#### University of Mysore

Oriental Research Institute Publications
SANSKRIT SERIES No. 98

GENERAL EDITOR

SRI H. R. RANGASWAMY IYENGAR, M.A., Superintendent, Oriental Research Institute, Mysore

श्रीरामाग्निचिद्वृत्तिसहितधूर्तस्वामिमाष्यभूषितम्

# आपस्तम्बीयं श्रौतसूत्रम्

(द्वितीयसंपुटम् ६-८ प्रश्नाः)

### THE SRAUTA SŪTRA OF ĀPASTAMBA

WITH

THE BHASYA OF DHŪRTASWAMI

AND

#### THE VRTTI OF RAMAGNICIT

Vol. II (Prasnas 6-8)

EDITED BY

VIDWAN T. T. SRINIVASAGOPALACHARYA, First Resident Pandit, Oriental Research Institute, Mysore

MYSORE:

PRINTED BY THE SENIOR ASST. DIRECTOR, GOVT. BRANCH PRESS 1953 नमः परब्रह्मणे सर्वयज्ञसमाराध्याय.

### आपस्तम्बश्रौतसूत्रद्वितीयसंपुटप्रस्तावना

श्रीमान् यो मधुकैटभाष्यदितिजावास्रायपाटचरौ हत्वाऽऽहृत्य च तान् समस्तनिगमान् स्रष्ट् समन्वग्रहीत्। व्याख्याचिद्ववरा**ब्जचक्रविलसत्कोशोल्लसत्पाणि**क पद्मस्थं हयकन्धरं कमलयाऽऽश्लिष्टं तमीडीमहि ॥

ऋग्यजुस्सामरूपाय ब्रह्मानःश्वसितात्मने । अनाद्यन्ताय निगमपुरुषाय नमोनमः॥ यज्ञदेहयजुदशाखाकल्पसूत्रप्रवर्तकः । सकलाम्नायविज्ञीयादापस्तम्बो महामुनिः॥ कल्पसूत्रनिगूढार्थप्रकाशनविचक्षणाः। भाष्यवृत्त्यादिकर्तारो जयन्तु सुधियां वराः॥

भोस्सुधीमणयः सुविदितमेवैतत्प्राच्यपरिज्ञानलाल-सानां विपश्चिदपश्चिमानां विश्वेषामपि तत्रभवताम्, यन्किल सकल-पुरुषार्थावबोधनैदंपर्येण प्रवृत्तः ऐहिकामुष्मिकश्रेयस्साधकपर-मात्मसमाराधकबहुविधयक्षेतिकर्तव्यतापरब्रह्मस्वरूपाद्यवबोधकः पूर्वोत्तरकाण्डद्वयात्मकोऽनन्यसामान्यमहिमा गैर्वाणवाण्यञ्चितश्चा-कृत्रिमो वेदनामा प्रन्थराशिर्नवनवोन्मिषद्वहुविधभाषाप्रबन्धप्रचु-रेऽप्यस्मिन् काले विराजत इति ।

### वेदशब्दार्थः

सोऽयं वेदशब्दः -

"वेदेन वै देवा असुराणां वित्तं वेद्यमविन्दत, तद्वेदस्य वेद-त्वम् " (तै.-सं.-१-४-२०)

'वेदेन वेदिं विविदुः पृथिवीम् ' (तै. ब्रा. ३-३-९-६९). इत्यादिभिार्निर्वचनश्रवणात्,

'विद्यते लभ्यतेऽनेनेति करणे घञ्'

इति, 'पुरुषार्थानां वेदयिता वेद उच्यते' (तै. सं. भ. भा. ३-३-४-७) इति च भट्टभास्करमिश्रभाषणात्,

'ब्युत्पाद्यते च वेदराब्दो विदन्त्यनन्यप्रमाणवेद्यं धर्मलक्षणमर्थे यस्मादिति वेदः' (म. स्मृ. मे. भा. २-६). इति मनुस्मृतौ मेधातिथिभाष्यदर्शनात् ,

'विदन्त्यनेन धर्म वेदः ' (अमर. टी. श्लीरः १-५-३). इत्यमरब्याख्यातृश्लीरस्वाम्युक्तेः,

'विदन्ति धर्मादिकमंनेनित वेदः ' (अप्तर.टीः खर्वा. १-५ ३). इत्यमरव्याख्यातुसर्वानन्दोक्तेः

'विदन्त्यनेन धर्म वेदः' इत्यभिधानचिन्तामणौ (अभि. चि. १०६ पु). हेमचन्द्रेणा-भिधानाच ज्ञानार्थकााद्विद्धातोः करणे घत्रा निष्पन्नो ज्ञान-साधनमाचष्ट इति पर्यवस्यति। तत्र च प्रत्यक्षादिज्ञानसाधनानां लोकत एव सिद्धत्वान्न तत्र वेदाख्यशब्दराइयपेक्षाऽऽवश्यकीत्य-लौकिककर्मब्रह्णज्ञानसाधनमेव वेदशब्देनाभिषेतमिति निर्धार्यते। अत एव ह्युक्तमभियुक्तैः—

प्रत्यक्षणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते । एनं विद्ित वेदेन तस्माद्वेदस्य वेदता ॥

इति । एतदभिष्रायेणैव विष्णुतस्वनिर्णये प्रथमपरिच्छेदे श्रीमदानन्द-तीर्थमुनिभिरप्युक्तम् ''नेन्द्रियाणि नातुमानं वेदा ह्येवेनं वेदयन्ति तस्मादाहुर्वेदा इति पिप्पलादश्चतिः '' इति ।

अत एव च पूर्वमीमांसास्त्रकृता जैमिनिमहर्षिणा प्राधान्यतोऽलौकिकश्रयस्साधककर्मप्रतिपादकपूर्वकाण्डव्याख्यानार्थे प्रवृत्तेन
'अथातो धर्मिजिज्ञासा' (पू. मी. स्. १-१-१) 'चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः' (पू. मी. स्. १-१-२) इत्यादि स्त्रितम्। तथैवोत्तरमीमांसा-स्त्रप्रणेत्रा भगवद्वादरायणमहर्षिणाऽप्युत्तरकाण्डरूपोपनिषत्प्रति-पायब्रह्मस्वरूपादिप्रकाशनाय 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' (उ. मी. सू. १-१-१) 'शास्त्रयोगित्वात्' (उ. मी. सू. १-१-३) इत्यादि सूत्रितम्।

वेदस्य सामानान्यतो विभागः

सोऽयं वेदः- 'पूर्वं भगवता ब्यासेन जगदुपकारार्थमेकीभृय

स्थिता वेदा व्यस्ताः शाखाश्च परिच्छिन्नाः ' इति तैतिरीयसंहि तायां भट्टभास्करामिश्रभाषणात् ,

'वेदं तावदेकं सन्तमितमहत्त्वादुरध्येयमनेकशाखाभेदेन समाम्नासिषु:-सुखग्रहणाय व्यासेन समाम्नातवन्तः' (दु-नि १-२०) इति निरुक्तौ दुर्गसिंहोक्तेः,

एको वेदश्चतुर्धा तु तैः कृतो द्वापरादिषु।

(वि. पु. ३-३-२०)

इति विष्णुपुराणे स्मरणाचाभिन्नशरीरो दुरिधगमो मन्दमबैरिति विचिन्त्य—

त्रतादौ सत्वसंकोचाद्रजसि प्रविजृक्षिमते। (५१ स्त्रो) अपान्तर<sup>1</sup>तमा नाम मुनिर्वाक्संभवो हरेः॥ (५३ स्त्रो) उदभूत्तत्र घीरूपमृग्यजुस्सामसंकुछम्। (५८-स्त्रो) विष्णुसंकल्पसंभूतमेतद्वाच्यायनेरितम्॥ (५९ स्त्रो)

(अहिर्बुध्नयसंहिता ११ अध्या)

अपान्तरतमा नाम सुतो वाक्संभवः प्रभोः। (३९ स्हो) तेन भिन्नास्तदा वेदा मनोः स्वायंभुवेऽन्तरे॥ (४१ स्हो) अपान्तरतमाश्चेव वेदाचार्यस्स उच्यते। प्राचीनगर्भं तमृषिं प्रवदन्तीह केचन॥ (६६ स्हो)

(म. भा. शा. ३५९ अध्या)

इत्यादिप्रमाणानुरोधेन त्रेतादौ प्राचीनगर्भापरनामधेयेन अपान्तर-तमोनाम्ना ततः कलिद्वापरसंधौ च—

<sup>2</sup>प्रायेण मुनयस्सर्वे स्वार्थसाधनतत्पराः। द्वैपायनस्तु <sup>3</sup>भगवानेको भूतहिते रतः।

(इतिहाससमुचये ७ स्हो)

इति प्रशंक्षितमाहात्म्येन द्वैपायनापराह्वयेन भगवद्वादरायण-महर्षिणा च संघातात्मना स्थितस्यास्य वेदस्य ऋग्यजुस्सामाथर्व-भेदेन चतुर्घा विभाग आकलितः। एवं विभजनादेव हि ब्यस्यतीति ब्यास इति ब्युत्पत्या वेदविभागकर्तुर्ब्यास इत्यन्वर्थं नामधेयमिति सुप्रतीतम्॥

 $<sup>\</sup>frac{1}{2}$  तपा—पा.  $\frac{2}{3}$  प्रायक्षो सुनयस्सर्वे केवलात्महिते रताः ।—पा.  $\frac{3}{3}$  भगवान् सर्वभूतहिते रतः-पा.

इति, 'पुरुषार्थानां वेदयिता वेद उच्यते' (तै. सं. भ. भा. ३-३-४-७) इति च मद्दभास्करमिश्रभाषणात्,

'ब्युत्पाद्यते च वेदशब्दो विदन्त्यनन्यप्रमाणवेद्यं धर्मलक्षणमर्थं यस्मादिति वेदः' (म. स्मृ. मे. भा. २-६). इति मनुस्मृतौ मेधातिथिभाष्यदर्शनात्,

'विदन्त्यनेन धर्म वेदः' (अमर. टी. क्षीरः १-५-३).

इत्यमरव्याख्यातृक्षीरस्वाम्युक्तेः,

'विदन्ति धर्मादिकमनेनेति वेदः ' (अप्तर.टीः खर्वा. १-५-३). इत्यमरव्याख्यातुसर्वानन्दोक्तेः

'विदन्त्यनेन धर्म वेदः'

इत्यभिधानविन्तामणौ (अभि. चि. १०६ पु). हेमचन्द्रेणा-भिधानाच ज्ञानार्थकााहिदधातोः करणे घञा निष्पन्नो ज्ञान-साधनमाचष्ट इति पर्यवस्यति। तत्र च प्रत्यक्षादिज्ञानसाधनानां लोकत एव सिद्धत्वान्न तत्र वेदाख्यशब्दराश्यपेक्षाऽऽवश्यकीत्य-लौकिककर्मब्रह्मज्ञानसाधनमेव वेदशब्देनाभिषेतमिति निर्धार्यते । अत एव ह्युक्तमभियुक्तैः—

प्रत्यक्षणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते । एनं विदन्ति वेदेन तस्माद्वेदस्य वेदता ॥

इति । एतदभिपायेणैव विष्णुतस्वीर्नणेये प्रथमपरिच्छेदे श्रीमदानन्द-तीर्थमुनिभिष्प्युक्तम् ''नेन्द्रियाणि नातुमानं वेदा ह्यैवेनं वेदयन्ति तस्मादाडुर्वेदा इति पिष्पळादश्चतिः '' इति ।

अत एव च पूर्वमीमांसासूत्रकृता जैमिनिमहर्षिणा प्राधान्यतोऽ-छौकिकश्रेयस्साधककर्मप्रतिपादकपूर्वकाण्डव्याख्यानार्थे प्रवृत्तेन 'अथातो धर्मजिक्षासा' (पू. मी. सू. १-१-१) 'चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः' (पू. मी. सू. १-१-२) इत्यादि सूत्रितम् । तथैवोत्तरमीमांसा-सूत्रप्रणेत्रा भगवद्वादरायणमहार्षणाऽप्युत्तरकाण्डरूपोपनिषत्प्रति-पायब्रह्मस्वरूपादिप्रकाशनाय 'अथातो ब्रह्मजिक्षासा' (उ. मी. सू. १-१-१) 'शास्त्रयोनित्वात्' (उ. मी. सू. १-१-३) इत्यादि सूत्रितम् ।

वेदस्य सामानान्यतो विभागः

सोऽयं वेदः—'पूर्वं भगवता व्यासेन जगदुपकारार्धमेकीभूय

स्थिता वेदा व्यस्ताः शाखाश्च परिच्छिनाः ' इति तैत्तिरीयसंहि तायां भट्टभास्करामिश्रभाषणात् ,

'वेदं तावदेकं सन्तमितमहत्त्वाद्दरध्येयमनेकशाखाभेदेन समाम्रासिषु:-सुखग्रहणाय व्यासेन समाम्रातवन्तः' (दु-नि १-२०) इति निरुक्तौ दुर्गसिंहोक्तेः,

एको वेदश्चतुर्धा तु तैः कृतो द्वापरादिषु।

(वि. पु. ३-३-२०)

इति विष्णुपुराणे स्मरणाचाभिन्नदारीरो दुरिधगमो मन्दप्रहैरिति विचिन्त्य—

त्रेतादौ सत्वसंकोचाद्रजिस प्रविजृक्षिभते। (५१ स्त्रो) अपान्तर<sup>1</sup>तमा नाम मुनिर्वाक्संभवो हरेः॥ (५३ स्त्रो) उदभूत्तत्र घीरूपमृग्यजुस्सामसंकुछम्। (५८-स्त्रो) विष्णुसंकल्पसंभूतमेतद्वाच्यायनेरितम्॥ (५९ स्त्रो)

(अहिर्बुध्नचसंहिता ११ अध्या)

अपान्तरतमा नाम सुतो वाक्संभवः प्रभोः। (३९ स्हो) तेन भिन्नास्तदा वेदा मनोः स्वायंभुवेऽन्तरे॥ (४१ स्हो) अपान्तरतमाश्चेव वेदाचार्यस्स उच्यते। प्राचीनगर्भे तमृषि प्रवदन्तीह केचन॥ (६६ स्हो)

(म. भा. शा. ३५९ अध्या)

इत्यादिप्रमाणानुरोधेन त्रेतादौ ष्राचीनगर्भापरनामधेयेन अपान्तर-तमोनाम्ना ततः कलिद्वापरसंघौ च—

<sup>2</sup>प्रायेण मुनयस्सर्वे स्वार्थसाधनतत्पराः। द्वैपायनस्तु <sup>3</sup>भगवानेको अतिहिते रतः।

(इतिहाससमुचये ७ स्त्रो)

इति प्रशंक्षितमाहात्म्येन द्वैपायनापराह्वयेन भगवद्वादरायण-महर्षिणा च संघातात्मना स्थितस्यास्य वेदस्य ऋग्यजुस्सामाथर्घ-भेदेन चतुर्घा विभाग आकलितः। एवं विभजनादेव हि ब्यस्यतीति ज्यास इति ब्युत्पत्त्या वेदविभागकर्तुर्ब्यास इत्यन्वर्थं नामघेयमिति सुप्रतीतम्॥

 $<sup>-\</sup>frac{1}{2}$  तपा—पा.  $^2$  प्रायशो सुनयस्सर्वे केवलात्महिते रताः ।—पा.  $^3$  भगवान् सर्वभूतहिते रतः-पा.

### चतुर्वेद्यां त्रयीशब्दप्रवृत्तिः

अस्मिश्च वेदाख्यशब्दराशौ त्रिविघशब्दरीतिदर्शनात्समुदितोऽयं त्रयीशब्देनापि व्यपदिश्यते । त्रिविघा ह्यत्र शब्दरीतिः परिदश्यते-पादबद्धऋष्रूपा गीत्यात्मकसामरूपा गद्यात्मकयजूरूपा चेति।
यद्यपि यजुस्संहितायामपि तत्र तत्र ऋच उपलभ्यन्ते, तथाऽपि
मल्लुशामनीत्या यजुषां भूयस्तया तथा व्यपदेश इति ज्ञायते । ईदशरीतित्रितयस्य प्रत्येकमृगादावसत्त्वेन ऋक्त्रयी यजुल्ल्ययीत्यादिव्यवहाराभावन कचिदुपलम्भेऽपि वा हस्तादौ शरीरव्यवहारवद्भाक्ततया
वेदसंघात एवायं त्रयीशब्दो मुख्यः प्रवर्तते । अत एव (शब्दादिवर्गे
३ स्त्रो) नामलिङ्गानुशासने—

' स्त्रियामृक्सामयजुषी इति वेदास्त्रयस्त्रयी।'

इत्यत्र त्रय इत्येतस्य प्रदर्शितऋगाद्याख्यशब्दरीतित्रयविशिष्टा इत्यर्थोऽभ्युपेयः। वेदशब्दो हि ऋगादिचतुष्टयसाधारण इत्यवि-प्रतिपन्नम्। अत एव पूर्वे 'श्रुतिः स्त्री वेद आम्नायस्त्रयी' इति वेद-शब्दपर्यायान् संगृह्य 'धर्भस्तु तद्विधिः ' इत्युक्तं दश्यते॥

एतेन ऋग्यजुस्सामाख्यवेदत्रयस्यैव त्रयीपद्व्यपदेश्यत्वं नाथ-वेवेदघटितस्येति वदन्तस्समाहिताः। त्रयीशब्दस्य अनुपदोक्तशब्द-रीतित्रितयविशिष्टाभिधायकतया अथर्ववेदघटितवेदसमुदायेऽपि त्रयीशब्दपवृत्तौ बाधकाभावात्। अत एव च भगवता जैमिनिमहर्षि-णाऽपि स्त्रितम् 'तेषामृग्यत्रार्थवेशेन पादव्यवस्था' (पू. मी. सू. २-१-३५) 'गीतिषु सामाख्या' (पू. मी. सू. २-१-३६) 'शेषे यजु-श्राब्दः' (पू. मी. सू. २-१-३७) इति।

अनेन 'आदौ त्रयाणामेव वेदानां प्रामाण्यमासीत्, ब्राह्मणा-दिषु त्रयी विद्येति व्यवहारात्। ततश्चतुर्थस्य प्रामाण्यं साधितम्, इति नव्यविमर्शस्य नात्रकाञः। ब्राह्मणादिषु श्रूयमाणस्य त्रयीशब्दस्यानुपदोक्तरीत्या शब्दरीतित्रैविध्याभिप्रायकतयाऽथर्व-वेदघटितवेदसमुदायविषयकत्वस्याव्याहतत्वादित्यंलं विस्तरेण।

### वेदशब्दपर्यायाः

विना पुस्तकपाठं गुरुभ्य एव श्रोतन्यतयाऽभ्यसनयितयाऽ-

ध्येतन्यतया चायं वेदः श्रुत्याझायसाध्यायादिशन्दैरपि न्यप-दिश्यते।

### वेदानित्यत्वादिकम्

अश्र्यमाणकर्तृकत्वादसर्यमाणकर्तृकत्वाद्वस्निःश्वसिततया श्रूयमाणत्वात्काचित्कचिदार्षत्वश्रवणस्य प्रवचनदर्शनादिनोपपत्ते-र्जनिश्रवणस्य प्रकाशेनान्यपर्याच कृत्स्नस्यास्य वेदस्य नित्यत्वा-पौरुषेयत्वे एव मीमांसकादयस्सङ्गिरन्ते।

ननु वेदानां वर्णसङ्घातरूपत्वाद्धर्णानां चानित्यत्यत्वस्यानेक-दार्शनिकाभिमतत्वात्कथं वेदानां नित्यत्वमिति चेत्परिहृतमेतत् सर्वतन्त्रसंकटप्रशमनविशङ्कटमितिभः श्रीमद्वेदान्ताचार्थैन्यायपरि-शुद्धौ प्रथमाध्यायेऽक्षपाददर्शनस्य वेदान्ताविरोधसमर्थनप्रकरणे 'समाननामरूपत्वाच ' इत्याद्याक्षपादसूत्राशयप्रकाशनपूर्वकं 'अर्थामिप्रायेण प्रतियुगं प्रकाश्यमानसमानानुपूर्वीकत्वाभिप्रायेण च नित्यत्वोक्तेरिवरोधः ' इति । श्रूयते च तथैव 'धाता यथापूर्वमकल्पयत् ' इत्यादि। अतिस्सद्धमेतत्प्रतिकल्पेमकरूपमेव नित्यं वेदराशिं भगवान् प्रकाशयतीति।

# संहिताब्राह्मणादिना विशेषतो वेदविमागः

इत्थमृगादिना चतुर्धा विभक्तोऽप्ययं वेदः प्रस्रेकं संहिताब्राह्म-णारण्यकोपनिषद्भेदैश्चतुर्धा विभक्तो दृश्यते । यद्यपि संहितायामपि ब्राह्मणभागस्तथा ब्राह्मणेऽपि मन्त्रभागदश्च्यते, तथाऽपि संहितायां मन्त्रभागवाहुन्यात्संहितेति ब्राह्मणे ब्राह्मणभागवाहुन्याद्भाह्मणमिति च न्यपदेश इति ब्रायते । आरण्यकोपनिषदां च ब्राह्मण एवान्तर्भाव-तात्पर्येण 'मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्' (आ-परि-स् . १-३३) इत्यापस्तम्बमहर्षिणा सुत्रितम् ।

#### कल्पस्त्रावतरणम्

तमेनं वेदराशिं समवलम्ब्य एतत्पूर्वभागात्मककर्मकाण्ड-प्रतिपाद्यानां नित्यनैमित्तिककाम्यभूतश्रौतस्मार्तयज्ञानामिति-कर्तब्यताप्रपञ्चनाय बहवो मुनयः कल्पसूत्रग्रन्थानुपकल्पयांचकुः। तेषु चान्यतमेन निखिलागमसर्वस्ववेदिनाऽऽपस्तम्बमहामुनिना आपस्तम्बकल्पसूत्राख्यो महान् कल्पसूत्रप्रबन्धो निरमायि।

#### आपस्तम्बकल्पसूत्रभागाः, तत्प्रतिपाद्यसङ्गृहश्च

तदिदं कल्पस्त्रं श्रौतस्त्रं गृह्यस्त्रं पितृप्रेधस्त्रं धर्मस्त्रं शुल्बस्त्रमिति षड्भिर्भागैविभक्तं दृश्यते। अत्र केचन रुद्वद्ताद्यः पिरभाषास्त्रभागं श्रौतस्त्रान्ते चतुर्विशपश्रक्षपं मन्यन्ते। धूर्त-स्वाम्यादयो बहुवस्तु तस्य कल्पस्त्रादिमभागतां सङ्गिरन्ते। तथैव पिरभाषाप्रश्रस्य प्राथम्यसमर्थनार्थं पिरभाषाप्रश्रस्य व्याख्यारूपे कपिरभाषाप्रश्रस्य प्राथम्यसमर्थनार्थं पिरभाषाप्रश्रस्य व्याख्यारूपे कपिरभाषाय वश्यमाणसर्वकर्मसाधारणत्थात्परिभाषायः प्रथममेव कथनं समीचीनिमस्यभिप्रायण 'तिददं व्याख्यानं सर्वकर्भशेषत्वा-दादावेव प्राप्तं सत् दत्युक्ता श्रौतस्त्रान्तं करणे तत्समनन्तराभि-घीयमानाचारगृह्यकर्मस्वस्य प्राप्तिनं स्यादित्याशयेन 'अन्ते छतं कथं ज नामाचारगृह्यकर्मस्विप प्राप्तं स्यात् दित भाषितं दृश्यते।

ततश्चायमत्रापस्तम्बीयकस्पस्त्रार्थकमस्संगृह्यते । यथा--तत्रादौ परिभाषाप्रश्चे सर्वयक्षकर्मसाधारणपरिभाषा प्रवरो होत्रं च निरूप्यते ।

ततस्रयोविंशतिप्रश्नपरिमिते श्रौतस्त्रभागे आदितस्त्रिषु
प्रश्नेषु दर्शपूर्णमासौ, चतुर्थे—याजमानं, पश्चमे—अग्नयाधेयपुनराधेये, षष्ठे-आग्नहोत्राग्न्यपस्थानं, सप्तमे—निरूढपश्चन्धः, अष्टमे—
वैश्वदेववरुणप्रधाससाकमध्युनासीरीयाख्यानि पश्च चातुर्मास्यपर्वाणि, नवमे— चातुर्मास्यप्रायश्चित्तानि, दश्ममेकादशद्वादशेषु—
अग्निष्टोमप्रातस्सवने, त्रयोदशे—माध्यदिनतृतीयसवने, चतुर्दशे—
उक्थयषोडश्यतिरात्राप्तोर्यमेकादश्चित्तीचातुहाँत्रपञ्चहोत्रपद्धतिन्
सप्तहोत्रादयः सोमप्रायश्चित्तं च, पञ्चदशे प्रवर्ग्यः, षोडशसप्तसप्तहोत्रादयः सोमप्रायश्चित्तं च, पञ्चदशे प्रवर्ग्यः, षोडशसप्तदश्योः—अग्निचयनम्, अष्टादशे—वाजपेयराजसूर्थे, एकोनविंशि—
सौत्रामणिकोक्तिस्यौ सावित्रनाचिकतचातुहोत्रविश्वसृज्ञानि काम्याः
पश्चिष्टयञ्च, विंशे—अश्वमध्यपुरुषमध्यवंमध्याः, एकविंशे—
द्वादशाहो गवामयनमुत्सिर्गणामयन च, द्वाविंशे—एकाहा अहीना-

स्सवाश्च, <u>त्रयोविशे</u>—सत्राणीत्येतानि श्रौतानि यञ्चकर्माणि निरूप्यन्ते।

ततः प्रश्नद्वयपरिमिते गृह्यसूत्रे स्मार्तपाकयश्चादिप्रदर्शनपरे गार्ह्याणि कर्माण्यभिधीयन्ते।

तदन्वेकप्रश्नात्मके <u>पितमेधस्त्रे</u>—पुत्रादिभिः पितृमरणानन्त-रकर्तव्याऽन्त्येष्ट्रिभिधीयते ।

तदनन्तरं च प्रश्नद्वयात्मके <u>धर्मस</u>्त्रे सामयाचारिका धर्मा निरूप्यन्ते ।

अन्ते चैकप्रशातमके शुल्बस्त्रे तत्तत्कर्मोपयोगिवेद्यादि-निर्माणक्रमोऽभिधीयते। अग्निचयनप्रशात्पूर्वोऽयं शुल्बप्रश्न इति केचिद्भिप्रयन्तीति।

# एतत्कल्पसूत्रावान्तरभागानामत्र मुद्रितानां निर्देशः

एतत्करपसूत्रादिमप्रश्नगतो यः कर्मसामान्यपरिभाषाभागः स इत एव संस्थातो बहोः कालात्पुरैव आपस्तम्बश्नौतपरिभाषासूत्र-नाम्ना कपर्दिहरदत्तभाष्याभ्यां सह संमुद्रय प्रकाशितः । तथा गृह्य-स्त्रात्मकोऽपिभागः श्रीसुदर्शनार्यभाष्येण सह आपस्तम्बगृह्यस्त्र-नाम्ना प्रकाशितः । तथैव धर्मसूत्रभागोऽपि हरदत्तप्रणीतयोज्ज्व-लाक्यया वृत्या सह आपस्तम्बधर्मस्त्रनाम्ना प्रकाशितः ।

शुल्बप्रश्नभागोऽपि कपर्दिकरविसुन्दरराजाह्रयैस्त्रिभिः प्रणी-तया व्याख्यात्रय्या सार्धे आपस्तम्बशुल्बसूत्रनाह्ना प्राकाशि ।

तथा श्रौतस्त्रभागोऽपि प्रथमप्रश्नप्रभृति पञ्चमप्रश्नान्तो धूर्तस्वामिभाष्येण तद्विष्टृतिरूपया कौशिकरामाग्निचित्प्रणीतया षृत्या साकमितः पूर्वमेव भापस्तम्बश्नौतस्त्रनाम्ना प्रकाशिते प्रथमे संपुटे प्राकाश्यमनायि। तदिदानी द्वितीये संपुटे तदुपरितनं आग्निहोत्रपशुबन्धचातुर्मास्यानामितिकर्तव्यताप्रकाशनपरं षष्ठप्रश्न-प्रभृत्यष्टमप्रश्नान्तं भागमपि धूर्तस्वामिभाष्यतद्विनृतिरूपरामाग्निन्दिद्वृत्तिस्यां सहैव संमुद्रथ प्रक्षावद्भयस्समुपद्दरामः।

# भाष्यवृत्तिकृतोर्धूर्तंस्वामिरुद्रदत्तयोर्मतिभदसूचनम्

पतच्छ्रौतस्त्रविवरणविषये धूर्तस्वामिरुद्रदत्तयोस्तत्र तत्र मितिभेदो दश्यते । यथा आग्नहोत्रिणः प्रवासविधिप्रकरणे ११५ तमपुटे 'नवरात्रवास्तौ वा पुनरेत्यैकामुषित्वा प्रयास्यन् जुहुयात् ' (आ. श्रौ. ६ प्र २२ खं. ६ स्) इति स्त्रे धूर्तस्वामिना नवरात्र-पदस्य प्रदर्शनार्थत्वतात्पर्येण 'चत्रात्रवास्तावपि पुनरेकामुषित्वा प्रयास्यन् जुहोति 'इति भाषितम् । रुद्रदत्तेन तु तिददं धूर्तस्वामि-भाष्यं 'प्रदर्शनार्थमेतत्, पञ्चावरादिकस्पेष्विप चत्रात्रादिवास्तौ पुनरेत्येत्यादि योजयन्ति तद्युक्तम् । प्रदर्शनार्थत्वे प्रमाणाभावात् । तथा सत्यष्टरात्रवास्तौ पुनरेत्य द्वे उषित्वेत्यादिप्रदर्शनप्रसङ्गाच ' इत्यादिना प्रतिक्षिपम् ।

तथा १४८ तमे उटे 'तस्यास्सप्तद्श सामिधन्यः' (आ. श्रौ.६ प्र. ३१ खं ४ स्) इति स्त्रे धूर्तस्वामिना 'साप्तदृश्यस्य पुनविधान्नान्नाज्यानीरित्युपदेशः ' इत्युपदेशपक्षः प्रदर्शितः । तत्र रुद्वत्तेन तु अज्यान्यादेश्रहणतात्पर्येण 'अज्यान्यादेस्सर्वस्यापि विशेषस्य प्रदर्शनार्थम् ' इति तत्प्रतिपक्ष एव प्रदर्शितः ।

तथैव १६२ तमे पुटे 'यं कामयेताप्रतिष्ठितस्यादित्युक्तम् '
(आ. श्रौ. ७ प्र १ खं १८ स्) इतिस्त्रे धूर्तस्वामिना 'आरोहं तस्मै
बृश्चेत् ' इति ब्राह्मणश्रूयमाणारोहपदस्य णमुलन्तताभिप्रायेण 'आरोहं आरुह्य यिद्धचते 'इत्युक्तमित्यभिप्रेत्य रुद्भद्तेन 'आरोह-मिति णमुलन्तमिति केचित्; तद्युक्तम्—एष वै वनस्पतीनामप्रति हित इति प्रतिष्ठितं वृक्षाधिरूढ इति लिङ्गात् स्वरवशाच । अत एव चोक्तं स्त्रकृता समे जातमशालाजं चेति, इति प्रन्थेन आरोहपदस्य णमुलन्तताभिप्रायको धूर्तस्वामिभाष्यग्रन्थः लिण्डतो दृश्यते ।

एवं ५४३ तमे पुँटे—'एतान्येव द्विः' (आ. श्री. ८ प्र २२ खं १३ स्) इति स्त्रे धूर्तस्वामिना पञ्चसांवत्सिरकाणां चातुर्मास्यानां द्विरभ्यासेन दशवार्षिकतासिद्धिरित्युपदेशक्ष इत्यभिषेत्य 'उपदेश एतान्येव द्विरिति, दशापि लभ्यन्ते ' इत्युक्तम् । तत्रैव रुद्रदत्तेन तु 'दशवार्षिकता न सिध्यति, अवचनात् ' इति तद्विपरीतमभिद्धितं दृश्यते ।

इत्थं तत्र तत्र बहुत्र धूर्तस्वामिरुद्रदत्तयोराशयभेदो दृश्यत इति तत्सर्व विमर्शकैर्विमर्शनीयमिति दिङ्मात्रं सूचयित्वा विस्तर-भयाद्विरम्यते।

# **एतद्र**न्थपरिशीलनसौकर्योपकल्पनम्

अत्रान्ते प्रेक्षावतां सौलभ्यार्थमेतत्संपुटपरिदृश्यमानानामाप-स्तम्बश्रौतसूत्राणामकारादिवर्णक्रमानुरोधिनी सूचनी न्यवेशि ।

तथाऽऽदौ श्रौतसूत्रतद्गाष्यतद्गृत्तिगता विषयाश्च विषय-सूचन्यां नातिविस्तरं यथामित समगृह्यन्त । धूर्तस्वामिभाष्ये तद्वृत्तौ चोपात्तानां ग्रन्थतत्कर्तृनाम्नां चाकारादिक्रमेण सूचनी निरदेशि।

मुद्रिताया भपि रुद्रदत्तवृत्तेरधुना दौर्छभ्यात्सोऽपि रुद्रदत्त-वृत्तिग्रन्थोऽत्र यथासूत्रं तत्रतत्राधस्तात्समयोजि। एतत्सूत्रभाष्य-वृत्तितत्प्रणेत्रादिविषये वक्तव्यांशस्सर्वोऽपि प्रथम एवे संपुटे निरूपित इति न पुनस्तन्निरूपणमपेक्षितमिति विरम्यते।

# एतद्रुन्थसंशोधनायावलम्बिता एतत्संस्थागता आदर्शकोशाः

I. सूत्रपाठस्य—2299, 2682, 3758, 4451 संख्या-**ङ्कितास्तालकोशाः** 

f A  $429,\, C$  1442 संख्याङ्कितौ काकलकोशौ II. धूर्तस्वामिभाष्यस्य—B 11, B 12, C 1369 संख्या-ङ्किताः काकलकोशाः

2320, 2690 संख्याङ्कितौ तालकोशौ III. धूर्तस्वामिभाष्य-रामाग्निचिद्वृत्त्योः--1128, 2280

4346, संख्याङ्कितास्तालकोशाः

 $oldsymbol{\mathrm{A}}$  549 संख्याङ्कितः काकलकोशः

IV. रुद्रदत्तवृत्तः--एष्याटिक्संस्थया क<sup>र</sup>कत्तानगर्या देव-नागरिकण्यां मुद्रितः कोशः

#### उपसंहारः

इत्थं निर्दिष्टादर्शकोशावलम्बनेनास्मिन् द्वितीये संपुटे धूर्तस्वामिभाष्यरामाग्निचिद्वृत्तिभ्यां सह षष्टप्रश्नप्रभृत्यष्टमप्रश्नान्त-स्यापस्तम्बश्रौतसूत्रभागस्य मुद्रणं संसाधितम्।

प्रायश इदानी यज्ञानुष्ठानस्य तद्वबोधकप्रन्थानां च प्रचार-वैरल्यात् तत्त्वज्ञेतिकर्तव्यतापरिज्ञानमान्द्याच यथामति परिशोधि-तेऽप्यस्मिन्नासाकीनेनानवधानादिना सीसकाक्षरयोजकादीनामन-वधानेन च संभावितान् प्रमादान् क्षमन्तां मोदन्तां च गुणैक-प्राह्मिणस्सहृद्या याज्ञिका विपश्चित्प्रवराश्चेति सप्रश्रयमभ्यर्थ्य प्रस्तावनामेनामुपसंहरामः॥

वाजिरूपधरो वेदान् ब्रह्मणे योऽदिशत्पुरा।
सर्वयद्यसमाराष्यस्सर्वातमा स प्रसीदतु॥
जयतु निगमवाणी ब्रह्मनिश्धासरूपा
जयतु तदनुबन्धी कल्पसूत्रप्रश्चः।
जयतु तदनगम्यं कर्म यज्ञाभिधेयं
जयतु च बहुयज्ञैरिज्यमानो मुकुन्दः॥

महीज्ञूरनगरी ता. २२-५-१९५३ इति सम्भ्रयं प्रार्थयते
सहदयिषद्वद्वशंवदः
तिरुः विरुः श्रीनिवासगोपालाचार्यः

महीरार्राजकीयमाच्यविद्यासंशोधनसंस्था-प्रधानपण्डितः

# आपस्तम्बश्रौतसूत्रधूर्तस्वामिभाष्य-रामाग्निचिद्वृत्त्यो-विषयसूचनी

### षष्टः प्रश्नः १-१५३ पृष्ठानि

प्रथमः पटलः—प्रथमा खण्डिका

|              | विषय:                                                        | प्र <b>प्रतक्</b> या |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| (भा)         | अग्निहोत्रशब्दप्रवृत्तिनिमित्तं, तत्र प्रमाणं च              | . 1                  |
| ,,           | अग्निहोत्रशब्दगौणार्थप्रदर्शनम्                              | . 1                  |
| <u>(</u> बृ) | अग्निहोत्रशब्दार्थस्य सायंप्रातराहुतिद्वयसाधारण्या-          | . 1                  |
|              | विरोधः                                                       | 2                    |
| ,,           | अग्निहोत्रशब्दनिर्वचनल्भ्यार्थः                              |                      |
| ,,           | भाष्यस्थाधिकारशब्दार्थः                                      | 2                    |
| 53           | अग्रिहोत्रहाब्देन गोर्निर्देशस्थलम्                          | 2                    |
| (भा)         | सूत्रगताग्निहोत्रकालनिदैंशकशब्दविवरणम्, तद्ग-                | 2                    |
|              | तोपवेषशब्दार्थश्च                                            | 9                    |
| "            | अग्न्यभिमन्त्रणे विशेषकथनम्, स्त्रस्थगार्हपत्य-              | 3                    |
|              | पदकृत्यं च                                                   | 3                    |
| ,,           | उद्घाटितस्यापि,बोधनं कार्यम्, तत्प्रयोजनं च                  |                      |
| ,,           | उन्तरानिकाष्ट्राः                                            | 3                    |
| (वृ)         | स्त्रेऽग्निहोत्रपूर्वावधिकालमात्रनिर्देशेऽपि तदुत्तराव-      | 3                    |
| •            | ध्यवगतौ प्रमाणम्                                             |                      |
| ,,           | प्रातरिग्नप्रणयनकालः तत्र प्रमाणं च                          | 4                    |
| "            | उदितप्रायश्चित्तव्यवस्था                                     | 4                    |
|              | अभिमन्त्रणानन्तरं मन्त्रेण वीक्षणे प्रमाणम्                  | 4                    |
| >>           | गार्हपत्यपदस्य धृष्टिनिवर्तकत्वोपपितः                        | 4                    |
| "            | गाहपत्यपदस्य युग्धानपत्यस्य स्थानित्यवद्वोधनविधेः पर्यवसानम् | 4                    |
| "            | नित्यवद्वाधनावधः प्रयवसानम्                                  | 5                    |
| (भा)         | उद्धेरेत्येवेति सूत्रस्थावधारणाशयः                           | 5                    |
| (वृ)         | भाष्यस्थावधारणाशयविवरणम्                                     | 5                    |
| (भा)         | पक्षमेदेन सौत्रकामधुगवरोधोक्तवाशयस्य कथनम्                   |                      |
|              | SPOTIMEN VOIL II.                                            | •                    |

| विषयः पृष्ठसः                                                                    | स्या |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| (बृ) तस्यार्थवादत्वपक्षारायः                                                     | 6    |
| <sup>र्र</sup> तत्रोपदेशपक्षाशयः सूत्रस्वारस्यप्रदर्शनं च                        | 6    |
| (भा) सायंप्रातर्भन्त्रयोभेंदः                                                    | 7    |
| (वृ) 'राज्या ' इत्यादिमन्त्रैकदेशविनियोगस्य सुत्रतः                              | 7    |
| प्रतीत्या प्रातहोंमे भूभुवस्सुवरित्यादिसमग्र-                                    |      |
| मन्त्राप्राप्तिरिति शङ्का तत्परिहारश्च                                           |      |
| द्वितीया खण्डिका                                                                 |      |
| (भा) आयतनेऽग्निपतिष्ठापनविधिः अग्न्यगारादिध्माहर्तृतं                            | 8    |
| यजमानस्यैव                                                                       | ,    |
| (वृ) अरण्यात्तदानीमिध्माहरणानवसरः                                                | 8    |
| » सूत्रस्थस्वयंशब्दस्य इध्माहरणे संभावितकर्त्रन्तर-                              | 8    |
| प्रतिषेधपरत्वम्                                                                  |      |
| (भा) प्रतीध्ममिध्माधाने मन्त्राः, तत्र हेतुश्च                                   | 9    |
| (बृ) इध्मानिति सूत्रे बहुवचनस्य बह्मग्रीध्मपरत्वम्, न त्वे-                      | 9    |
| कैकाग्नीध्मपरत्वम्                                                               |      |
| (भा) सौत्रवर्षिष्ठपदार्थः                                                        | 9    |
| " तत्रोपदेशपक्षः                                                                 | 9    |
| (वृ) वर्षिष्ठपदस्य बह्वर्थपरत्वबोधकप्रमाणाशयविवरणम्                              | 9    |
| (भा) इध्माधाने क्रमः, तत्र पक्षान्तरं च '                                        | 10   |
| (वृ) तत्र हेतुप्रदर्शनम्, पक्षान्तराशयकथनं च                                     | 10   |
| (भा) भूमौ यथा न पतेत्तथाऽग्नावेव इध्माधानम्                                      | 10   |
| (वृ) तथाग्निरित्यादिसूत्रे योगविभागेन सूत्रार्थकथनम्<br>उपदेशपक्षे एकसूत्रत्वं च | 10   |
| उपसारक दशकुनत्व च<br>(भा) गार्हपत्याहवनीयाग्न्योरन्तरागमननिषेधः, तस्य सर्वाग्नि- | 11   |
| विषय करवपक्षश्च •                                                                | 1.   |
| ,, कचिदग्लिमध्येऽपि संचाराभ्यनुक्षा                                              | 11   |
| (षृ) पश्चाद्यीतिसूत्रोकहेतूपपत्तिः                                               | 11   |
| ्रु । च्याचारासूत्राणहरूपपातः<br>» उक्तहेतोस्साफस्योपपत्तिः                      |      |
| अग्निमध्ये संचरणे प्रायक्ष्यित्ते मानम्                                          | 12   |
| ं जाप्तमध्य तचरण प्रापाश्चर्ता मानु                                              | 12   |

| ,.           | विषय:                                                                                   | Ą     | <b>इसै</b> ख्या |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| (भा)         | अग्निमध्ये संचरणाभ्यनुज्ञाया आरायकथनम्                                                  | ••••  | 12              |
| (ब)          | भाष्योक्ताभ्यनुद्वादायविवरणम्                                                           | ••••  | 12              |
| "            | सामान्यनिषेघारायः, अतिक्रमे प्रायश्चित्तं च                                             | ••••  | 12              |
| (भा)         | सायंप्रातः प्रतिष्ठापनविध्यविरोधेन नक्तधारणोपपी                                         | त्तः  | 13              |
| ( <b>इ</b> ) |                                                                                         | ••••  | 13              |
| "            | नक्तभारणवैकल्पिकत्वोपपत्तिः                                                             | ••••  | . 13            |
| (321)        | गतश्रीधार्यविशेषः, मुनिमतमेदाश्च                                                        | ••••  | 13              |
| (ब)          | दक्षिणाग्न्यादीनां पुनःपुनराहरणोपपितः                                                   | ••••  | 14              |
| \&'          | सर्वविधाधानसिद्धस्यापि भारद्वाजायुक्तं धारणम्                                           | ••••  | 14              |
| (2TT)        | गार्हपत्यस्य नित्यधारणम्, धार्याणामनुगतौ मन्थनं                                         | च     | 14              |
| 33           | गार्हपत्याहवनीयभिन्नाग्नीनां स्वयोनरुत्पत्तिः                                           | ••••  | 14              |
| <br>(ब्      | भाष्यस्थघार्याणामित्यत्र बहुवचनोपपत्तिः                                                 | ••••  | 15              |
| (MI)         | अघारणपक्षे तत्संप्रतिपत्तिप्रकारः                                                       | ••••  | 15              |
| (ar)         | अहरहराहरणपक्षतदन्यपक्षयोर्विवरणम्                                                       |       | 15              |
| (MIL)        | आहरणविषये व्यवस्था                                                                      | ••••  | 16              |
| "            | नवावसानाहरणप्रकारः, तत्र मतिभेदश्च                                                      | ••••  | 16              |
|              | तृतीया खण्डिका                                                                          |       |                 |
| (भा)         | परिसमूहनालंकरणपदार्थः, अध्वर्युकर्तृकालंकरणे प<br>यजमानयोर्मन्त्रवर्जे सहकारित्वं च     | त्ती- | <b>i</b> 7      |
| <b>(-)</b>   | यजमानयामन्त्रवज सहकारस्य प्रमन्त्रकत्वम् प्रधानभूताध्वयुकतृकाम्रयलंकरणस्य समन्त्रकत्वम् |       | 17              |
| ( <b>평</b> ) | पुरस्तादुपरिष्टाचालंकाराणां कालविशेषाभिधानं, र                                          | तत्र  | 17              |
| (भा)         | पुरस्तादुपरिष्ठाचालकाराणा कालावरावाराणका                                                |       |                 |
|              | पक्षमेवाश्च                                                                             |       | 18              |
| "            | परिस्तरणे पक्षभेदः                                                                      |       | 18              |
| (वृ)         | सर्वपरिस्तरणपश्चस्योपपात्तः<br>सभ्यावसध्ययोः परिस्तरणाभावपश्चे युक्तिप्रदर्शनः          | T .   | 18              |
| ))<br>(2001) | सम्यावसध्ययाः पारस्तरणानायमसः जारामस्य                                                  | ·     | 18              |
|              | अग्निहोत्रार्थस्रुवस्य पेष्टिकादन्यत्वम्                                                | ••••  | 19              |
| "            | स्रवस्वरूपं, तम्निर्माणकमथ्य<br>अग्निहोत्रधेनुलक्षणम् , कर्तृक्रमकालादिकं च             | 19    | 9-20            |
| "            | आप्रहात्रधनुळल्णम् । अधुनान सार्यार ॥                                                   | A*    |                 |

| 4                                                   |            |                |
|-----------------------------------------------------|------------|----------------|
| विषय:                                               | <b>q</b> e | <b>संस्</b> या |
| चतुर्थी खण्डिका                                     |            |                |
| (मा) दोहविधौ प्रतिषेध्यस्तनसंमर्शस्वरूपं            | ••••       | 21             |
| " सन्धौ होमविधेराशयप्रकाशनम्                        | ••••       | 22             |
| " नक्षत्रदर्शनाद्यस्सायं चत्वारो होमकालाः           | ••••       | <b>2</b> 3     |
| »     उपआद्यश्चत्वारः प्रातहोंमकालाः                | ••••       | 23             |
| » संगवोत्तरकालस्य आपत्कालिकता                       | ••••       | 24             |
| " स्वस्थस्यापदि गौँणपरित्रहेऽपि न मुख्यत्यागनिमि    | त्तं       | 24             |
| <b>प्रायश्चित्तम्</b>                               |            |                |
| »    स्वस्थस्य गौणकालपरिग्रहप्रतिषेघः, आपत्पदार्थ   | श्च        | 25             |
| » होमसंकर्पे कालविशेषोत्कीर्तनस्यावश्यकत्वम्        | ••••       | <b>25</b>      |
| <ul> <li>विहरणवर्जानामङ्गानामनुष्ठानकालः</li> </ul> | ••••       | 25             |
| » सायंहोमेऽकतानां समिदाधानपरिस्तरणदोहः              | नानां      | <b>25</b>      |
| पातरनियमः                                           |            |                |
| (वृ) प्रातरनियमोक्तिफलं, विहरणस्य कालश्च            |            | 26             |
| इति प्रथम: पटल:                                     |            |                |
|                                                     |            |                |
|                                                     |            |                |
| अथ द्वितीयः पटलः—पञ्चमी खण्डिका                     |            |                |
| (भा) अग्निहोत्रे पत्नीसंबन्धस्यावश्यकत्वम्          |            | 26             |
| "       सूत्रगतस्यास्येतिपदस्याद्ययः                | ••••       | 26             |
| (वृ) अपनीकाग्निहोत्राभ्यनुज्ञापरबहुचबाह्यणाञ्चयः    | ****       | 27             |
| , सौत्रास्येतिपदविवरणपरभाष्यस्य विवरणम्             | ••••       | 27             |
| (भा) पत्न्युपवेदानस्थानं, तत्र मतभेदश्च             | ****       | 27             |
| (वृ) भाष्यदर्शितमतभेदाशयप्रकाशनम्                   | ••••       | 28             |
| (भा) आचमनप्रकारः, तत्र विशेषश्च                     | ****       | 28             |
| " अग्निपरिषेकक्रमः, सभ्यावसध्ययोः परिषेकाभा         | मध         | 28             |
| »    गार्हेपत्यमारभ्योदकधारास्नावणविधिः             | ••••       | 29             |
| (वृ) घारास्नावणकालविशेषे मन्त्रोचारणविध्याशयः       | ••••       | 29             |
| (मा) ब्यन्तकरणानन्तरजप्यमन्त्रे ऊहपक्षविमर्शः       | •••        | 29             |

| •      | विषय:                                            | <b>पृष्ठसं</b> ख्या |
|--------|--------------------------------------------------|---------------------|
| (वृ)   | आयतनाद्वहिर्न्यनरूपव्यन्तकरणे प्रमाणम् , कवि-    | · 30                |
|        | दायतन एवोदङ्नयनं च                               | 30                  |
| ,,     | <b>ऊहनिराकरणपरभाष्याश्चयः</b>                    | 30                  |
|        | षष्ठी खण्डिका                                    |                     |
| (भा)   | इडायाः पदमित्यधिश्रयणमन्त्रे जातवेदःपदेन गाई-    | 30                  |
|        | पत्याभिधानम्                                     | 22                  |
| (बृ)   | प्रातहोंमेऽग्निदेवताभावेऽपि नोहः                 | . 30                |
| (भा)   | अग्रिहोत्रे श्रुताशृतहविविधः                     | 31                  |
| ,,     | सौत्रसमुद्रन्तशब्दः शृताशृतार्थकः, तत्स्वरूपं च  | 31                  |
| 1,     | प्रतिषेकविधिः. तत्कर्तेव्यतायां हेतुः            | 31                  |
| (बृ)   | सब्भाष्यस्थतस्तर्षमाणपदविवरणम्                   | 32                  |
| "      | आज्यादीनां काम्यसाधनत्वम्, नित्याधिकारि-         | 32                  |
|        | णोऽपि दुरितक्षयकामनाया आवर्षधश्च                 | •                   |
| (भा)   | ्र <del>श्वहिधिश्वतस्य प्रतिषेकपक्षः</del>       | 00                  |
| (बृ)   | उदन्तीकृतेषद्धिश्रितयोः प्रतिषेकयौगपद्यायोग-     | 32                  |
|        | परिहारः                                          | 00                  |
| (भा)   | ज्वलचुणज्योतिषा ह्विरवेक्षणे प्रमाणम्            | 3 <b>2</b>          |
| (बू)   | अभिद्योतनादिश्चतेरवेक्षणकार्यसिद्धिः             | 33                  |
| (271)  | म्बनेण प्रतिषेकः                                 | 33                  |
| ••     | प्रनम्बेश्रणपर्यत्रिकरणवत्मेकरणादिकम्            | 34                  |
| (ब)    | त्रिःप्रतिष्ठापने विशेषाभिधानम्                  | 34                  |
| .6,    | सप्तमी खण्डिका                                   |                     |
| (STT   | ) प्रतिद्रब्यादानं मन्त्रावृत्तिः                | 35                  |
| , vii. | म्रुक्सुवयोस्सहादानपक्षः, प्रतितपनसंस्पर्शनयो-   | 35                  |
|        | यौंगपद्यं च                                      |                     |
| (ब)    | तत्र हेतूपपादनम्                                 | 35                  |
| (भा    | ) यजमानासिक्षधाने स्वयं होमेऽप्यात्मनोऽनुद्राना- | 35                  |
| ,,     | वश्यकत्वम्                                       | . 05                |
| (ৰু)   |                                                  | 35                  |

|              | विषयः                                                      |                 |        | पृष् <del>ठसंख</del> ्या |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------------------------|
| (भा)         | उन्नयने आहोमं वाग्यमाधिकारिः<br>मानस्य चञ्जर्तिमीलनोपवेशनग |                 | यज-    | 36                       |
| ·.           | उन्नयने काम्यकल्पाः                                        | ••••            | ••••   | 36                       |
| ,,           | कामयितरि पक्षभेदः                                          | ••••            | ••••   | 37                       |
| (ৰূ)         | उक्तपक्षयोरुपपत्तिप्रदर्शनम्                               | ••••            | ••••   | 37                       |
|              | अष्टमी खण्डि                                               | का              |        | •                        |
| (भा)         | स्त्रोक्तनियमनस्वरूपे पक्षभेदः                             | ••••            |        | 39                       |
| (बृ)         | भाष्योक्तपक्षभेदारायप्रकाशनम्                              |                 | ••••   | 39                       |
|              | ) सादनधारणोपावहरणानि                                       | ••••            | ••••   | 4.0                      |
| (बृ)         | तत्र प्रमाणाभिधानम्                                        | ••••            | ••••   | 40                       |
| . •          | इति द्वितीयः पट                                            | ন্ত:            |        |                          |
|              | ,                                                          |                 |        |                          |
|              | अथ तृतीयः पटलः—न                                           | वमी खण्डिव      | न      |                          |
| (भा          | ) अग्नग्वस्थाभेदेन होमफलभेदाः                              | ••••            | ,      | 41                       |
| <b>(</b> बु) | तत्तत्कल्पेषु हेत्वपेक्षितांशपरिपूर                        | णादिकम्         | ••••   | 42                       |
| (भा          | ) होमे स्वपक्षः                                            | ••••            | ••••   | 42                       |
| 27           | विद्यद्सीत्यपामुपस्पर्शनस्य काल                            | ः, समिधां       | स्वरू- | 43                       |
|              | पादि, तदाधानविषये मतिभेव                                   | <b>(</b> 2)     |        |                          |
| (मृ)         | उपस्पर्शनकालनियमोपपत्तिः                                   | ••••            | ••••   | 43                       |
| ,,           | समिधां पालाशत्वसाधनविवरः                                   | गम्             | ••••   | 43                       |
| "            | द्वितीयसमिन्नियमोपपत्तिः                                   | ••••            | ••••   | 44                       |
| 37           | तस्यामेवेति भाष्यप्रन्थाद्ययः                              | ••••            | ••••   | 44                       |
| "            | आहुतिद्वयाधारसमित्संख्या, त                                | त्र पक्षभेदश्च  | ••••   | 44                       |
| 17           | भाष्योक्तकेचित्पक्षाशयविवरण                                | •               | ••••   | 44                       |
|              | द्शमी खण्डि                                                |                 |        |                          |
| 4            | ा) सौत्रप्राण्यादिशब्दार्थः, समिद<br>कर्तव्यक्रमश्च        | ाधानात्पूर्वे प | रतश्च  | 45                       |
| (बृ          | ) कर्तस्यानां सुग्ग्रहणपूर्वकत्वे प्रम                     | ाणप्रदर्शनम्    | ****   | 45                       |

|                | विषय:                                                           | पृष्ठसख्या  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| (बृ)           | ध्यानात्पूर्वमभिक्रमणोक्तेराशयः, ध्यानेऽधिकारि-<br>कथनं च       | 45          |
| (5 <b>7</b> 2) | स्त्रस्थमहच्छब्दार्थः, महद्रीक्षणानन्तरकालिक-                   | 46          |
| (41)           | कर्तव्यनिर्देशः, सूत्रे हुत्वेति पुनवक्तेः फलं च                |             |
| •              | होमाधिकरणविशेषनिर्देशः                                          | 46          |
| "<br>/~>       | ज्वलितायां होमे भाष्यस्थविशेषविवरणम्                            | , <b>46</b> |
| ( <b>बृ</b> )  | ज्यालताया हाम माण्यस्यापरापापपरा                                | 46          |
|                | समिदुपरिहोमे विशेषः<br>सूत्रस्थाभिकामावकामशब्दार्थः, अभिकामहोम- | 47          |
| "              | सूत्रस्थामिकामावकामराज्यायः, जाननामर्थाः                        |             |
|                | विषये मतिभेदाश्च                                                | 47          |
| "              | सूत्रे पुनहींष्यत्पदोपादानप्रयोजनम्                             | 48          |
| "              | सूत्रोकावमार्जनप्रकारः, तत्र प्रकारान्तरसंभवश्च                 | 48          |
| "              | छपनिमार्गसुक्सादनयोरेकाधिकरणकत्वम्                              | 48          |
| "              | पतीक्षणे समिदेकत्वपक्षः, समिद्वयपक्षे विशेषाभि-                 | 40          |
|                | धानं च                                                          |             |
|                | एकादशी खण्डिका                                                  |             |
| (171)          | सामिदनाभेहोमे आहुतिदेशः, तत्र पक्षान्तरं, आहु-                  | 49          |
| (41)           | तिप्रमाणं च                                                     |             |
| "              | 'हुत्वा स्नुचं ' इति सूत्रस्थहुत्वापद्रप्रयोजनम्, तत्र-         | 49          |
| "              | त्योद्गहणातिवल्गनपदार्थश्च                                      |             |
| ,,             | लेपावमार्गे प्राचीनावीतित्वं, सूत्रस्थहुत्वाऽप इत्यत्र-         | <b>5</b> 0  |
| "              | हुत्वापद्कृत्यं, लेपप्राज्ञानादिविधिश्च                         |             |
|                | सूत्रचोदिताचमनस्य प्राशनक्षपत्वम्, पश्चात्स्मार्त               | 51-52       |
| "              | ञुद्धवर्थमाचमनम्                                                |             |
|                |                                                                 |             |
|                | द्वादशी खण्डिका                                                 |             |
| ,,             | प्रातमेन्त्रसंनामः, तत्र मतिभेदश्च                              | <b>5</b> 2  |
| "              | स्त्रुगवलेहनाचग्निहोत्रहवणीप्रक्षालनान्तकमेविधिः                | 52          |
| "              | हस्तेन होमपात्राणां क्षालननिषेधः,                               | 53          |
| (बृ)           | द्रभाणामितरेषां वा पात्रक्षालनसाधनत्वम्                         | . 53        |
| (भा)           | यूत्रोक्तोत्सेकस्वरूपम्, तिद्वधाने साधनं च                      | 54          |

| विषय:                                                                                     | <b>पृष्ठ</b> संख्या |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| (षृ) पत्न्यञ्जलिनिनयनानियुक्ते गृहेभ्यस्त्वेति मन्त्रे गृह-<br>पदार्थः, तत्र पक्षान्तरं च | 54                  |
| (भा) पत्न्यभावे तदायतने निनयनम्                                                           | <b>54</b>           |
| (कृ) सूत्रोक्तपत्न्यभाव आर्तवादिना तदसंनिधानरूप एव                                        | <b>54</b>           |
| "       सूत्रोक्तपत्न्यायतनपद्विवक्षितदेशकथनम्                                            | <b>5</b> 5          |
| » यजमानपत्न्यर्थकः पत्नीशब्द इत्युपदेशपक्षोप-<br>पत्तिप्रदर्शनम्                          | 55                  |
| (भा) सुचि हस्तप्रक्षेपविधिः, तत्र सुग्धस्तान्यतरप्रता-<br>पनमभिमतम्                       | 55                  |
| (वृ) पश्चात्प्रदक्षिणमावर्तते इति भाष्यस्य उपपक्ति-<br>कथनम्                              | 56 .                |
| इति तृतीयः पटलः                                                                           |                     |
| Special Street Street                                                                     |                     |
| अथ तुर्यः पटलः—त्रयोदशी खण्डिका                                                           |                     |
| (भा) गाईपत्यहोममन्त्रव्यवस्था                                                             | 57                  |
| (वृ) लेपप्राभनहोमयोः क्रमव्यस्था                                                          | 57                  |
| भा) दीदिहीत्यादय उपसमिन्धनमन्त्राः, तत्र पक्षभेदश्च                                       | 58                  |
| (षृ) आहुतिप्राधान्ये मतिभेदः, उपसमिन्धनपदस्य                                              | 59                  |
| मन्त्रार्थकत्वे व्युत्पत्तिकथनम्                                                          |                     |
| (भा) अग्निसिमन्धने क्रमः, निनयनसमुचितो देशश्च                                             | 59                  |
| चतुर्दशी खण्डिका                                                                          |                     |
| (भा) परिषेचने धाराप्रतिषेधः, तस्या अवसरश्च                                                | 60                  |
| " अग्निहोत्रावधिः, तत्र पक्षभेदः, तणप्रदर्गे कान्या                                       | 61                  |
| » बाह्रःप्रहरणनिषेघः, तत्र हेतः, तत्सार्थक्यकथनं न                                        | 61                  |
| " शिरस्याद्भमाजनावाधः, तत्र ऋमः, पक्षान्तरं च                                             | 62                  |
| (वृ) भाष्यक्तिमाजेनक्रमपक्षभेटाज्ञयः                                                      | 6 <b>2</b>          |
| (भा) पशुकामाविषयेऽ ब्रिहोत्रे विशेषः                                                      | 62                  |

|                  | विषय:                                                                                                                   | पृष्ठसंख्या |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| (भा)             | याजमानावृत्तिः, अभिमन्त्रणाभिमर्शनयोद्धहानूह-<br>पक्षौ                                                                  | . 62        |
| (वृ)             | अनृहपक्षस्योपपत्तिः                                                                                                     | 63          |
| "                | ऊहपक्षाञ्चयः                                                                                                            | 63          |
| (भा)             | वोहनाधिश्रयणे विशेषः                                                                                                    | 63          |
| ,,               | पशुज्वरशान्तिकामनायां विधिः                                                                                             | 63          |
| "                | कामनाकालः                                                                                                               | 64          |
| ( <del>a</del> ) | ' तयोः प्रयसा ' इत्यादेः गुणफलविधित्वकथनम्                                                                              | 64          |
| (ग्रू)<br>(भा)   | नैमित्तिककरणेऽपि फलानिष्पत्तौ कारणम्, पूर्वी-<br>त्तराहुत्योर्मन्त्रभदश्च                                               | 64          |
| ( <b>स</b> )     | भाष्योक्तफलानिष्पत्तिहेतोर्विवरणम्                                                                                      | 65          |
| `ट≀<br>(भा)      | कतेऽपि नैमित्तिके पश्क्षयानुवृत्ती विशेषः                                                                               | 66          |
| "                | सायंत्रातहोंमसमुदायस्याग्निहोत्रनामध्यता, आग्न-<br>होत्रस्य सायमुपकमत्वीमति सौत्रपक्षः, मीमां-                          | 66          |
| (भा <b>)</b>     | सकपक्षे प्रत्येकमाग्नेहोत्रत्वं, तस्य सायमुपकम-<br>त्वानियमश्च<br>नैमित्तिकक्रणेऽपि सर्वधाऽप्यशान्तौ विरतिः,            |             |
|                  | ज्ञान्तिकर्मनैरर्थक्यपरिहारश्च                                                                                          | 66<br>67    |
| <b>(वृ</b> )     | एककार्योत्पादकत्वेन सायंप्रातहों मसमुदायस्याप्ति-<br>होत्रत्वं, तस्य सायमुपकमत्वं, सायमेव काम-<br>संकल्पो द्रव्यनियमश्च | 01          |
| ,,               | प्रजेककर्पनामध्यतापरमीमांसकपक्षाशयः                                                                                     | 67          |
| "                | शान्तिकर्मणाऽप्यपरिहार्यानिष्टसंभवे शान्तिकर्मणः<br>फलाभिधानम्                                                          | 68          |
|                  | पञ्चदशी खण्डिका                                                                                                         | 69          |
| (भा)             | नित्येऽपि पयोहोमे पशुकामना, सौत्राणां इन्द्रि-                                                                          | פט          |
| "                | यादिपदानां विवरणं च<br>यवागूमांसयोरेवाधिश्रयंणप्रतिषेकौ, न दध्याज्य-<br>तण्डुस्त्रीदनसोमानाम्                           | 70          |

| ा <b>व्</b> षय:                                                  | पृष्ठसंख्या          |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| (भा) अधिश्रयणुप्रतिषेधसिद्धस्यापि प्रतिषेकप्रतिषेध               | <b>गस्य</b> 71       |
| पुनरुकौ प्रयोजनम्, तत्रोपदेशपक्षश्च                              | •                    |
| » तेजस्कामहोमे कामनायां विशेषः                                   | 71                   |
| " क्षत्रियस्याग्निहोत्रहोमनिषेधः, तथाऽप्यग्नेर्धा                | र्यत्वं 72           |
| होमप्रत्याम्नायेन तत्फलिसिद्धिश्च                                |                      |
| " क्षत्रियोऽध्वर्युणाऽग्न्युपस्थानमन्त्रं वाचियत                 | <b>च्यः,</b> 73      |
| समिदाहरणादि मार्जनान्तमपि कर्मेत्युप                             | दिश                  |
| पक्षश्च                                                          |                      |
| " सोमयाज्यादिक्षत्रियविशेषस्याग्निहोत्रहोमाभ्यः                  | <b>नुज्ञा</b> , 73   |
| " कालद्वयेऽपि यजमानेन स्वयंहोमस्य कर्तब्यता                      | 74                   |
| (वृ) सौत्राहरहस्सायंशब्दार्थकथनपरभाष्यस्य फल                     | प्रद- 74             |
| र्शनपूर्वकमाशयाविष्करणम्                                         | • •                  |
| (भा) पर्वसन्धौ वा यजमानेन होतव्यं, स्वाध्याप्येन                 | <b>धीर</b> - 75      |
| होत्रा वा हावियतव्यं                                             |                      |
| (षृ) भाष्यप्रदर्शितपक्षेषु हेतुप्रदर्शनम्, ब्रह्मचारि            | क्षीर- 75            |
| होतृशब्दतात्पर्यं च                                              |                      |
| <b>इ</b> ति तुर्यः पट <del>ळ</del> ः                             |                      |
| -                                                                | •                    |
| अथ पश्चमः पटलः — षाड्यी खण्डिव                                   | តា                   |
| (भा) अग्न्युपस्थानाधिकारप्रयोजनम्                                | 76                   |
| (वृ) प्रत्यगाशिषामुपस्थानाङ्गतायां हेतुप्रदर्शनम्                | _                    |
| <ul> <li>सर्वयाजमानिवृत्तेहपस्थानाधिकारफळत्वोप</li> </ul>        | ···· 76              |
| (भा) उपस्थानविषये विशेषप्रदर्शनम्, सौत्रकवारिः                   |                      |
| ्या ४२९वा चार्च वर्षच्युरावम्, सात्रक्रवातिः<br>ब्हार्थश्च       | <del>ৰেহা</del> - 77 |
| ्राच्यः<br>(वृ) कवातिर्यङ्गित्यस्य पार्श्वेनोपस्थानमित्यर्थे भवर |                      |
| संमतिः                                                           | वामि- 78             |
| (भा) ममाग्ने इत्यादीनां चतस्रणां नोपस्थानार्थत्वं                | किंद्र ए०            |
| जपार्थत्वम्, तत्र हेतुश्च                                        | कितु 79              |
| •                                                                |                      |

|      | ्<br>विषयः                                         | पृष्ठसंख्या |
|------|----------------------------------------------------|-------------|
| (ब्) | भाष्यस्थजपित्वेतिपदप्रयोजनम्                       | 79          |
|      | संवत्सरान्तोपस्थानाविधिः, सहोपस्थानविधिश्च         | . 79        |
| (वृ) | संवत्सरे संवत्सर इति वीष्सासाफल्योपपत्तिः          | 80          |
| "    | सदोपस्थानपक्षे न मासान्तोपस्थानम्, तत्रोपपत्तिश्च  | 80          |
| (भा) | समानतन्त्रेण पवमानहविषां संवत्सरान्ते प्रत्यासाय-  | 80          |
| •    | तया निर्वाप्यता                                    |             |
| ,,   | प्रातस्सायमुपस्थानयोविंशोषः तत्रोपदेशमतं च         | 81          |
| (वृ) | भाष्यप्रदर्शितादिमपक्षोपपत्तिः, उपदेशपक्षाशयश्च    | 81          |
| (भा) | 'इन्घानास्त्वा' इत्युपस्थानाननरं समिदाघानादिकम्    | 8,2         |
| ı    | सप्तद्शी खण्डिका                                   |             |
| (बु) | भूरादीनामुपस्थाने तदाभिमुख्यम्                     | .83         |
| (भा) | वत्साभिमशेनम्, तत्र व्यवस्था च                     | 83          |
| ,,   | द्विपदाभिरुपस्थाने विशेषः प्राजापत्यत्यृचेनाहव-    | 84          |
|      | नीयस्यैवोपस्थानं च                                 |             |
| (भा) | स्वस्त्यागमनादिकामनयामीक्षणप्रकारः                 | 85          |
|      | अद्यादशी खण्डिका                                   |             |
| (भा) | 'मा नइशंसः' इति दशभिराहवनीयस्यैवोपस्थानम्          | 85          |
| , ,, | निहीनसदशाधिकैः स्पर्धायां कर्तव्यक्रमः, सर्वलो-    | 86-77       |
|      | कोपस्थानदिगुपस्थानकमश्च                            |             |
|      | <b>पकोनविं</b> शी खडिका                            |             |
| (भा) | 'घर्मो मे ' इत्याहवनीयस्यैवोपस्थानम् , सर्वेषामुप- | 88          |
| ,    | स्थानामिति पक्षद्वयम्                              |             |
| (बु) | सर्वेषामुपस्थानमिति पक्षे हेतुकथनम्                | 88          |
| (भा) |                                                    | <b>8</b> 8  |
| "    | उपस्थानविधिनिषेधपरश्चतिद्वयाशयः                    | 88          |
| (बृ) | अनुपस्थानदृष्टान्ते हेतोस्संगमनम्                  | 89          |
| ;,   | उपस्थानस्य विहितप्रतिषिद्धत्वाद्वैकल्पिकत्वमिति    | 90          |
|      | पक्षः, निन्दाया उत्तरविधिप्रशंसार्थत्वाद्विधित्व-  |             |
|      | मेवेति पक्षश्च                                     |             |

| विषय:                                                  | पृष्ठसंख्या |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| (भा) अहरद्दरुपस्थानमहिमा                               | 90          |
| » नक्तमेवोपस्थानविधेः प्रातहपस्थानवर्जं याजमा-         | 90          |
| नान्तं कर्म                                            | 30          |
| (वृ) न प्रातरिति निषेधस्य पक्षप्राप्तानुवादकत्वमेवेति  | 90          |
| भवदासपक्षः, निषेधकत्वपक्षान्तरं च                      | 00          |
| (भा) वाजसनेयशाखानुरोधेन प्रातयाजमानान्तराणां           | 91          |
| आहिताग्निवतानां च निवृत्तिपक्षः                        | 01          |
| (वृ) न प्रातरित्यादिस्त्रीववरणम्                       | 91          |
| (भा) उपस्थानविषये वाजसनेयिनां मतम्, तत्रैवान्य-        | 91-92       |
| पक्षद्वय च                                             | 01 02       |
| (वृ) भाष्योक्तपक्षान्तराशयविवरणम्                      | 92          |
| (भा) वात्सप्रगोस्काश्वस्कानामुपस्थाने विनियुक्तानां    | 93          |
| निर्देशः                                               | •           |
| इति पञ्चमः पटलः                                        |             |
|                                                        |             |
| अथ षष्ठः पटलः                                          |             |
| विंशीप्रभृतित्रयोविंश्यन्ताः खण्डिकाः                  |             |
| (भा) ' ममाग्ने ' इत्यादिभिः जपप्रतिषेकातिकर्गकरापः     | 93-97       |
| ,, प्रातंषेक पक्षद्वयम् तत्तनमन्त्रैः करणीयेष विशेषका  | 91          |
| (वृ) प्रातषक भाष्यप्रदक्षितपक्षद्वयस्य तन्त्रः।        | 91<br>98    |
| करणीयेषु भाष्यप्रदर्शितविशेषाणां च विवरणम्।            | 90          |
| इति षष्ठः पटलः                                         |             |
|                                                        |             |
| अथ सप्तमः पटलः—चतुर्विशी खण्डिका                       |             |
| (भा) अशित्वा प्रवासे अनशित्वाप्रवास च कर्तव्यविधिः     |             |
| तत्र पक्षान्तरं, तत्खण्डनं प्रवासे अधार्याक्षित्यागश्च | 101         |
| पश्चिवशी खण्डिका                                       | ſ           |
| (भा) प्रवासोपस्थानविधिः, तत्र पक्षभेदः, प्रवासपदा-     | -           |
| र्थश्च                                                 | 103         |
|                                                        |             |

|               | विषयः                                                | पृ <b>ष्ठसं</b> ख्या |
|---------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| ( <b>व</b> )  | भाष्याक्तार्थेषु हेतूपन्यसनम्                        | 103                  |
| (भा)          | प्रवासे उपस्थानसभावे कर्तव्यक्रमः, प्रत्याम्नायपक्ष- | 104                  |
| •             | निरासश्च                                             |                      |
| (व)           | भाष्योक्तप्रवासहेतोरुपलक्षकत्वम्, भाष्योक्तप्रत्या-  | 104                  |
| •             | म्नायपक्षखण्डनप्रकाराविवरणम् ।                       |                      |
| (भा)          | प्रोषितागतकर्तव्यम्, वाग्यमविश्रिश्च                 | 105-6                |
|               | भाष्योक्तच्छिदिईशीपदार्थविवरणम् , तत्र प्रप्राणं च   | 106                  |
| (भा)          | प्रवासादागतेन कर्तव्यमग्निप्राणनज्वल दुपस्थानादि     | 106-7                |
| •             | षद्विंशी खण्डिका                                     | ì                    |
| (भा)          | अग्नयपाननाद्यपस्थानान्तकर्मकलापः                     |                      |
| (बृ)          | सीमदाधानोपस्थानादौ क्रमे पक्षान्तरम्                 | 108-9                |
|               | सप्तविंशी खण्डिका                                    |                      |
| (भा)          | प्रवत्स्यता आगतेन च कर्तव्यं उपस्थानं, तत्र          | 110-11               |
|               | वाजसनेयिबद्धृचानां मतं च                             |                      |
| ,,            | प्रोध्यागतेन कर्तव्यस्य जपस्य विधिः                  | "                    |
|               | इति सप्तमः पटळः                                      |                      |
|               | अथ अष्टमः पटलः—अष्टार्विशी खण्डिका                   |                      |
| <b>(</b> भा)  | ' सगृहः प्रयास्यन् ' इति सूत्रस्थगृहपदार्थः, तत्र    | 112-13               |
| •             | पक्षान्तरं , अत्यन्तप्रवास एवाग्निभिस्सह प्रवास-     |                      |
|               | पक्षश्च                                              | - 40                 |
| (वृ)          | गृहपदस्य कर्मार्थकत्वपक्षे भाष्योक्ते प्रमाणप्रदर्श- | 113                  |
|               | नम्                                                  |                      |
| "             | दम्पत्योः प्रवासेऽपुनरावृत्तावेवाग्निभिस्सह प्रवास   | 113                  |
|               | इति केषांचित्पक्षस्य आशयः                            | 110                  |
| "             | किंचित्कालप्रवासे पुनरागमनसंभवेऽग्रीनामचाल-          | 113                  |
| / <b>&gt;</b> | नीयतायां हेतुप्रदर्शनम्                              | 114                  |
| (भा)          | प्रवत्स्यता होमात्पूर्वमेव कुदुम्बार्थानां भाण्डा-   | 114                  |
|               | दीनां प्रवाद्यताऽपोद्धार्यता वा                      |                      |

| · 1 *15 | विषयः                                                | <b>पृष्ठसंस्</b> या |
|---------|------------------------------------------------------|---------------------|
| (भा)    | पञ्चादिरात्रिप्रवासे वास्तोष्पतीयहोमविधिः            | 115                 |
| (वृ)    | प्रवासहोमे सङ्कल्पविधानम्                            | 115                 |
| (भा)    | सङ्करिपतकालमध्येऽनुपपत्तौ विशेषाभिधानं, 'न           | 116                 |
|         | हीनमन्वाहरेयुः' इति सूत्रस्योत्कृष्य व्याख्यानं, च   | •                   |
| ,,      | दशोषितवाक्याविरोधसर्मथनम् , ' नवरात्रवास्तौ '        | 116                 |
|         | इति सूत्रारम्भफलकथनं च                               |                     |
| ,1      | 'न हीनमन्वाहरेयुः ' इति स्त्रस्य उत्कृष्य व्याख्याने | 116                 |
|         | प्रयोजनकथनम्                                         |                     |
| (भा)    | 'दक्षिणो युक्तः' इत्यस्य व्याख्याद्वयं, तत्तदुप-     | 117                 |
| , .     | पत्तिश्च                                             |                     |
|         | व्याख्याद्वयप्रदर्शकभाष्याश्यः                       | 117                 |
| (भा     | ) वास्तोष्पत इति मन्त्रद्वयेनैको होमः, अत्राग्नि-    | 118                 |
|         | प्रणयनतद्भावपक्षौ, सूत्रयोजनान्तरनिरासश्च            |                     |
| (बृ)    | वास्तोष्पत इति प्रथममन्त्रस्य अनुद्रवणत्वाभ्युप-     | 119                 |
|         | गमाद्धोमस्य दर्वीहोमतोपपत्तिः                        |                     |
| (भा     | ) अग्नेररण्यारोपे अरणिघारणसमानकालिको जपः,            | 119                 |
|         | तत्रोपपत्तिप्रकाशनं च                                |                     |
| "       |                                                      | 120                 |
|         | स्तम्बमते स्नानाचमनादावविरोधः                        |                     |
| (बृ)    | 'या ते अम्ने 'इति मन्त्रस्य हस्तप्रतापनार्थत्वमुख-   | 120                 |
|         | समीपनयनार्थत्वपक्षौ                                  |                     |
| 21      | समारूढाग्नेर्यजमानस्य शुद्धयैवाग्निशुद्धिः, उपा-     | 120                 |
|         | वरोहणानन्तरमुपघातप्रायश्चित्तं कार्यमिति केषां       | -                   |
|         | चित्पक्ष <b>श्च</b>                                  |                     |
| (भा     | r) आत्मसमारूढाग्नेलेंकिकतावाप्ताबुपावरोहणविधिः,      | 121                 |
|         | तत्कालः, तत्क्रमश्च                                  |                     |
|         | ) भाष्योक्तापराह्मशब्दस्य प्रदर्शनार्थत्वम्          | 122                 |
| (भ      | ा) आरणिसमारूढाग्नेरुपावरोहणविधिः, तदा निवर्त-        | 122                 |
|         | मानजपकालश्च                                          |                     |

| as refuge                                 | विषय: ़                                                  |                          | •                | पृष्ठसंख्या |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------|
| ,                                         | एकोनत्रिंशी                                              | खण्डिका                  |                  |             |
| (भा) प्रयाणा<br>अव                        | त्प्रातिनिवृत्तौ प्रयातस्य<br>सितहोमः, तत्राग्निश्च      | देशान्तर एव              | वासे             | 123         |
|                                           | णपदार्थः, तत्कर्तव्यता                                   | तदुपयोगिद्रब             | यं च             | 123         |
| ं, आग्रय                                  | णस्य कालः                                                | ••••                     | ••••             | -           |
| (व) आग्रयप                                | गशब्दप्रवृत्तिनिमत्तीवः                                  | वरणम्, आग्रय             | णिशब्द-          | 124         |
| साध्                                      | बुता, आग्रयणमकृत्वा                                      | नवान्नप्राश              | ननिषेघ           |             |
| हेतुः                                     | श्च<br>णाकरणेऽद्यनसामान्यः                               | य निषेध                  | पक्षः.           | 125         |
| ,, आश्रय<br>जार्य                         | णाकरणऽश्वासायाः<br>विद्यद्वयस्यैव निषेध र्दा             |                          |                  |             |
| ,, वीहिय                                  | विश्यामाकैर्यागस्य सम                                    | ानतन्त्रता <b>प</b> क्षे | वर्षासु          | 125         |
| पक                                        | ानां यावच्छरदं स्थापन                                    | ाम्                      |                  | 125         |
| ,, वर्षस्य                                | तृप्तिरिति बहृचश्रुतेर्वि                                | वरणम्                    | _                |             |
| ,, 'पाैर्ण                                | मास्यां वा ' 'आमावास                                     | यं तन्त्रम् ' इ          | त्यनया-          | 125         |
| स्स्                                      | त्रयोस्सार्थक्यकथनम्                                     |                          |                  | 126         |
| (भा) आग्रय                                | ण पुराणवीहिभिरप्याहे                                     | ययागक <b>रण</b> त        | द्माव-           | 126         |
| ् पक्ष                                    | ाँ, काम्योष्टष्वाग्नेयस्य<br>इद्ध्यर्थता च               | मुख्याङ्गता,             | नित्यषु          | 120         |
| ,, आग्रयणे                                | १ इत्ययता च<br>ग आग्नेयस्य अङ्गताया<br>म इति भाष्याशयश्च | उपपादनम् ,               | नित्ये <b>षु</b> | 127         |
|                                           | म इति माज्यारापया<br>जि हविर्देवतायाज्याः                |                          | ••••             | 128         |
| . ( ,                                     | न्नः श्रेयः ' इत्यज्यानीह                                | ोग:                      |                  | 128         |
| ं,, भद्रा<br>( <b>-</b> ) ( <del>-)</del> | न्नः अयः इत्युज्यासार्<br>तं हविरिति व्याख्यातं व        | <br>' इति भाष्याः        | जयः              |             |
| (वृ) 'निरु                                | त हावारात ज्याच्यात<br>वीजयागपक्षे उलूखलादे              | रेका तेकत्वनि            | जयः              | 129         |
| (भा) नानाव                                | वाजपागपद्ग उल्लेखकार<br>                                 |                          |                  | 129         |
| (षृ) सूत्रस्य                             | यप्रतिबीजं वेत्युक्तेर्भावः<br>बीजयागपक्षे विनियोगः      | <br>वेदकालभेटाट          | वहनन-            |             |
| (भा) वार्याः                              | बाजयागपद्म प्यामयाग<br>त्रावृत्तिराह्माने तन्त्रता       | स्याः<br>स               |                  | 130         |
| (क्र) आस्या<br>(क्र)                      | जानु।सराक्षान सन्याः<br>किकालभेद्पयुक्तानृत्ती           | -<br>: उपपत्तिः          | ••••             | 130         |
| (श्र) नाज्य<br>(भ्रा) तबोव                | ।क्षकालम्पन्युकारुका<br> वापस्य प्रतिबीजमावृधि           | तः                       | ••••             | 130         |

| विषय:                                                                                     | प <del>ृष्ठसंख</del> ्या |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| (बृ) तुषेपवापस्य प्रतिबीजमावृत्तौ भाष्योकायामुप-<br>पत्तिप्रकाशनम्                        |                          |
| (भा) उलूबले बीजोपवापानन्तरं वाग्यमनम्, प्वमेव<br>विकृतौ च                                 | 131                      |
| (वृ) भाष्योक्ते वाग्यमनकाले प्रमाणप्रदर्शन <b>म्</b>                                      | 131                      |
| (भा) एकतन्त्रानुबन्धिबीजविषयेऽन्यत्रापि तन्त्राबृ-<br>त्तर्यादिसम्भवासम्भवप्रदर्शनम्      | 131                      |
| (वृ) भाष्योक्ततन्त्रावृत्त्तपादौ हेतुप्रकाशनम्                                            | 133                      |
| (मा) अभिपूरणस्य अलङ्करणपत्याम्नायतया अलङ्करण-<br>मन्त्रेणैवाभिपूरणम्                      | 136                      |
| (वृ) अलङ्करणप्रत्याम्नोयतायां हेतुः                                                       | 136                      |
| (भा) अनिभेपूरणपक्षः                                                                       | 136                      |
| ,, होमे अभिघारणस्य द्विवारत्वैकवारत्वपक्षौ                                                | 136                      |
| त्रिंशी खण्डिका                                                                           |                          |
| (वृ) अन्वानयनस्याप्याभेघारणकार्यकरत्वोपपादनम्                                             | 137                      |
| (भा) होमप्रकारः, हस्तेन होमनिषधः, स्यन्दे प्रायश्चित्तं                                   | 137-38                   |
| <b>च</b>                                                                                  |                          |
| ,, आत्रयणे दक्षिणास्वरूपम्, तत्र पक्षान्तरं, दान-<br>सङ्करुपः, तत्र मतान्तरं च            | 138-39                   |
| (वृ) प्रवृत्ते वीह्याप्रयण इति भाष्योक्तयाशयः, भाष्यो-<br>कैकाष्टकाग्रहणानर्थक्योपपादनं च | 139                      |
| (भा) आग्रयणहविद्दशेषभक्षणे यजमानर्तिजां मन्त्रातु-<br>कीर्तनम्                            | 140                      |
| (बु) प्रत्याम्नायपक्षे विशेषविवरणम्                                                       | 140                      |
| (भा) आग्रयणानुकल्पभूतेऽन्वायातेने दर्शपूर्णमासतन्त्र-<br>तायां पक्षभेदः                   | <b>14</b> 2              |
| ताया पक्ष मरः<br>(वृ) तत्र दर्भपूर्णमासतन्त्रतायां हेतुः                                  | 142                      |
|                                                                                           |                          |
| ,, तत्र मामासकानामाशयः, अन्वायतनावकल्पपक्ष-<br>विवरणं च                                   |                          |
| ु,, अन्वायातनेऽनावाहनविषये हेतुकथनम् , आवा-                                               | 143                      |
| इन्नप्रशन्तराजयश्च                                                                        |                          |

|              | ै<br><b>विषयः</b>                                  | <b>१इसंस्</b> या |
|--------------|----------------------------------------------------|------------------|
| (आ)          | आग्रयणविकल्पे इयामाकाग्रयणस्य लोपः                 | 143              |
| (बृ)         | आग्रयणिवकलेप स्यामाकाग्रयणस्य लोपे उपपत्ति-        | 143              |
|              | प्रकाशनस्                                          |                  |
| (भा)         | स्तम्बग्रासादिविकल्पपक्षे सर्वांशतुल्यविकल्पत्वानी | 143              |
|              | चित्यम्, तत्र विषयव्यवस्था च                       | 144              |
| ,,           | संवत्सरदर्शेपूर्णमासानुष्ठाने एकस्मिन पर्वणि नवा-  | 144              |
|              | ग्रयणम्, वैमृधोऽपि नवैरित्युपदेशपक्षः, संव-        | •                |
|              | त्सरमग्निहोत्रमात्रानुष्ठाने वीहियवग्रासिधेतुप-    |                  |
|              | यसा सायंत्रातरम्निहोत्रहोमः, दर्शपूर्णमासविर-      |                  |
|              | मणे स्थालीपाकहोमः, चतुरुशरा <b>व</b> पाके <b>न</b> |                  |
|              | ब्राह्मणचतुष्टयभोजनमित्य <b>तुक</b> रपाश्च         | - 44             |
| (वृ)         | वैमृधोऽपि नवैरिति भाष्योक्तोपदेशपक्षाशयः           | 144              |
| ,,           | बाह्मणभोजनपक्षे चत्रशरावपाको लोकिकाम्ना            | 145              |
| ,,           | संवक्त्यस्य वाहित्वा अयोग व्रतिवेषयाववरणम् , पश्च- | 145              |
| ,,           | सांवत्सरिकचातमस्यिषु नवैर्यागोऽन्वायतन वा          |                  |
| ,,           | प्रकृतिभूतदर्शपूर्णमासार्थकृतान्वारम्भणीयाया आग्र- | 145              |
| "            | यणार्थताऽपि                                        |                  |
|              | अस्त्रमणेक्वर्शमणि प्रमाध्यन्वारमभणीयेति पश्च      | 146              |
| "            | यवाश्रयणे वीह्याश्रयणकममतिदिश्य तत्र श्यामाकौ      | 146              |
| "            | न पनन हिन निषेधस्य स्वारस्यम्                      |                  |
| (भा)         | यवाग्रयणे दक्षिणा, तत्र हविदशेषभक्षणे मन्त्रश्च    | 147              |
|              | ———<br>एकत्रिशी खण्डिका                            |                  |
| (277)        | नातातन्त्रइयामाकेष्टौ संप्रेषः                     | 147              |
|              | तत्र सामिधनीसाप्तदश्यावधानान्नाज्यान्य इत्युपदे-   | 148              |
| "            | 4T1797:                                            |                  |
| (夏)          | अज्यानीनिवृत्तिरित्युपदेशपक्षाशयः, भाष्यक्रन्मते   | 148              |
| (3)          | साप्तद्रयपुनर्विधानफलं च                           |                  |
| (311)        | यनोक्स्यक्षक्रियाम्बद्धातिवास्यानेदशः              | 148              |
| (ar)         | संयाज्ययोः विराद्शब्दाभावेऽपि त्रिपात्वेन विरा-    | 148              |
| \ <b>e</b> / | द्सादृश्याद्विराड्व्यपदेशानिर्वादः                 |                  |
|              | SROUTHA. VOL. II.                                  | В                |

| <b>विषयः</b>                                                                | <b>पृष्ठसं</b> ख्या |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| मा) इयामाकेष्टै। वाससो दक्षिणात्वम्, पुनर्वासोदक्षि-                        | 149                 |
| णाविधानफलं च                                                                |                     |
| ,, सौत्रमधुग्लुन्धबभ्रुकपिलशब्दानामर्थः                                     | 150                 |
| (वृ) ददिमन्यम् <mark>षुपर्कशब्दयोस्सूत्रस्थयोरर्थः</mark>                   | 150                 |
| (भा) नवानां हरितयवशाकशमीधान्यानां फलानां चाना-                              | 150                 |
| <b>प्रयणेऽपि तदशनस्यै</b> च्छिकता                                           |                     |
| <ul><li>(वृ) अनुपदोक्तानां किञ्चिद्दानपूर्वकं भक्षणे भारद्वाजानु-</li></ul> | 150                 |
| मतिः                                                                        |                     |
| ,, प्रियंग्वादीनामिज्यानर्हानां भक्षणप्रतिषेधः                              | 150                 |
| (भा) वेणुयवात्रयणस्य कृताकृतत्वम्, तद्नुष्टितौ इयामा-                       | 151                 |
| केष्टितन्त्रता, तद्देवताश्च                                                 |                     |
| ,, हविर्विशेषेषु धाय्यायाज्यापुरोनुवाक्याः                                  | 152                 |
| (भा) वीहियवनियमो दर्शपूर्णमासयोरेव नागिहोत्र इति                            | 152                 |
| पक्षः                                                                       | •                   |
| ,, व्रीहियवनियमः पूर्णमासविकारेष्वपीत्युपदेशपक्षः                           | 152                 |
| (वृ) तण्डुलहोमस्य नित्यत्वसिद्धिः, विकृतिषु वीहियव-                         | 152                 |
| नियमाभावश्च                                                                 |                     |
| (भा) नवस्यामाकवीहियववेणुयवैरिष्टौ कालविशेषाः                                | 152                 |
| ु, आग्रयणस्य मीमांसक्मते काम्यत्वम् , तन्मते सङ्क-                          | 152                 |
| ल्पप्रकारः मतान्तरे नित्यता च                                               |                     |
| (षृ) फलाश्रवणान्नित्यत्वमेवेत्यकामनापक्षंतत्प्रमाणयोः                       | 152-154             |
| कथनम्                                                                       |                     |
| <b>इ</b> ति अष्टमः पटलः                                                     |                     |
| समाप्तव्यव्य                                                                |                     |
| सप्तमः प्रश्नः १५५-३७८ पृष्टानि                                             |                     |

सप्तमः प्रश्नः १५५-३७८ पृष्टानि प्रथमः पटलः प्रथमा खण्डिका

(भा) पशुबन्धनामनिर्वचनं, सर्वलोकप्राप्तेरेतत्फलत्वेऽपि 155 कर्मान्तरसार्थक्यम्, एतत्संकल्पप्रकारश्च

| विषयः                                                        | पृ <b>डसंस्</b> या |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| (वृ) भाष्योक्तकर्मान्तरानुष्ठानसाफल्योपपादनम्                | 155                |
| (भा) पशुबन्धस्यामावास्यापौर्णमास्युभयकालविधान-               | 156                |
| फलम् , संकल्पानन्तरमपामुपस्पर्शनादि च                        |                    |
| " षड्ढोतुर्मानसहोमः, आहवनीयग्रहणात् षड्ढोतृ-                 | 156                |
| विषये तस्य पार्धक्यम्, न प्रधानार्धत्वं, प्रहे               |                    |
| उपांगुत्वपक्षश्च                                             |                    |
| (वृ) भाष्योक्तसौत्राहवनीयग्रहणफलस्य विवरणम् ,                | 157                |
| भाष्योक्ते ग्रहोपांगुत्वे हेतुकथनं च                         |                    |
| " अत्र भाष्योक्तातिदेशस्थलप्रदर्शनम् "                       | 158                |
| (भा) आहवनीयस्यैवात्र प्रणयनं, पृथग्दक्षिणाभावश्च             | 158                |
| (व) पृथादक्षिणाभावे हेतुकथनम्                                | 158                |
| (भा) सूत्रे आहवनीयधारणविधानं पुरस्ताइविंहोमानां              | 158                |
| पृथगग्नित्वे ज्ञापकम्                                        |                    |
| (वृ) भाष्योक्तस्य आहवनीयधारणविधानफलस्य स-                    | 159                |
| हेतुकं विवरणम्                                               | 1.70               |
| (भा) पशोरसद्यस्कालत्वे यूपाहुतिविषये च विशेषाभि-             | 159                |
| घानम् , यूपाहुतिसमाख्याफल च                                  | 150                |
| (वृ) सद्यस्कालत्वपक्षे प्रयोगमध्ये यजमानभोजनं                | 159                |
| निषिद्धम् ्र                                                 | 140                |
| ः स्त्रे स्वाहवनीयपुनरुक्तया यूपसकाशे होमपक्ष                | 160                |
| जुह्नैव चर्तुगृंहीतेनाज्येन होमः                             | 160                |
| " भाष्योक्तयूपाहुतिसमाख्याफलस्य सहेतुकं विवरणम्              | 160                |
| (भा) क्वचियूपाहुतिनिषेधः, यूपाहुतिमन्त्रमुक्ता यूपाभि-       | 100                |
| गमनं, लौकिकारण्योर्मन्थनं, सुवेण जुह्ना वा                   |                    |
| आवश्चनहोम इति पक्षद्वयप्रदर्शनं च                            | 160                |
| (वृ) स्त्रुवेणात्रश्चनहोमपक्षे हेतुकथनम् , जुह्ना होम इत्यु- | 100                |
| पदेशपश्चाशयश्च                                               | 161 <sup>.</sup>   |
| (भा) सुवाज्यशेषप्राहिणोऽध्वर्योवीशिष्राहिणस्तक्णो            | 101                |
| ब्रह्मयजमानयोश्च छेदनाहेयूपेदेशं प्रतिगमनम्                  | 161                |
| " यूपार्हाः कामभेदेन पलाशखदिरविस्यवटाकृतिरौ-,                |                    |
| द्वीतका वृक्षाः<br><sub>B</sub> *                            |                    |

|        | विषयः                                                   | पृ <b>ष्ठसंख्</b> या |
|--------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| (बृ)   | नित्येष्वपि कामनाचोर्दंनोपपत्तिः                        | 162                  |
|        | युपार्हदारुस्तम्भस्वरूपविवरणम्                          | 162                  |
| ,,     | आंदह्य चिछन्नस्य वृक्षान्तरजातस्य च यूपानहिता           | <b>16</b> 3          |
| (可)    | यूपानईताप्रदर्शकभाष्याशयकथनम् , प्रत्येगुपनत-           |                      |
| 6      | े यूपस्य वैकल्पिकता च                                   |                      |
|        |                                                         |                      |
|        | द्वितीया खण्डिका                                        |                      |
| (भा)   | यूपबद्दुत्वेऽप्यभिमन्त्रणाद्यग्रछेदनान्तस्यैकैकाभिप्रा- | 164                  |
|        | यकतया सूत्रे पनिमत्युक्तिः                              |                      |
| (बृ) र | अभिमन्त्रणानन्तरमेव यूपोपस्पर्शनम्                      | 164                  |
| "      | यूपस्याञ्जनं सुवेणैव न हस्तेन                           | 164                  |
| (भा)   | स्त्रस्थस्विधितिपदस्य छेदनसाधनवाइयर्थकत्वे              | 165                  |
| 2      | लिङ्गकथन <b>म्</b>                                      |                      |
|        | य्गप्रमाणम् , सौत्रानक्षसङ्गवदार्थश्च                   | 165                  |
| (बृ)   | भाष्योक्तानक्षसंङ्गपदार्थविवरणम्                        | 165                  |
| (भा)   | आवश्चनपदस्य वृक्षमूलार्थकता, तत्र होमाभि-               | 166                  |
|        | ्धान च                                                  |                      |
| "      | सौत्राह्मपदस्य शाखार्थकता, अग्रच्छेदे विशेष-            | 166                  |
|        | कथनं च                                                  |                      |
| "      | पञ्चारत्नयादिप्रमाणेषु कामनाभेदाः                       | 166                  |
| (वृ)   | कामनामदर्शकश्चितिविवरणम् , ब्राह्मणश्चतित्रवृत्-        | 166-67               |
|        | स्तोम्संमितत्वोपपत्तिश्च                                |                      |
|        | यूपबहुत्वे व्यवस्था                                     | 167                  |
|        | भाष्यप्रद्दिं।तब्य्वस्थाविवरणम्                         | 167                  |
|        | यूपप्रमाणे मतिभेदाः                                     | 1 <b>6</b> 8         |
| (बृ)   | रथस्थितोध्वंबाहुमान्स्यार्थसिद्धता                      | 1 <b>6</b> 8         |
| ••     | अग्निमाने पुरुषप्रमाणोपदेशेऽपि तस्यान्यार्थताऽपि        | 168                  |
| "      | अवमामात्रेत्यस्य विषयः, प्रमाणकम्नृद्धिप्क्षः,          | 168                  |
|        | सर्वदा पुरुषप्रमाणपक्षः, तत्र वर्षीयस्त्वोके-           |                      |
|        | निर्वाहरू<br>-                                          |                      |

|                     | विषय:                                           | पृष्ठसंख्या |
|---------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| (m)                 | निरूढपशुबन्धज्योतिष्टोमयोर्यूपे जातिप्रमाणभेव   | 169         |
| ( ''' )             | वाजसनेयपक्षः                                    |             |
| ( <del>=</del> )    | वाजसनेयमतोपन्यासस्य विकल्पार्थकता, स्वमतं स     | 169         |
|                     | भाष्यप्रदर्शिताध्वरशब्दार्थविवरणम्              | . 169       |
| "                   | Hiodadisicii edesiesi ai a e e e e              |             |
|                     | तृतीया खण्डिका                                  |             |
| ( <del>) TT</del> \ | उपरपदार्थः, तत्करणक्रमश्च                       | 170         |
| (41)                | उपर्यवायाः, सर्गरमाना                           | 170         |
|                     | यूपाकृतिविशेषाः                                 | . 170       |
| "                   | सौत्रानुपूर्वाश्चिष्ठादिपदिववरणम्               | 171         |
| "                   | तक्षणप्रथमभवशकलस्य स्वरुनामता                   |             |
| (멸)                 | प्रथमशकलस्य स्वरुनामतायां मानं, द्वितीय तृतीय   |             |
|                     | ज्ञकलयोहपयोगश्च                                 | r 171       |
| (भा)                | हस्ततलप्रमाणता मध्यतछला द्वार्यसम्              | . 171       |
| ,,                  | चषालस्य अन्यवृक्षस्थस्याप्यधिमन्थनता            | 172         |
| "                   | तृतीयशक स्येवाञ्जनार्थतेति नियमाभावः            | 172         |
| (夏)                 | स्वरुचपालयोरन्यवृक्षजताप्रतिषेधे प्रमाणम्       | 170         |
| ,,                  | अधिमन्थाञ्जनशकलयोर्यूपवृक्षसंबन्धानियमे उप      | - 112       |
|                     | प्रनि:                                          | 170         |
| "                   | स्वर्वेकत्वबहुत्वोक्तयोरविरोधोपपादनम्           | . 172       |
| (भा)                | निरूद्वपशुबन्धवेदिप्रमाणतन्निर्माणकालप्रकारादि- | 173         |
|                     | कम े                                            |             |
| (स)                 | भाष्योक्तवेदिप्रमाणे प्रमाणप्रदर्शनम्           | . 174       |
| \ Z/<br>,,          | सुत्रस्थस्य तामितिपदस्य द्शेपूर्णमासविदयस्य च   | 174         |
| "                   | तात्पर्थम्                                      |             |
|                     | सौमिकवेदिवृद्धौ भाष्योकः पक्षः पक्षान्तरं च     | 174         |
| "                   | 'वेद्यामुत्तरवेदिं दशपदां 'इति सुत्रखण्डाशय     | . 175       |
| "                   |                                                 |             |
| ()TT\               | प्रकाशनम्<br>निरूढपशुबन्धोत्त्रवेदिप्रमाणम्     | . 175       |
| (41)                | शस्यासमीपे मन्त्रैरुपलेखनम् "                   | . 176       |
| "                   | इति प्रथमः पटलः                                 |             |

| विषय:                                                                                                         | पुछसंख्या |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>थथ द्वितीयः पटलः</b>                                                                                       |           |
| चतुर्थी खण्डिका                                                                                               |           |
| (भा) चात्वालमानं, अभ्रया प्रदक्षिणं परिलेखनप्रका-<br>रादि च                                                   | 177       |
| " सूत्रे 'उत्तरवेद्यर्थान् ' इत्युक्तया सौिमके वैश्वदेवे<br>चात्वालाभावसिद्धिः                                | 177       |
| (षृ) चात्वालमानलाभप्रकारः                                                                                     | 177       |
| (मा) पांसुहरणप्रथनशम्यासंनहनाभिमन्त्रणावोक्षणवालु-                                                            | 178       |
| कोपकिरणनिस्सारणवेद्यन्तरचनाः                                                                                  | 7.0       |
| (षृ) उत्तरवेद्यूर्ध्वमानम्, अवोक्षणस्यापि प्रोक्षणत्वोप-<br>पत्तिश्च.                                         | 178       |
| <del></del>                                                                                                   | •         |
| पञ्चमी खण्डिका                                                                                                | •         |
| (भा) उत्तरवेद्यां नाभिकल्पनं, तत्प्रकारः, तत्प्रोक्षणक्रमे<br>हेत्वभिधानं च                                   | 179       |
| <ul> <li>जत्तरवेद्या दक्षिणतोऽक्षिनयनं,तत्र द्वेष्यध्यानाकारः,</li> <li>जुद्धा गृहीतेन व्याघारणं च</li> </ul> | 180       |
| (वृ) आहवनीयहोमे परिभाषायां जुहूविधानादत्राप्राप्तथा<br>जुह्मा विधानोपपत्तिः                                   | 180       |
| (भा) ब्याघारण्स्थानभूतांसश्रोणिपदार्थः                                                                        | 181       |
| " प्तद्राक्ष्यदेवदारूत्थपारिधिभिः परिधानम्, औदुम्ब-                                                           | 181       |
| रीभिरिति पक्षान्तरं परिधिसंधिना दक्षिणत<br>उत्तरक्ष होमः                                                      | 101       |
|                                                                                                               |           |
| षष्ठी खण्डिका                                                                                                 |           |
| (भा) संभारात्मकसुगन्धिते जनपेत्वश्रुङ्गान्तरभवोर्णास्तु-<br>कापदार्थः                                         | 181-82    |
| (वृ) गार्ह्योर्णास्तुकाभिधानम्                                                                                | 182       |
| (भा) ब्याघारणादावधिकारिकथनम्                                                                                  | 182       |
| (वृ) व्याघारणादावधिकारिविशेषलाभप्रकारः                                                                        | 182       |

| विषय:                                                                                                           | पृष्ठसंख्या  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| (भा) उदुम्बरप्रक्षान्यतरशाखामिः प्रच्छादनकालः,                                                                  | <b>18</b> 3  |
| तत्रोपदेशपक्षश्च<br>,, पर्वयोगभेदादनुष्ठानक्रमः, तत्रोपदेशपक्षः, एव-<br>मन्यत्रातिदेशश्च                        | 183          |
| (वृ) भाष्योक्तस्य प्रच्छादनकालस्य पर्वयोगभेदप्रयुक्ता-<br>नुष्ठानभेदस्य अन्यत्रातिदेशस्य च सहेतुकं<br>विवरणम्   | 1 <b>8</b> 3 |
| (भा) प्रणयनीयेध्मविषये संख्यावृक्षिनियमाभावः, बृक्ष-<br>नियम इत्युपदेशपक्षश्च                                   | 184          |
| (बृ) अप्राकृतकायत्वादिध्मसंख्यानियमविरहोपपादनम्,<br>वृक्षनियमपक्षाशयश्च                                         | 184          |
| युक्तानपमपद्भाराच                                                                                               | 185          |
| » इध्ममन्त्रस्यातिदेशाभावः<br>(भा) उद्यतहोमार्थं ज्वलदिध्मोद्यमनप्रकारः, तत्र पक्षान्तरं,                       | 185          |
| तद्धोमाधिकरणाग्निश्च<br>(वृ) उद्यतहोमाग्नौ प्रमाणम्, सूत्रस्थाहवनीयग्रहण-                                       | 185          |
| फलं च<br>                                                                                                       | 186          |
| (भा) सूत्रे उपयम्य हरतीत्यत्रावधारणांशपूरणम्<br>(वृ) उपयमनप्रभृतिसिकतानपन्यनसिद्धौ हेतुकथनम्                    | 186          |
| सप्तमी खण्डिका                                                                                                  |              |
| (भा) पूर्णां हुतिविधिः, तत्र गन्त्रपाठादेव सिद्धेः सूत्रे सप्त-                                                 | 187          |
| वतीब्रहणस्य फलं च                                                                                               | 187          |
| <ul><li>अतिमुक्तिहोमेषु मन्त्रनिर्देशः</li><li>पञ्जबन्धस्यैवाहवनीयः, न प्रायश्चित्तेष्टेः, तत्रोपदेश-</li></ul> | 188          |
| न्यायपश्ची<br>(व) भाष्योक्ती प्रमाणप्रदर्शनम्, प्रायश्चित्तेष्टीनामन्ते                                         |              |
| पृथक्ष्रणयनेन कर्तव्यता                                                                                         | 188          |
| पक्षाशयश्च                                                                                                      |              |

|              | 24                                                                                  |                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| •            | े<br><b>विषयः</b>                                                                   | <b>पृष्ठसंख्</b> या |
| (펄)          | औत्तरवेदिकस्याग्नेरसमारोहणे हेतुकथनम्                                               | 188                 |
| (भा          | ) औत्तरवेदिके प्रणीते प्राप्तकालाग्निहोत्रस्य तदाध-                                 | 189                 |
|              | करणकता, तत्र मतान्तरं, हविस्थ्रपणाग्निश्च                                           |                     |
| (मृ)         | भाष्योक्तार्थे हेतुकथनम् , भाष्यप्रदर्शितमतान्तरा-<br>शयः भाष्योक्तकेचित्पक्षाशयश्च | 189                 |
| ,,           | प्राप्तकालाग्निहोत्रविधानानावस्यकत्वगङ्कातत्परि -                                   | 190                 |
|              | हारौ                                                                                | 190                 |
| (भा)         | ) झाखाहरणादिकर्तव्यक्रमः, इध्मप्रस्तरविधृतिपरि-<br>घीनां स्वरूपादिकं च              | 190                 |
| <b>(बृ</b> ) |                                                                                     | 191                 |
| "<br>(S)     | पशोः पुरोडाशविकारत्वे हेतुः,आश्ववालस्य समूहन-                                       |                     |
| ••           | साधनता च                                                                            | 191                 |
|              | <b>इ</b> ति द्वितीय: पट्छ:                                                          |                     |
|              |                                                                                     |                     |
|              | अथ तृतीयः <b>पट</b> लः                                                              |                     |
|              | अष्टमी खण्डिका                                                                      |                     |
| (भा          | ) पात्रप्रयोगविधेरन्येषामप्यनुङ्गापरत्वपक्षः पक्षा-<br>न्तरं च                      | 192                 |
| (बृ)         | यथार्थमिस्युक्तेः दष्टप्रयोजनतात्पर्यकतयाऽदघार्था-<br>न्यासादनपरत्याभावः            | 192                 |
| "            | पात्रप्रयोगस्य संस्कारार्थत्वाम्युपगमेन फलेऽसति<br>तत्त्रिवृत्तिः                   | 192                 |
| ,            | पात्रदशकसंख्यापूरकपश्चप्रदर्शनम्                                                    | 193                 |
| (भा          | ) पात्रसादने द्वंद्वता, साद्यमानद्वंद्वनिर्देशः, शाखादीनां                          | 194                 |
| •            | कुम्भ्यादिधर्मता च                                                                  | -01                 |
| "            | हृद्यशुलादीनां सादनाविधेः पाठक्रमानुरोधित्व-<br>तद्भावपक्षौ                         | 194                 |
| (펄)          | सादने पात्रादीनां द्वन्द्वताविवेचनं, तत्र हेतुकथनं च                                | 195                 |
|              | ) बह्नयोगकालः, तत्रोपदेशयनं स                                                       | 106                 |

| <b>विषयः</b>                                                             | पृष्ठसंख्या |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| (बृ) भाष्यप्रदर्शिते यज्ञयोगकाले तत्रोपदेशपक्षे च उप-                    | 196         |
| पत्तिकथनम्                                                               |             |
| (भा) उत्तरपरिग्राहप्रकारे मतिभेदः, असंप्रैषपक्षश्च                       | 197         |
| (वृ) उत्तरपरिव्राहवैपरीत्ये हेतुः, सूत्रस्थद्शेपूणेमास-                  | 197         |
| वत्पदस्य अन्वयविषये पक्षभदस्तदाशयश्च                                     |             |
| (भा) प्रैषप्रकारभेदः पक्षभेदेन, स्वधितः स्रुवधर्मत्वे हेतु-              | 198         |
| कथनं च                                                                   |             |
| (बृ) साधनतया स्नुवानन्तरं स्वधितिनिर्देशनादिष                            | 198         |
| स्वधितः स्रुवधर्मप्राप्तिः, संप्रैषोहे प्राप्त्युपपा-                    |             |
| दनं च                                                                    |             |
| (भा) वसाहोमहवनीपृषदाज्यधान्योः जुहूपभृद्धर्मातिदेश-                      | 200         |
| विधानोपपात्तिकथनम्                                                       | 222         |
| (वृ) वसाहोमशब्दस्य पशुरसार्थत्वम्, प्रकृतौ वसाहोम-                       | 200         |
| हवन्युपयोगविवरणं, अपवर्गेऽपि जुद्दवस्वे                                  |             |
| उपपत्तिः, पृषदाज्यधानीशब्दार्थश्च                                        | 200         |
| (भा) दध्न्याज्यधर्माधिश्रयणाभावे प्रमाणं न्यायश्च                        | 200         |
| (वृ) दध्न्याज्यधर्मातिदेशे हेतुकथनम्, तद्धिश्रयण-                        | 200         |
| निषेधक श्रुतिश्च                                                         | 200         |
| (भा) द व्यस्तरकारामाच पराः                                               | 200         |
| कचिद्हानृही च                                                            | 201         |
| (वृ) आज्यस्यैव प्रधानतया अविकृतस्य तस्यैव संप्रैष                        | 201         |
| इति मीमांसकमतिः                                                          |             |
| » द्धिसंस्कारपक्षे ऊहानृहस्थलविवरणम्, चातु-<br>र्मास्ये उभयसंस्कारकथनं च |             |
| मास्य उमयसस्कारकया ज                                                     |             |
|                                                                          |             |
| नवमी खण्डिका                                                             |             |
| (भा) जुद्दृपभृतोराज्यस्य चतुर्श्रहण्विधिः                                | 201         |
| (वृ) पञ्चावत्तिनामप्यत्र चतुर्प्रहणनैयत्यम्                              | 202         |

|      | : विष                                           | य:           |                        |         | पृष्ठसंख्या |
|------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------|-------------|
| (भा) | पृषदाज्यनिष्पत्तिः, तत्र<br>तदावृत्तौ च पक्षभदः | विनियु       | क्तमन्त्रान्त          | भागे    | 202         |
| (बृ) | मन्त्रान्तभागे युक्तपक्षकथ                      | नम्, पञ्च    | कृत्व आवृ              | त्त-    | 202         |
|      | पक्षे हेतुकथनम् , सकृत                          |              |                        |         |             |
| (भा) | चतुर्गृहीतवचनाद्भ्वायां ।                       |              |                        | ••••    | 203         |
| "    | अनाज्यत्वाद्वसाहोमहवन                           | यनासादः      | तम्                    |         | 203         |
| ,,   | पृषदाज्यधानीस्नुवस्वधित                         |              | <u>~</u>               | त्राः,  | 203         |
|      | तत्र विशेषाश्च                                  |              |                        |         |             |
| "    | हृद्यस्य पृषदाज्येनाभिघ                         |              |                        | ादने    | 204         |
|      | विशेषः, खधितरनासा                               |              |                        |         |             |
| ,,,  | आज्यद्धनोर्वेष्णवत्वतद्भ                        | गावयोईत      | स्तत्फलं च             | ٠       | 204         |
| (बृ) | भाष्योक्तक्रमिकसादने हेतु                       | ुकथनम् ,     | . स्रुव <b>स्वा</b> धि | त्यो-   | 204         |
|      | र्युगपदासादनसंभवकः                              | र्गं च       |                        |         | •           |
| ,,   | यथार्थमूह इति भाष्यग्रन्थ                       | ारायकथ       | नम्                    |         | 204         |
|      | म्रुवस्वधित्योरासादने ।                         | पर्याययौग    | । <b>पद्यपश्चयो</b>    | ह्य-    | 205         |
|      | प्रकारे हेतुः                                   |              |                        |         |             |
| ,,   | भाष्यप्रदर्शित स्वधितरन                         | सादनपर       | ते कारणप्र             | दर्श-   | 205         |
|      | नम्                                             |              |                        |         |             |
| "    | <b>पृषदाज्यस्य</b> दधिमिश्चिताज                 | यरूपतय       | <i>क्र</i> स्त्रस्या   | बेच्ज-  | 205         |
|      | ् बत्वात्तस्यानभिमन्त्रणी                       |              |                        |         |             |
| ,,   | जौहवाज्यवत्पृषदाज्यस्याप<br>रम्                 | यभिमन्त्र    | णमिति पक्ष             | ग्रन्त- | 205         |
| (भा) | पृषदाज्यधानीस्थाज्याभिम                         | न्त्रणं नेति | । केषांचित्प           | सः,     | 206         |
|      | वेद्यधस्य यूपाङ्गता तत्प                        |              |                        |         |             |
| (बृ) | पृषदाज्यधान्योमाज्यस्य प्र<br>र्यमिति पक्षः     |              | [भिमन्त्रणं .          | का-     | 206         |
|      | वेद्येकदेशस्य यूपाङ्गतायां                      | हेतः         | तरफळावे                | डोल-    | 206         |
| "    | प्रकाशनं च                                      | 437          | W 1100141              | 417     | 400         |
| ,,   | यावद्यूपं वद्युद्धननस्य न्या                    | यप्राप्तानुः | त्रादता                | ••••    | 206         |
| (भा) | यूपावटपरिमितिः                                  | •••          |                        | ••••    | 207         |
|      |                                                 |              |                        |         |             |

| विषय:                                                                                    | पृष्ठसं <del>ढ्</del> या |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| (ब्) उपरमानम्                                                                            | 207                      |
| (भा) यूपबोक्षणोपयोगिन्यो यवमत्यो यवमिश्रिता अ                                            | गापः, 207                |
| यवप्ररोहयोग्यास्ता आप इति केषांचित्पक्षश्र                                               | <b>.</b>                 |
| ्,, अवटे प्रोक्षणीद्रोषावनयनवर्हिं रवस्तरणयोः पि                                         | ra <b>ঘ-</b> 208         |
| त्वात्तयोः प्राचीनावीतिकार्यत्वम्                                                        |                          |
| ु,, अनुपदोक्तयोरपित्रयत्वपक्षः, तदारायः, सूत्र                                           | ोक्त- 208                |
| वासनपदार्थः, अवटसंस्कारश्च                                                               | <b>&gt;</b> 000          |
| ,, जुह्वा अन्यत्र सति व्यापोरे वसाहोमहवनीस्रुव                                           | वयो- 209                 |
| होंमकरणता                                                                                | ·                        |
| (चृ) प्रोक्ष्णीशेषावनयनस्य बर्हिरवस्तरणस्य च पि                                          | <b>त्रय-</b> 209         |
| त्वोगपादनम्                                                                              | <b>त्रद्य-</b> 209       |
| " पूर्वोक्तस्यापित्रबत्वपक्षे हेतुकथनम्, तथा पि<br>त्वपक्षेऽपि हेतुकथनं, तत्र परसंमतिश्च | <b>AU</b> 200            |
| त्वपक्षाया हतुकया, तन परतमातव्य                                                          |                          |
| द्शमी खण्डिका                                                                            |                          |
| (भा) असंस्कृतेनाज्येन धौवेण अग्रत आरभ्य यावस                                             | मूल- 210                 |
| देशं यूपाञ्जनम्                                                                          |                          |
| » चषालाञ्जनप्रकाशः, तत्र कर्ता च                                                         | 210                      |
| (बृ) भाष्योक्तस्य  चषालाञ्जनस्याध्वर्युकर्तृकत्वे तर                                     | स्या- 210                |
| विच्छेदे च हेत्रूपपादनम्                                                                 | 044                      |
| (भा) आपरिव्ययणं यजमानेन यूपसंमर्शस्य कर्तव्यत                                            | वम् 211                  |
| » अग्निष्ठाया आहवनीयामिमुखीकरणं ू                                                        | 212                      |
| " अग्निष्ठावस्थापनप्रकारप्रदर्शकसूत्रगृहीतधुत्यथ                                         | भि 212                   |
| धानम्, यूपावस्थापनप्रकारश्च                                                              | याः 213                  |
| " यूपभूमेः पांसुभिर्वेष्टनं, मैत्रावरुणदण्डेन भू                                         | <b>eq.</b> 210           |
| समीकरणाय कुट्टनं च                                                                       |                          |
| एकादशी खण्डिका                                                                           |                          |
| (भा) रशनया यूपोन्मार्गः                                                                  | 214                      |
| " यूपपरिव्ययेणे देशः कर्ता च                                                             | 214                      |

| विषय:                                                      | पृष्ठसंख्या |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| (बृ) सूत्रस्थमध्यराव्दार्थकथनम्, तत्फलं च                  | 215         |
| (भा) रशनाविन्यासविशेषफलश्चेतिर्वेवरणम्                     | . 215       |
| " वृष्टिकामनायां परिव्ययणप्रकारः                           | 215         |
| " स्त्रीपुंसकामनाभेदाद्युपवेष्टनप्रकारविशेषाः              | 215         |
| इति तृतीयः पटकः                                            | 210         |
| -                                                          |             |
| <b>अथ चतुर्थः</b> पटलः                                     |             |
| ्द्रादशी खण्डिका                                           |             |
| (भा) आलम्भनयोग्यायोग्यपशुलक्षणम्                           | 217         |
| ,, प्रतिनिधावप्यजुपदोक्त लक्षणपरोहावश्यकत्वम्              | 218         |
| (वृ) प्रतिनिधौ विजातीयपरिग्रहप्रतिषेधः                     | 218         |
| (भा) इषे त्वेति मन्त्रस्य बर्हिद्रेयादाने आवृत्तितदभाव-    | 218         |
| पक्षौ                                                      |             |
| " पशूपाकरणसाधनम् , पशूपस्पर्शनप्रकारादि च                  | 219         |
| (मृ) पकेन तुणनोपाकरणपक्षेऽपि शाखासाहित्यम्                 | 219         |
| " उपाकरणोपस्पर्शनयोर्भन्त्रविनियोगपक्षद्वयं शाखा-          | <b>21</b> 9 |
| <b>मेद</b> प्राप्तम्                                       |             |
| (भा) उपाकरणादिषु पश्चसु देवतोपदेशेन विभक्त्यैक्यम्         | 220         |
| (षु) विभक्तयैक्य प्रमाणोपपाइनम्                            | 220         |
| (भा) उपाकृतहोमे आज्यनिर्णयः, तत्र पक्षान्तरं च             | 220         |
| (वृ) भाष्योक्तपक्षद्वये हेतूपपादनम्                        | 220-21      |
| (भा) अग्निमथनोत्तरमुपाकरणपक्षे उपाकरणहोमकालः,              | 221         |
| तत्र प्रमाणं च                                             |             |
| ,, मधनारणिविषये पक्षभेदः                                   | <b>221</b>  |
| (बु) भाष्योक्तपश्चद्वये हेतुप्रदर्शनम्                     | 221         |
| (भा) अरणिद्वयाञ्जनसंगमने                                   | 222         |
| — ——<br>त्रयोदशी खण्डिका                                   |             |
| (भा) अग्निमन्थनमन्त्रे पश्चद्यम् , पतितेऽग्नौ धनंजयमन्त्रः | OOn         |
| तत्र पक्षमेदश्च                                            | 223         |
| • •                                                        |             |

| विषय:                                                                                            | पृष्ठसंख्या |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| (वृ) प्रहरणस्य भावित्वेऽपि प्रैषे वर्तमानप्रयोगोपपत्तिः                                          | 223         |
| (मा) निर्माधताग्निप्रवेशनक्रमे विकल्पः                                                           | <b>22</b> 3 |
| » प्रवेशनाजुपदमेवाब्यवधानेन खुवेणोपरिहोमः                                                        | 224         |
| (वृ) उपरिहोमे अब्यवधानविषये प्रमाणस्चनम् ू                                                       | <b>224</b>  |
| (भा) रशनादानपशुबन्धनयोर्मन्त्रः, पशुबन्धनदिग्देशौ च                                              | 224         |
| ,, पशुप्रोक्षणमन्त्रे प्रोक्षामीतिपदप्रयोगस्य देवता-                                             | 225         |
| " पञ्जारासम्पर्धभावित्वपूर्वपरोभयभावित्वपूर्वमात्र<br>भावित्वपक्षाः                              |             |
| मावित्वपद्याः<br>,, प्रोक्षणपायनपुनःप्रोक्षणानामेकपदार्थत्वभिन्नपदा-<br>र्थत्वपक्षो              | 225         |
| (वृ) भाष्योक्तपक्षभेदहेत्पपादनम्                                                                 | 225         |
| , प्रोक्षणादित्रयस्य भिन्नपदार्थत्वाभ्युपगमफलं, एक-<br>पदार्थत्वपक्षोपपत्तिश्च                   | 226         |
| (भा) श्रीक्षणानन्तरं श्राकृतयोर्वेद्यन्तपरिस्तरणहोतृषद्न-<br>परिकल्पनयोः कर्तन्यत्वतदभावपक्षौ    | 226         |
| (वृ) भाष्योक्तपश्चद्वयेऽप्युपपत्तित्रकाशनम्                                                      | 227         |
| ्रहति चतुर्थः पटलः                                                                               |             |
| अथ पश्चमः पटलः                                                                                   |             |
| चतुर्दशी खण्डिका                                                                                 |             |
| (भा) पशोरञ्जने देशाः                                                                             | 227         |
| (वृ) अञ्जनसाधनीभृतायास्सिद्धाया अपि जुद्धास्सूत्रे पुन-<br>प्रहणस्य फलम्                         | 227         |
| (भा) पशुबन्धे षण्णामेवर्श्विक्त्वम् , शमितुः श्रपण-<br>कर्तृत्वेऽपि न तस्यर्त्विक्त्वं, तत्फलं च | 228         |
| (a) मीमांसकेरध्वर्यारेव शभितृत्वोक्तावप्यन्यत्र तद-                                              | 228         |
| न्य∓य श्रामित्रत्वासानादि डाभक्षणे च शामतुरचु-                                                   |             |
| पादानाम्न तस्यत्विकत्वम् , अतस्सामान्यचोद-                                                       |             |
| नासु मार्जनादिषु तस्यानन्वयसिद्धिः                                                               |             |

| विषय:                                                          | <b>ष्ट्रहर्स द्</b> य |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| (भा) होत्रादिवरणं, तत्रोपदेशपक्षः एकादश प्रयाजाः,              | 229                   |
| तद्नुष्ठानकालश्च                                               |                       |
| (बु) भाष्ये तिष्ठति पभौ ये संभवन्तीति सूत्रं विभज्य-           | 229                   |
| व्याख्याने हेतुकथनम् , तस्यार्थान्तरं च                        |                       |
| (भा) प्रयाजानुमन्त्रणे विशेषाभिधानम्                           | 230                   |
| " स्वरोरन्तर्धानं स्वधितरधस्तात्करणम्, स्वरु-                  | 231                   |
| स्वधितिभ्यां पशोरञ्जनं च,                                      |                       |
| " अन्यतरेणाप्यञ्जनपक्षः, तत्र विशेषाभिधानं च                   |                       |
| (वृ) एकेनाअनेऽपि, 'घृतेनाक्तौ ' इति द्विवचनप्रयोगो-            | 232                   |
| गोपपत्तिः, एकवचनप्रयोगपक्षश्च                                  |                       |
| (भा) अक्तया स्वधितिधारयाऽवदानं, अनक्तया च                      | 232                   |
| विशसनम्                                                        |                       |
| *                                                              |                       |
|                                                                |                       |
| पश्चदशी खण्डिका                                                |                       |
| (भा) सौत्रप्रैषार्थः, पर्यक्रिकरणस्य केवलपशुयुपादिसहित-        | 000                   |
| पशुविषयकत्वपक्षौ                                               | 233                   |
| (वृ) भाष्यप्रदर्शितपक्षद्वयेऽपि हेत्पपादनम्                    | 233                   |
| (भा) यूपादिभिस्सिहितस्य पशोः पर्यक्रिकरणपक्षे तत्कर्तु-        | 233<br>233            |
| रम्रयन्तरागमनाभ्यतुज्ञा                                        | 255                   |
| (वृ) अग्नवन्तरागमनाभ्यजुज्ञाहेतूपपादनम्                        | <b>2</b> 33           |
| ्भा) पर्यक्रिकरणोल्मुकस्य पुनः क्षेपः, पर्यक्रिकर्तुर्निवर्तन- |                       |
| तदभावपश्ची च                                                   | 234                   |
| (वृ) पुनः क्षेपस्य पक्षद्वयसाधारण्यम्                          | 004                   |
| (भा) अपाव्यनामको होमः                                          | 234                   |
| (वृ) प्रयाजसंनिधानादुत्कृष्यापाव्यहोमाभिधानस्याशयः,            | 234                   |
| उपदेशपश्लोपपत्तिश्च                                            | 234                   |
| (भा) पशुपतिरिति होमे विशेषाभिधानम्, तत्रोपदेशपक्षश्च           | 00.4                  |
| » पशुनिवेके होमकालः                                            | 234                   |
| " 131441 GIA11101                                              | 235                   |

| विषयः                                                                                                                   | <b>ष्ट्र</b> ष्ठं संख्या |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| (भा) अध्वर्युयज्ञमानाभ्यां पद्योरन्वारम्भः, तत्र प्रति<br>प्रस्थातुर्होमाधिकारिता, प्रैषादिकर्तव्यक्रमः<br>प्रैषार्थश्च | - 235<br>,               |
| <ul><li>(वृ) प्रतिप्रस्थात्रा होमकृतौ कारणाभिधानम्</li></ul>                                                            | . 236                    |
| <ul> <li>यज्ञमानेन वपाश्रपणीभ्यां सहान्वारम्भस्य समन्त्र</li> </ul>                                                     | - 236                    |
| कता                                                                                                                     |                          |
| " आधिगुप्रैषे कर्ता तत्करणकालश्च                                                                                        | 236                      |
| <ul> <li>पशुहौत्रव्याख्यावसरे विस्तरोक्त्याऽत्र संक्षेप इति</li> </ul>                                                  | 237                      |
| भाष्यात्रयः                                                                                                             |                          |
| भाष्यायपः<br>(भा) अध्वर्युयजमानाग्नीभ्रशमितृणां पशोरुदङ्नयन-<br>मन्त्रोच्चारणेऽधिकारः                                   | 237                      |
| (वृ) पूर्वोक्तानां सर्वेषामपि पद्युनयनमन्त्राधिकारे उप<br>पत्तिप्रकाशनम्                                                | - 237                    |
|                                                                                                                         |                          |
| षोडशी खण्डिका                                                                                                           |                          |
| <ul><li>(मा) पशूदरगतशक न्नेश्लेपार्थावटखननस्य प्रतिमस्थातृ</li></ul>                                                    | - 238                    |
| कार्यत्वपक्षः, अध्वयौरेव तदारम्भकत्वपक्षश्च                                                                             |                          |
| (वृ) अध्वयोरन्यत्र व्यापारेऽपि तदारम्भकत्वमात्रं व                                                                      | r 238                    |
| विधिष्राप्तमिति द्वितीयपक्षाशयः                                                                                         |                          |
| (भा) उल्युकनिधानदेशः ुः                                                                                                 | 238                      |
| ं <sub>"</sub> शामित्रस्याग्निविशेषार्थकतायां शब्दव्युत्पात्ति                                                          | - 238                    |
| कथनम्                                                                                                                   |                          |
| " वर्हिद्वेयेनोपाकरणे एकस्य पशोरधस्तात् क्षेपः                                                                          | 238                      |
| (वृ) तृणेनैकेनोपाकरणे तदर्धस्याधस्तात् क्षेपोक्तिः                                                                      | 238                      |
| <ul><li>(भा) पशुसंज्ञपने प्रैषाकारे पक्षभेदः</li></ul>                                                                  | 239                      |
| » मार्णकालेऽध्वर्योः पराङ्मुखता तत्काले पशुन                                                                            | r 240                    |
| शब्दकरणे कर्तव्यं, तत्र पक्षान्तरं च                                                                                    |                          |
| (वृ) 'इति च वाइयमाने ऽवेक्षते 'इति सूत्रस्थ चकार                                                                        | - 240                    |
| समुचीयमानविषये पक्षभेदः                                                                                                 | <b>A</b> 212             |
| ु प्राना राज्यकरणे प्रायश्चित्तविषये उपदेशतदन्यपः                                                                       | भौ 240                   |

| वियय:                                                                             | <b>पृष्ठसंख्</b> या |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| (वृ) उपदेशपक्षाशयकथनम् , भाष्यप्रदार्शितसौत्रच-<br>शब्दार्थविवरणं च               | 240                 |
|                                                                                   |                     |
| सप्तद्शी खण्डिका                                                                  |                     |
| (भा) मारणकाले पशुना शब्दकरणे मन्त्रद्वयेन पश्ववे-<br>क्षणमेव पायश्चित्तमिति पक्षः | 242                 |
| " मारणकाले पशुना शब्दकरणे मन्त्रद्वयेन पृषदाज्या-                                 | 0.45                |
| वेक्षणं प्रायश्चित्तमिति हिरण्यकेशिपक्षः                                          | 242                 |
| <ul> <li>मारणकाल पशुना शब्दस्य करणेऽकरणे च संक्षप्त-</li> </ul>                   | 0.15                |
| होमस्य नित्यता न प्रायश्चित्तार्थता                                               | 242                 |
| (वृ) मन्त्रलिङ्गात्प्रायश्चित्तताप्रतीताविप संज्ञप्तहोमस्य                        | 0.40                |
| भाष्यायानत्वत्वाक्तरुपपत्तिः                                                      | 242                 |
| (भा) अध्वर्युयजमानयोर्मारणानन्तरं निष्टताभ्यां वपाश्रप-                           | 243                 |
| णस्या सह पञसमीकामनम                                                               | 410                 |
| (वृ) स्त्रानुक्तमा योक्तवपाश्रवणीतापनविधेः प्राप्त्युप-                           | <b>24</b> 3         |
| પાવનમ્                                                                            | 10                  |
| (भा) पशुपाशविवेचनं, तत्र कर्ता, तस्य पाशस्य                                       | 243                 |
| चात्त्राले क्षेपो बृक्षादिबन्धनं वा                                               |                     |
| " पाशोदसनमन्त्रः अभिचारे तु पाशोदसनप्रत्यास्राये                                  | 244                 |
| वृक्षादिबन्धने मन्त्राकारः                                                        |                     |
| इति पञ्चमः पटलः                                                                   |                     |
| STOT FEED ASSESSED                                                                |                     |
| अथ षष्ठः पटलः                                                                     |                     |
| अष्टादशी खण्डिका<br>(भा) पत्न्युदानयनस्यामन्त्रकता                                |                     |
| (वृ) प्रथमस्योदानयनस्यवामन्त्रकता                                                 | 244                 |
| (भा) युगपदेव बहुपत्नीभिरप्यादित्योपस्थानम्                                        | 244                 |
| (वृ) उपस्थानस्यादित्यदेवताकत्वे प्रमाणम्                                          | 245                 |
| (भा) पत्थाः प्राच्युदानयनस्य समन्त्रकता, अनुमन्त्रण-                              | 245                 |
| पक्षश्च                                                                           | 245                 |

| विषयः                                                              |          | <b>१इसैव्</b> या |
|--------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| <ul><li>(वृ) बहुवलीकप्रयोगे पर्यायेणोदानयनमन्त्रावृत्तिः</li></ul> |          | 245              |
| (भा) पत्नवृत्विग्यजमानानां चात्वालोदकसंस्पर्शः                     | •••      | 245              |
| ्र<br>, पशोरभिषेकाप्यायने, तत्कर्तारः, पशोः पादाप्याः              | यन-      | 246-47           |
| प्रकारः तत्र मन्त्रजपकालश्च                                        |          |                  |
| "   आप्यायनद्योषोदकनिनयनकर्ता, पशोदछेदनप्रका                       | 逐        | 247              |
| (वृ) बर्हिभ्या तुणेन बोपाकरणे विशेषः                               | ••••     | 247              |
| (भा) सूत्रस्थमध्यादिपदानामर्थः, सूत्रस्थतसिप्रत्ययः                | स्य      | 248              |
| सप्तम्यर्थता च                                                     |          |                  |
| (वृ) अपामुपस्पर्शने निमित्तं, तत्र निरस्तवर्धियः प                 | इा-      | 249              |
| क्रमणे मन्त्रश्च                                                   |          |                  |
|                                                                    |          |                  |
| एकोनविंशी खण्डिका                                                  | .*       |                  |
| (भा) सुत्रस्थानां उत्खिद्यतनिष्ठान्ततउपतृणत्तिपदानाम               | र्धः     | 249              |
| " इतरमांसनिमार्गपूर्वकं वपोत्क्रन्तनप्रकारः                        |          | 249              |
|                                                                    | •••      | <b>250</b>       |
| वपाश्रपणीस्पर्शविधायकसुत्रस्थपुनश्शब्दार्थे पक्षभे                 |          | <b>25</b> 0      |
| वपाश्रपणप्रकारस्तत्कर्ता च                                         | ••••     | 251              |
| 44104 4 2124 111 (711) 123                                         |          |                  |
| विंशी खण्डिका                                                      |          |                  |
|                                                                    |          | 251              |
| (भा) वपायां वर्हिरत्रलङ्गने मानं, तत्र पक्षान्तरं च .              | •••      | 252              |
| (वृ) भाष्यप्रदर्शितपक्षान्तराशयः                                   | •••      | 253              |
| (भा) वपाभिहोमादिप्रकारः, तत्र केषांचित्पक्षश्च                     | •••      | <b>25</b> 3      |
| (व) आसन्नाभिमर्शने पक्षभेदाशयप्रकाशनम्                             | ···      | 254              |
| " सूत्रे पुनर्घृतवतिशब्दग्रहणस्य अतिकमणादेः पुर                    | 1-       | 201              |
| रनुकमणस्य च फलाभिधानम्                                             |          | 254              |
| (भा) होमस्य वषद्कारसहभाविता                                        | <br>=T   | 255<br>255       |
| » ध्रुवाभिघारणकालविषये पृषदाज्याभिघारणे <sup>।</sup>               | <b>역</b> | 400              |
| पक्षभेदः                                                           |          | 255              |
| » प्रकृताबुपभृदाभिघारणसंशयपरिहारौ                                  |          |                  |
| SROUTHA VOL. II.                                                   | •        | •                |

| विषय:                                                                                  | पृष्ठसंख्या |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| (वृ) होमस्य वषद्कारसहभावितोपपत्तिः, ध्रुवाभिघार-                                       | 255         |
| णस्य पूर्वकालिकतावाद्याशयः                                                             | •           |
| " <del>खुवस्</del> थालीगतयोरभिघारणलाभप्रकारः, तत्र पक्षा-                              | 255-56      |
| न्तराशयश्च                                                                             |             |
| " नोपभृतमिति निषेधस्त्रे पराभिमतार्थप्रकाशनम्                                          | 256         |
| " उपभृद्भिघारणविषये संदेहस्य तत्परिहारस्य चोप·                                         | 256         |
| पादनम्                                                                                 | *           |
| (भा) आज्यभागप्रतिषेधकसूत्रे पशुदाब्दब्रहणादायः सौत्रै-                                 | 256         |
| कीयपक्षस्य विवृतिश्च                                                                   |             |
| (इ) पद्मावाज्यभागनिष्धे पद्मपुरोडाहो आज्यभाग-                                          | 257         |
| सद्भावे च लिङ्गोपपादनम्                                                                |             |
| » 'तौ न पश्चौ करोति न सोमे दत्यत्र व्यवस्थाप्र-                                        | 257         |
| द्र्शनपरझाबरमतेऽन्रुपपत्तिप्रकाझनपूर्वकं भाष्या-                                       | -           |
| भिहितार्थेस्थिरीकरणम्<br>( ) रे                                                        | •           |
| (भा) सौत्रपरिवप्यपदार्थः, जुहूग्रहणफलं, वपायामव-                                       | 258         |
| दानमञ्जाभावे हेतुश्च                                                                   |             |
| (तृ) परिवप्यशब्दस्य भाष्याभिहितहोमार्थकत्वे प्रमाण-<br>प्रदर्शनम्                      | 259         |
|                                                                                        |             |
|                                                                                        | 260         |
| " अवदानमच्चलिक्कपीरशीलनेन वपायां तद्भावाद्न्य-<br>त्राप्येककपालादिष्ववदानमचाभावातिदेशः | <b>26</b> 0 |
| (आ) प्रशासन्त्रभावाति क्रिक्त                                                          |             |
| (भा) पञ्चावत्ततोपपत्तिः, स्रुवेणावदानपक्षः, हस्तेन<br>वपावदानमित्युपदेशपक्षश्च         | 260         |
| (इ) भाष्योक्तपञ्चावत्ततोपपात्तिविवरणम्, सुवेणावदान-                                    |             |
| पक्षे हेतुकथनम् , हिरण्यशकलयोईस्तेनावदाने                                              | 260         |
| हेतुः, वपावदानं हस्तेनेत्युपदेशपक्षाशयश्च                                              |             |
|                                                                                        |             |
| एकविंशी खण्डिका                                                                        |             |
| (भा) समख्यवषदकारहोमेषु खाहाकारस्तत्र मानं, हुतानु-                                     | 261         |
| मन्त्रणं तत्र पक्षभेद्ध                                                                |             |

| विषय:                                                                | पृष्ठतंस्या |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| (भा) संस्नावणाभिहोमः                                                 | <b>261</b>  |
| " वरयितव्यस्यानबुह एव दक्षिणात्वम्, गोजातेरेव                        | 262         |
| दक्षिणात्वमिति पक्षान्तरं, तत्र प्रमाणं च                            |             |
| " यजमानतत्पत्नचादिभिस्सर्वैश्चात्वालसमीपं प्रतिगमनं,                 | 263         |
| • समन्त्रकं मार्जनं, युगपन्मार्जनमित्युपदेशपक्षश्च                   |             |
| (यृ) चात्वाळसमीपगमनफळं, युगपन्मार्जनमित्युपदेश-                      | <b>26</b> 3 |
| पश्चारायश्च                                                          |             |
| इति षष्ठः पटलः                                                       |             |
|                                                                      |             |
|                                                                      |             |
| अथ सप्तमः पटलः                                                       | 45          |
| द्वाविंशी खण्डिका                                                    | 000         |
| (भा) पश्चर्थपुरोडाशस्य देवतासंस्कारत्वं, तत्र प्रमाणं च              | 263         |
| (व) भाष्योक्तदेवतासंस्कारत्वोपपादनम्                                 | <b>26</b> 3 |
| (भा) क्रोडाइस्य बीहिमयत्वमेव न यवमयता, कपाल-                         | <b>264</b>  |
| संख्या, पात्रासादने तद्देशे च विशेषः, इडापात्र-                      |             |
| प्रणीताप्रणयनविषये मतिभेदः, इष्टचनिष्टिविधा-                         |             |
| भेदेन प्रयोगक्रमध्य                                                  | 224         |
| (वृ) पशुपुरोडाशेषु सर्वदा कपालैक्ये लिङ्गम्                          | 264         |
| " पात्रासादने भाष्योक्तविशेषहेत्पपादनम्, तत्र                        | 265         |
| न्यायपक्षाशयश्च                                                      | 005         |
| " सोमविधेऽपि रक्षोहननार्थं प्रणीताप्रणयनम् , यञ्च-                   | 265         |
| योगसदसद्भावहेत् च                                                    | 005         |
| (भा) अध्वयोः पशुविशसने कारयितृत्वमेव, न तु तत्क-                     | 265         |
| र्वता , , , ,                                                        | 005         |
| (इ) अध्वर्युप्रेरितस्य                                               | 265         |
| प्रमाणोपपाद्नम्                                                      | 266         |
| (भा) पशुगतोद्धारणीयवक्षोयकृष्टृ <del>व</del> ्यादिपदार्थानां स्वरूपः | 200         |
| विवरणम्                                                              | 267         |
| ,, अध्वर्यूचार्यमाणप्रेषप्रकारः, प्रेषवाक्यार्थश्च                   |             |

| 1    | विषय:                                                     | <b>१इ</b> संख्या |
|------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| (भा) | गाईपत्यविकृतिभूते शामित्रामौ इदयादीनां ऊप्म-              | 267              |
| ·    | स्थगनपूर्वकं श्रेपणप्रकारः                                |                  |
| (夏)  | शामित्रस्य गाईपत्यविकृतित्वे ऊष्मणः स्थगने च              | 267              |
|      | प्रमाणाभिघानम्                                            |                  |
| (भा) | स्त्रे अवहननादीत्यत्रोत्तरावधिनिर्देशः, ततः कर्तव्यं,     | 268              |
|      | विभज्य प्राशित्रसंमार्गपक्षनिरासश्च                       |                  |
|      | प्राद्मित्रसंमार्गपक्षविवरणं तद्दणाद्मायविवरणं च 🦠        | 268              |
| (भा  | ) स्त्रे वपया प्रचरेति पुनर्वचनस्य प्रयोजनम्              | 268              |
| (寶)  | भाष्योक्तपुनर्वचनप्रयोजनस्य विवरणम्                       | 269              |
|      | वपाप्रचारोत्तरपुरोडाशप्रचारस्य याजुषपक्षता                | 269              |
| ,,   | पर्क्व वा प्रचरतीति भाष्योक्तपक्षान्तरलाभप्रकारः,         | 269              |
|      | तत्र पक्षान्तरं च                                         |                  |
| (भा  | ) प्रैषाकारभेदात्संप्रैषभेदः, नारिष्ठविषये स्विष्टकृत्सं- | 270              |
|      | प्रैषे उपदेशन्यायपक्षौ, हुतानुमन्त्रणं च                  |                  |
| (夏)  | नारिष्ठविषये उपदेशन्यायपक्षयोराशयः                        | 270              |
|      |                                                           |                  |
|      | त्रयोविशी खण्डिका                                         |                  |
| (भा  | ) हविराहुतीत्यादिसूत्रगतेडान्तराब्दार्थः, पिष्टलेप-       | 270              |
|      | फलीकरणयोंनिवृत्तिः, तत्र हेतुश्च                          |                  |
| ,,   | यथाश्रुतसूत्रानुरोधेन तदाशयप्रकाशनम्                      | 271              |
| (필)  | सूत्रस्थेडान्तपदस्य मार्जनान्तपरत्वे भाष्यप्रदर्शिते      | 271              |
|      | उपपत्तिप्रकाशनम्                                          |                  |
| ,,   | पिष्टलेपफलीकरणहोमविषये आश्चयभेदप्रकाशनम्                  | 271              |
| ,,   | हविराहुतिविषये पक्षान्तराशयः                              | 271              |
| (भा  | ) इडामक्षण एव मैत्रावरुणषष्ठता, उपहवे प्रकृति-            | 272              |
|      | भक्षणमार्जनयोस्तन्त्रता मार्जनस्येडाभक्षणाङ्गता-          | ,                |
|      | फ्लं, सौत्रोपघातोपयमनपदार्थश्च                            |                  |
| बृ)  | भाष्योक्तार्थस्य सूत्रभङ्गप्रदर्शनमुखेनोपपादनम्           | 272              |
| "    | भाष्योक्तस्यान्येत्रत्यस्य स्थलप्रद्शानं                  | 273              |

| विषय:                                                                        | पृ <b>ड</b> सं <i>ख्</i> या |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| (वृ) सौत्रोपघातपदार्थस्य ग्रहणरूपत्वे हेतुः, ग्रहणस्य<br>फलं, तत्र विशेषाश्च | 273                         |
| ,, सूत्रोक्तोपयमनकर्मता वेदस्य                                               | 273                         |
| (भा) शमितुरेव श्रवणकर्तृत्वमि नान्यस्य                                       | 273                         |
| (वृ) विश्वसनकर्तुः शमितुः श्रतप्रश्रस्योत्तरयितृत्वात्प-                     | 273                         |
| े क्तृत्वमपि तस्यैव, अध्युढे पुनःश्रपणे प्रातदेंहि                           | ,                           |
| अपणसौष्ठवे चाध्वयागीभ्रयोः कर्तता च                                          | 7                           |
| (भा) अध्वर्धुणा शमितारं प्रति द्वितीयतृतीयश्वतप्रश्नयो-                      | 274                         |
| र्देशः, अश्वते सति श्वतोत्तरस्य दोषाधायकता                                   | _,_                         |
| अश्वते पाकपर्यन्तं प्रश्नदेशस्थितेनाध्वर्युणा पाक-                           | •                           |
| प्रतीक्षणं च                                                                 |                             |
| न्यासून व<br>(ष्टु) मिथ्योत्तरे दोषसंभवे मानं, अश्टते सति तत्पश्चदेशा-       | 274                         |
| दप्रतिनिवृत्तेनाध्वर्युणा तत्रैव पाकप्रतीक्षौचित्यं,                         |                             |
| ततः प्राप्तोत्तरेण द्वितीयतृतीयश्वतप्रश्लो                                   |                             |
| (भा) शूलादपनीतस्य पक्वस्य पशुद्धदयस्य पृषदाज्येन                             | 275                         |
| समन्त्रममिघारणादि                                                            |                             |
| ( <b>वृ</b> ) अभिघारणार्थाज्यानयनायाद्वयोंरितरस्यैव कुम्भ्या                 | 275                         |
| उत्तरतः परिक्रमणम्                                                           | r                           |
| (भा) पशुद्धदयाभिघारणं, तत्रोपदेशपक्षश्च                                      | 275                         |
| (वृ) उपदेशपक्षाशयः                                                           | 275                         |
| ,, उपदेशपक्षे सूत्रविभागक्रमः, तत्र कर्मक्रमः, उपदेश-                        | 276                         |
| पक्षश्च                                                                      |                             |
| (भा) उद्यद्ष्मानुमन्त्रणहृदयशूलधारणप्रकारौ                                   | 276                         |
| » समवत्त्रधानीपदव्युत्पत्तिः                                                 | 277                         |
|                                                                              |                             |
|                                                                              |                             |
| चतुर्विद्यी खण्डिका                                                          |                             |
| भा) अवदानमन्त्रेण स्वधितिना प्शुद्धद्यच्छेद्नं, तत-                          | 277                         |
| स्संप्रेषः, अवदानमन्त्रावृत्तौ अवहरणे तस्य                                   |                             |
| स्त्रधितिकरणकरवे च मतिभेदः                                                   |                             |

| विषय:                                                                                           | <b>रृष्ठ</b> संख्या |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| (मृ) संप्रेषस्यावदानसमकालता, अवदानमन्त्रावृत्ति-<br>हेत्पपत्तिः, अवदानमन्त्रानावृत्तिपक्षाशयश्च | 27 <b>7</b> °       |
| (भा) गुदाबदाननिधाने                                                                             | 278                 |
| (वृ) गुदावदाननिधानयोः कालादौ पक्षभेदः, तत्र<br>सत्रार्थश्च                                      |                     |
| (भा) गुद्विभागः, तत्र मन्त्रावसरः, तत्र कर्मक्रमः, उप-<br>देशपक्षभ                              | 278                 |
| (बृ) उपदेशपक्षाशयः                                                                              | 278                 |
| (भा) गुदस्य त्रेघाद्विघाविभागौ, तत्रापि विभागक्रमः                                              | 278-79              |
| " मेदोवदानेडाग्रहणे, इडायां मन्त्रनिषेधश्च                                                      |                     |
| (बृ) इडायां मन्त्राभावे हेतुः, पक्षान्तरे मन्त्रः, तदा-<br>वृत्तिश्च                            | 280-81              |
| (भा) इडावृद्धौ प्राह्याणि, उपसिच्यमानक्कोमादिषु अध्यु-                                          | 281                 |
| द्ध्यभावपक्षः, जाघन्यवस्थानस्य पत्नी-                                                           |                     |
| संयाजार्थता, यूषशब्दार्थश्च                                                                     |                     |
| (वृ) अध्युद्धयभावपक्षस्य प्रमाणप्रदर्शनम्                                                       | 281                 |
| (वृ) तिष्ठत्येवजाघनीति भाष्यस्य तात्पर्यप्रकाशनम्                                               | 282                 |
| इति सप्तमः पटलः                                                                                 | 202                 |
| •                                                                                               |                     |
| अथ अष्टमः पटलः                                                                                  |                     |
| पञ्चिविजी खण्डिका                                                                               |                     |
| (भा) वसाहोमहबन्यां समन्त्रकं वसाग्रहणम्                                                         | 282                 |
| (बृ) सूत्रस्थवसाहोमपदस्य वसारसार्थकत्वप्रदर्शनाय                                                | 282                 |
| वसाद्दोमपदिनहिक्तः                                                                              | -02                 |
| (आ) वसाधाराच्छेदंनतद्वुहणावृत्त्यादि                                                            | 282                 |
| (वृ) अश्वतानामनवदीयमानानां निर्देशः, तेषां दैवत-                                                | 283                 |
| सौविष्टकतैडैरेकीकृत्य संमर्शनम्                                                                 | _30                 |
| (बृ) संमर्शनस्य हृषिर्विषयत्वसंभवोपपादनम्                                                       | 283                 |

|               | विषय:                                                 | <del>पृष्ठसंस्</del> या |
|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| (घ)           | आद्यन्तान्यतरस्वाहाकारवत्त्वस्यैव प्रदानार्थकत्वा-    | 284                     |
| . 6,          | द्वसाहोमे तदावश्यकता                                  |                         |
| ,,            | उद्रेकाख्यतच्छेषेण दिग्घोमस्तदनन्तरकृत्यं च           | 284                     |
| "             | दिग्घोमकालविकल्पाः                                    | 285                     |
| 。"<br>(音)     | भाष्योक्तवैश्वानरानन्तरकालिकदिग्घोमे हेतुकथ-          | 285                     |
|               | तम् प्रतिप्रस्थातरेव तत्कर्तृत्वं च                   | be -                    |
| (भा)          | नारिष्ठहोमवनस्पतिहोमौ, नारिष्ठविषये उपदेशपक्षः,       | 285                     |
|               | पञ्चोवत्तिनां द्विराज्यग्रहणम्                        |                         |
| ,,            | यजमानानुमन्त्रणमन्त्रः, स्विष्टकृत्संप्रैषप्रकारावसरौ | <b>286</b>              |
| •             | ਰ ∙`                                                  |                         |
| ,,            | स्रुक्सादनकालः, तद्विघेराशयः, तत्रोपदेशपक्षश्च        | 286                     |
| ( <b>ब</b> )  | भाष्योक्तस्रक्सादनविध्याशयविवरणम्                     | 287                     |
| 99            | उपदेशपक्षाभिमतहेतुकथनम्                               | 287                     |
|               |                                                       |                         |
|               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 |                         |
|               | षद्विशी खण्डिका                                       |                         |
| (277)         | इडानिरवदानपदार्थः, तत्रोपदेशपक्षः, तत्कालश्च          | 287                     |
| (***)<br>(ar) | भाष्यप्रदर्शितनिरवदानकालविशदीकरणम्, उप-               | 287                     |
| (2)           | देशपक्षसंमतहेतुश्च                                    |                         |
| (1EK)         | अवान्तरेडामेदसोस्सकृदुपस्तरणाभिघारणे                  | <b>28</b> 7             |
| "             |                                                       | <b>288</b>              |
| //<br>(= )    | भाष्यस्चितप्रतिषेधस्य श्रुतिसिद्धता                   | 288                     |
| (221)<br>(S)  | मैत्रावरुणप्रतिप्रस्थात्राग्नीभ्राणामिडाभक्षणप्रापक - | 288                     |
| (41)          | निमित्तप्रदर्शनम्                                     |                         |
| <b>,,</b>     | वनिष्ठोरिडान्तर्भावात्तत्सिहतेडाभक्षणमाग्नीधेणेति     | 288                     |
| ••            | पक्षः                                                 |                         |
| (雪)           | वित्रष्ट्रोरिडान्तर्भावः. तस्य षडवत्तत्वं वैदेशिकं च  | 289                     |
| (भा)          | इडाया नित्योद्धिता, होत्राऽध्यूधीभक्षणे इडा-          | 289                     |
| /             | साहित्यम . वनिष्ठोदीनकालः, तत्रोपदेशपक्षभ             |                         |

|            | ।प्रथ                                                                  | पृष्ठसख्या  |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| (ৰূ)       | इडाया नित्योद्धित्वे हेतुः, विनिष्ठादेदिने पक्षभेदेन<br>विशेषाभिधानं च | 289         |
| ( \        |                                                                        |             |
| (भा)       | अौपयजञ्ज्दार्थः, आग्नीधादिप्रैषः, तदर्थः, गुद्द-                       | 290         |
| •          | काण्डहोमेऽग्निश्च                                                      |             |
| "          | सौत्रासंमेदपर्यावर्तनयोः खरूपम्                                        | 291         |
| "          | जपे विनियुक्तस्य मनो म इत्यादिमन्त्रस्योत्तरावधि-                      | 291         |
| . :        | कथनम्                                                                  | 201         |
| ;,         | एकादशानूयाजेषु प्रकृतिनिकृतिभावः, देवयज्या-                            | 292         |
|            | दिकं च।                                                                | 494         |
| (बृ)       | प्रथमविकारस्य द्शमत्वे लिङ्गकथनं, तद्देशाश्च                           | 292         |
| "          | नराज्ञसादिषु चोदनाप्रकारः, देवयज्याद्याका-                             | <b>2</b> 93 |
|            | <b>TX</b>                                                              | 400         |
| (भा)       | अनूयाजयागावसरे यजमानकार्यम्                                            | 293         |
| (,         |                                                                        | . 490       |
|            | •                                                                      |             |
|            | सप्तविञी खण्डिका                                                       |             |
| (भा)       | अनुमन्त्रणमन्त्राणां विशिष्य विनियोगः                                  | 293         |
| ,,         | स्वरोरञ्जनं, तस्य स्वरुसंस्कारतया पश्चर्थत्वं च                        | 294         |
| "          | अनूयाजदेशान्ते स्वरुद्दोमः, ब्यूहनं, तत्र पक्षभेदः,                    | 294         |
| ••         | अञ्जनमन्त्रावृत्तिः, अञ्जनसाधनं च                                      | 204         |
| (雪)        | सूत्रस्थान्तपदस्य देशार्थकत्वे भाष्योक्ते हेतुप्रदर्श-                 | 295         |
| 15/        | नम्                                                                    | 490         |
|            | ज्यूहनविषये भाष्योक्तकेचित्पक्षस्य आशयः, भाष्ये                        | 20*         |
| ,,         | वाक्यञेषपूरणं च                                                        | 295         |
|            | आवर्तनीयमन्त्रस्वरूपं                                                  |             |
| ),<br>()—) |                                                                        | 295         |
| (मा)       | परिध्यमिहोमे ध्रुवावर्जमिति सौत्रप्रतिषेधस्योप-                        | 296         |
| (-)        | पत्तिः, संस्नावहोमे साधनं च                                            |             |
| (멸)        | भाष्योक्तध्रुवावर्जप्रतिषेधोपपत्त्याज्ञयविवरणम्                        | 296         |
|            | तत्प्रतिषेधस्य नित्यानुवादतारूपतयोपपत्त्यन्तर-                         | 296         |
|            | कथनं च                                                                 |             |

| विषय:                                                      | पृष्ठसंख्या             |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| (त्रु) भाष्योक्तसंस्रावसाधनव्यवस्थायां हेतुकथनम्           | 296                     |
| (भा) जाघन्यानयनदेशः, पत्नीसंयाजाङ्गसादनमन्त्रोहः,          | 297                     |
| परिध्यभिहोमविनियुक्तनां नाञ्जनादावन्वयः                    | • •                     |
| ,, देवपत्नीगृहपतिहोमद्वयेऽपि जाघन्या उपस्तरणाभि-           | 297                     |
| घारणे, जाघन्यवदानसंख्यादि च                                |                         |
| (वृ) भाष्योक्तस्य सौत्रोत्ताननीच्यज्ञव्दार्थस्योपपादनम्,   | 298                     |
| भाष्योक्तपुनर्वचनोक्तिभावश्च                               |                         |
| ,, अवेत्तडादानपरंपरा, शमित्रे च दीयमानस्य प्रति-           | 299                     |
| पत्तिः, पिष्ठलेपफलीकरणयोर्मतिभेदश्च                        |                         |
| " अध्वयोरेव श्रमितृत्वात् क्षत्रियवैश्ययोर्याजमानयो-       | 299                     |
| स्सतोब्रह्मणायान्यस्मा एव दानमिति मीमांसकपक्षः             | 299                     |
| ,, याक्षिकपक्षे अब्राह्मणस्यैव शमितृत्वाद्राह्मणायान्यस्मै | 299                     |
| दानमिति सूत्रतात्पर्यकथनम्                                 |                         |
| ,, भाष्योक्ते पिष्टलेपफली <b>कर</b> णहोमपक्षे हेतुकथनम्    | 299                     |
| (भा) समिष्टयजुर्होमयजमानभागप्राशनादिकमः, तेषु              | 300                     |
| विशेषाश्च                                                  |                         |
| ,, पशौ द्राष्टीर्वधसोमविधयोविंशेषाः, तत्रोपदेशपक्षम        | 301                     |
| ,, द्वेष्यध्यानोद्वासनमाजनसमिद्धानादयः, तत्रमे             | 301                     |
| उपदेशपक्षो विशेषाश्च                                       |                         |
| (वृ) यजमानभागप्राशनकालः, यजमानभागाभावपक्षः,                | 301                     |
| तत्र हेतुश्च                                               |                         |
| " प्राराने प्रातदींहतौल्ये तद्विकारत्वस्य हेतुत्वम्        | 302                     |
| " भाष्य समिष्टयजुर्होममध्ये बर्द्धिःप्रहरणोक्तेराशयः       | <b>302</b> <sup>-</sup> |
| ः, इष्ट्रिविंघ कपालविमोचनविधौ विशेषः, भाष्याभि-            | 302                     |
| मत उपवेषहृद्यशूलोद्वासनकालश्च                              |                         |
| " भाष्ये उद्वासनदेशत्वेनोक्तस्य संघेः स्वरूपकथनम्          | 302                     |
| » ध्यानमार्जनयोविंनियुक्तमन्त्रयोहत्तरावधिनिर्देशः         | <b>30</b> 2             |
| » मार्जनकर्तारः, तत्प्रकारश्च                              | 303                     |
| »     पत्नीकर्तृकादित्योपस्थानमन्त्रः, तत्र पयस्वत्पदस्या- | 3 <b>0</b> 3            |
| ર્થશ્ચ                                                     |                         |

| विषयः                                                                                                                     | पृष्ठसंख्या |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| अष्टाविद्या खण्डिका                                                                                                       |             |
| (भा) इष्टिविधसोमविधपग्रुवन्धयोरवान्तरिवशेषाः, तत्त-<br>त्समाख्याः, प्रमाणान्तरसंवादश्च                                    | 304         |
| " सूत्रोक्तयूपासिमन्त्रणमन्त्रन्याख्या, अभिमन्त्रण-<br>फलं, तत्र मतिभेदः तत्प्रभेदाश्च                                    | 305         |
| (म्रु) यूपाभिमन्त्रणादौ विषये भाष्यप्रदर्शितोपदेशपक्षस्या-<br>शयकथनम्                                                     | 306         |
| (भा) निरूढपञ्जबन्धदेवताविकल्पः, तत्रोपाकरणादि-<br>मन्त्रोहप्रकारश्च                                                       | 307         |
| (षृ) सौर्यप्राजापत्ययोर्निरूढपशुबन्धयोः प्रकृतौ पश्च-<br>भेदः                                                             | 307         |
| (भा) निरूढपशुबन्धस्य संवत्सरेसंवत्सरेऽनुष्ठानं संब-<br>त्सरे षद्कृत्वोऽनुष्ठानमिति पक्षौ                                  | 307         |
| (वृ) प्रतिसंवत्सरं सक्तत्करणपक्षे पक्षान्तरे च तद्तु-<br>ष्ठानकालः, तत्र संकल्पकालः, अन्ये तत्काल-<br>विकल्पाश्च          | <b>3</b> 08 |
| (भा) पशुबन्धे कामनाश्चतावपि नित्यत्वं, तत आहि- १<br>ताग्नेः पशुबन्धानुष्ठानावश्यकत्वम्                                    | 309–10      |
| (षृ) दक्षिणामौ षृथा मांसपाकनिषेघः, यावत्संवत्सर-<br>पूरणं प्रथमस्य पद्युः कालः, द्वितीयादिष्वनियम<br>इति केषांचित्पक्षश्च | 311         |
| <ul> <li>विकृतीनामि कालातिकमे प्रकृतिवत्प्रायश्चित्तम् ,</li> <li>पश्चवन्धस्य नित्यतायां प्रमाणं च</li> </ul>             | 311         |
| <ul> <li>नित्यस्याप्यस्य कामनायां काम्यत्वसंभवः, नित्य-</li> <li>तया मुमुक्षुमिरपि पशुबन्धस्यानुष्ठेयता च</li> </ul>      | 311         |

इति अष्टमः पटलः

समाप्तस्सप्तमः प्रश्नः

|             | विषय:                                                | पृष्ठसं <b>ख्</b> या |
|-------------|------------------------------------------------------|----------------------|
|             | पशुबन्धहौत्रं मैत्रावरुणीयं च                        |                      |
| 1.          | उत्तरवेद्यभिप्रणयने होत्रा पठनीया मन्त्राः           | 312                  |
| 2.          | यूपाञ्जनोच्ल्र्यणपरिव्यानेषु मन्त्राः                | 312                  |
| 3.          |                                                      |                      |
|             | पठनीया मन्त्राः                                      |                      |
| 4.          |                                                      | 313                  |
|             | प्रतिग्रहमन्त्रौ प्रशास्त्रप्रैषश्च                  |                      |
| 5.          | प्रयाजयाज्या आप्रसिंद्यका मन्त्राः                   | 313                  |
| . <b>6.</b> | मैत्रावरुणपाठ्याः पर्यप्तिकरणार्था मन्त्राः          | 313                  |
| 7.          | अधिगुमैत्रावरुणादिप्रेषमन्त्राः, तेषां विव-          | 313-16               |
|             | रणे च                                                |                      |
| 8.          | स्तोकविषया मैत्रावरुणानुवचनमन्त्राः, वृपा-           | 316-17               |
|             | पुरोडाशस् <sup>व</sup> ष्टकृतां पुरोतुवाक्याः प्रैषा |                      |
|             | याज्याश्च                                            |                      |
| 9.          | मैत्रावरुणानुवचनीयं मनोतास्कम्, परिधा-               | 317                  |
|             | नीया च                                               |                      |
| 10.         | हविवेनस्पतिस्विष्टकृतां मैत्रावरुणीयाः पुरोतु-       | 317                  |
|             | वाक्या प्रैषयाज्यामन्त्राः, होतुर्याज्याश्च          |                      |
| 11.         | अनूयाजसूक्तवाकानां मैत्रावरूणप्रैषा होतु-            | 317                  |
|             | र्यज्याश्च                                           |                      |
| 12.         | आज्यभागीयपुरोतुवाक्यादि                              | 317–18               |
|             | photologycopii territori                             |                      |
|             | अष्टमः प्रश्नः                                       |                      |
|             | प्रथमः पटलः—प्रथमा स्रण्डिका                         |                      |
| (भा) चातु   | र्मास्ययागफलं; तदन्येषां कर्मणां नैरर्थक्य-          | 319                  |
| प           | रिहारादि च                                           |                      |
| (बृ) सूत्रभ | ाष्यस्थाक्षय्यपदार्थः, चातुर्मास्येतरकर्मणामा-       | 319                  |
| नः          | र्यक्यपरिहारादि च                                    |                      |
|             | र्गस्यशब्दस्य कर्मसमुदायनामता, तत्समुदाय-            | 3 <b>2</b> 0         |
| घर          | इकानां निर्देशश्च                                    |                      |

| •                                       | विषयः                                                                                       | <b>पृष्ठसंख्</b> या |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| (भा)                                    | वैश्वदेवाख्यप्रथमचातुर्मास्यपर्वणः कालः, वैश्व-<br>देवनामनिर्वचनं च                         | 321                 |
| (वृ)                                    | मीमांसकाभिमतवैश्वदेवपदार्थः, भाष्ये ब्राह्मणश्रुत-<br>निर्वचनाश्रयणस्य फलं च                | .321                |
| (भा)                                    | पूर्वस्मिन् पर्वणीति स्त्रम्थपर्वशब्देन चतुर्दश्या<br>एव ग्राह्यता                          | 3 <b>2</b> 1        |
| (ब्.)                                   | पर्वशब्देन चतुर्दश्या ब्रहणे प्रमाणविरणम्                                                   | 322                 |
| (भा)                                    | चातुर्गास्यसंकल्पकालः, तत्प्रकारः, तत्पूर्वोक्नेष्ट्या-<br>दीतिकर्तव्यता, तत्र पक्षान्तरे च | 322-23              |
| (ब)                                     | अन्वारम्भणीयेष्टितदितिकर्तव्यताविवरणम्                                                      | 3 <b>2</b> 3        |
| "                                       | विद्युदस्यन्वारम्भणीययोः पौर्वापर्यं विवक्षितं,                                             | 323                 |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | न विद्यदसेरुत्तरकाछिकत्वं                                                                   | 929                 |
| "                                       | भाष्यप्रदर्शितपक्षद्वयविवरणम्, हिरण्यदानपदस्य                                               | 324                 |
|                                         | शतमानदानपरता, तत्र मानं च                                                                   |                     |
| (भा                                     | )वैश्वदेवाङ्गान्वारम्भणीयाया अनुष्ठानदेशलक्षणम्                                             | 324                 |
| (ब्र)                                   | वैश्वदेवाङ्गान्वारम्भणीयायाः पुरुषसंस्कारकत्वा-                                             | 324                 |
| . 4                                     | भावः                                                                                        | 941                 |
| 22                                      | अन्वारम्भणीयायाः प्राचीनप्रवणविधानस्योपपत्तिः                                               | 325                 |
| (भा)                                    | अग्निप्रणयनं, तत्रोपदेशलक्षणं, उद्यतहोमनिवृत्तिश्च                                          | 325                 |
| (बृ)                                    | अग्निप्रणयने पश्चद्रये प्रमाणप्रदर्शनम्, भाष्योक्तीद्यत-                                    | 326                 |
|                                         | होमनिवृत्तौ हेतुश्च                                                                         | 5_5                 |
| (भा)                                    | ऊर्णास्तुकानिधानादि, तत्रोपदेशपक्षश्च                                                       | 326                 |
| (बृ)                                    | यजमानस्यान्वाहितजपान्तक्तत्ये हेतुकथनम्                                                     | 326                 |
| "                                       |                                                                                             | 327                 |
| (भा)                                    | ोत्तरवेदिकेषु पांशुकप्रणयनस्य नित्यता                                                       | 327                 |
| "                                       |                                                                                             | 327                 |
| <b>(</b> 夏)                             | नुक्रमणविधिफलं, तत्रोपदेशपक्षश्च                                                            | 327                 |
| ,,                                      | अमावास्यातन्त्रविधानोपपत्तिः                                                                | 328                 |
| (भा                                     | ) चातुर्मास्यप्रकरणे बर्हिर्प्रहणेन प्रस्तरब्रह्मणात्रहण-                                   | 328                 |
|                                         | पक्षी                                                                                       | 040                 |

| विषय:                                                                                   | <b>पृष्ठस</b> स्या |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| (वृ) सोमेष्टिषु वार्हिर्ग्रहणेन प्रस्तरग्रहणाभावः, भाष्यीय<br>प्रस्तरग्रहणपक्षविमर्शश्च | r- 329             |
| (भा) संनहनमन्त्रस्य तूर्णी त्रिधाबद्धानां पुनरेकध<br>संनहन एव विनियोगः                  | rr 330             |
| (वृ) भाष्योक्तांशे प्रमाणप्रदर्शनम्, अलुभितेत्यादिभाष्य<br>स्य मतान्तरदूषणपरता च        | 330                |
| (भा) इध्मस्य पुष्पितखदिरपलाशान्यतरसम्बन्धिता                                            | 330                |
| " परिधिभिस्सह त्रयोविंशतिदाहतेध्मस्य                                                    | 330                |
| " पुनस्संनहनविधिफलं, संनहनमन्त्रे पक्षमेदः,सार्य                                        | <b>'-</b>          |
| दोहश्रपणाधिश्रयणानां यथापकृत्यनुष्ठानं च                                                | 331                |
| (वृ) त्रीन कपालानितिसूत्रे पुनर्वचनस्य फलम्, सौत्र                                      | - <b>3</b> 31      |
| पूर्ववत्पदान्वयविषये पक्षभेदश्च                                                         |                    |
| " पुनर्वेचनस्य पक्षान्तरामिषायकता, पक्षद्वयेऽि                                          | 331                |
| सूत्रार्थसमन्त्रयः युक्तपक्षश्च                                                         |                    |
| (भा) आमिश्चाविधौ सांनाय्यातिदेशः, तत्र मन्त्रोहप्र                                      | - 331-32           |
| कारः, उपदेशपक्षश्च                                                                      |                    |
| (वृ) उपवेषकरणमन्त्रे समवेताभिधानतद्नभिधानपक्षौ                                          | 332                |
|                                                                                         |                    |
| _                                                                                       |                    |
| द्वितीया खण्डिका                                                                        |                    |
| (भा) वाजिनपात्रस्य जुद्धर्मकत्वनिषेत्रः                                                 | . 333              |
| (वृ) वाजिनपात्रस्य जुद्धर्मकत्वाभावे प्रमाणावेवरणम्                                     | 333                |
| (आ) वैश्वदेवे हविस्लंख्या                                                               | . 334              |
| (वृ) निर्वपणकाल इति सूत्रस्य न हिविनिर्वापविधे                                          | 335                |
| तात्पर्य, किंतु देवतानां हविस्संबन्धविधावेव                                             |                    |
| (भा) पञ्चसंबराणि तन्नामनिर्वचनं च                                                       | 335                |
| » निर्वापाधिवापसंवापप्रविभागादिकं, तत्र कर्म                                            | 335                |
| <b>मेन्त्रा</b> श्च                                                                     | ***                |
| (वृ) चरुपदार्थः, शेषपूरणेन भाष्यव्याख्या भाष्योक्त                                      | - 336              |
| विभागे हेतुकथनं च                                                                       |                    |

|               | ् विषयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | पृष्ठसं <del>स्</del> या |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ( <b>वृ</b> ) | अभिमर्शनमन्त्रोचारणक्रमः, कृष्णाजिनदानकालः,<br>अधिवापसंवापयोर्मन्त्रः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 337                      |
| "             | भाष्यग्रम्थस्य शेषपूरणेन व्याख्यानं, संवपनादयः<br>पिण्डीकरणसंस्काराः प्रणीतासंसर्जनादयो न<br>पिष्टधर्मा इत्युपदेशपक्षश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 <b>37</b>              |
| (भा)          | आमिक्षाविधानक्रमः, पुरोडाशधर्माश्चरुषु, केषां<br>चिद्र्थेलोपान्निवृत्तिश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 338                      |
| (बृ)          | भाष्यस्थस्वकालपदार्थः, उपदेशपक्षश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 338                      |
|               | भाष्यस्थादिशब्दग्राह्याणि, भाष्यस्थचरुशब्दार्थः,<br>पुरोडाशधर्मान्तरनिवृत्तौ हेतुश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 339                      |
| (भा)          | आमिक्षावाजिनयोः स्वरूपं, संप्रैषे उपदेशपक्षश्च-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 339                      |
| (वृ)          | पशुवत्संप्रैषपक्षोपपादनं, भाष्यक्रत्संमतः पश्चश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 340                      |
| (भा)          | आज्यद्धिग्रहणप्रकारमन्त्रादिकं, उपदेशपक्षः,<br>द्धिसंस्कारे पक्षान्तरं च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 340                      |
| "             | आग्नेयादिपौष्णान्तानां समन्त्रकमन्येषाममन्त्रक-<br>मभिघारणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 340                      |
| (ৰু)          | भाष्योक्तपक्षयोद्देंतुप्रदर्शनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 340                      |
|               | उद्घासनं, ततः कर्तव्यं, तत्र केषां चित्पक्षश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 341                      |
|               | भाष्योक्तपश्चद्वयाद्यविवरणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 341                      |
|               | अलंकरणं, ततः कर्तव्यं च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 342                      |
| "             | वाजिनासादनस्यामन्त्रकत्वं, उत्करे वेदिधर्माभावः,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 <b>4</b> 2             |
| , ,           | तत्र पक्षान्तरमुपदेशपक्षश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| -             | उत्करे वेदिधर्माभावे हेतुविवरणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 342                      |
| "             | and the state of t | 343                      |
|               | मन्त्रकत्वे च हेतुकथनं, तस्यायुक्तत्वं, भाष्यो-<br>कोपदेशपक्षाशयश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 343                      |
| (भा)          | हविरभिमर्शनविधिः, तत्रोपदेशपक्षश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 343                      |
| (ৰূ)          | भाष्योक्तद्वविरभिमशनविधौ हेतुकथनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 343                      |
| (भा)          | अधिमन्थनशकलस्य लौकिकता, अभिहोमान्तस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 344                      |
|               | स्रवकार्यता, वेदनिधानं, सप्तदशसामिधेन्यो या-<br>ज्याश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 344                      |

| विषयः                                                                 | <b>१</b> ष्ठसंस्या |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| (भा) पशुवन्समानयनं, तत्र मीमांसकपक्षः, हविरष्टक<br>नुमन्त्रणप्रकारश्च |                    |
| (वृ) भाष्योक्तानुमन्त्रणविधौ हेतुकथनम्                                | 346                |
| (भा) एककपालप्रचरणे विशेषाभिधानम्                                      | 347                |
| 🧠 , प्रासनाप्रभिरेककपालहोमः, ततो नारिष्ठादि च 🗔                       | 348                |
| » सूत्रचोदितवत्सदानविघेस्समातृकवत्सदानाभिप्रा                         | प- 348             |
| कता, दक्षिणानामन्बाहार्यधर्मकता च                                     |                    |
| (वृ) धेनुदाने सवत्सायाः प्रतिग्रहमन्त्रः, केवलवत्स                    | <sub>-</sub> 348   |
| दाने तु तत्परिरक्षणार्थं मातुर्दानेऽपि वत्समात्र                      | r <b>-</b> 348     |
| प्रतिग्रहमन्त्रः                                                      |                    |
|                                                                       |                    |
| तृतीया खण्डिका                                                        |                    |
| (भा) नवस्वनूयाजेष्वादिमानामष्टानां पाशुकसमानता                        | 349                |
| » नवमानुयाजस्य प्रकृतिसमानता                                          | 349                |
| " प्रैषेषु एकद्वियजित्वव्यवस्था, उपदेशपक्षश्च "                       | 350                |
| (व) भाष्योक्ते हेतुविवरणम् "                                          | 350                |
| (भा) सक्तवाकाशीःषु होतृकतेव्यम् "                                     | . 350              |
| ,, सक्तवाकाशीःष आदावन्ते च यजमानजपप्रकारः                             | 350                |
| <ul><li>संस्रावहोमस्य परिधिप्रहरणाङ्गता, वाजिनग्रहण</li></ul>         | - 351              |
| 新井刻                                                                   |                    |
| (वृ) संस्नावस्य  परिघिप्रहरणाङ्गत्वाभावेऽनिष्ठापादनं                  | , 351              |
| तदङ्गत्वे गमकं च                                                      |                    |
| स्थाल्यैव वाजिनपत्रि क्षेपः, न स्रुवेण                                | . 351              |
| (भा) द्विगृहीतेनैव यागो न चतुर्गृहीतेन, उपस्तरणेऽपि                   | 352                |
| विशेषश्च                                                              |                    |
| " वमसेन होमकालः हविक्शेषणस्य फलं च                                    | . 352              |
| ( <b>स) हे।बस्थापनफलविवरणं</b>                                        | . 352              |
| (मा) होतुरूर्घ्वक्कुतायां कालः, सौत्रानवानद्यार्थः, तत्र              | 352                |
| वशक्तरं च                                                             |                    |

| •            | · विषय:                                                                                 | <b>१</b> ष्ठसंख्या |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| (बृ)         | भाष्यस्थानवानपदप्रमाणस्याकरनिर्देशः                                                     | 353                |
|              | वाजिनानुवषट्कारयाज्या                                                                   | 353                |
| ,,           | स्विष्टकृद्र्यं पृथग्यहणात्रहणपक्षौ                                                     | 353                |
| •            | सोमादित्रयग्रहणेऽनुवषट्कारस्यैव स्विष्टकृत्स्था-<br>नीयता                               | • 354              |
| "            | हुतानुमन्त्रणं नास्तीत्युपदेशपक्षः                                                      | 354                |
|              | हविद्देशपभक्षणे कालाधिकारिदेशाः                                                         | 3 <b>54</b>        |
| (夏)          | सौत्रभक्षयतेर्नान्तर्वेदिपदेऽन्वयः, तेनान्यत्र भक्षण-<br>लाभः                           | 355                |
| •            | ) उपहवप्रकारः, यजमानेन द्विभक्षणं, वाजिनभक्षणा-<br>नन्त्रं रोषभक्षणं च                  | 355                |
| •            | यजमानेन द्विभक्षणे मतभेदेन कालभेदः, वाजिन-<br>भक्षणानन्तरमेव शेषभक्षणे हेतुप्रदर्शनं च  | 355                |
| (भा          | ) यजमानस्यामिक्षाप्राज्ञाने मन्त्रौ, द्दीवत्संस्था,<br>उपदेशपक्षश्च                     | 356                |
|              | चतुर्थी खण्डिका                                                                         |                    |
|              | ) वैश्वदेवादिपर्वभेदेन यजमानस्य केशश्मश्रुणोश्छे-<br>्दनवपने, तत्साधनायुधं, केशोन्दनं च | 357                |
|              | ताम्रमिश्रमायसं क्षुरमेकमेव वर्णने साधनं न क्षुर-<br>द्वयम्, तत्राध्वर्योः कर्तृता च    | 358                |
|              | वैश्वदेवेतरपर्वसु सर्ववापने हेतूपन्यासः, वपन<br>क्रमः, केशानां निवर्तनकाले उन्दनं च     | 358                |
|              | ) यज्ञमानेकराच्छेदने कमः, छेदने समर्थे चेत्ता-<br>म्रमयमेव वा साधनं                     | 359                |
| <b>(वृ</b> ) | केशच्छेदनेऽसमर्थे चेत्ताम्रमयं, लोहितायसामिश्रेण<br>वपनं कार्यम्                        | 359                |
| (भा          | ) केशानां निवर्तनकाले यजमानकर्तृको जपः                                                  | 359                |
| 11           | यजमानस्य चातुर्मास्यपर्वस्वान्तरालिकानि मांसा-                                          | 360                |
|              | भक्षणादिव्रतानि, नित्येडाभक्षणवर्जं तद्पि                                               | 360                |
| •            | प्रतिषेश्यमित्युपदेशपक्षश्च                                                             |                    |

|              |                                                  | विषयः                       |               |                |           | पृष्ठसंस्या |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|-----------|-------------|
| <b>(वृ</b> ) | नित्येडा <b>भक्षणस्या</b> पि                     | प्रतिषध                     | इति           | पक्षे          | हेतूप-    | 360         |
| (भा)         | न्यासः<br>यजमानस्य जायोपग<br>द्यासनशयनप्रतिषे    | मनविधौ (<br>घश्च            | नेयमः         | , पीठ          | खद्वा-    | 360         |
|              | अनृतवर्जनपुनर्वियेः                              | रून<br>इस्त्रश्रेता         |               |                |           | 360         |
| "            |                                                  | नारच परार<br>सङ्गै विगा     | r: III        | व्यकाने        | पक्ष-     | 361         |
| "            | यजमानस्य रायनावाः<br>भेदः, पत्नंचा अपि           | त्राप्ता गाउँ<br>स्ट्रोगरेश | 27            | • ·            |           |             |
| (बृ)         | यध्वज्ञतः स्यादिति स्                            | ग्त्रस्यार्थः,              | सूत्रे ३      | मध्य           | ाति       | 361-62      |
|              | च्छदपक्षः, पत्नचा                                | आप निय                      | म हतुः        | ก <b>ย</b> न   | ચ         |             |
| "            | सूत्रपाठं मध्वितिच्छेव                           | <b>रपक्षः, तत्र</b>         | <b>ावश</b>    | मध             |           | 362         |
| (भा)         | चातुर्मास्ययाजिनां है                            | <b>इ</b> विध्यम्            |               |                | ~         | 363         |
| "            | वसन्तादाविति निय                                 | मस्य नतुर                   | गाजप          | रता,           | क तु      | 300         |
| (बृ)         | चातुर्मास्ययाजिपर<br>ऋतुयाजिनस्तस्मिन् ३         | ता<br>हतौ यस्मि             | न् कस्        | मन्वा          | पर्वणि    | <b>363</b>  |
|              | यागः<br>ऋतुयाजिनोऽपि प                           |                             |               |                | •         | 363         |
|              | र्मास्ययाज्यनुष्ठानत्र<br>ऋतुयाजिनस्तु वैश्व     | मश्र                        |               |                |           | 364         |
| "            | विशेषः<br>सौरगत्या ऋतुकल्प <sup>तः</sup>         |                             |               |                |           | 364         |
| "            | प्रदर्शनं च<br>अप्रतिपन्न इति भाष्य              | ्<br>स्य सौरह               | वसन्तः        | तंब <b>न्ध</b> | ग्राभावे  | 364         |
| ,,           | चातुमाँस्यानारम्भां<br>श्रुत्या वसम्ताद्यृतुक्त् | ह <b>प्तिप्रकार</b> ः       | , तः          | ाचै            | त्राद्येव | 365         |
|              | वसन्ताचृतुकल्पनि<br>फाल्गुनप्रभृति वसन्त         | गत पक्षक                    | थन च          |                |           | 365         |
|              | तत्र प्रमाणप्रदर्शनं                             | च                           |               |                |           |             |
| "            | पूर्वप्रदर्शितरीत्या वसः<br>प्रमाणं निर्णयकथन    | ताचृतु <del>क्</del> ल      | मिविध         | ाति <b>पै</b>  | तास-      | 366-67      |
|              |                                                  |                             | <del></del> . |                |           |             |

| विषय:                                                                                                 | पृष्ठसंख्य  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| अथ द्वितीयः पटलः                                                                                      |             |
| पञ्चमी खण्डिका                                                                                        |             |
| (भा) आषाढ्यां श्रवणायां वेति सौत्रविकल्पस्य व्यव-<br>स्थितविभाषाभिप्रायकता, आन्तरालिकाधि-             | 368         |
| मासवद्वत्सरे चातुर्मास्यानारम्भश्च                                                                    |             |
| (वृ) अधिमासवद्वत्सरे चातुर्मास्यानारम्भे हेतुः, पौर्वा-<br>ह्विकपर्वसन्धिमद्वत्सरेऽपि तदनारम्भपक्षश्च | 368         |
| (भा) सौत्रप्रहृदकक्ष्यपदस्य देशकालान्यतराभिष्रायेण                                                    | 369         |
| द्विधा व्याख्यानम्                                                                                    |             |
| " वरुणप्रघासस्य वैश्वदेववत्तन्त्रत्वं, तत्फलं, संकल्पादि-<br>क्रमश्च                                  | 369         |
| (वृ) वरुणप्रघासे विद्युदसिविधिकालाभिधानम्                                                             | 370         |
| (भा) वरुणप्रघासे वैदिविधानं, तत्र पक्षभेद्रश्च                                                        | 370         |
| (वृ) भाष्यप्रदर्शितपक्षान्तरे प्रमाणकथनम्                                                             | 371         |
| ुः<br>ज्ञ उत्तरदक्षिणवेद्योः करणेऽधिकारिणौ, तत्कलं, तयोः<br>स्थानं च                                  | 371         |
| (भा) विहारद्वयेशप कृत्स्नाङ्गकता                                                                      | 372         |
| "  पत्नीसंयाजादीनामुभयाधिकारिता                                                                       | 372         |
| (मृ) भाष्याभिमतिवधौ न्यायोपपादनस्                                                                     | 372         |
| (मा) उभयाधिकारिकत्वेऽपि संप्रैषवाक्यघटकस्यैक-<br>वचनान्ततेव                                           | 37 <b>3</b> |
| (वृ) भाष्याभिहितैकवचनान्ततायास्सहेतुकं समर्थनम्                                                       | 373         |
| (भा) ब्रह्मानुवचने उभयोद्देश्यकत्व एव द्विवचनान्तता,                                                  | 374         |
| ब्रह्मपदस्य यजमानाद्युपलक्षकता, तत्रोपदेश-                                                            | 374         |
| पक्षश्च                                                                                               | 014         |
| » वेदिकरणप्रकारस्तत्प्रमाणं च                                                                         | 375         |
| "वेद्योरन्तरेण प्रतिप्रस्थातुस्संचाराय मार्गक्लक्षः                                                   | 375         |
| » उत्करः, तत्र निवापश्च                                                                               | 376         |
| " वरुणप्रघासेषु कार्यविशेषे ऋत्विक्संख्या                                                             | 377         |
| " प्रतिप्रस्थातुरभ्वर्युकृतातुकारित्वम्                                                               | 377         |

| विषय:                                                                            | पृष्ठसंख्या |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| (भा) कर्मानुष्ठान एव प्रतिप्रस्थातुग्ध्वर्युकृतानुकारित्वं,<br>न तु मन्त्रोचारणे | 378         |
| " कचिद्ध्वर्युप्रतिप्रस्थातुभ्यामुभाभ्यामपि मन्त्रोचा-                           | 379         |
| रणावश्यकता<br>(वृ) अध्वर्युकर्तृकमन्त्रोच्चारणविषये पक्षान्तरम्                  | 379         |
| (भा) केषां चित्कर्मणामध्वर्युणैकेनैवानुष्ठेयत्वम्                                | 380         |
| 22                                                                               | 381         |
| " स्पयादानादिकसणाध्वयुप्रातप्रस्थातृभ्या वाद-<br>सं <b>वन्धनप्रकारः</b>          | 001         |
| (क) यजमानाभिमन्त्रणस्य तन्त्रतायां हेतुः, वेदि <sup>-</sup>                      | 381         |
| ु संबन्धने मन्त्रलिङ्गं च                                                        |             |
| (भा) अध्वर्युणोत्तरवेदिचात्वालयोः करणम्                                          | 381         |
| " अग्निप्रणयनक्रमः, तत्र पक्षान्तरं तत्खण्डनं च                                  | 382         |
| 🥫 उद्यतहोमनिषेधाल्लिङ्गान्नाहवनीयादक्षिप्रणयनम्                                  | 383         |
| " पशुब्दप्रणयनादेवोद्यतहोमप्रतिषेधकार्धक्यसंभवः                                  | 383         |
| " आहितस्याग्नेरेकत्वात्संसर्गाचान्नयभिधानानाम -                                  | 383         |
| नूहः ू ै ू ू                                                                     | 904         |
| (वृ) भाष्योक्तार्थस्य सप्प्रमाणप्रदृर्शनं विवरणम् ्                              | 384         |
| (मा) प्रतिप्रस्थातुरध्वयोंश्च कुर्मार्थस्तवारे कर्यो देशश्च                      | 385         |
| (वृ) 'अन्तरा वेदी' इति सौत्रपुत्रवचनस्य प्रयोजनम्                                | 386         |
| (मा) अध्वर्युप्रतिष्र्स्थातस्यामग्निप्रतिष्ठापनविः                               | 386         |
| (वृ) 'जघन्यः प्रतिप्रस्थाता' इति सूत्रसार्थक्यकथनम्                              | 386         |
| (मा) अन्वाधानशाखाहरणवत्सापाकरणानां पृथक्का-                                      | 387         |
| र्यता, अन्वाधीयमानान्वाहितजप्योरावृत्तिस-                                        |             |
| कृत्वे च                                                                         | 005         |
| वृ) भाष्याभिहितांशानां सहेतुप्रदर्शनं विवरणम्                                    | 387         |
| (मा) दक्षिणविहारे सुक्सुवादिपात्राणां रामीमयत्वं हिर-                            | 388         |
| ण्मयत्वं वा, दक्षिणोत्तरयोरुभयोरप्यवमिति                                         |             |
| पक्षश्च                                                                          | 389         |
| ्षृ)                                                                             | ออฮ         |
| पत्तिकथनम्                                                                       |             |

| विषयः                                                               | <b>रष्ठ</b> संख्या                      |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| (भा) प्रतिप्रस्थात्रध्वर्युभ्यामामिक्षार्थ दोहादिविधि<br>तत्क्रमञ्च | <b>7:,</b> 389                          |
| तत्क्रमञ्च<br>(वृ) शाखेध्मावर्डियां पृथग्विधौ तत्क्रमे च हेताूकिः . | 389                                     |
| (भा) वरुणप्रघासानां सद्यस्कालत्वे प्रातदोंहस्यैव सध                 |                                         |
| कत्वम् , लौकिकदभ्रा आमिक्षाक्रिया च                                 | <b>4</b> - 090                          |
| कत्वम् , लाककद्शा जामसााकपा च                                       | <b>भ्व</b> - 391                        |
|                                                                     | <b>.a.</b> 991                          |
| देवे तूभयविकारता च                                                  | <b>&gt;</b> 001                         |
| (वृ) भाष्यीयामिक्षापदार्थकथने हेतुः, वैश्वदेवीया                    | मे- 391                                 |
| क्षाया उभयविकारतागमकं च                                             | 000                                     |
| (भा) अध्वर्युप्रतिप्रस्थात्रनुष्ठेयकर्मणां संत्रहणस्                | 392                                     |
| » पौष्णयवादीनां नानाबीजधर्मेण निर्वापः                              | 393                                     |
| " करम्भपात्रार्थानां निर्वापकालः, तत्रोपदेशपक्षश्च                  |                                         |
| (वृ) करम्भपात्रार्थानां निर्वापकर्तृकालादिकम्                       | 394                                     |
|                                                                     | 395                                     |
| (वृ) भाष्याभिहितांशानां सहेतुकं विवरणम्                             | 396                                     |
|                                                                     | v                                       |
| 🏶 षष्टी खण्डिका                                                     |                                         |
| (भा) मेषमेषीप्रतिकृत्योस्तत्तद्साधारणव्यञ्जनंकल्पनम्                | 397                                     |
| " करम्भपात्रादिनिर्माणे पक्षान्तरप्रदर्शनम् .                       | 397                                     |
| " करम्भादीनां सर्वेषामपि पत्नीकर्तृकत्वपक्षः, च                     | ₹- 398                                  |
| णां देवतानिर्देशश्च                                                 |                                         |
| " मेषमेष्योरधिश्रयणे कालादिर्विधिः                                  | 398                                     |
| "   मेष्रमेष्यधिश्रयणात्परमेव सायंदोहानयनदध्यानः                    | यने 398                                 |
| » कायाधिश्रयणानन्तरकालिकमग्निप्रणयनाविकम्                           |                                         |
| ्<br>(वृ) कायमेककपालमधिश्रिलेति सूत्रतात्पर्यकथन                    |                                         |
| तत्र पक्षभेदश्च                                                     | Α,                                      |
| (भा) विकारविवक्षया सूत्रे पशुवत्संप्रैषवचनम्                        | 400                                     |
| (ब) अतिदेशादेव प्राप्तस्य संप्रैषस्य विधाने पक्षभे                  |                                         |
| फलाभिधानम्                                                          | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |

|              | विषय:                                                                                           | पृष्ठसंख्या |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| (भा)         | श्रवणायां चेद्वरुणप्रघासास्तदा आज्यादिव्रहणे<br>विशेषः                                          | 401         |
| "            | मेषीमेषयोरुद्वासने समन्त्रकत्वामन्त्रकत्वपक्षी,                                                 | 401         |
|              | मेषीमेषयोर्लोमशत्वकरणं तत्र केषां चित्पक्षश्च                                                   |             |
| (बृ)         | मेषयोरुद्वासने मन्त्राभाव इत्युपदेशपक्षे हेतु-<br>कथनम्                                         | 402         |
| (भा)         | प्राण्यूर्णाभावे कुशोर्णाग्रहणं लोमशत्वकरणार्थे,<br>मेषमेष्योः पात्रक्षेपे कर्तृभेदतदभावपक्षौ च | 402         |
| ,,           | मेषमेष्योः शमीपर्णकरीराणामुपवपने कालकर्तृ-                                                      | 403         |
|              | संख्यादिकं, तत्रोपदेशपक्षश्च                                                                    | 400         |
| (वृ)         | भाष्योक्तविषये सहेतुप्रदर्शनं विवरणम्                                                           | 403         |
| (भा)         | हविस्संख्या, तदासादने मन्त्रः, आमिक्षयोरेवास-<br>न्नाभिमशेनादिसंस्कारा न मेषयोः, सर्वत्र व्या-  | 404         |
|              | <b>हृतिभिरित्युपदेशपक्षश्च</b>                                                                  |             |
| <b>(=</b> )  | प्रियेणेत्यनेनैव मन्त्रेण हिवरासादनं, न ब्याहानिभिः                                             | 404         |
| (S)          | मेबीमेबयोरध्वयुप्रतिप्रस्थातृभ्यां मास्तीवारुण्यो-                                              | 405         |
|              | रामिश्वयोः प्रक्षेपः, आसन्नाभिमरान च                                                            |             |
| ,,           | वेदनिधानहुतसमिद्धानुमन्त्रणादिकं                                                                | 405         |
| (ब)          | पुननेवप्रयाजादिविधानफलं, भाष्यानुक्तांशपूरणं च                                                  | 406         |
| (भा)         | पत्न्यदानयनं, तत्कालश्च                                                                         | 406         |
| "            | जारसभवे कर्मप्रध्य पत्न्यास्तदाख्यानादेव शुद्धिः                                                | 407         |
|              | कर्मणः पूर्व जारसंभवे न शुद्धिः                                                                 | 407         |
| (321)<br>(3) | जारसस्वे यन्त्रप्रवृत्तिर्ने जाराभावं                                                           | 407         |
| "            | पत्नवा सतो जारस्यानाख्याने दोषः                                                                 | 408         |
| "            | यज्ञमानतत्पत्नीभ्यां कर्तव्यम्                                                                  | 408         |
| "<br>(æ)     | अथान्तरेति सूत्रस्य क्रमनियमार्थता, नवप्रयाजे-                                                  | 409         |
| (2)          | त्यादेस्तु यजमानतन्त्रार्थता च                                                                  |             |
| ••           | यजमानतत्विकर्तृकहोमे पुरोऽनुवाक्यायाज्ये                                                        | 409         |
| (237E)       | यजमानतत्पत्नयोः पृथग्गमनविधानान्नोत्तरविहा-                                                     | 410         |
| · 41)        | रेट्डगळ्य                                                                                       |             |

|       | विषय:                                                                         | पृष्ठसं <b>स्</b> या |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| (भा)  | अन्वारम्भेऽपि यजमानयोर्जपविधानस्                                              | 410                  |
|       | दक्षिणाग्निसंमार्गादिविधिः, तत्रोपदेशपश्चश्च                                  | 410                  |
|       |                                                                               |                      |
|       | सप्तमी खण्डिका                                                                |                      |
| (भा)  | अध्वर्युप्रतिप्रस्थात्रनुष्ठेयकर्प्रकलापसंत्रहः, इडायाः<br>पृथगवदाने विशेषश्च | 412-13               |
| (a)   | भाष्योक्तांशेषु हेतुप्रदर्शनपूर्वकं विवरणम्                                   | 414-15               |
| (धा)  | अध्वर्यादिभिद्रोषप्राज्ञनविधिः, प्रवयसः ऋषभस्य                                | 416                  |
| (111) | दक्षिणात्वं, प्रवयदशब्दार्थविषये पश्चद्वयं च                                  | 110                  |
| ,,    | ऋषभादन्यस्याप्यैचिछकं दक्षिणात्वम्                                            | 416                  |
|       | दक्षिणातद्धमेतत्साद्वतत्र्यतिग्रहणपरिध्यग्निसंमार्ग-                          | 417                  |
|       | समिदाघानादि                                                                   |                      |
| ,,    | परिवत्सरीणामिति सस्त्याशासनकालः                                               | 418                  |
| "     | वाजिनावनयनशेषभक्षणतन्मन्त्रतद्धिकार्यादिकम्                                   | 418                  |
| ,,    | इष्टिसंस्थापनविधौ उभयाधिकारिकत्वतद्भाव-                                       | 419                  |
|       | पक्षौ, संस्थापनप्रकाराः, अवभृथः, तत्कालादि च                                  |                      |
| (वृ)  | भाष्योक्तांशानां तत्र तत्र पक्षान्तरतन्निदानाद्य-                             | 420-23               |
|       | लेखपूर्वकं विवरणस्                                                            |                      |
| (भा)  | पञ्चावत्तिनामिप प्रैषोक्तेषु कर्मस्वाज्यब्रहणविधिः,                           | 424                  |
|       | अनूयाजतदभावपक्षयोर्विशेषश्च                                                   |                      |
| (वृ)  | भाष्योक्तांशे प्रमाणप्रदर्शनम्                                                | 424                  |
| (भा)  | अवभूथेऽभिघारणमन्त्रः, तत्र निष्कासपक्षे विदेा-                                | 425                  |
|       | षाभिधानं, अवभृथे निवर्त्याः क्रियाश्च                                         |                      |
| "     | अवभृथगमने न प्रकृतिविद्दङ्नियमः, तद्ही                                        | 426                  |
|       | ् आपश्च                                                                       |                      |
| "     | सति हुदे ऽवभृथे तस्यैवाभिगन्तव्यता, उदकान्ते                                  | 427                  |
|       | कर्तव्यं च                                                                    |                      |
|       | ਤਟਲਵਸੈਗਵਰਕੀਸ਼ਵਆਤਾਰਕਤਾ                                                         | 407                  |

| विषय:                                                                                  | पृष्ठसंख्या |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| (बृ) उदकाभिमन्त्रणस्य उपदेशमताभिष्रायकता, अवेदि-<br>पक्षे विशेषश्च                     | 428         |
| " भाष्योक्तपरिस्तरणविधानस्य जपानन्तरकालि-<br>काव्दर्शनोत्तरकालिकता                     | 428         |
| (भा) अवभृथेन सर्वे ऋत्विग्यजमानब्रह्मादयश्चरान्त                                       | 429         |
| " तत्र तृणाधिकरणकहोमे प्रमाणं, अर्थलोपादन्येषां                                        | 429         |
|                                                                                        | 1=0         |
| निवृत्तिश्च<br>                                                                        |             |
| अष्टमी खण्डिका                                                                         |             |
| (भा) संनद्दनाभावात्केवलेन स्फ्येनोदकसंमार्जनं, लौकिकै-                                 | 429         |
| र्दभैस्संमाजनपक्षश्च                                                                   |             |
| (वृ) दभैस्समार्जनपश्चस्योपपत्तिः                                                       | 430         |
| (भा) संमार्जनमन्त्रोहोपदेशे हेतुः, मन्त्रोहानूहपक्षाभि-<br>धानं च                      | 430         |
| " अवेदिपक्षे केषां चित्कर्मणां निवृत्तिः, आघारप्रधान-                                  | 431         |
| गुणभूता देवताश्च                                                                       | 431         |
| " प्रवरलोपाद्वस्थानादेश्पि लोपः<br>क्रिक्स सर्वस्य नीपः                                | 431         |
| " अनूयाजानन्याजपक्षभेदेन अर्धस्य सर्वस्य वौप-<br>भृतस्य समानयनं, अप्सुमन्तराज्दार्थश्च |             |
| (वृ) वृष्णवतीमन्त्रस्य लाभप्रकारः                                                      | 432         |
| (भा) निष्कासशब्दार्थः, तेन वारुणेष्टिः, स्विष्टकृदर्थौ                                 | 432         |
| यागः, वारुणेष्टौ केषां चिद्धमोणां पृषदाज्यस्य च                                        | •           |
| निवृत्तिश्च                                                                            | 433         |
| (मृ) वारुणेष्टी अभिपूरणपृषदाज्यग्रहणादिनिवृत्तौ प्रमाण-                                | 433         |
| प्रदर्शनं, भाष्यस्थबोधायनग्रहणस्य संवादा-<br>र्थता च                                   | 400         |
| " स्विष्ठकुदुत्तरकर्तव्यम् ् ् ····                                                    | 434         |
| (वृ) स्विष्ठहुत्तरं बहिंदेर्जमनूयाजावेव कार्यों, भाष्ये                                | 434         |
| द्विवचनोपादानस्य नवानूयाजनिषृत्त्यर्थता च                                              |             |
| (भा) तुषधर्मास्तूष्णीमुदुम्बरशाखागृहीतद्धा प्रोक्षणा-                                  | 434         |
| हमः तत्र प्रशस्तरं च                                                                   |             |

| विषय:                                                             | <b>पृष्ठ</b> संख्या |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| (ब) भाष्योक्ते तूर्व्णी प्रोक्षणपक्षे हेतुकथनं, पक्षान्तरेंऽप्यु- | 435                 |
| पत्तिकथेनं, तुषाणामृजीषघर्मवत्त्वे तद्भक्षणे                      |                     |
| हेतुश्च                                                           |                     |
| (भा) निष्कासक्षेपकालः                                             | 435                 |
| " चातुर्मास्यावभृथस्य सौमिकावभृथप्रकृतिकत्वतद-                    | 436                 |
| भावपक्षौ, तत्र योक्त्रविमोकादेः कर्तव्यता च                       |                     |
| (षृ) भाष्योक्तसौमिकावभृथप्रकृतिकत्वपक्षसमर्थनं, अव-               | 436                 |
| भृथेऽस्मिन् सामगानादेरनतुमतिश्च                                   |                     |
| (भा) अवस्थानविधिः                                                 | 437                 |
| (वृ) भाष्योक्ते अवभृथपदस्योदकार्थकत्वे उपपात्त-                   | 437                 |
| ्र<br>प्रकाशनम्                                                   |                     |
| " स्नान एव मन्त्रस्य विनियोक्तव्यता न प्रगाहे, अव-                | 437                 |
| भथस्नानस्य युक्तस्थाननिर्देशश्च                                   |                     |
| (भा) यज्ञमानपत्नीभ्यामृत्विजे यस्मैकस्मैचिद्रा वासी-              | 437                 |
| दानस्यैच्छिकता, अत्र दीक्षितदत्तवस्त्रधारण                        |                     |
| वृतिवेधाभावश्च                                                    |                     |
| (कृ) भाष्योक्तदीश्चितदत्तवासोधारणे प्रतिषेधासंस्पर्शस्य           | 438                 |
| समर्थनम्                                                          |                     |
| (भा) अवभृथस्नानोत्तरकालिका आदित्योपस्थानादयः,                     | 439                 |
| · अत्रोपदेशपक्ष <b>श्च</b>                                        |                     |
| (वृ) पत्नीयजमानयोररुभयोरप्यादित्योपस्थातृत्वम्                    | 439                 |
| ें,, सौत्रप्रत्यसनशब्दार्थः, समिद्धानासुपस्थाना-                  | 440                 |
| न्तस्य सर्वेकर्तृकत्वं च                                          |                     |
| " सौत्रतर्णीग्रहणस्य मन्त्रनिवृत्तिपरत्वाभावः,                    | 440                 |
| कपालविमोचनादेः क्रमिकत्वं, समिदाधानस्यैक-                         |                     |
| कालिकत्वं च                                                       |                     |
| " विष्णुक्रमाणां वेद्यधिकरणकत्वमेव न बहिर्वेदित्वं,               | 440                 |
| वेदाधानप्रदेशश्च                                                  |                     |
| " अवभृथकालविषये उपदेशभाष्यकृत्पक्षौ                               | 441                 |
| (भा) अरण्योर्घायाम्निसमारोपणं, ततः पौर्णमासयागाय                  | 441                 |
| पुनर्मन्थनं च                                                     |                     |
| <b>₩</b>                                                          |                     |

|                          | विषय:                                                                                                                     | पृष्ठसं <del>स्</del> या |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| (बृ)                     | पूर्वोक्तसमारोपणस्य अरणिद्वयाधिकरणकत्वं, पुन-<br>र्मन्थनविधानान्नात्मसमारोपणामावः, आत्म-<br>समारोपणे उपदेशपक्षश्च<br>———— | 442                      |
| (भा)                     | वरुणप्रघासानां सोमयागतुल्यता, तेषां सद्यस्का-                                                                             | 442                      |
| (बृ)                     | लताप्रशंसा च<br>वरुणप्रघासानां द्वयहकालिकत्वेऽपि सोमयागा-<br>वैषम्यम्                                                     | 443                      |
| •                        | इत्यष्टमप्रश्ने द्वितीयः पटलः                                                                                             |                          |
|                          | <br>अथ तृतीयः पटलः<br>नवमी खण्डिका                                                                                        |                          |
| (भा)                     | अधिमासे सित चातुर्मास्यानारम्मः, साकमेधानां द्वयहकालिकता, साकमेधशब्दार्थश्च                                               | 444                      |
| (बृ)                     | द्वयहकालिकता, साकमध्यान्याच्याः<br>संवत्सरस्य मध्येऽन्यत्र वाऽधिमासे ऋतुयाजिनोऽपि<br>वाऽधिमासे चातुर्मास्यानारम्भः        | 445                      |
| ,,                       | वैश्वदेवप्रकृतेर्महाहविषः पर्वकालिकताः, साकमघ-                                                                            | 445                      |
| <b></b> \                | शब्दनिर्वचनं च                                                                                                            | 446                      |
| (भा)                     | साकमेधे निर्वापकालः विशेषाश्च                                                                                             | 447                      |
|                          | ` <u>`````````</u> ``*************************                                                                            | 447                      |
| ( <sub>च</sub> )<br>(भा) | वत्सापाकरणगादाह्नाद्।।तकतन्यताः, तम परागत                                                                                 | <b>148–49</b>            |
| "                        | राणि च<br>मारुतस्याग्नीषोर्मायविकारता, पौर्णमासतन्त्रता,<br>स्थाल्याः कुम्भोधर्माश्च.<br>———                              | 450                      |

द्शमी खण्डिका (भा) ऋत्विगादिभोजनपर्याप्तस्यान्वावापः, चरुधर्मा- 451-52 स्तत्रोपदेशपक्षश्च

| विषय:                                                                                                                           | पृष्ठसं <b>ख्</b> या |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| (भा) संप्रेषविधिः, प्रोक्षणपवित्रातिसर्गौ, अभिमन्त्रणे<br>पक्षभेदाश्च                                                           | 453                  |
| (वृ) विधृत्योः प्रस्तरस्रगुअयधारणम्                                                                                             | 454                  |
| (भा) शराख्यचर्वत्रभागस्योद्धरणादिकम्                                                                                            | 455                  |
| (वृ) शरभागप्राशने पत्नीव्यतिरिक्तस्त्रीणामपि प्राप्ति-<br>कथनम्                                                                 | 455                  |
| (भा) ओदनबाहुल्ये     ऋत्विगादिभिन्नब्राह्मणार्थमप्युद्ध-<br>णादिकम्                                                             | 455                  |
| » ओदनोत्पवनास्रङ्करणाञ्जिघारणानि                                                                                                | 456                  |
| (वृ) उत्पवनाभिघारणयोरमन्त्रकता, अलंकरणस्य तु<br>समन्त्रकता च                                                                    | 456                  |
| (भा) पत्नयर्थप्रतिवेशौदनस्य पाकादि                                                                                              | 456                  |
| (वृ) दक्षिणाग्निपचनीयौदनस्य प्रतिवेशशब्दवाच्यता                                                                                 | 457                  |
| (भा) द्वयोरुद्धरणे पूर्वोत्तरावाज्यभागौ, तत्रोपदेशपक्षश्च<br>———                                                                | 457                  |
| पकादशी खण्डिका                                                                                                                  |                      |
| (भा) कृतनिम्नस्यौदनस्य आज्यस्थास्या वा होमार्थाज्या-<br>धारतेति पक्षद्वयम्, अभिमर्शनवेदसादनादिकं,<br>आज्यभागकालीवषये पक्षभेदश्च | 458                  |
| ्वः) भाष्योक्तोपवाजनाघारसंमार्गाणां निवृत्तौ हेतु-<br>विवरणम्                                                                   | 459                  |
| <ul> <li>गृहमेधीये आज्यभागौ यज्ञतीतिविधेः परिसंख्या-<br/>त्वापूर्वत्वपक्षौ</li> </ul>                                           | 460                  |
| (भा) प्राशित्रयज्ञमानभागप्रतिषेधस्य इडान्तपश्चमात्र-<br>परता                                                                    | <b>46</b> 0          |
| (वृ) प्राशित्रनिषेधस्य वाचनिकता                                                                                                 | 461                  |
| (भा) ऋत्विग्बाह्मणादीनां हविदशेषभक्षणं, तत्कालश्च                                                                               | 461                  |
| (षृ) रोषमोजनकालविषये वाजसनेयिपक्षः, सात्रवा-<br>राज्दस्य समुचायकता च                                                            | 461                  |

| विषय:                                                                              | पृष्ठसं <b>रू</b> या |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| (भा) ओदनभूयस्त्वे द्वयोरुद्धरणपक्षे च ऋत्विजां तद्यति-<br>रिकानां च प्राशने विशेषः | 462                  |
| » ऋत्विगादिभिस्तृप्तैर्गृहमेधीयरात्रेरतिवाहनम्                                     | 462                  |
| <ul> <li>अोदनशेषस्यापर्याप्तौ महानसपकेनापि सर्वेषामशन-</li> </ul>                  | 463                  |
| विधिः                                                                              |                      |
| " ब्यञ्जनाय गोघाताभ्यनुज्ञा, भुक्तवतामध्यञ्जनपादा-                                 | <b>46</b> 3          |
| भ्यञ्जनविधिश्च                                                                     |                      |
| (वृ) त्रैककुद्मन्यद्वाऽञ्जनम्                                                      | 464                  |
| (भा) वत्सानां रात्रौ मातृभिस्सहवासनं, पानं तु प्रातरेव                             | 464                  |
| " रात्रावनपनीतदेाषायाः स्थाल्या निधानं, तस्या-                                     | 464                  |
| ममृष्ठलेपानां दर्व्यादीनां निधानं च                                                |                      |
| " अभिवान्याख्यमृतवत्सादोहनौपयिक् <b>वत्सान्तरस्य</b>                               | 465                  |
| आग्निहोत्रिक्षेत्रुवत्सस्य च रात्रौ बन्धनम्                                        | 105                  |
| " प्रभाते अग्निहोत्रात्पूर्वं पूर्णदर्व्यनामककर्मानुष्ठानम्                        | 465<br>466           |
| " नाम्नाऽऽहूते ऋषभे रवणे कृतवति दर्गा शरनिष्का-                                    | 400                  |
| सेन गाईपत्ये होमानुष्ठितिः                                                         | 466                  |
| " कृतरवस्यर्धभस्य दक्षिणाःवं, पूर्णदर्व्यकर्मानुष्ठान-<br>कालविषये उपदेशपक्षश्च    | 100                  |
| कालावयय उपद्यापकव्य<br>» क्रीडिस्वतवद्न्यतरदेवताकस्य सप्तकपालपुरोडा-               | 467                  |
| शस्यैकतरस्यैव निर्वापः                                                             |                      |
| वृ) अश्वमेघे पुरोडाशद्वयसमुचयदर्शनेऽप्यत्रान्यतर-                                  | 467                  |
| स्यैव निर्वापविधिः                                                                 |                      |
|                                                                                    |                      |
| द्वादशी खण्डिका                                                                    |                      |
| भा) साकमेधे मद्दाहविरिष्टेः प्रधानता                                               | 468                  |
| वृ) महाहविषः प्राधान्ये हेतूपपादनम्                                                | 468                  |
| मा) साकमेधे प्रधानभूताया महाहविरिष्टेः प्रयोग-                                     | 468                  |
| ऋमः                                                                                | 460                  |
| व) कालभेदेन प्रयोगभेदात्प्रतिप्रयोगमशिप्रणयनम्                                     | 469                  |

| विषय:                                                    | पृष्ठसंख्या |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| (भा) मन्त्रोहेनाग्नेयानामष्टानां हविषां निर्वापः         | 469         |
| (वृ) ऊहस्थलप्रमाणादिनिर्देशः, बहुदेवतानिर्देशस्थले       | 470         |
| देवतानिर्णयश्च                                           |             |
| (भा) प्रणीतामोक्षणानन्तरमैन्द्राग्नतुषाणामप्सु प्रक्षेपः | 470         |
| प्रतिपत्तिः                                              | -10         |
| (वृ) ऐन्द्राम्रतुषाणां कपालेनोपवापाभावेऽप्सु प्रक्षेपे च | 471         |
| प्रमाणविवरणम्                                            |             |
| <b>इति तृतीय:</b> पटल:                                   |             |
| -                                                        |             |
| अथ चतुर्थः पटलः—त्रयोदशी खण्डिका                         |             |
| (भा) महाहविरुत्तरकालिकस्य पितृयज्ञस्य विधानम्            | 472         |
| " तत्र वादकरणादिविधिः                                    | 472         |
| " तत्र प्राग्दक्षिणयोरन्तरेव वेद्युद्धननस्य कर्तव्यता,   | 473         |
| विदिसमागोदिनिषेधश्च                                      | 0           |
| » मन्त्रेषूढप्रकारः पक्षभेदेन देवपितृनिर्देशः, निर्वा-   | 474         |
| पादिष्वप्यृहश्च                                          | 111         |
| » निर्वापादावप्युहे भाष्योक्ते हेतविवरणस                 | 475         |
| » सर्वेषां मन्त्राणामनृह इति पक्षान्तरविवरणाः            | 476         |
| " काचदूरुः काचेचानूह इति केषांचित्पक्षः, तत्म्व-         | 476         |
| ण्डन च                                                   | 410         |
| » अन्तरापतितानामाग्नेहोत्रादीनामप्याहवनीयका -            | 477         |
| . येता                                                   | 411         |
| » प्रस्तरातिरिक्तस्य वर्हिषस्समूलमुपमूलं वा लवनं,        | 478         |
| तत्र पक्षान्तर, तत्खण्डनं च                              | -110        |
| " इध्मप्रमाणादिकम्                                       | 478         |
| (मृ) भाष्ये अनुसंचरानित्यूहोक्तौ उपप्तिप्रकाशनम्         | 479         |
| (भा) आग्नपारस्तरणादिक, विशेषानुक्ती पात्राणां यथा-       | 479         |
| प्रकृतिता च                                              |             |
| ,, वेदिपरिश्रयणादिनिर्वापान्ताविधिः तत्र केषां           | 480         |
| चित्पक्षश्च                                              | -55         |
| » आज्यमन्थस्विष्टकदाद्युद्देश्या देवताः                  | 481         |
| ·····                                                    | -AT         |

| िबचय:                                                                  | पृष्ठ <b>संख्</b> या |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <ul><li>(भा) उदकुम्भस्यैय प्रोक्षणीपात्रता, तत्रोपदेशपक्षश्र</li></ul> | 481                  |
| ,, तण्डुळानां यवामिश्रणविभजनपेषणोत्पवनाधिः                             | भ्रय- 482            |
| णानि                                                                   | ţ                    |
| <ul><li>(वृ) भाष्योक्तप्रकारविवरणं, तत्र तत्र विशेषाभिध्</li></ul>     | <b>ानं</b> 483       |
| ਰ                                                                      |                      |
| (भा) अधिश्रयणे इंषद्दश्चमानानामूष्मणैव पाकाय य                         | T <b>ਰ</b> 484       |
| दुद्वासनमधःस्थापनं, तत्रोतिकर्तव्यतायामुप                              | देश- 484             |
| पक्षश्च                                                                |                      |
| (a) षटकपालधानानां पर्यक्षिकरणाहांग्रिकथनम्                             | 484                  |
| ्,, अङ्गारक्षेपमन्तरा कपालगतोष्मणेव पाकविध                             | गन- 484              |
| ,                                                                      | •                    |
|                                                                        |                      |
| चतुर्दशी खण्डिका                                                       |                      |
| (भा) पत्नीव्यतिरिक्तानां संप्रैषः, पत्नया अन्वासर्ना                   | नेष- <b>48</b> 5     |
| CTRT                                                                   |                      |
| वश्य<br>(तृ) पत्नवा अन्वासनिवेषधस्य सूत्रसूचितत्वाभावे                 | ऽपि 485              |
| तस्य श्रौतत्वाभिधानम्                                                  |                      |
| (भा) आज्यवहणकालाधिकरणादिकम्                                            | 485                  |
| महीमा नेहे: स्तरणकाल मन्त्रस्य त्रिराष्ट्राधाः                         | 486                  |
| ्तृ) भाष्योक्तस्य मन्त्रावृत्तिकथनस्य पञ्चधावृ                         | <del>चि</del> - 486  |
| तन्दीनारता                                                             |                      |
| अद्यान ५२०।<br>(भा) स्तरणशिष्टहस्तवर्तिनामौद्धत्रशब्दार्थता, परि       | <b>খি</b> - 487      |
| <del>परिधानादिकं च</del>                                               | 487                  |
| (वृ) औद्धवाख्यप्रस्तरस्य तूर्णीस्तरणादिकथनम्                           | ••••                 |
| ु अपादानविषये प्रदर्शितपक्षान्तरस्याशयाववरण                            | ામ્ 489              |
| (भा) कपालाद्धानोद्वासनतद्विभजनादिकम्                                   |                      |
| ्, विभक्तानां सक्तुकरणम् , तस्य चाधशराव ।मः                            | MAII. ZGO            |
| पमन्थनादिकं च                                                          | 490                  |
| (वृ) भाष्योक्तार्धशारावपद्विवरणम्                                      | 490                  |
| (भा) मन्थकरणहविरासादनादि                                               |                      |

| ·,· ·                                     | विषय:                   |                                      | पृष्ठसंख्या           |
|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| (भा) कशिपूपबर्हणाद्याः                    | <mark>सादनादिकम्</mark> | ••••                                 | 491                   |
| (वृ) कशिष्वाद्यासादने                     |                         | •                                    | 491                   |
| (भा) अत्र संप्रेष नित्ये :                | <b>ऊहनिषेधः</b>         | • ••••                               | 491                   |
| " सामिधन्यास्त्रिवार                      | ता, इध्माधानक           | <b>中</b> 翠                           | 492                   |
| ., आर्थेयवरणनिषेधः                        | , तत्र पक्षान्तरप्रव    | इशेनं च                              | 492                   |
| (वृ) होतृवरणप्रतिषेधा                     | भावपक्षसमर्थनम्         |                                      | 492                   |
| " आर्षेयवरणप्रतिषे                        | त्र देवाः पितरः         | इत्यस्यानिवृत्ति-                    | 493                   |
| रिति भाष्यमत                              |                         | •                                    |                       |
|                                           | -                       |                                      |                       |
|                                           | पश्चदशी गण्डिक          | न                                    |                       |
| (भा) आज्यभागोत्तरं प्र                    |                         |                                      | 494                   |
| दीनां च स्थान                             |                         | significal Brail                     | 194                   |
| " जुह्युरोडाशयोः प                        |                         | त्रमोर्जा <b>स्था</b> न-             | 495                   |
| " <b>उ</b> ूड्जिल्लासावः<br>परिवर्तनाभावः | :                       | तिवाराय स्थान-                       | 490                   |
| " चतुरवत्तिपञ्चावि                        |                         | डोख:                                 | 495                   |
| " इविरवदानसांकर्य                         | तत्र प्रशास्त्र हो      | (17.<br>(ਹਿਰਗहਾਤ <b>ਲ</b> ਸਲਾ        | 495<br>496            |
| " आश्रावणप्रत्याश्रा                      | वणवषटकाराः              | - रनप्रागनामध्य                      | 490 $497$             |
| (वृ) आश्रावणादिविध                        |                         |                                      | 497                   |
| (भा) पुरोनुवाक्यायाज                      |                         | ••••                                 | 497<br>498            |
|                                           | पेतृणां यागविधिः        | ः<br>स्विपकदर्शक्ष                   | 499                   |
| (वृ) स्विष्टकृत उपांशु                    |                         |                                      | <del>499</del><br>500 |
| (भा) इज्यमानदेवतोद्देः                    | यंनावदानपर्वकं ।        | <br>प्रमाहतः                         | 500                   |
| दानम्                                     |                         | 34. 3.4.1144                         | 300                   |
|                                           | यवाहनस्य स्विष्         | क्रद्रणकता ज                         | 500                   |
| (वृ) भाष्योक्तस्य सि                      | वष्टकृद्धुणकत्वस्य      | -८ड <sup>ूनाता</sup> प<br>सहेतुकमुप- | 501                   |
| पादनम्                                    |                         | 49.1131                              | 901                   |
| (भा) इडावदानं, तस्या                      | ा.<br>चिपस्तरणं. केवल   | मन्थर्के द्वारते ८.                  | 501                   |
| वदानयाजमान                                | मन्त्रयोर्निवृत्तिश्च   |                                      | 501                   |
| (वृ) भाष्योक्तानुपस्तर                    |                         | विकंतहाडाग-                          | 502                   |
| विवरणम्                                   | -3                      | C Verified                           | 902                   |

| ः विषय:                                                                                                | पृष्ठसंख्या |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| (वृ) अवदानमन्त्रनिवृत्तौ हेतूपपादनम्                                                                   | 502         |
| (भा) मन्थावद्याणस्य समन्त्रकत्वामन्त्रकत्वपक्षौ                                                        | 502         |
| षोडशी खण्डिका                                                                                          |             |
| (भा) होतृहस्तस्थस्य मन्थस्य क्रमेण होतृब्रह्माध्वर्यादि-<br>भिरवृद्याणविधिः                            | <b>5</b> 03 |
| " यज्ञमानस्य मन्थानवद्राणपक्षः                                                                         | <i>5</i> 03 |
| नेन नार महाभाष्य स्मानियाग्यहणार्यके                                                                   | 503         |
| , हानृहस्तस्यस्य सन्यस्य समापानस्य दूरमा<br>तद्वद्याणपक्षः, तन्निमागः, तत्र पक्षान्तरं च               |             |
| ,, अदब्राणानन्तरकालिकमाजनवेदिपरिषेकादिकं,                                                              | 504         |
| तत्रोपदेशपक्षश्च<br>,, कुम्भनिधानानन्तरं पुनः कुम्भग्रहणेन सौत्रपरि-                                   | <b>5</b> 05 |
| षेकप्रतिषेधविधेस्सार्थकत्वं, तत्र पक्षान्तरं च (व) द्रव्यान्तरप्राप्तपरिषेकप्रतिषेधकतया सौत्रप्रतिषे-  | 505         |
| भोपपत्तिरिति भाष्यकृत्पक्षः<br>(भा) प्रपितामहात्परेभ्यः षष्ठपञ्चमूचतुर्थेभ्यः तन्नाम-                  | 506         |
| ग्रहणपुरस्सरं पिण्डनिधानविधिः<br>(वृ) भाष्याभिष्रायाविष्करणम्, चतुर्थादीनां नामग्रहणे                  | 506         |
| हेत्रपपादनं च                                                                                          | 507         |
| (भा) पिण्डनिधानानन्तरं हस्तलेपनिमार्जनादि                                                              |             |
| (व्) यजमानस्यैव 'अत्र पितरः' इति मन्त्राचारणः                                                          | 507         |
| निष्क्रमणादिकं तु सर्वेषास् ,, भाष्योक्ते प्राकृताहवनीयस्यैवोपस्थाने प्रमाणोप-                         | 508         |
| पादनम्                                                                                                 | 508         |
| " याजने ऋषिदेवताच्छन्दःपरिज्ञानावश्यकत्वकथनम्                                                          | 509         |
| (भा) परिश्चितदेशप्रधेशादिविधिः                                                                         | 510         |
| (षृ) परिश्रितदेशप्रवेशने मन्त्रः, तत्र पक्षान्तरं च<br>,, आञ्जनप्रवाहणगार्हपत्योपस्थानादिकं, हविश्शेष- | 510         |
| " आञ्जनप्रवाहणगाहपत्यापस्थानादनः, हान्यसः<br>दोषे आज्येन पिण्डदानं तत्र मीमांसकपक्षश्च                 |             |
| दाष आज्यन ।पण्डदान तत्र नानारागण्डन<br>(भा) अनुयाजे संप्रैषप्रकारः •••• ••••                           | 510         |

| विषय:                                                                          | पृ <b>ष्ठ</b> सं <b>ख्या</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| (वृ) प्रथमानूयजाभावे प्रैषोहप्रकारस्य सहेतुकं विवर-<br>णम्                     | 511                          |
| <ul><li>भा) कर्मभेदेन यज्ञोपवीतनिवीतव्यवस्था</li></ul>                         | 511                          |
| " पत्नीसंयाजनार्थं गाईपत्यदेशं प्रत्यध्वयोंर्गमने                              | 511                          |
| होत्राग्नीध्रयोस्तदभावे च हेतुः, खुक्सादनप्रोह-<br>णादिकं च                    |                              |
| (वृ) स्नुग्विमोकाभावपक्षः, तत्र हेतुश्च                                        | 512                          |
| (भा) समिष्टयजुर्होमनिषेधः, तथाऽपि बर्हिःप्रहरणयज-                              | 512                          |
| मानभागप्राशनयोः कार्यता च                                                      |                              |
| "वेद्यभिस्तरणादीनां प्रकृतितुल्यता, कर्मणां दक्किणा-<br>प्राचीत्वपक्षश्च       | 512                          |
| (वृ) वेदेर्विष्णुक्रमादीनां च प्राचीत्वदक्षिणाप्राचीत्व-<br>विषये पक्षभेदकथनम् | 513                          |
| इति चतुर्थः पटलः                                                               |                              |
|                                                                                |                              |
| अथ पञ्चमः पटलः—सप्तदशी खण्डिका                                                 |                              |
| (भा) एककपालानां निर्वापविधिः, तत्र सापत्यत्वान-<br>पत्यत्वविषये मतभेदः         | 513                          |
| ,, वैदिकपुरोडाशसिद्धिहेतुप्रदर्शनम                                             | 514                          |
| " अग्नयन्वाधानपरिस्तरणादिप्रयोगक्रमः                                           | 514                          |
| ,, प्रागपवर्गतया गाईपत्योत्तरार्धे श्रिश्रयणानिकः                              | 514                          |
| ,, गाईपत्याधिश्रितस्य तृणपुञ्जक्तये मूताख्ये निक्षेप-<br>क्रमः                 | 515                          |
| (वृ) भाष्योक्तकमविवरणम्                                                        | 515                          |
| (भा) गार्हपत्याधिश्रितस्य पेटिकाप्रक्षेपपूर्वकहरणपक्ष-                         | 515                          |
| . 7 . 7 . 7 . 2                                                                | 010                          |
| » धूमयुक्तोल्मुकहरणं, आखूत्करे एकपुरोडाशोपवाप-<br>विभिश्च                      | 515                          |
| ,, रात्रुसत्त्वतदभावयोराखूत्करे पुरोडाशोपवापे च<br>विशेषाभिधानम्               | 516                          |

| विषय:                                                                   | पृष्ठसंख्या <sup>.</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| (वृ) सतोऽपि रात्रोर्यजमानद्विष्टत्वाभावे भाष्योक्तमन्त्रा-              | 517                      |
| कारप्रदर्श <b>नम्</b>                                                   |                          |
| " चतुष्पथे एकोल्मुकोपसमाधानपरिस्तरणपूर्वकं                              | <b>517</b>               |
| पालाशपर्णेन पुरोडाशहोमविधिः                                             |                          |
| ,, भाष्योक्तपर्णनियमविवरणम्                                             | 517                      |
|                                                                         |                          |
|                                                                         |                          |
| अद्यद्शी खण्डिका                                                        |                          |
| (मा) चातुष्पथाग्निपरिषेकविधिः                                           | 517                      |
| 🥠 सयजमानपत्नीकानामग्निप्रदक्षिणविधिः                                    | 518                      |
| ,, अप्रत्ताया यज्ञमानकन्याया अग्निप्रदक्षिणविधी                         | <b>518</b>               |
| मन्त्राकारक <b>थनम्</b>                                                 |                          |
| <ol> <li>पुरोडाशस्योध्वं प्रक्षेपणं, पततस्तस्य ग्रहणेन यजमा-</li> </ol> | 518                      |
| नाञ्जलौ प्रक्षेपश्च                                                     |                          |
| (वृ) पततो ग्रहणे प्रक्षेपे च मन्त्राकारः, मन्त्रावृत्त्यभ्य-            | 519                      |
| नुहा च                                                                  | ~40                      |
| (भा) पतिकामाभिः कन्याभिर्यजमानहस्ते प्रक्षेपः, तत्र                     | 519                      |
| मन्त्रश्च ,                                                             | ~10                      |
| » परिगमनमन्त्रावृत्तौ निमित्तकथनम् ···                                  | 519·                     |
| " पेटिकापिधानेनानीतानामापं मृतक्षपावाधः                                 | 520<br>520               |
| वृ) भाष्योक्तांशे हेतुपद्र्शनम्                                         | 520                      |
| भा) मूतनिक्षितस्य वृक्षासञ्जन्विषिः पक्षान्तरं तत्र मन्त्रः             | 521                      |
| निरुच्छासतया आश्रमोपजननमवस्थान च                                        | 201                      |
| षृ) मन्त्रावृत्तिविषये पक्षभेदविवरणस् ····                              | 521<br>521               |
| भा) अग्निपरिषेकाद्यपस्थानान्तकर्मकलापः 🗼 💬                              | 521                      |
| वृ) परिषेकस्याध्वर्युमात्रकर्तृकता परिगमनसंवापयोः                       | <i>5</i> 21              |
| पत्राटिकर्तकता. तत्र केषांचित्पक्षाश्च                                  | <b>52</b> 2              |
| , भाष्योक्तांशेषु हेतुकथनपूर्वकं तदाशयप्रकाशनम्                         | 522<br>522               |
| », समिदाधानविषये प्रतिमन्त्रमेकसमित्कत्वपक्षः,                          | 522<br>522               |
| समित्त्रयस्य मन्त्रत्रयोच्चारणपूर्वकं सहाधानपक्षश्च                     |                          |

|                                         | विषय:                                                | पृष् <del>ठसं</del> ख्या |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| •                                       | पकोनविंशी खडिका                                      |                          |
| (भा                                     | ) आदुत्यचरुनिर्वापविधिः                              | 522                      |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | सर्वेश्वेतस्यैकाङ्गश्वेतस्य वा अश्वस्य चलीवर्दस्य वा | 523<br>523               |
| ,,                                      | दक्षिणात्वम्                                         | 923                      |
| (ন্থু)                                  | भाष्यपदर्शितदक्षिणाया घेतुदक्षिणाप्वादताकथनम्        | 523                      |
| (भा                                     | आदित्यानुनिर्वाप्यानि काम्यान्याग्नावैष्णवादीनि      | 523                      |
| (बृ)                                    | कामबहुत्वेऽपि समुच्चयाभावः                           | 523                      |
|                                         | े साकमेघाख्यचातुमास्यतृतीयपर्वसमाप्तौ कर्तव्यम्      | 524                      |
| (ब्रु)                                  | सूत्रभाष्यस्थात्रशब्दार्थः                           | 524<br>524               |
| • •                                     | इति पञ्चमः पटलः                                      | 044                      |
| ,                                       | 4\\\ 124; 46w;                                       |                          |
|                                         |                                                      | •                        |
|                                         | अथ षष्ठः पटलः—विंशी खण्डिका                          |                          |
| (भा)                                    | चातुर्मास्यचतुर्थपर्वभूतग्रुनासीरीयाङ्गवपनस्य कालः   | 525                      |
| (펄)                                     | अत्र वपनकालविषये पक्षभेदप्रकाशनम्, शुनासी-           | 525                      |
|                                         | रीयशब्दार्थश्च                                       | <b>5_0</b>               |
| (भा)                                    | सूत्रे पुन्वेंश्ववदित्युक्तेः फलम्, सद्यस्कालतापक्षः | 526                      |
|                                         | तत्त्रयोगक्रमश्च                                     | 920                      |
| (ৰূ)                                    | भाष्योक्तपुनवैश्वदेवोक्तिफलस्योपपादनं, सद्यस्का-     | 526                      |
|                                         | लत्वपक्षे हेतुकथनं च                                 | 9,40                     |
| ( <b>आ</b> )                            | ्युनासीरीययाग <i>स्य पक्षान्तरेऽ</i> नुष्ठानकमकथनम्  | 527                      |
| (बृ)                                    | भाष्योक्तप्रतिधुक्रान्दार्थभूतस्य सद्योदुग्धप्यसोऽ-  | 528                      |
|                                         | श्रुतस्यैव ब्रहणम्                                   |                          |
| 95                                      | प्रतिदुहो स्रौकिकत्वेऽपि तस्य वैदिकधर्मसंभवे         | 528                      |
|                                         | तस्यैव ब्राह्यता                                     |                          |
| 72                                      | यवागूपयःपक्षभेदेन मन्त्रोहभेदककथनम्                  | 528                      |
| (भा)                                    | लाङ्गलस्य दक्षिणात्वं, तत्प्रतिग्रहमन्त्रश्च         | 529                      |
| (夏)                                     | सूत्रोक्तद्वादशगवयुक्तसीरदक्षिणाया भतपूर्वगव-        | 529                      |
| •                                       | योगाभिष्रायकतया दीर्घतादक्सीरस्यैव केब-              |                          |
|                                         | लस्य दक्षिणात्वकथनम्                                 | ż                        |
| ,,                                      | अत एव अप्राणिप्रतिग्रहविनियुक्तमन्त्रविनियोग-        | 529                      |
|                                         | स्योपपत्तिकथनम                                       |                          |

| विषय:                                                                 | पृष्ठसंख्या |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| (भा) षड्गवयोगयोग्यसीर्स्य वा दक्षिणात्वपक्षः, अश्व-                   | 529         |
| योः अश्वस्य वा दक्षिणात्वपक्षश्च                                      |             |
| ,, दानक्रमः एककपाळस्य इवेतस्य अश्वस्य गोर्वा                          | <b>5</b> 30 |
| दानप्रकारः                                                            |             |
|                                                                       |             |
| एकविशी खण्डिका                                                        | •           |
| (भा) सात्रानुवत्सरशब्दार्थः, चातुर्मास्यसमुदायानुष्ठान-               | 531         |
| प्रयुक्ततदुत्तरानुष्ठेयसोमादेरेकपर्वानुष्ठानेऽप्रवृत्ति-              |             |
| कथनं च                                                                |             |
| (वृ) भाष्योक्तानुवत्सरशब्दार्थे प्रमाणं, संवत्सरादेरय्रवा-            | <i>5</i> 31 |
| दिरूपेण ध्येयता च                                                     | **          |
| भा) चातुर्मास्योत्तराङ्गतया सोमपश्वन्वतरयागविधिः                      | 532         |
| (वृ) सोमयागस्यास्य चातुर्मास्योत्तराङ्गत्वाग्निष्टोमविक-              | <b>532</b>  |
| तित्वयोस्साधनम्                                                       |             |
| (भा) चातुर्मास्योत्तराङ्गभूतसोमयागदीक्षाकालस्तत्र पक्षा-              | 532         |
| न्तरं च                                                               |             |
| (वृ) सोमयागस्यास्य फाल्गुनग्रुक्कपक्षे दीक्षानिषेधे हेतु-             | 533         |
| प्रदर्शनम्                                                            | •           |
| ,, पक्षभेदेन फाल्गुनवैत्रयोरङ्गभूतसोमानुष्ठानव्याख्या-                | 533         |
|                                                                       |             |
| नारायः<br>(भा) पर्वोक्तवानर्मास्योत्तराङ्गकालातिकमे प्रायश्चित्तं,    | <b>534</b>  |
| ( ) Land and a second and a                                           |             |
| तत्र पञ्चान्तरं च<br>" पञ्चसांवत्सरिकादिकल्पेन पुनश्चातुर्मास्यारम्भ- | 535         |
|                                                                       |             |
| विधिः, तत्रोपदेशपक्षश्च                                               |             |
|                                                                       |             |
| द्वाविशी खण्डिका                                                      |             |
| भा) पुनरारम्भविषये वैश्वदेवस्य न वसन्तकालनियमः,                       | <i>5</i> 37 |
| न वाडन्ते सोमः पशर्वा                                                 | ~~~         |
| " प्रजाकामस्य तु वसन्त एव वैश्वदेवनियमः                               | 538<br>~20  |
| ाोक्रस्टक्रकापन्नया चात्रमोस्यान्छाने पवन्तिरस्थान                    | 538         |
| यावत्सहस्रपूर्ति वैश्वदेवाभ्यासः, पर्वान्तरकाल                        |             |
| मोसहस्रवर्ती विधिः, तत्रोपदेशपक्षश्र                                  |             |

|              | विषय:                                                | पृष्ठसंख्या <sup>ः</sup> |
|--------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| (भा)         | <b>थ्रामकामनया शुनासीरीययागः</b>                     | . 539                    |
| "            | प्रजापश्वादिकामनयाऽपि शुनासीरीययागः                  | . 540                    |
| ,,           | चातुर्मास्येषु मासानां चान्द्रमानेनैव प्राह्यता      | . 540                    |
| (चृ)         | दीक्षाकल्पादिषु चान्द्रमानानियमः                     | 541                      |
| <b>(</b> भा) | पञ्चसांवत्सरिकचातुर्मास्यप्रकारः                     | 541                      |
| ,,           | चैत्रवामारम्मे विशेषः                                | . 542                    |
| >>           | द्दावार्षिकपश्चद्दावार्षिकादिचातुर्मास्यविधानं,      | <b>54</b> 3              |
|              | तत्रोपदेशपक्षस्तदाशयश्च                              |                          |
| <b>3</b> 1   | एवं चातुर्मास्याभ्यासे प्रमाणप्रदर्शनम्              | . 543                    |
| . 99         | पञ्चसांवत्सरिकादिषु चातुर्मास्येषु वैश्वानरपार्जन्य  | r- 544                   |
|              | पञ्चहोत्रनावृत्तिः                                   |                          |
| "            | चातुर्मास्याभ्यासे वैश्वानरपर्जम्यपञ्चहोत्रंनावृत्तं | ît 544                   |
|              | <b>दृष्टान्तप्रद्</b> रीनम्                          |                          |
| (ৰু)         | भाष्योक्तान्वारम्भणीयापदस्य पञ्चहोत्रुपलक्षकत्वा     | - 544                    |
| .6           | <b>मिघानम्</b>                                       | •                        |
| ,,           | सुत्राभ्यासस्य प्रश्नपरिसमाप्तिचोतकत्वाभिधानम्       | 544                      |
| >>           | चातुर्मास्यहौत्रं, तत्र याज्यापुरोनुवाक्यामन्त्र     | r- <b>54</b> 6–50        |
|              | निर्देशादिकं च                                       |                          |

यज्ञानुष्ठानवैरस्यात्समग्राहि यथामति । अत्रानुक्तं दुरुक्तं वा क्षमन्तामिह याज्ञिकाः॥

> इति विज्ञापयिता— सहदयविद्वज्ञनवशंवदः तिरु, तिरु, श्रीनिवासगोपालाचार्यः, मैसुरु विश्वविद्यालयसंबन्धि-प्राच्यविद्यासंशोधनसंस्था-प्रधानपण्डितः

# अशुद्धसंशोधनम्

| पुटे       | पङ्कौ | अशुद्धम्     |    | शुद्धम्     |
|------------|-------|--------------|----|-------------|
| 4          | 21    | क्ॡप्त्या    |    | क्लप्त्या   |
| 4          | 25    | नित्यवि      |    | नित्यव      |
| 5          | 21    | कार्थः       |    | कारार्थः    |
| 7          | 27    | कृतस्या      |    | कृतस्स्या   |
| 9          | 13    | बह्नमि       | •  | बह्नग्न्यभि |
| 11         | 6     | राष्ट्री     |    | राभी        |
| 11         | 24    | <b>इ</b> तिं |    | तर्हि       |
| 12         | 16    | सवर्षु       |    | सर्वेपु     |
| 15         | 23    | णत । इ       |    | णत इ        |
| 15         | 24    | द्वेशा       |    | देशा        |
| 16         | 11    | वर           | •  | वरा         |
| 16         | 21    | स्त्वेऽव     |    | स्त्वेव     |
| 16         | 26    | चन           |    | चनं         |
| 19         | 20    | दोग्द्रयु    |    | दोग्ध्यु    |
| 19         | 20    | प्रागुदीचीं  |    | प्राचीं     |
| 21         | 5     | गतइश्री      |    | गतश्रीः     |
| 26         | 3     | सिध्य        |    | सिद्धय      |
| 36         | 11    | मृधु         |    | <b>મ</b> ધુ |
| 36         | 23    | न्नयेत्य     |    | न्नयेदित्य  |
| 36         | 25    | राभ्य        |    | रभ्य        |
| 36         | 26    | र्वानू       |    | र्वान्      |
| 38         | 5     | भाइत्य       |    | अद्भय       |
| 38         | 18    | यावनो        |    | यावानो      |
| <b>4</b> ī | 20    | स्तता        |    | स्तां ता    |
|            | SROU  | THA VOL. II. | 69 |             |

| पुटे       | पङ्की      | अशुद्धम्        | ग्रुद्धम्        |
|------------|------------|-----------------|------------------|
| 41         | 24         | वंवािधा         | वंविधा           |
| <b>42</b>  | 16         | द्वीव           | द्धीव            |
| 43         | 3          | उम              | उप               |
| 44         | 11         | <b>घ</b> त्त्ये | <b>ध</b> त्यै    |
| <b>45</b>  | 25         | दाह             | दान्मह           |
| <b>45</b>  | <b>25</b>  | न्मिर्त्यथः     | मित्यर्थः        |
| 46         | 4          | सुप             | सुव              |
| 46         | 19         | द्यङ्ग          | द्वयङ्ग          |
| 47         | 21         | क्रान्वा        | कान् <b>रवा</b>  |
| 48         | 9          | न्वेऽति         | · <b>न्वे</b> ति |
| <b>4</b> 8 | 24         | श्वतो           | र्खतो            |
| <b>49</b>  | 2          | तवा             | तब्या -          |
| 49         | 21         | हुता            | हुतौ             |
| <b>50</b>  | 3          | कंप             | कस्प             |
| 50         | 5          | तृन्            | तॄन्             |
| <b>56</b>  | 2          | षीणां           | र्षीणां          |
| 57         | 25         | ग्न्योपि        | ग्न्योरपि        |
| 59         | 16         | क्रस            | क्लप्त           |
| 60         | 25         | ङ्त्वा          | ङ्क्त्वा         |
| 61         | 20         | दास्था          | दाः स्था         |
| 62         | 6          | नेद्रं          | नेन्द्रं         |
| <b>64</b>  | <b>25</b>  | हात्रं          | होत्रम्          |
| 64         | <b>26</b>  | <b>हतिः</b>     | हुतिः            |
| <b>65</b>  | 23         | मेन्त्र         | मन्त्रे          |
| 65         | <b>2</b> 3 | सर्भेत्         | सुर्केत्         |
| <b>6</b> 5 | 23         | ता वैतब         | तावतैव           |
| 66         | 18         | फलेऽ            | फले              |
| 70         | 5          | रुदेन           | रुत्सेकः         |
| 70         | 9          | भूताम           | भूतानाम          |
| 70         | 22         | षिच्द्य         | ं षिच्य          |

| पुटे | पङ्क्तौ    | अशुद्धम्          | ग्रुद्धम्        |
|------|------------|-------------------|------------------|
| 71   |            | षेधेका            | षे—- का          |
| 72   | 10         | त्रिय             | त्त्रिय          |
| 72   | 15         | ,,                | "                |
| 74   | 23         | पृत्रो            | पुत्त्रो         |
| 76   | 9          | मान्त्रा          | मन्त्रा          |
| 77   | 16         | <b>उ</b> त्ता     | उत्तरा           |
| 77   | <b>2</b> 2 | ङ्कुख             | ङ्मुख            |
| 77   | 23         | अेत्र             | अत्रो            |
| 80   | 1          | <b>લં-</b> ૯-૪    | खं -१६-१०        |
| 80   | 19         | प्रातार <b>ने</b> | प्रातरवने        |
| 82   | 19         | बहुर्व            | बहुव             |
| 83   | 5          | शदि               | शादि             |
| 85   | 6          | पेक्ष             | वेक्ष            |
| 86   | 13         | र्मन्त्रे         | र्मन्त्रै        |
| 86   | 19         | त्तुल्यस्यया      | तुल्यस्स्या      |
| 87   | 20         | ब्रिपा            | झिपा             |
| 88   | 21         | दत्वा             | दत्त्वा          |
| 88   | 22         | ,,                | "                |
| 89   | 12         | <b>)</b> ;        | "                |
| 91   | 10         | कर्तु             | <b>त्क</b> र्तुं |
| 92   | 16         | दरे               | देर्             |
| 92   | 16         | ण्यापेदत्तिः      | ण्योपपत्तिः      |
| 93   | 20         | ष्वत्स्व          | ष्वस्त्वि<br>•   |
| 94   | 14         | सौव               | सौप              |
| 96   | 2          | मीय               | <b>मयि</b>       |
| 96   | 11         | तरां              | तरं              |
| 89   | 4          | शिरा              | शिखा             |
| 101  | 27         | तन्त्रय           | तत्त्रय          |
| 103  | 1          | ब्स               | सप्त             |
| 103  | 2          | <b>प्रयुप</b>     | ग्न्युप          |

| पुटे | पङ्क्तौ   | अशुद्धम्        | शुद्धम्        |
|------|-----------|-----------------|----------------|
| 103  | 17        | णाप             | णोप            |
| 103  | 21        | बुध्या          | बुद्ध्या       |
| 103  | 25        | वाधै नब्राह     | बोधायनश्चाह    |
| 104  | 3         | · याच्छन्ति     | यच्छन्ति       |
| 105  | 4         | <b>छान</b>      | लान्           |
| 105  | 10        | तत्पुन्ना       | त उत्पन्ना     |
| 106  | 18        | <b>अ</b> ग्नीनू | अग्नीन्        |
| 107  | 3         | तत्य            | तस्य           |
| 107  | 15        | तृह             | गृह            |
| 107  | 23        | वराणे           | वरुणे          |
| 108  | 7         | तं मे           | तन्मे          |
| 109  | 22        | पोषित           | प्रोषित        |
| 110  | 24        | तेपु कल्पेपु    | तेषु कल्पेषु   |
| 111  | 7         | ऊजं             | <b>ऊ</b> र्ज   |
| 111  | 7         | मेर्घा          | मेघा           |
| 111  | 18        | ्र गृत          | घृत            |
| 111  | 18        | <b>सुाम</b> धा  | सुमना          |
| 111  | 23        | समना            | सुमना          |
| 113  | 3         | वास्            | वाह्यम्        |
| 113  | 17        | रसाया           | त्साय <u>ै</u> |
| 118  | 16        | स्तोष्य         | स्तोष्प        |
| 119  | 18        | यतं             | यं ते          |
| 120  | 17        | ष्टाथ           | ष्टार्थ        |
| 122  | 20        | . रवदेश         | स्वदेश         |
| 129  | 15        | ककेपा           | ककपा           |
| 129  | <b>23</b> | दद्रि           | द्घि           |
| 130  | 17        | <b>त्र</b> षो   | (वृ) तुषो      |
| 130  | 24        | विभू            | विभु           |
| 131  | 17        | वोज ़           | बीज            |
| 137  | 17        | दित्येरत्       | दित्येतत्      |

| पुटे | पङ्कौ      | अशुद्धम्           | शुद्धम्           |
|------|------------|--------------------|-------------------|
| 139  | 3          | व्यभू              | न्यम्             |
| 139  | 9          | काय:               | कायगः             |
| 141  | 10,        | त्वऽऽह             | त्वाऽऽह           |
| 141  | 20         | मका                | माका              |
| 142  | 1          | [खं २९             | [स्तं ३०          |
| 143  | 1          | "                  | ,,                |
| 143  | 17         | <b>द्राय</b> णे    | प्रयणे            |
| 144  | 1          | [सं २९             | [खं ३०            |
| 146  | 14         | विषी               | विषी              |
| 147  | 4          | म्राय <sup>'</sup> | न्नाय             |
| 148  | 22         | संमवे              | संभवे             |
| 149  | 2          | मध                 | मधु               |
| 149  | 15         | बभ्नुः             | बभ्रुः            |
| 150  | 17         | मास्या             | र्मास्या          |
| 151  | 20         | प्रवे              | प्रैषे            |
| 152  | 20         | इात                | इति               |
| 155  | 3          | शुन्बध             | ग्रुबन्ध          |
| 155  | <b>2</b> 3 | वेदव               | वदेव              |
| 156  | 5          | पादे               | पदे               |
| 157  | 13         | ह्योणतां           | होर्ॄणां          |
| 157  | 14         | पूज                | पूर्ण             |
| 157  | 16         | क्षिप्य            | क्षिष्य           |
| 158  | 13         | आरन्य              | भान्य             |
| 159  | 14         | युपा               | यूपा              |
| 159  | 21         | धा—हितेन           | धा—गशुः           |
| 159  | 24         | भाव                | भावे              |
| 160  | 3          | यदा—वैवेति         | यदा हीतेन         |
| 160  | 3          | जेुहा              | जुहो              |
| 162  | 26         | वृरू               | वृक्षरू<br>वोपस्प |
| 164  | 8          | वोस्प              | वापस्प            |

|             | _        |                      |              |
|-------------|----------|----------------------|--------------|
| पुटे        | पङ्की    | अशु <b>द्धम्</b>     | शुद्धम्      |
| 166         | 22       | पादनं                | पादानं       |
| 168         | 26       | रस्नि                | रत्नि        |
| <b>16</b> 9 | 7        | रात्नि               | रत्नि        |
| 176         | 19       | देरति                | देरिति       |
| 177         | 22       | ३८                   | 80           |
| 177         | 24       | ४०                   | ४१           |
| 178         | 11       | 83                   | ' ४२         |
| 179         | 2        | <sup>°</sup> ४२      | 83           |
| 179         | 10       | <b>8</b> ₹           | 88           |
| 179         | 19       | दश                   | दिश          |
| 182         | 7        | पृर्व                | पूर्व        |
| 185         | 22       | म्या <sup>द्रि</sup> | म्याप्नि     |
| 186         | 16       | <b>अ</b> ग्रे:       | <b>ध</b> झेः |
| 187         | 19       | द्श                  | देश          |
| 190         | 17       | प्रस्तरः प्रस्तरः    | प्रस्तरः     |
| 192         | <b>2</b> | कमर्प्र              | कर्मप्र      |
| 193         | 1        | द्विती               | <b>नृ</b> ती |
| 195         | 1        | ,,                   | "            |
| 197         | 1        | ,,                   | ,,           |
| 199         | 1        | ,,                   | ,,           |
| 201         | 1        | ,,                   | ,,           |
| 202         | 16       | भाज्यं               | (वृ) आज्यं   |
| 202         | - 18     | मत्तेः               | पत्तेः       |
| 207         | 23       | यूष                  | यूप          |
| 208         | 16,      | 17 अवसान             | आवासन        |
| 210         | 2        | ,,                   | ,,           |
| 210         | 6        | अक्षमो               | भञ्ज्यो      |
| 210         | 11       | कर्माणि              | कार्याणि     |
| 210         | 12       | अग्रादार             | अप्रत आर     |
| 210         | 20       | मक्ता                | मक्ता        |
|             |          |                      |              |

|   | पुटे        | पङ्क्तौ    | अ <b>शुद्धम्</b>       | . शुद्धम्                   |
|---|-------------|------------|------------------------|-----------------------------|
|   | 211         | 14         | क्ष्यऽते               | क्ष्यते                     |
|   | 215         | 1          | प्रथमः                 | <b>तृतीयः</b>               |
|   | 217         | 20         | रोगादि                 | भङ्गतो वा विरुज्येत रोगादि. |
|   | 217         | 20         | ष्टार्थः               | ष्टार्थ                     |
|   | 220         | 23         | धौवा                   | ध्रौवा                      |
|   | 222         | 3          | बिलेऽङ्का              | बिलेऽङ्क्स्वा               |
|   | 227         | 21         | जुहे                   | जुह्ने                      |
| , | 232         | 2          | निवार्धः               | निर्वाहः                    |
|   | 240         | 13         | द्ज्या                 | दाज्या .                    |
|   | 240         | 21         | क्षिते                 | क्षते                       |
|   | 248         | 12         | पापमु                  | पासु                        |
|   | 248         | 22         | <b>छो</b> पक्ष         | <b>लापे</b> श्च             |
|   | 249         | 24         | त्तमे                  | तमे ·                       |
|   | <b>25</b> 3 | 7          | प्रन                   | पुन ·                       |
|   | 256         | <b>1</b> 5 | त्यनुनू                | त्य <b>न्</b>               |
|   | 259         | 19         | न्त्रेषू               | न्त्रेषु                    |
|   | 259         | 21         | हार                    | हाकार                       |
|   | 259         | 21         | इंत्युक्ता             | इत्युक्ता                   |
|   | 259         | 21         | हारा                   | हाकारा                      |
|   | 259         | 22         | पुरस्तके चित्पश्चद्धो  | पुरस्तात्केचित्पश्चाद्धो    |
|   | 259         | 23         | मप ़                   | मुप                         |
|   | 259         | 25         | दातः। इति              | दात इति                     |
|   | 259         | 27         | <b>लम्पम्</b>          | लुम्पन्                     |
|   | 261         | 2          | मिभ्यां                | ग्निभ्यां                   |
|   | 261         | 3          | <sup>.</sup><br>ष्वेति | ज्येति                      |
|   | 261         | 5          | वक्षट्                 | . वष <b>र्</b>              |
|   | 262         | 19         | निमा र्सु              | निर्मासु                    |
|   | 263         | 10         | र्थात्स्द्धं           | र्थात्सिद्धं                |
|   | <b>2</b> 63 | 18         | देव                    | दैव                         |
|   | 26          | 21         | शष्वे                  | शेष्ये                      |

| पुटे | पङ्क्ते।  | अशुद्धम्                     | . शुद्धम्             |
|------|-----------|------------------------------|-----------------------|
| 264  | 25        | षेवै                         | षैव                   |
| 266  | 2         | जिहा <b>वक्षोयकृद्व</b> त्यौ | जिह्नावश्लोयकृद्धक्यौ |
| 266  | 7         | वश्रनादि                     | वक्षमादि              |
| 266  | 19        | म्नदीयो                      | म्रदीयो               |
| 266  | 22        | उधस्था                       | ऊधस्स्था              |
| 267  | 4         | कूरु                         | <del>कुर</del>        |
| 267  | 5         | "                            | · ,,                  |
| 267  | 8         | निब्लेषी                     | निर्व्छेषी            |
| 267  | 15        | विपुषो                       | विप्रुषो              |
| 267  | 16        | पणीक्ष्य                     | प्रणीक्ष्य            |
| 267  | 17        | शमित्र '                     | शामित्र               |
| 267  | 24        | पर्यास्य                     | पर्यास्त              |
| 267  | 25        | निघा                         | निधा                  |
| 367  | 25        | कूभ्यां कृत्ख                | कुभ्भयां कृत्स्र      |
| 268  | 12        | त्वदाव                       | त्वादौ                |
| 268  | 15        | हाभ्य                        | हाभ्या                |
| 268  | 21        | पत्रा                        | पात्रा                |
| 268  | 27        | मवै .                        | मेवै                  |
| 269  | <b>12</b> | पशामिति                      | पशाविति               |
| 269  | 24        | रिष्ट                        | रिष्ठ                 |
| 270  | 4         | 99                           | ,,,                   |
| 270  |           | <b>स्विष्ठ</b>               | स्विष्ट               |
| 270  |           | मध्य                         | मप्य '                |
| 270  |           | विष्ट                        | पिष्ठ                 |
| 271  |           | निष्ठ                        | तिष्ठ                 |
| 271  |           | न्तारीय                      | न्तरीय                |
| 271  |           | परीाग्न                      | पराधि                 |
| 272  |           | मार्नेन                      | मार्जन<br>•           |
| 272  |           | णाङ्गिः                      | णाङ्गं 🗆              |
| 272  | 7         | घत                           | घात                   |

| पुटे        | पङ्कौ     | अशुद्धम्             | शुद्धम्                                              |
|-------------|-----------|----------------------|------------------------------------------------------|
| _           |           | -                    | •                                                    |
| . 272       | 9         | त्याद्यः             | त्याह                                                |
| <b>27</b> 2 | 12        | र्थत्वात्            | र्थत्वात् उपदेशः पृषदाज्य-                           |
|             |           |                      | गतस्य । उपयमनमधस्ता-                                 |
| 272         | 19        | मार्जाय              | द्धारणम् ।<br>मार्जेथि                               |
| 272         |           | _                    | <b>भक्ष</b> णे                                       |
|             | 25        | भेक्षण<br>           | भाष्यस्था                                            |
| 273         | 3         | भाष्यास्था           | •                                                    |
| 273         | 16        | वक्तृ                | पक्त                                                 |
| 273         | 17        | शत्                  | <b>श्रुत</b><br>———————————————————————————————————— |
| 274         | 10        | सत्वे                | सस्वे                                                |
| 274         | 20        | प्रावृ               | प्र <b>न्</b>                                        |
| 274         | <b>25</b> | र्भन्त्रेः           | मैन्त्रें:<br>**                                     |
| 275         | 5         | विंशि                | विशि                                                 |
| 275         | 5         | कूम्भ्या             | कुम्भ्यां                                            |
| 276         | 4         | कूम्भीं              | कुम्भीं                                              |
| 276         | 9         | होप्म                | होष्म                                                |
| 276         | 18        | ध्यर्य               | ध्वर्यु                                              |
| 276         | 19        | बध्वा                | बद्धा                                                |
| 276         | 25        | रज्वा                | रज्ज्वा                                              |
| 277         | 24        | यऽव                  | याऽव                                                 |
| 278         | 4         | नभ्इति               | नमिति                                                |
| 278         | 25        | छिस                  | छिन                                                  |
| 279         | 22        | त्त्रधं              | स्त्रेधं                                             |
| 279         | 26        | छित्वा               | <del>छिर</del> वा                                    |
| 279         | 26        | खण्ढं                | खण्डं .                                              |
| 279         | 28        | ाऽयं                 | तोऽयं                                                |
| 280         | 21        | कृतेसु               | कृतेषु                                               |
| 280         | 25        | षड्ऋ                 | पड्भ्यः                                              |
| 281         | 18        | ू<br>द्वयं <b>वा</b> | द्ध्यभा                                              |
| 281         | 18        | यूरशङ्खा             | यूषशब्दा                                             |

| पुटे | पङ्की | अशुद्धम्       | शुद्धम्        |
|------|-------|----------------|----------------|
| 281  | 20    | यूः            | यूषः           |
| 281  | 24    | ध्यूधी         | ध्यूझी         |
| 282  | 14    | भिन            | छिन            |
| 283  | 22    | ताननवदा-नी     | तान्यनवदानी    |
| 283  | 23    | यया            | यथा            |
| 284  | 7     | वनः            | वानः           |
| 284  | 23    | <b>इश</b> ष्दो | <b>इ</b> शब्दो |
| 286  | 7     | ह्नामा         | ह्वामी         |
| 288  | 23    | सहग्नी         | सहाग्नी        |
| 288  | 24    | वनष्ठे एक      | वनिष्ट्वेक     |
| 288  |       | वत्तशि         | वत्तस्तदाऽवशि  |
| 289  | 22    | नन्तभा े       | नन्तर्भा       |
| 282  | 25    | हेतु           | होतु ्         |
| 281  | 4     | छित्वा         | छित्त्वा       |
| 294  | 22    | णमपि           | णामपि          |
| 303  | 3     | क्कुर्तृ       | क्कर्तृ        |
| 303  | 20    | पून            | पुन            |
| 303  | 24    | ष्टार्था       | ष्टार्थाः      |
| 304  | 23    | स्याय          | स्थाय          |
| 305  | 2     | विन्द्धया      | बन्ध्या        |
| 320  | 23    | प्रपो          | प्रयो          |
| 321  | 4     | चत्री          | चैत्री         |
| 327  | 19    | दरे            | देर            |
| 328  | 10    | विद्य          | विध्यु         |
| 329  | ,23   | ग्रथ           | प्रथ           |
| 334  | 18    | नम             | नाम            |
| 334  | 21    | वींष           | वींषि          |
| 339  | 24    | वजि<br>—÷      | वाजि<br>•      |
| 341  | 21    | पष्ठं          | पृष्ठं         |
| 341  | 23    | द्वास्त्रा     | द्वासना        |

| पुटे | पङ्की     | अशुद्धम्       | शुद्धम्        |
|------|-----------|----------------|----------------|
| 346  | 19        | घिकः           | <b>धिकः</b>    |
| 347  | 11        | विः, रजु       | विरज्ञ         |
| 347  | 20        | सर्वे          | सर्वे          |
| 348  | 6         | ष्टादि         | द्यादि         |
| 348  | 10        | णाय            | णानां          |
| 349  | 5         | ष्ड्विंशी      | द्वितीया       |
| 349  | 25        | प्यात्         | ष्यात्         |
| 349  | 26        | रणा            | राणा           |
| 350  | 5         | शष             | शेष            |
| 350  | 18        | भानो           | मानो           |
| 350  | 21        | सा मे          | (भा) सा मे     |
| 351  | 27        | शास्त          | शास            |
| 351  | 6         | स्नाव          | स्नाव          |
| 351  | <b>25</b> | तने "          | तेनै           |
| 353  | . 20      | वजि            | वाजि           |
| 359  | 26        | व्रतीनि        | व्रतानि        |
| 362  | 19        | र्वास्य        | र्मास्य        |
| 363  | 17        | स्त्युतु       | स्त्यृतु       |
| 364  | 15        | पौण            | <b>น้ำ</b> ทั้ |
| 365  | 5         | भसयोः          | <b>म</b> सयोः  |
| 374  | 8         | त्रत्यि        | वीत्य          |
| 374  | 14        | <b>ग्र</b> घिः | <b>អ្</b> មរៈ  |
| 381  | 3         | क्रेम          | ऋमे            |
| 382  | 2         | लोक            | काले           |
| 383  | 18        | प्रधामि        | <b>अ</b> थमि   |
| 386  | 7         | मथम्           | मर्थम्         |
| 387  | <b>22</b> | स्वात्         | स्वात्         |
| 393  | 17        | हर्वीषि        | हवीं <b>षि</b> |
| 399  | 10        | तिारति         | तिरिति         |
| 401  | 11        | 9355           | <b>४९२२</b>    |

| पुटे         | पङ्का     | अशुद्धम्        | गुद्धम्                      |
|--------------|-----------|-----------------|------------------------------|
| 405          | 10        | र्मन्ख्यौ       | र्मन्थ्यो                    |
| <b>40</b> 6  | 3         | प्रयाद <u>ि</u> | प्रया <b>जा</b> दि           |
| 407          | <b>14</b> | াখকা            | <b>धिका</b>                  |
| 413          | 12        | श्रहो           | श्चेडा                       |
| 419          | 13        | थत्र            | यत्र                         |
| 419          | 22        | त्पन्ये         | त्यन्ये                      |
| 428          | 21        | प्रागह्य        | प्रगाह्य                     |
| 435          | 4         | वयन ··          | वयव                          |
| 436          | 21        | अप ·            | आप                           |
| <b>~43</b> 3 | 17        | हताम            | <b>इतमि</b>                  |
| 442          | 15        | अप              | <b>उप</b>                    |
| 446          | 3         | दयन             | दयेन                         |
| 446          | 3         | यागे .          | यागो .                       |
| 446          |           | तवा             | तत्वा                        |
| 449          | 4         | प्रणातीध        | प्रणीताध                     |
| <b>45</b> 2  | 6         | मृत्रं -        | मन्त्रं                      |
| 456          | 5         | <b>धारि</b>     | घारिः                        |
| 457          | 22        | सर्वार्थ        | सर्वार्थं                    |
| 463          |           | आपर्या          | अपर्या                       |
| 464          |           | द्यामा          | चमा<br>_^                    |
| 466          |           | दवीं            | दवीं                         |
| 466          |           | मित्यूः         | मित्यु                       |
| 471          | 6         | ••••            | इति धूर्तस्वामिभाष्ये अष्टमे |
|              |           |                 | प्रइने तृतीयः पटलः '         |
| 4671         | 0         |                 | इति पठनीयम् ।                |
| 471          |           | नाम             | नाना                         |
| 474          | •         | भवात            | भवति                         |
| 474          |           | मशन             | मर्शन                        |
| 484          |           | दग्घा           | इग्धा                        |
| 496          | 15        | २९०३.           | २१०३                         |

| पुटे | पङ <del>्क</del> ौ | अशुद्धम्      | गुद्रम्        |
|------|--------------------|---------------|----------------|
| 499  | 22                 | प्वात्तां     | ष्वात्तां      |
| 506  | 6                  | सुक्तयः       | स्रक्तयः       |
| 506  | 6                  | <b>तास्तु</b> | तासु           |
| 507  | 6                  | अतिमतो        | ् आ तमितो      |
| 512  | 17                 | सामष्ट        | समिष्ट         |
| 518  | 2                  | दर्शोत        | देशात्         |
| 519  | 22                 | तस्याञ्चाला   | तस्याश्राञ्जला |
| 519  | 22                 | सपि           | साऽपि          |
| 520  | 16                 | च्छदे         | च्छेदे         |
| 526  | 8                  | द्वचाहादौ     | द्वयहादौ       |
| 526  | 12                 | पणि           | पाणि           |
| 528  | <b>2</b>           | श्रताशुक्ते   | श्रताऽग्रुका   |
| 541  | 13                 | रीक           | रिक            |
| 541  | 22                 | ग्रुस         | ञ्जुना         |
| 541  | <b>25</b>          | न्ननाले       | ब्रन्तराले     |

# आपस्तम्बश्रौतसूत्रधूर्तस्वामिभाष्य-रामााग्नचिद्वृत्त्योः दृश्यमानानां ग्रन्थकर्त्त-ग्रन्थनिर्देशनां सूचनीः

| पुटसंख्या            |        | निर्देशा:              |
|----------------------|--------|------------------------|
| 89, 92, 109, 110 इ   | त्यादि | अन्ये (भा वृ)          |
| 120                  | ,,     | आपस्तम्बः (भा वृ)      |
| 13                   | "      | आश्वलायनः (भा)         |
| 59, 75, 88, 97, 98   | ,,     | केचित् (भा वृ)         |
| 365, 366, 367        |        | कपर्दिस्वामी (वृ)      |
| 106                  |        | गुहदेवस्वामी (वृ)      |
| 4                    |        | छन्दोगश्चातिः (वृ)     |
| 84                   |        | छन्दोविचितिः (भा)      |
| 366                  |        | ज्योंतिइशास्त्रम् (वृ) |
| 170                  |        | निगमः (भा)             |
| 27                   |        | बहुचब्राह्मणम् (वृ)    |
| 58, 111              | ,,     | बह्रुचाः (भा)          |
| 220                  | •      | भवदासः (भा)            |
| 13, 71, 146, 150,184 | "      | भारद्वाजः (भा)         |
| 66, 142, 349         | ,,     | मीमांसकाः (भा वृ)      |
| 61, 169              | ,,     | वाजसनेयिनः (भा वृ)     |
| 150                  |        | वार्तिककारः (वृ)       |
| 365                  |        | वैष्णवं पुराणम् (वृ)   |
| 22                   |        | शैलालिनः (भा)          |
| 13, 209              | "      | हिरण्यकेशी (भा)        |

## श्रीरामाग्निचिद्वृत्तिसहितधूर्तस्वामिभाष्यभूषितम्

# आपस्तम्बश्रीतसूत्रम्

#### अथ पष्टः प्रश्नः

(सू) <sup>1</sup> अग्निहोत्रं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ ११९३ ॥ [अग्निहोत्रशब्दप्रवृत्तिनिमित्तं प्रमाणं च]

(भा) अग्निहोत्रमिति कर्मनामधेयम् ; <sup>2</sup>अग्नेर्यत्र सायमाहुतिः प्रथ-मेति । तस्य<sup>3</sup> निर्वचनम् ;—'स एतद्भागधेयमभ्यजायत यदिमहोत्रं तस्मादिमहोत्रमुच्यते ' इति । तद्वक्ष्याम इत्यिधिकारः ॥

#### [तद्गौणार्थता]

 $^4$ तत्साधनेऽप्यिमहोत्रशब्दः। यस्यामिहोत्रं दुह्यमानं स्कन्द-तीति  $^5$ । अमेहुतादजनीति  $^6$ गौरमिहोत्रमुच्यते॥

[तस्य सायंप्रातराहुतिद्वयसाधरण्याविरोधः]

(वृ) आग्नेर्य-थमेति — अग्निहोत्रशब्दस्य उभय<sup>1</sup>काल्होमनाम-<sup>8</sup> घेयत्वेऽपि प्रवृत्तिनिमित्तमात्रमग्नेर्यत्र सायमाहातिरिति ॥

 $<sup>^1</sup>$  अप्रवाधेयानन्तरमाप्तेहोत्रं व्याचिख्यासुरिधकारं दर्शयति (६).  $^2$  अप्रेः होत्रमास्मान्निति होमे अप्निदेवतासंबन्धात् (६).  $^3$  निर्व-ङ.  $^4$  काचेद्वयवचनोऽिप (६).  $^5$  न्दतीति । गौरप्यप्नि-क.  $^6$  गौरप्यप्रि-क.  $^7$  कालवर्तिहो-  $^8$  धेयवत्त्वेऽपि-खः

## [निर्वचनलभ्यद्शब्दार्थः]

तस्य निर्व-मुच्यते इति—' मोऽमिराविभेत्' इत्युपक्रम्य 'स एतद्भागवेयमभ्यजायत यदिमहोत्रमिति। अमये होत्रं होम इति अमये द्रव्यत्यागो यस्मिन् साङ्गप्रधानकर्मणि॥

[भाष्ये अधिकारपदार्थः]

तद्ध-कार इति -- वक्ष्यमाणधर्मविधानार्थः पकरणोपक्रमः। तत्सा-तीति--तत्साधने पयस्यग्रिहोत्रशब्दः।

[अग्निहोत्रपदेन गोर्निर्देशस्थलम्]

अमेर्डु-च्यते— 'तेषां हुतादजायत गौरेव' इत्युपक्रम्य 'अमेर्डुता दजि ' 'इत्युक्ता' 'गौर्वा अमिहोत्रं इति गौरप्यमिहोत्रमुच्यते । कचित् ' यस्यामिहोत्र्युपसृष्टा निषादति ' इत्यादिषु ॥ ११९३ ॥

(स्) <sup>2</sup> अधिवृक्षसूर्ये <sup>3</sup> आविस्सूर्ये <sup>4</sup> वा घृष्टिरसि ब्रह्म यच्छेत्युपवेषमादाय गाईपत्यमिमन्त्रयते सु-गाईपत्य इति । अथैनं <sup>5</sup> बोधयति उद्घुष्यस्वाग्ने प्रतिजागृद्धनिष्टापूर्ते संस्रुजेथामयं च । अस्मिन् सधस्थे अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीद्तेति ॥ २ ॥ ११९४॥

[सौत्रकालनिर्देशविवरणं, उपवेषपदार्थश्च] (भा) वृक्षाणामुपर्येव सूर्योशवः न पृथिव्यां सोऽधिवृक्षसूर्यः

1 सोऽप्रि-त्रभिति इत्यन्तो भागः छ .-पुस्तके न दृश्यते. 2 सूर्यशब्देन रिमलक्षणा । भूमेकिथता रहमयः अधिवृक्षमेव निविशन्ते यस्मिन् काले (रु). 3 प्राच्यां दिशि आविर्भूता रहमयो यस्मिन् काले सः। एतद्रभिप्रेखोक्तम् उद्यत्य रिमष्ठ दशहोत्रिति (रु). 4 यस्य वोभावनुगतौ यस्य वाऽप्रिभिरप्रीन् इत्यादिवत् समुच-यार्थां वाशब्दः. 5 बोधयति-प्रादुष्करोति । उद्धुध्यस्वाम् इति मन्त्रोचारणसेव वोधनमित्यपरम् (रु).

1 आविश्शब्दः प्रकाशवाची । प्रकाशो यत्र 2 सौरो दृश्यते स काल आविस्सूर्यः 3 । 4 तस्मिन् भृष्ट्यादानादि । उपवेषशब्दः उद्घाट-

[अभिमन्त्रणे विशेषः गार्हपत्यपदछत्य च] नार्थे काष्ठे वर्तते । न <sup>5</sup> संस्कृत एव । मिश्रयोरप्यमघोर्गार्हपत्यामि-मम्रणम् । उपदेशो घृष्टिानिवृत्त्यर्थं गार्हपत्यम्हणम् ॥

[अनपेक्षितमि कार्यमेव बोधनम्] उद्घाटितस्यापि <sup>6</sup> बोधनं नित्यवत् । अतो निर्मिथेते छौकिके च क्रुते उपावरोहणे न निवर्तते ।

## [तत्रोपदेशपक्षः]

उपदेशोऽर्थात् स्थगितस्योद्धाटनं बोधनं च । अतस्तदुद्धा-टिते निवर्तते । धृष्टचादानं तूद्धरणार्थत्वात्क्रियते । अन्यार्थसुद्धृत <sup>7</sup> आहवनीये उद्धरणार्थत्वात् धृष्टचादानादि सर्वं निवर्तते ॥

(वृ) अधि-र्यः—कालः । आविः प्रका-दृइयते—रश्मिभिरनिम्तमण्डलः । [स्त्रे अग्निहोत्रकालपूर्वावधिमात्रनिर्देशः] सकाल-दानादि—अभिनिम्रोके पायश्चित्तविधानादुत्तराविध-

र्गम्यते । प्रागविधरत्रोच्यते कालस्य ॥

<sup>1</sup> आवि:-प्रकाश-क. ख. ग. घ. ङ. च. अहः प्र-छ. 2 सूर्योक. घ. ङ. विरिश्मिस्सूर्यो-ज. 8 र्थः कालः-ग. 4 केचित्त्वित्यादिना सायंविहरणविकलपक्षमनूच निरस्यति रुद्रत्तः. 5 संस्कृतयोरेवेत एव-ङ. 6 मन्त्रण
बोधनम्-क. ख. ग. घ. ङ. च. छ. ज. धनञ्च-ङ. ज. 7 हवनीये दृष्टा-तेते.
उद्धरणार्थत्वात्-ङ. 7 कोचतु आविस्सूर्य इत्यपि सायंविहरणस्य कालविकल्प
इति मन्यन्ते; तद्युक्तम्; वक्तव्यस्य प्रातिविहरणकालस्यानेनावगमात् ।
अतोऽन्यस्यावचनात् अन्यथाप्रातिविहरणकालस्यानैयत्यप्रसङ्गात् । प्रायक्षित्तवचनात्
प्रायाक्षित्तवचनादेवतत्कल्पने विहरणेऽप्यवक्तत्वापत्तेः अतो यथोक्त एव सूत्रार्थः । न
वियुद्धः ; दिविहामेत्वात् (रु).

#### [प्रातः प्रणयनकालः]

प्रातः प्रणयनस्य तु उषस्यारभ्यार्घोदयपर्यन्तम् ; आधाने तथा दर्शनात् । अभ्युदये प्रायश्चित्तदर्शनात् । अभ्युदयः कृत्स्वमण्डलदर्शनं सूर्यस्य ः 'अर्घोदिते सूर्य आहवनीयमादधाति । उदिते ब्रह्मवर्चस-क्रामस्य' इति सूत्रकारवचनात् । 'असौ वा आदित्य उद्यन् हिंकारः उदितः प्रस्ताव इति छन्दोगश्चतेश्च ।

[उदितप्रायश्चित्तव्यवस्था]

अतः अर्घोदये नाभ्युदितप्रायश्चित्तम् ॥

#### [अभिमन्त्रणे विशेषोपपादनम्]

मिश्र-न्त्रणम् — आहवनीयादिमिश्रितेऽपि गाईपत्यमात्रमि-संधाय मन्नेण वीक्षणम् । मन्त्रलिङ्गादेव सिद्धे गाईपत्यमिमन्त्रयत इति विधानात् ॥

[गार्हपत्यपदस्य घृष्टिनिवर्तकत्वोपपात्तः]

उपदेशो-ग्रहणम्—'रक्षसः पाणि दहाहिरास बुधियः' इत्यमि-लिक्सस्यापि मन्त्रस्य तत्संसर्गमात्रेणोपवेषे दर्शनात् तद्वदत्रापि न ग्रामोत्विति ॥

#### [नित्यवद्वोधनपर्यवसानम्]

उद्घाटित—वत्— भस्मादिभिरपच्छन्नस्य ज्वलतोऽपि विभक्त²-स्यापि बोधनम् नित्यवदाझानात् । ³ काचिन्मन्त्रेण बाधनम् नित्यवदिति पाठः । तस्यार्थः—क्लुप्तायामपि चितौ ⁴ चितिक्लुप्तयाभिमर्शनवत् ॥

अतोनिर्म—निवर्तते—उद्घाटनं बोधनं च । उपदेशो-निवर्तते—द्वयम् । धृष्ट्यादा-त्क्रियते—उद्धरणार्थत्वात् ॥११९४॥

 $<sup>^1</sup>$  प्राप्नोतीति-च.  $^2$  कस्य-च.  $^3$  कचित् बोधयानेखिदिति-घ.  $^4$  चित्याभि-च.

खं. १, स्. ४.] आपस्तम्बश्रौतस्त्रे षष्ठप्रश्ने प्रथमः पटलः

# (स्र) ¹ उद्धरेत्येव सायमाह यजमानः । उद्धरेति प्रातः ॥ ३ ॥ ११९५ ॥

#### · [अवधारणाशयः]

(भा) उद्धरेत्येवेत्यवधारणात् काल्द्वयेऽप्युच्यते । <sup>2</sup> यदाऽपि न प्रातरग्निमुप<sup>3</sup> च नावरोहेदिति स्वयं होमे च । इतरथा न प्र(दी)तीये-तात्मनोऽनुज्ञा । उद्धरेत्येवेति—उद्धरेत्याहैवेत्यन्वयः ॥

# [अवधारणाशयविवरणस्]

(वृ) उद्धरेत्य होमेचेति एतत्पक्षाश्रयणेन सर्वयाजमाननिवृतिः। यदा प्रातः काळे तदाऽप्युद्धरणप्रैषे। वक्तव्यः ॥

उद्धरेत्ये-त्यन्वयः--- पवं च स्वयंहोमे वक्तन्य इत्येव-मर्थमवधारणम् ॥

इतरथा−नुज्ञा—स्वयमात्मानमनुजानीया⁵दित्युन्नयनप्रेष उक्त-त्वा<sup>8</sup>दिह न प्राप्नोतीत्यभिप्रायः ॥ ११९५ ॥

(सू) <sup>7</sup> सहस्रं तेन कामदुघोऽवरुन्धे ॥ ४॥ ११९६ ॥ (भा) कामदुघः—यद्यदिच्छ(ति)न्ति तत्तदुहन्ति । तासां लाभोऽवरोधः

[कामधुगवरोधोक्त्याद्यायः पक्षभेदेन] अर्थवाद इति न्यायः । इतस्था मन्नानित्यता स्यादिति । उपदेशः कामनायां नित्यं प्रातरनुज्ञेति ॥

<sup>1</sup> उद्धरेतिद्विरुक्तिवैचिन्त्र्यार्था । उद्धरेत्यनुज्ञामात्रं यजमान आहोद्धरणमन्त्र-मध्वर्युरित्येवकार्थः । स्वयं जुद्धवद्पि स्वयमात्मानमनुजानीयादिति न्यायेन वा । भिष्ठकमोवाऽन्वयः आहेविति (रु) यदान प्रा—स्त्र. <sup>2</sup> पचरावरो—स्त्र. <sup>3</sup>त त्तेनानुज्ञाविषयेण परामर्शद्वारेण लक्षितलक्षणयाऽभिहोत्रं परामृश्यते स्त्यते च (रु). <sup>4</sup> स्वयंहोमे—घ. स्वयंवक्तन्य इत्येवम-ज. <sup>6</sup> दित्युत्पन्नयन—ज? <sup>6</sup> दिह्नप्राप्नो—घ. <sup>7</sup> इदं भाष्यं न दृश्यते—क. स्तृ.

#### [अर्थवादत्वपक्षाशयः]

(वृ) कामदुघः-तास्यादिति—काम्यत्वे फल्लेच्छायां सत्यामेव मन्त्र इति नित्यवदाम्नान <sup>1</sup> विरुध्यते ॥

[उपदेशपक्षाशयः तत्र सूत्रस्वारस्यश्च]

उपदेश-रनुज्ञेति-अस्यार्थः-उद्धरेत्ये<sup>2</sup>वाह यजमान इत्ये-तावतोभयकाल्ठेऽप्यनुज्ञायां <sup>३</sup> सिद्धायां सायंग्रहणेन तत्रैव नियतायां <sup>4</sup> कामधुक्कामस्य प्राप्तवर्थमुद्धरेति प्रातारिति वचनमिति । अस्मिन् पक्षे प्वकारः स्वयंहोमार्थे एव न पुनः सर्वयाजमाननिवृत्तिपक्षेऽपि प्राप्त्यर्थम् 5 ॥ ११९६॥

- वाचा त्वा होत्रा प्राणेनोद्रात्राऽध्वर्युणा मनसा (स्) ब्रह्मणा श्रोत्रेणाग्रीधैतैस्त्वा पञ्चभिर्दिव्येर् ऋत्वि-ग्मिरुद्धरामीति गाईपत्यादाहवनीयं ज्वलन्त <sup>6</sup> ग्रुद्धरित ॥ ५ ॥ ११९७ ॥
- उद्धरति-उद्गृह्वाति ॥ उद्ध-हाति--- व्वल्तम् <sup>8</sup> ॥ ११९७॥
- भूर्श्ववस्सुवरुद्धियमाण उद्धर पाप्मनो मा यद-विद्वान् यच विद्वांश्वकार । अहा यदेनः कृतमस्ति पापं सर्वस्मान्मोद्धृतो ग्रुश्च तस्मात् इति उद्भिय

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ह्येतावतोभयकाले. <sup>8</sup> यां सायं**प्रहणेन-ज**्ञ. <sup>1</sup> निरुध्येत-ज. 6 ' उद्धरेत्युद्रुह्णाति ' इति द्वितीयस्त्रे कामदुघ <sup>5</sup>र्थः-ज्ञ. इस्रोतद्विवरणात्प्राक्-च. ङ. कोशयोर्द्रयते नन्येषु । उत्ररत्र स्वयं इध्या-हरणिवधानानुरोधन उद्रहणमध्वर्युकर्तृकमेवेति निश्वीयते । अतः नायं द्वितीयसूत्रेस्थेन यजमानपदेनाप्यईतिसंबन्धम् । अते। नायं पाठस्स्यात् ; भाष्यवृत्तिविरोधाच । स्वयं होममक्षे चास्यात्रानुपयोगः मच्चविरहात्। अनेककोशानुसारात्तु <sup>7</sup> प्रज्वाल्येवोद्धरतीति रुद्रदत्तः. <sup>8</sup> न्तमाप्तम्-ग. संभावय।मः.

माणमभिमन्त्रयते यजमानस्सायम् । रात्र्या यदेनः कृतमस्ति पापं सर्वस्मान्मोद्भृतो मुश्च तस्मादिति <sup>1</sup> प्रातः ॥ ६॥ ११९८॥ [सायंप्रातर्मन्त्रयोभेदः]

(भा) सर्वो मन्त्रः प्रातरि । रात्रद्या यदेन इत्येतावान् विकारः । [विशिष्टे सूत्रकारविनियोगाद्याप्तिशङ्कापरिहारः]

(वृ) प्रातरपीति—'रात्रया यदेनः कृतमस्ति पापं सर्वस्मान्मोद्भृतो मुश्च तस्मात् इति पातः' इत्येकदेशस्य सूत्रकारेऽ ण विनियोगात् पातःकां के 'मूर्भुवस्सुवरुद्धियमाणमुद्धर पाप्मन' इत्यादेरप्राप्तिशङ्कायां सर्वो मन्त्रः पातिरित्याहः सर्वस्यैकत्वात् । 'राज्या यदेन' इत्यादि सूत्रकारोपादानं विकारमात्रप्रतिपादनार्थम् । अतदाहः—'राज्या—कार इति ॥११९८॥

(स्) अग्निपतयेऽग्नये मे विद्धि अग्निपतयेऽग्नये मे मृड । अमृताहुतिममृतायां जुहोम्यिः पृथिव्याम मृतस्य जित्ये । तयाऽनन्तं काममहं जयानि प्रजापतिर्यं प्रथमो जिगायाग्निमग्नौ⁵स्वाहा ॥७॥

प्रथमा खण्डिका

<sup>1</sup> प्रातस्तु एतस्यैव मन्त्रस्य राज्या यदेनः इत्येतावानेव विकारः (६).
2 णोपादानात्—घ. <sup>3</sup>तथा चाह—ज. <sup>4</sup> रात्रिया—घ. ज <sup>5</sup> एतंदन्तमेकं स्त्रं रुद्रदत्तीये दश्यते संख्यानिर्देशात् । रुद्रदत्तेन च किमप्यास्मन्
सूत्रे नोक्तम् । स्वाहान्तेनानेन मन्त्रेण किमपि कर्म न विधीयते पृथक् । प्रयोगकारा अपि
उत्तरसूत्रे निद्धामीत्यन्तं प्रातिष्ठापनार्थं दर्शयन्ति । वङ्गल्वेङ्कयनाम्ना मुद्रापिते
आधानपञ्चके तु स्वाहान्तं मन्त्रं प्रदश्यं आहवनीयसमीपं गत्वेति लिख्यते । न
त्वनुमाहकमत्र दश्यते । किंतु उद्धतं आहवनीयं गृहीत्वा हरन आहवनीयस्य पुरस्तात्परिकम्य अग्निगतये इत्यादि प्रयोगवाक्यं दश्यते । आग्नेहोत्ररक्षामणौ अनन्तरं
गृहीत्वैनमुद्धतं दक्षिणा हरन् । इत्युपकम्य स्थापयेदिमिपतये इत्यावैस्तत्र पावकम् ।
इति विशिष्टस्य प्रतिष्ठापनश्चितवोक्ता । किंकृतस्यात्सूत्रभेद इति चिन्तनीयम् । एवं
तत्र तत्र.

- (स्) अग्ने सम्राडजैकपादाहवनीय दिवः पृथिव्याः पर्यन्तिरिक्षास्त्रोकं विन्द यजमानाय। पृथिव्यास्त्वा मूर्धन्सादयामि यज्ञिये लोके। यो नो अग्ने निष्ट्यो योऽनिष्ट्योऽभिदासतीदमहं तं त्वयाऽभिनिद्धा-मीति पुरस्ता¹त्पारिक्रम्योदष्कुखः प्रत्यक्कुखो वा सायमायतनेग्निं प्रतिष्ठापयति प्राक्कुखः प्रातः॥॥ १॥८॥ १२००॥
- (भा) पुरस्तादाहवनीयस्य <sup>2</sup> गत्वा प्रत्यक्कुख उदक्कुखो वा स्थाप-यति । न तु पुरस्ताद्गच्छति प्रातः ॥

न तु पुर-प्रातरिति--प्राक्तुख इति वचनात्॥ १२००॥

(स्) स्वयं यजमान <sup>8</sup> इध्मानाहरति विश्वदानीमा-भरन्तोऽनातुरेण मनसा । अग्रे मा ते प्रतिवेशा रि-षामेत्येतया ॥ २॥ ९॥ १२०१॥

#### [बूत्रमवधारणपरम्]

(भा) <sup>4</sup> यजमान एव स्वयमाहरतीध्मान् अम्रचायतनमम्बर्गारात् । न ने-दिष्ठी । उपदेशोऽध्वर्धेपत्नीभ्यामाहरणप्रतिषेष इति ।।

#### [अरण्यादाहरणानवसरपक्षः]

आहरती-अग्नचगारात् --अग्नचगाराद्गृहीत्वा अग्नचायतन समीपमाहरति । नारण्यात् <sup>5</sup>अशक्यत्वा<sup>4</sup>दस्मिन् काले <sup>6</sup>

## <sup>7</sup>न नेदिष्ठी—इध्मानाहरति।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> म पुरस्तात्परिक्रमणं प्रातः (६). <sup>2</sup> इदं पदं न दृश्यते घ-पुस्तके. <sup>3</sup> नत्वन्येनाहारयति (६). <sup>4</sup> यजमान एव. <sup>5</sup> त्वात् काले-घ. <sup>6</sup> काले नियम इति—ज. <sup>7</sup> न नेदिष्टेत्युपदेशः—क. ङ. त्र. छ. न नेदिष्ठीत्युपदेशः—घ. ज. न नेदिष्ठे—ख.

#### [संभावितकर्तन्तरत्रप्रतिषेधपरत्वपक्षः]

उपदेशो-षभे इति ;—अस्यार्थः ;—विश्वदानीमा भरन्त इति मन्त्रगताद्वहुवचनादिध्माहरणे बहुकर्तृसंयोगावगतेरध्वर्ध्वादिभिस्सह यजमानस्याहरणप्राप्तौ स्वयंशब्दस्तत्प्रतिषेधार्थ इति ॥ १२०१॥

(स्) <sup>1</sup>यदग्ने यानि कानि चेत्यताभिः पश्चभिः प्रति-मन्त्रमग्निषु <sup>2</sup>महत इष्मानादघाति ॥३॥ ॥१०॥१२०२॥

[इध्माधाने मन्त्राः प्रतीध्मम् ; तत्र हेतुश्च]
(भा) एकैकमिध्मं मन्त्रेणा<sup>8</sup>दधाति । आहवनीये वर्षिष्ठमित्येकवच-नात् ॥

#### [एकवचनतदर्थगमकतोपपत्तिः]

एकेक-वचनादिति--महत इध्मानिति बहुवचनं बह्वभि-प्रायेण नैकेकामीध्माभिप्रायेण । इतस्था वर्षिष्ठानित्येव ब्रूयात् ॥१२०२॥

(स्) आहवनीये ⁴वर्षिष्ठम् ॥४॥११॥१२०३॥

[वर्षिष्ठपदार्थः]

(भा) वर्षिष्ठो गुरुतरः। सर्वतो विस्तीणः।

[वर्षिष्ठपदंबह्वर्थकामिति पक्षः]

उपदेशो बहवः ; दारूणीति लिङ्गात् ॥

[वर्षिष्ठपदस्य बर्ह्मथकत्वहेतुविवरणम्]

उपदे-लिङ्गादिति--अस्यार्थः- बहव इध्मा आघेयाः

<sup>1</sup> इदमिप याजमानमेव सत्याषाढभरद्वाजयोर्मतानुसारात् (६).
2 यावन्तस्समिन्धनार्थायालं तावतः (६). 3 णामावा-क. छ. ख. छ.
णामावार्थायते-ज 4 यथाऽ-न्यभ्या वर्षिष्ठं मवति तथा (६).

यदम्ने<sup>1</sup>यानिकानिचोतिमन्त्रे दारूणी<sup>2</sup>ति दारूणां बहुत्वदर्शनात् ॥ आहवनीये वर्षिष्ठामित्यधिकं <sup>3</sup> निदधात्याहुतिधारणार्थम् ॥ १२०३॥

(सू) यथाऽऽहितास्ते⁴नानुपूर्व्येण आहवनीयाद्वा प्रक्रम्य ॥ ५ ॥ १२ ॥ १२०४ ॥

[इध्याधाने क्रमे मति भेदः]

(भा) प्रक्रमः — आरम्भः । आहवनीयात्प्रक्रमेऽपि यथाऽऽहितास्तथेत-रेषां क्रमः । केचित्पञ्चेध्मान् प्रतिमन्नमेकैकस्मिन् ॥

[आहवनीयात्प्रक्रमोक्तेराशयः]

(वृ) आहवनी-क्रमः इति — इतरेषां क्रमस्य क्छप्तत्वात् । केचित्व-कस्मिनिति — एताभिः पञ्चभिः प्रतिमञ्जमिषु महत इध्मानिति प्रत्यमि पञ्चसङ्ख्या सम्बध्यत इति ॥ १२०४ ॥ (सू) <sup>5</sup> तथाऽग्निराधेयो यथाऽऽ<sup>6</sup>हुतिर्न व्यवेयात् ॥

[अच्छिद्रमिध्माधानम् ]

ा ६ ॥ १३ ॥ १२०५ ॥

(भा) तथाऽग्निः कर्तन्यो बलवान् । आध्यश्चाच्छिद्र इध्मः । तस्मिन् यथा आहुतिहुता हित्वा वित्रा मूर्मि न प्रामोति ॥

[योगीवभागेन सूत्रविवरणम् उपदेशपक्षे तदयोगश्च]

(वृ) तथाग्निरा – लवान् इति — तथाऽभिराघेयो यथाऽऽहुति<sup>8</sup>-रित्यत्र तथाऽभिरित्यकं सूत्रम् । कर्तव्यो बलवानित्यध्याहृत्य व्याख्या-नम् । आधेया यथाऽऽहुतिर्ने व्यवेयात् इत्यपरं सूत्रम् ; अस्यार्थः—

 $<sup>^1</sup>$  यानीतिमन्त्रे—घ.  $^2$  णीतिलिङ्गात् दा—घ.  $^3$  विदधा—घ. च.  $^4$  आह्वनीयप्रक्रमेऽपि इतरेषां यथाऽऽधानमेव कम: (६)  $^5$  तथाप्नि- हन्मुखार्चिर्विधातन्यो यथेध्मस्योपिर दत्तापाहुतिं इध्मो न न्यवेयप्त् न न्यव-दध्यात् (६)  $^6$  हुतीर्न—च.  $^7$  प्रिं वि मिं न छ. ?  $^8$  रन्यत्र—ख ?

<sup>7</sup> र्थम् ॥

आघेयश्राच्छिद्र इध्मस्तस्मिन् यथा आहुतिर्हुता हित्वामि मूर्मि न प्रामोतीति । आहुतिरमिं हित्वा यथा मूर्मि न प्रामुयात् तथा वर्षिष्ठ आधेयः । उपदेशपक्षे अन्यत्र निरन्तरमिध्माधानं कर्तव्यमिति इदानी-मझेराघेयत्वाभावात् तथाऽझिराघेय इत्येकं सूत्रं न भवति ॥ १२०५॥ (सू) नान्त¹राग्री संचरित ॥ ७ ॥ १४ ॥ १२०६ ॥

[अग्निमध्ये सञ्चारनिषेधमितभेदौ]

(भा) पूर्वोऽनुगत इत्युत्तरत्र वचनात् गार्हपत्याहवनीयये।रेवान्तरा गमने प्रतिषेघः । उपदेशस्सर्वत्र प्रतिषेघः अविशेषवचनात् ॥ १२०६॥

(सू) <sup>4</sup>यदि पूर्वोऽनुगतः सश्चर्यम् । <sup>5</sup>पश्चा(द्वि) हि स <sup>6</sup> तर्हि गतः ॥ ८॥ १५॥ १२०७॥ [अन्तरा सञ्चाराभ्यनुज्ञापि कदाचित्]

(भा) पश्चा हि स गत इति हेतुवचनात्। यत्रावक्षाणेभ्यो मन्थनं तत्राहवनीयो गाईपत्यं न गच्छति । तत्रानुगमनेऽपि न संञ्चार्यम् सञ्चरणे सर्वेपायश्चित्तम् यत्र नान्यत्पत्यक्षम् ॥ (वृ) पूर्वोऽनुगत इति—पूर्वेषां दक्षिणाम्रवादीनामपि प्रदर्शना-

[पश्चाहीत्याद्यकहेतूपपत्तिः]

पश्चाहि-वचनादिति-गार्हपत्यगमनं सर्वेषामित्यभिप्रायः । तथाहि गाईपत्यगतानां पञ्चानां समारोपणं तस्माद्विहरणं चोपपद्यते ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अमी इति गाईपत्याहवनीयौ गृह्येते प्राधान्यात् । तथा उत्तरसूत्रे व्यक्त-<sup>2</sup> स्सर्वप्रति-घ. <sup>3</sup> प्रतिषेधोवा-ङ. च. ज. त्वाच (६). भ्रियमाणेऽपराम्चनुगतावसञ्चरणार्थं वचनम्। अन्यथातदानर्थक्यात्। अत्रैवार्थवादं दर्शयति इत्यवतारयति (र) <sup>5</sup>पश्चाद्धि-ङ. च. <sup>6</sup> हिर्ति तस्मिन्काले सोऽग्निः पश्चाद्वार्हपत्ये स्वयोनौ हि गतः। तेनसन्तर्यमिति (रु). <sup>7</sup> नम्-घ.

#### [उक्तहेतुसाफल्योपपत्तिः]

यत्रावक्षा-चर्यम्—अत एव सोमे आग्नीध्रप्रणयनोत्तरकारुं शालामुखीयानुगतौ प्रणयनविधानात् पश्चाद्गमनाभावादवक्षाणाभावे मस्मनाऽर्गणे संस्पद्यं मन्थनमेव न प्राजहितात्प्रणयनम् ॥ १२०७॥

#### [सञ्चरणे प्रायश्चित्तस्य मानसिद्धता]

सञ्चरणे-प्रत्यक्षम्—पुरुषश्धाऽनो रथो वेत्युपदिष्टम्।। (सू) कामं हुते सञ्चर्यमित्येके ॥९॥१६॥१२०८॥ [सूत्रोक्ताभ्यनुज्ञाशयः]

(भा) <sup>2</sup>हुते तु लौकिकर्त्वादमे<sup>3</sup>रकमीङ्गत्वा<sup>4</sup>न्नायं नियमः । अप्रत्य-वायः । सञ्चरणे वर्जितेऽभ्युदयः तस्यातिक्रमे प्राणायामः । नियमाति-क्रमे चान्यस्मिन् ॥

#### [सूत्रोक्ताभ्यनुद्वाशयविवरणम्]

(वृ) हुते लौ-नियमः—कामं हुते सञ्चर्यमित्यस्मिन् पक्षेऽयमिन-प्रायः; — होमे कृते कार्याभावादमेलैंकिकतुल्यत्वात् सञ्चरणप्रतिषेधा-दिनियमो नास्तीति । प्राग्घोमात्कर्माङ्गत्वं सर्वपुरुषाणां प्रतिषेधात्पुरु-षार्थश्च । अतो लौकिकवैदिकयोरन्तरा गमने कर्मदोषाभावादप्रत्यवायः॥

[सामान्यनिषेधाशयः अतिक्रमे प्रायश्चित्तं च]

सश्चरणे-चान्यस्मिमिति—धर्मशास्त्रे केषुचिद्देषेषु आत-मितोः प्राण<sup>6</sup>मायच्छेदित्युक्ता नियमातिकमे चान्यस्मित्रिति पाणायामो

<sup>1</sup> अजस्रविषये साङ्गाद्धोमादुत्तरकालमन्तराप्तयोरयं सञ्चरणविकल्यः । प्रणयन-कल्पेऽपि प्रधानहोमादुत्तरकालमिति केचित् (रु) 2 हुतेलैं।—क. ख. घ. ङ. छ. ज. 3 दमेः कर्मान—क. च. छ. दमेः कर्माङ्ग—च. 4 न्नानियमः—क न्नानियमः—ख. ग. नान्यनियमः—च. छ. दनियमः—घ. ज. 5 शास्त्रेष्ठ— ख. ग. 6 मायच्छेतेत्युक्ता ?

नियमातिक्रमदोषपरिहारार्थत्वेनोक्तः । अत्र च न प्रतिषेघसश्चरणयो-स्तुल्यो विकल्पः दोषफलसंशये न तत्कर्तव्यमिति स्मरणात् ॥ १२०८॥

(सू) <sup>¹</sup>नक्तमाहवनीयं धारयति ॥ १० ॥ १७॥ १२०९ ॥

[सायंप्रातः प्रतिष्ठापनविध्यविरोधेन नक्तधारणोपपात्तः]
(भा) ² होमद्वयार्थं प्रणेष्यामीति³ ⁴सङ्कर्षं कृत्वा ⁵ नक्तधारणम् ।
विकरपश्चायं प्रास्त्रुखः प्रातिरिते वचनात् ॥

[नक्तघारणे होमद्वयार्थसङ्कल्पोपपात्तः]

होमद्व-धारणमिति-नक्तधारणस्य दृष्टार्थत्वाय प्रातहीं-मोऽपि तस्मिन्नेवाम्मौ होतन्यः । अतः सायं प्रणयनकाले होमद्वयार्थं सङ्कल्पः । अतः पक्षहोमेऽपि प्रथममेव सर्वहोमसङ्कल्पः ॥

[धारणवैकल्पिकत्वोपपात्तः]

विकल्पश्चायमिति---नक्तघारणपक्षः ॥

पाङ्ग्रुखः-चनात्-यद्यपि नक्तमाहवनीयमिति नित्यवद्विधानम्॥ नित्यो गतश्रियो ध्रियते ॥ ११॥ १८॥ १२१०॥

[गतश्रीधार्यविशेषः मुनिमतभदाश्च]

गतिश्रयः आश्वपदिक<sup>6</sup> एवाहवनीयो घार्यते<sup>7</sup> दक्षिणामि सभ्यावसथ्याः<sup>8</sup> पुनःपुनः <sup>9</sup> यद्यपि मथित्वाऽऽहित इत्युपदेशः । नित्य-धारणं सभ्यावसथ्ययोरिति <sup>10</sup> भरद्वाजमितः हिरण्यकेशिमतिश्च। आश्व-

<sup>े</sup> सायंत्रातहों मयोः पृथकप्रणयनं सायं प्रत्यगुद्खुखत्विकित्यः । प्रातः प्राद्धुखत्वं चोक्तमिषवृक्षसूर्येत्यादिना । इदानीं सायग्रुपक्रम्य प्रातरपवार्गहोमद्वयमेकं कर्मेलेकमेव प्रणयनमुच्यते । बोधायन कालायन भरद्वाजसंमतिमदम् इति खद्दत्तः ॥ १ प्रातहों म-छ. १ भीतिकृत्वा सङ्कृत्यम्-छ. मीत्युक्तासम्-च. १ सङ्कृत्यः नक्तधारणम्-छ. ६ क आह्वनी-ज. ७ नतधारणम्-छ. ६ क आह्वनी-ज. ७ निल्यो गतिश्रय इतिवचनात् ।श्रेयः। दक्षिणा-ख. च. दक्षिणा-ख. च. १ ध्ययोः-क.ख. १ ध्यवेः न मधित्वा-ज. यदि मधित्वा-ङ. १ भिनत्यंगतिश्रयो धार्यत आयुष्कामस्य वेति सत्या- षाढ भरद्वाजयोर्भतिमिति । सर्वेऽपि निल्या इत्याश्वलायनभतिमिति ॥ बोधायनस्य ग्रु अगतिश्रयोऽपि पक्षे नित्यास्तर्वे इति मतिमिति खद्दत्तः ॥

लायनमतिस्तु सर्वेषु पक्षेषु आधानात्प्रसृति सर्वे गतिश्रयो धार्याः [दक्षिणाद्मयादीनां पुनः पुनराहरणोपपत्तिः]

गताश्रय-त्युपदेश इति — अन्वाहार्यपचनस्य यदि मथि-त्वाऽऽहित इति नित्य¹बारणस्य वक्ष्यमाणत्वात् हेत्वविशेषात् । सभ्यावसथ्ययोर्नित्यधारणे प्राप्तेऽपि नित्यो गत²श्रियः आहवनीयमात्र-धारणविधानात् । तस्य मथित्वाऽऽहितानामपि दक्षिणामचादीनां पुनः पुनर्योनित आहरणमित्युप³देशः इति ॥

[भरद्वाजायुक्तधारणं सर्वविधाधानसिद्धस्यापि] नित्यधारणं-धार्यो इति—सोमपूर्वाधानादिष्वपि ॥१२१०॥ वित्यं गार्हपत्यम् ॥ १२ ॥ १९ ॥ १२११॥

[गार्हपत्यं सर्वो धारयेत्। अनुगतौ मन्थनम् धार्याणाम्]

पुनर्नित्यवचनात् <sup>5</sup> अगतश्रियोऽपि गार्हपत्यस्य <sup>6</sup> नित्यघारणम् । दक्षिणा<sup>7</sup>ग्नेश्च मथित्वाऽऽहितस्य । <sup>8</sup>धार्याणामनुगतानामवक्षाणेभ्यो मन्थनं भस्मनाऽ<sup>9</sup>र(णि)णी संस्पृत्त्य<sup>10</sup> वा अनुगमने<sup>11</sup>नं यो <sup>12</sup>र्नि <sup>13</sup> गच्छन्ति <sup>14</sup> नित्यधार्या यावज्ञीवम्<sup>15</sup> ॥

[गाईपत्याहचर्नायभिन्नाग्नीनां स्वयोनेरुत्पात्तः] योनित <sup>16</sup> उत्पत्तिरितरेषां<sup>17</sup>धार्याणामपि । यदि गाईपत्य आहव-<sup>18</sup> नीयो <sup>19</sup>वेति द्वयोरेव नियमात् ॥

<sup>1</sup> योध्रियत इतिगतिश्रयः—घ. च.  $^2$  देशपक्षः.  $^3$  गतश्रीरगतश्रीश्च सर्व एव नित्यं गार्हपत्यं धारयन्ति  $^4$  पुनिनित्यग्रहणात्(रु).  $^5$  त् अत्रगतिश्र—क. गतिश्रियोऽपि—च.  $^6$  पत्यधारणम्—छ.  $^7$  यात्मामनु—छ ?  $^8$  णाग्नेर्म—घ.  $^9$  संस्कृश्य मिथतं वा—ङ.  $^{10}$  रणीं संस्कृश्य वा—च.छ.ज.  $^{11}$  नेयो—छ.  $^{12}$  च्छति—छ.  $^{13}$  विमिति—क. ङ.ज.  $^{14}$  नित्याधार्या—क. छ.  $^{15}$  नतेयो —छ. ज.  $^{16}$  त्पत्तं इतरेषा—ङ.  $^{17}$  यैमाणानामपि—. ज. च  $^{18}$  नीयौ-वा—क. वा ?  $^{19}$  वानुगच्छेदितिह्रयो—ख. च.

## [धार्याणामिति बहुवचनोपपत्तिः]

पुनर्नित्यव—वमिति—भार्याणामि<sup>1</sup>ति बहुवचनं व्यक्तिमेदा-भिप्रायेण ॥

योनित-णामि - आहवनीयगाईपत्यन्यतिरिक्तानाम् ॥ यदिगाई-नियमात् - अव²क्षाणा³दुत्पत्तिनियमात्॥१२११॥ ⁴तथाऽन्वाहार्यपचनं यदि मिथत्वाऽऽहितो भवति ॥ १३ ॥ २० ॥ १२२२ ॥

<sup>5</sup>यद्याहार्योऽहरहरेनं दक्षिणत आहरन्ति ॥१४॥ ॥ २१ ॥ १२१३ ॥

## [अधारणपक्षे तत्सम्पत्तिप्रकारः]

अहरहः—सायं प्रातः । दक्षिणस्माद्देशादाहरान्ति छोके यज-मानाः॥ <sup>6</sup> नक्तधारणे आहवनीये दक्षिणाम्रचादीनामाहार्याणाममीनां धारणमेककर्मत्वात् । केचिदाहवनीय <sup>7</sup>स्यैवेतिवचनात् धारणम्॥

## [अहरहराहरणपक्षतदन्यपक्षयोर्विवरणम्]

(वृ) अहरहः-कर्मत्वादिति अग्निप्रणयनकर्मेकत्वात् तस्य च प्रधानभूताहवनीयप्रयुक्तत्वात् आहवनीयधारणे इतरेषां प्रण<sup>8</sup>यना-सम्भवात् धारणमेव तेषामपि ॥

केचिदा-वचनात्-इतरेषां प्रणयनमेव ॥ १२१२-१३॥

<sup>1</sup> मितिन्युक्तिभेदा-छ. 2 गुर्गक्ति-घ. <sup>8</sup>क्षाणोत्पक्ति-छ. <sup>4</sup> आधान-कोल य<sup>ा</sup>दि दाक्षण प्रिमिथित्वा आहितः तमिष सर्वे नित्यमेव धारयेषुः. <sup>5</sup> यदि तदानीमाहार्यस्तदा योनित आहर्रान्त । बहुवचनमविवाक्षितम्. अहरहः—काले काले; अहरहग्रिहोत्रिमितिवत् दक्षिणत । हति दाक्षणार्यं वायतनानु-वादः दक्षिणस्माद्वेशादाहरणनियम इति के चित् (रु). <sup>6</sup> मनक्तधारणे-क. दस्यैव वचनात्-क. च. स्यैव-घ. <sup>8</sup>यनसम्-छ ?

#### [आहरणेऽपि व्यवस्था]

## (सू) उपवसथ एवैनमाहरेयु निवावसान एवैनमाह-रेयुरिति वाजसनेयकम् ॥१५॥ २२॥ १२१४॥

द्वितीया खण्डिका।!

(भा) उपवसथे<sup>2</sup> अग्रग्नन्वाधानकाले पक्षे पक्षे अवसानं <sup>3</sup> स्थानम् । नवमवसानं नवावसानम् । अवसाना<sup>4</sup> न्तरेण अन्यस्याहरणम् ॥

[नवावसानाहरणप्रकारः मितभेदश्च]
उपव-पश्चे—आहरेयुः। यावदौपवसथ्यं घारणम्।
अवसानं स्थानं नवावसानम्—यथावसानमाहरणम् या
यावरणाम्। यत्र यत्र प्रयाणा⁵वस्थानं तत्रतत्राहरणम्॥

अवसा—हरणिमिति — पुनर्घारणम् । यावन्नवमवसानं दक्षि-णाग्नेः प्रणयनमाहवनीयमुद्धृत्य अन्यहस्ते प्रदाय निधाय वा ; आधाने तथा दृष्टत्वात् । यथाऽऽहितास्तेनानुपूर्वर्घेणेति क्रमनियमात् । उपदेशस्तु आहवनीयमायतेने प्रतिष्ठाप्य दक्षिणाम्याहरणम् । सूत्र-कारेणाहवनीयप्रणयनात्पश्चादहरहरेनं दक्षिणत आह्<sup>6</sup>रतीति वच-नात् ॥ १२१४ ॥

(सू) <sup>7</sup> परिसमूहनेनाग्नीनलं कुर्वन्ति ॥ १॥ २३॥ ॥ १२१५॥

<sup>1</sup> वासार्थं देशान्तरप्रितिरवसानम् । स्थानं वा श्रौतिलिङ्गात् । सभ्यावसध्य-योस्त्वेऽवमुत्पादनावचनादाधानसंपादितानामशीनां स्वतोऽनुद्वामितव्यत्वाच नित्यधारण मेव युक्तमिति केचित् ; तदयुक्तम् ; नित्यधारणानुक्रमणवैयध्यापत्तेः । अर्थायेत्यादिना अधार्येषु न्यायच्युन्पादनात् । प्रणयनशब्दस्योत्पत्तिप्रदर्शनार्थत्वात् । शामित्रोदरपि-धारणापत्तेश्व । अत आपस्तम्बस्य नेष्टं तत् । तस्मान्न धार्यो सभ्यावसध्यौद्दित रुद्दत्तः. 2 सध्येऽप्रय-ज. अस्थापनम्-छ. भिन्तेर-च. छ. ज. वसदनम्. 6 रन्तीति-घ. छ. परिसमूहनं परितो मार्जनम् (रु). अबहुवचन पद्माध्यर्थ्यजमानानामन्यतमप्राप्तयर्थम् (रु).

## [अलङ्कारस्वरूपम् तत्करणे विरेषश्च]

- (भा) परिसमूहनं—¹परितस्समूहनं ²शोधनमित्यर्थः। मण्डनमरुङ्करणम्। कुर्वन्तीति बहुवचनाद्यजमानः पत्नी चाध्वयोस्सहायावरुङ्करणे मन्त्रवर्जम् [पत्नीयजमानसहकारिताविशेषहेतुः]
- (वृ) परिस-जीमिति परिसमूह<sup>3</sup>नेन सम्बारुङ्कुर्वन्ति मन्त्रवर्जमिति प्रबीयज्ञमानयोरध्वयोस्सहायमात्रस्वात् प्रधानभूताध्वयोरिव सम<sup>4</sup>श्रक-मरुङ्करणं तत्काण्डोक्तत्वाच ॥ १२१५ ॥
- (सू) पुरस्तादलङ्कारास्सायग्रुपरिष्टादलङ्काराः प्रातः॥ ॥ २॥ २४॥ १२१६॥
- (सू) एतद्वा विपरीतम् । उभयतोऽलङ्कारास्सायं तथा प्रातरित्यके ॥ ३ ॥ २५ ॥ १२१७ ॥
- (स्) अग्ने गृहपते ग्रुन्धस्वेति गाईपत्यं अग्ने वहे ग्रुन्धस्वेति दक्षिणाग्निमग्ने सम्राद् ग्रुन्धस्वेत्याहव-नीयं अग्ने सम्य ग्रुन्धस्वेति सम्यमग्ने परिषद्य ग्रुन्धस्वेत्यावसध्यम् ॥ ४ ॥ २६ ॥ १२१८ ॥
- (भा) पुरस्ताद्धोमादलङ्कारा<sup>5</sup> येषां ते इमे पुरस्ता<sup>6</sup>दलङ्काराः । अस्मि-नेव <sup>7</sup> काले समिन्धनादि । उपरिष्टादलङ्काराः दीदिहीत्युपसमि<sup>8</sup>न्धना-त्परतः पूर्वतुल्यत्वात् ।।

<sup>े</sup> हनं शोधनिमत्यर्थः -च. े सर्वतस्स-खः घ. छ. ज. ङ. े नेन सहा-घ. तत्र यदापि उपरिष्ठाढोमादलङ्कारः तदाऽपि उपरितन सिमन्धनादनन्तर-भिष्यते। पूर्वालङ्कारे तथा दर्शनात्। स च उभयत्र पाणिना। परिसमूहेन समूहन्येति वचनात् (६). ⁴ स्त्रकानुष्ठानम् -ख. घ. ⁵ रो थेषां -घ. छ. क. ख. दिलंका . . . र . . माः. -क. े काले उपरिष्ठा -क. ङ. च. छ. ज.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> समिन्धनादुपरिष्ठात् उपरिष्ठादलङ्काराः–खः <sup>9</sup> न्धाना–छः.

उपरिष्टा - ल्यत्वात् --सिमन्धनोत्तरकालभावितयाद्वष्टत्वात् । <sup>1</sup> उदगग्रैः प्रागग्रेश्च दभैंस्तृणैर्वाऽप्रीन् परिस्तृणा (सू) त्यिममी वा ॥ ५ ॥ २७ ॥ \*११९ ॥

[परिस्तरणे पक्षभेदः]

(भा) सर्वेषां परिस्तरणम् । न² सभ्यावसथ्ययोरित्युपदेशः ॥ [सर्वपरिस्तरणपश्चस्योपपत्तिः]

(व) सर्वेषां परिस्तरणमिति — अग्नीनाम् । अग्नीन् परिस्तृणाती- ' <sup>3</sup>त्यविशेषात् । सभ्यावसथ्ययोर्हीमाभावेऽपि वचनात् स<sup>4</sup>र्वाग्रिव्यापि संस्कारस्येव होमाङ्गतां। 5 यथा अवराध्यिक होमामावेऽपि बह्वाग्री-परिस्तरणम् । न च त्रिषु होमपक्षे बह्वमिपरिस्तरणमिति व्यवस्थाः अमिद्रयपरिस्तरणपक्षाऽनुपपत्तेः ॥

[उपदेशपक्षसम्मता युक्तिः]

न सभ्यावसध्ययोरित्युपदेश इति परिस्तरणस्यामिसस्कार-द्वारेण होमाङ्गत्वाद्धोमरहितेषु न कर्तव्यमिति ॥ १२१९ ॥

- <sup>7</sup> खादिरस्स्रवो वैकङ्कत्यग्निहोत्रहवणी बाहु-(सू)
- मात्रचरातिमात्री वा ॥६ ॥ २८॥ १२२०॥ (ৰু) [अग्निहोत्रार्थ सुवस्यैष्टिकादन्यत्वम्]
- (भा) <sup>8</sup> पुनस्स्नुविधानादन्य <sup>9</sup> एवाग्निहोत्रा<sup>10</sup>र्थस्स्नुवः ॥ पुनस्स्-सुवः --- ऐष्टिक<sup>11</sup>सुवस्य खादिरत्वे सिद्धेऽपि खादिर स्स्रुव इति पुनर्वि<sup>12</sup>घानात् ॥१२२०॥

<sup>1</sup> व्याख्यातं प्रागुदगम् वम् । अग्निमित्याहवनीयो गृह्यते होमार्थत्वात् । परिस्तरणतृणानि दूर्वादयः (रु). 2 न च स-छ. 3 त्यविशेषवचनात्-घ. <sup>4</sup> र्त्वाप्निसंस्कारस्यैवपि हो ?**–छ**. <sup>5</sup> यथाआदराप्निकहो–ख. <sup>6</sup> प्रिहोमा–**घ, छ**. <sup>7</sup> अन्य एवाग्निहोत्रसुवः पुनर्विधानात् (रु). <sup>8</sup> अन्यसुव-**जः** 10 ययाऽभिहोत्रं क्रियते सा सुगभिहोत्रहवणी (रू). 11 सुवस्वरवाादिते ?-छ. 12 नादन्य एवाग्निहोत्रार्थस्त्रवः-घ.

- (स्) प्रसृता $^1$  कृतिरार्य $^2$  कृताग्निहोत्रस्थाल्यूर्घ्वं  $^3$  कपा-लाऽचक्रवर्ता भवति ॥ ७ ॥ २९ ॥ १२२१ ॥
- (भा) प्रसृताकृतिः—हस्तामतुल्या । ऊर्ध्वकपाला—उर्ध्वानि <sup>5</sup> यस्य कपालानि न वकाणि । अचकवर्ता—चके त्वपरिवर्ता चक्रमम-णेन विना <sup>6</sup> हस्तेन कृता ॥ १२२१॥
- (स्) दक्षिणन विहारमिय होत्री तिष्ठति तां यजमाने । जुमन्त्रयते इडाऽसि व्रतभृदहं नावुभयोर्वतं चिरप्यामि सुरोहिण्यहं नावुभयोर्वतं चिर्प्यामीड
  एहि मिय श्रयस्वर एहादित एहि गौरेहि श्रद्ध
  एहि सत्येन त्वाह्वयामीति ॥ ८ ॥ ३० ॥ १२२२ ॥

[अग्निहोत्रधेतु स्वरूपे विशेषः]

(भा) अग्निहोत्री—धेनुर<sup>8</sup>ग्निहोत्रार्था । सा च <sup>9</sup> सुरोहिणी मन्त्र-लिङ्गात् ॥

- (वृ) मन्त्र लिङ्गादिति—सुरोहिण्यहन्नाविति ॥ १२२२ ॥
- (स्) अथ वेदिदेशमीभमृशतीयमसि तस्यास्तेऽग्नि-र्वत्सः सा मे स्वर्गं च लोकममृतं च धुक्ष्वेति ॥ ॥९॥३१॥१२२३॥ पूषासीति दक्षिणतो वत्सम्रुपसृज्य <sup>10</sup> प्राचीमा-वृत्य दोग्द्रशुदीचीं प्रागुदीचीं वा॥१०॥३२॥ ॥१२२४॥

¹ असंकुचितिबला । ² आँगेक्षेवािणेकैः कृता । ³ अतिर्यग्रृत्तकपाला नचकश्रमणेन निर्मिता (रु). ⁴ इदं न हर्यते – क. िस्याः – घ. ङ. च. छ. ६ हस्ते नैव – घ. ७ अप्रिहोत्रधेनुः (रु). ८ होत्रहोमार्था – घ. १ अप्रुहोहिणी – क. ख. घ. च. छ. ¹० दक्षिणतो गोः वत्समुपस्टिय यथा प्राची भवति तथा पर्यात्रस्य दे॥िष (रु).

(भा) दक्षिणतो गोर्वत्सो विमुच्यते। प्रदक्षिणमावर्तयित्वा पुनः प्राची स्थाप्य<sup>1</sup>ते।

दक्षि—च्यते——दक्षिणत इत्यस्य उत्तरापेक्षत्वात् । प्रकृतगो• दक्षि<sup>3</sup>णपार्श्वत इति ।

प्रदक्षि–प्यते—गौर्वत्सेनोपसृष्टा ॥ १२२४ ॥

- (सू) न शूद्रो दुह्यात् ॥ ११ ॥ ३३ ॥ १२२५ ॥ असतो वा एष संभूतः यच्छूद्रः ॥ १२ ॥ ३४ ॥ ॥ १२२६ ॥
- (भा) असत <sup>8</sup> अषः प्रदेशात्—पादतः ॥ अस—दतः—असतो वा एष संभूतः इत्यधोभागस्या पशस्त-त्वात् ।।दतो जा <sup>5</sup> तस्यासत्संभूतत्वम् ॥ १२२६ ॥
- (सू) दुद्याद्वा ॥ १३ ॥ ३५ ॥ १२२७॥ <sup>6</sup> यदेव गार्हपत्येऽधिश्रयति पवयत्येवैनत् ॥ १४ ॥ ॥ ३६ ॥ १२२८ ॥
- (सु) अग्निहोत्र<sup>7</sup>स्थाल्या दोहनेन च दोग्धि ॥ १५॥ ३७॥ १२२९॥

तृतीया खण्डिका.

<sup>1</sup> प्यते । असंबोधः—प्रदेशात्यालम्बः इत्यधिकं दृशते — छ. 2 णता १ छ. 8 असाधोः प्रदेशात् — ख. च. 4 स्याशस्तत्वा — ख. 5 तस्य शूद्रस्या — ख. छ. 6 निन्वदानीमेवोक्तमसतो वा इत्यादि; न चात्र साम्राप्यवदुत्पवनेन शुद्धिः अभिहोत्रमेव न दुद्याच्छूदः ति नोत्पुनन्ति इति हि ब्राह्मणम् १ तत्राह (इ). 7 अतोऽनुज्ञायते शुद्ध इति भावः । उभयत्राधिकरणस्य करणत्विविवक्षय। तृतीया (इ).

- (मा) स्थाल्या दोहनेन च दुह्यते ॥ स्थाल्या—ते—प्रथमं स्थाल्या ॥ १२२९ ॥
- (सू) 1 पूर्वी दुझाज्ज्येष्ठस्य ज्येष्ठिनेयस्य यो वा गत-इश्रीस्स्यात्। अपरौ दुझात्कनिष्ठस्य कानिष्ठिनेयस्य यो वाऽऽनुजावरो यो वा बुभूषेत्॥१॥३८॥ ॥१२३०॥
  - <sup>2</sup> न स्तनान् संसृशति ॥ २ ॥ ३९ ॥ १२३१ ॥

[प्रतिषेध्य संमर्शनस्वरूपम्]

(भा) प्रस्नवनार्थं <sup>3</sup> स्तनस्पर्शनं प्रतिषिध्यते ॥ अशक्यत्वाद्दोग्धु-<sup>4</sup> मस्प्रशता ।

प्रसा—ध्यते—न स्तनान् संमृशतीति सजलस्पर्शनं प्रति षिध्यते ॥ १२३१॥

- (स्) <sup>6</sup> यथोपलम्भं <sup>6</sup> नित्ये कल्पे दोग्धि ॥ ३ ॥ ॥ ४० ॥ १२३२ ॥
- (भा) यथोपलम्मं अनियमेन । <sup>7</sup> पूर्वापराविति नियमो नास्ति दोहनस्य ॥ १२३२ ॥
- (स्) <sup>8</sup> पूर्ववदुपसृष्टां दुद्यमानां धाराघोषं च यजमा-नोऽनुमन्त्रयते ॥ ४ ॥ ४१ ॥ १२३३ ॥ <sup>8</sup> अस्तमितं दोग्धि ॥ ५ ॥ ४२ ॥ १२३४ ॥

 $<sup>^1</sup>$  पूर्वापराविति स्तननिर्देश इहेति विशेषः इति रुद्रदत्तः.  $^2$  प्रस्नवणार्थं न स्तनानिभम्शतीत्वर्थः (रु).  $^3$  र्थस्तन—घ.  $^4$  मनुपस्पृशताम्—छ.  $^5$  योगः स्तनः हस्तप्राप्तस्तम् दोविष नतु पूर्वापरादिनियमः (रु).  $^6$  नित्ये दोहनकत्ये.  $^7$  पूर्वी पराविति—घ.  $^8$  पूर्ववत्—-साज्ञाय्यवत् (रु).  $^9$  अत्र दोहनस्यास्तमयात्परत्वानियमात् पूर्वमाविनः सिमन्धनादेः प्रागस्तमयादनुमतिस्य्विता भवतीति रुद्रदत्तः,

#### [अस्तमयानन्तरदोहविध्याशयः]

- (भा) अस्तमिते नियमः। अस्तमिते उद्धरणस्य प्रायाश्चित्तविधा-नात् । समिदाधानादेस्त्वनियमः अस्तमितेऽनस्तमिते वा ॥
- (वृ) अस्तमिते-धानादिति--प्रागस्तमयादुद्धरणम् । समिदाधाना-देस्त्वनियमः मध्यवर्तिनः ॥ १२३४ ॥
- (सू) अम्ररस्तमिते होतव्यम् ॥६॥४३॥१२३५॥
- (भा) <sup>2</sup> अझरस्तमिते <sup>8</sup> ईषदस्तमिते होमः कार्यः ॥ १२३५॥
- (सू) समुद्रो वा एष यदहोरात्रस्तस्यैते गाधे तीर्थे यत्सन्धी ⁴तस्मात्सन्धौ होतव्यमिति शैलालि-ब्राह्मणं भवति ॥७॥४४॥१२३६॥

#### [सन्धौ होमविधेरभिप्रायः]

(भा) समुद्रतुल्योऽहोरात्रः । तस्य गाघे तीर्थे यत्सन्धी तयोश्याक्यमव-स्थातुम् । <sup>5</sup> तदन्यदगाधम् गाघे हुतं न नाशमुपयाति ॥ अगाचे नाशमुपयाति ।तस्मात्सन्धौ होमः कार्यः । शैलालिनो नाम शाखिनः ।

## (सू) <sup>6</sup> नक्षत्रं दृष्टा प्रदोषे निशायां वा सायम् ॥ ॥८॥४५॥१२३७॥

¹ अम्रः- सद्यः । अस्तिमितमात्रे दोहनादि प्रतिपद्य होमः कार्यः. ² अन्तर-१ ते वा—ख. ³ ते-ईषदस्तिमिते हो—क. ⁴ सन्धीनाम सायं प्रातः सूर्यनक्षत्र-योरन्यतरस्यास्तमयादारभ्यान्यतरोदयाविषकालौ । यथा सन्ध्योपासनकालं निय-च्छता गांतमेनोक्तं ' सज्योतिष्याज्योतिषो दर्शनात् ' इति । संधी इति द्विवचनात्पा-तस्सिन्धरिप स्तुतो भवति (रू). ⁵ तदगाधम् १ ६ सायं चैतेऽपि त्रयो होमकालाः संधिना साकं विकल्पन्ते । नक्षत्रं दृष्ट्वा प्रथमनक्षत्रदर्शने प्रदोषे प्रथमयामे निशायां द्वितीययामे (रु).

## [नक्षत्रदर्शनादिपदविवक्षिताः कालाः]

(भा) एकमि नक्षत्रं दृष्ट्वा द्वितीयो होमकालः। प्रदोषः-सर्वेश्वितेषु । निशा-यस्यां निशेरते भूतानि । एते चत्वारः सायं होमकालाः।

एकमपि-कालः —तदा संघावेवोपसादनान्तं कृत्वा कर्तव्यम् । निशा-तानि—रात्रौ द्वितीयो यामः ।

एते-काला:--चत्वारोऽपि मुख्यकालाः इत्येवमर्थे अनु-क्रमणादेव सिद्धे चत्वारः काला इति पुनर्वचनम् ॥ १२३७॥ (सू) ¹ उषस्युपोदयं समयाविषिते उदिते वा प्रातः॥ ॥९॥४६॥१२३८॥

## [उष आदिपदार्थस्वरूपम्]

(भा) उषाः—यस्यां प्रकाशो भवति तमोहानिः । समीपे<sup>2</sup> आदि<sup>3</sup> त्योदयो यस्य स उपोदयः कालः । समयाविषितः—अर्घोदितः
तदाऽङ्गानि पूर्वम् । उदयादारभ्य <sup>4</sup> उदिते यावत्सङ्गवम्<sup>6</sup> । सङ्गच्छन्ते
गावो यदा दोहनार्थं तृणां<sup>6</sup>दनाय गताः स सङ्गवः । सङ्गवान्तः
<sup>7</sup> प्रातःकालः आश्वलायनमतात् ॥ १२३८ ॥

## (सू) <sup>8</sup> यदु<sup>9</sup>दिते जुहोत्यग्निष्टोमं तेनावरुन्धे यन्म-घ्यन्दिने जुहोत्यु<del>व</del>ध्यं तेनावरुन्धे यदपराहे

<sup>1</sup> प्रातरप्येते स संधिकाश्चरवारो होमकालाः ; उषिस-प्राच्यां जातप्रकाशायाम् । उपोदये उदयार्पूवस्मिन् समये पूर्वतः प्रातस्सन्धिस्तत्रेरयुक्तं भवति । समया विषिते—ईषदाविर्मण्डले सूर्ये । तत्र प्रदोषान्तो होमकालः । सङ्गवान्तः प्रातिरित्याश्वलायनः (रु). 2 दयस्य स उ - च. 4 रभ्ययावरस-खः ग. 5 त्सङ्गवः—खः घ. च. त्सङ्गवंगच्छते—ङ. 6 णादानाय—घ. 7 प्रातिरित्याश्वलायन वचनात्—घ. ज. 8 आपदिकालान्तर गणामप्यनुप्राहकं ब्राह्मणद्र्शयति. 9 उदिते-पूर्वाद्धे इत्यर्थः । रात्रिपर्योयैः कःवधिकारादितरात्रो लक्ष्यते । ऐतेषु कालेषु जुह्नदेतैर्थेशै-रिष्टवान् भवतीति । एवं च सर्वमहः सर्वा रात्रिहीं मकाल इत्युक्तं भवति । भरद्वाज्योऽ-प्याह (रु).

जुहोति षोडिशिनं तेनावरुन्धे यत्पूर्वरात्रे जुहोति प्रथमं तेन रात्रिपर्यायमामोति यन्मध्यरात्रे जुहोति मध्यमं तेन रात्रिपर्याय मामोति यदपररात्रे जुहोति जघन्यं तेन रात्रिपर्यायमामोति ॥ १०॥ ॥ ४७॥ १२३९॥

#### [सङ्गवात्परकालस्यापद्राह्यकालता]

- (भा) यदु<sup>1</sup>दिते सङ्गवात्परतो <sup>2</sup>जुहोतीत्यापद्धोमकारुः । यदु—द्धोमकारुः—-पूर्वेषामेव मुख्यत्वात् ॥ य रात्रिपर्यायास्त्रयोऽतिरात्रे तानामोति ॥ १२३९॥
- (सू) <sup>3</sup>स न मन्येत सर्वेष्वेतेषु कालेषु होतव्यम्; आपदि हुतमित्येव प्रतीयादिति विज्ञायते ॥११॥ ॥ ४८ ॥ १२४०॥

[स्वस्थस्य तु न तात्कालानुज्ञा]

(भा) <sup>4</sup> एतेषु च यज्ञाभिहितेषु होमं <sup>5</sup>कुर्वन् आर्ती आपदि न कर्म त्यजति न यज्ञलामं चिन्तयेत् एतेषु कालेषु <sup>6</sup> स्वस्थः ॥

[आपदिगौणकालपरिश्रहेऽपि न मुख्यत्याग<mark>प्रायश्चित्तम् ]</mark> यदाऽऽर्तावापदि जुहोति तदा हुतमित्येव<sup>7</sup> प्रत्यवगन्त-

वदाउउतावापाद शुहाता तथा हुतान्तयम् अस्यवान्त-व्यम् । न तदा अभिहोत्रकाला<sup>8</sup>तिपातपायश्चि<sup>9</sup>त्तानि । होम<sup>10</sup>काल-स्सङ्करुपयितव्यः कमीदौ ॥

¹ दितं सं—ङ. ² द्वोमः—ङ. च. जा. ३ न वैवं पूर्वोक्तीः कालेस्सहैषां तुल्यिविकल्पता श्रमितव्येत्याह्—स नमन्येतेत्यादि । सोऽयं प्रतिपत्ता नैवं मन्येत सर्वेऽमी होमकाला इति । किंतु आपदि अगत्यां एषु कालेषु हुतमि हुतं भवती-त्येतावदेव प्रतीयादित्यर्थः (रु). ⁴ एतेषु यज्ञाभिहितेषु च—क. तेषु च—क. ५ कुर्वज्ञातावापदि—ङ.जा. यज्ञविहितेषु—घ. ६ स्वस्थ इनि—क. यदावाऽऽतों वाऽऽपदि—क. यदि वा—ङ. ७ त्येव प्रतीयात्—प्रत्यवगन्तव्यम्—घ. ६ तिपत्तिप्रा—क. ९ तम्—खा. जा. १० कालसंक—ङ.

[स्रह्यस्य कर्मकालः आपत्पदार्थश्च]

(वृ) एतेषु-स्वस्थ इति-स्वस्थ एतेषु न कुर्यात्। पूर्वोक्तेष्वेव कुर्यात् यदा तथा हुतमित्येव प्रतीयात्॥

दुर्भिक्षे राष्ट्रसंबाघे <sup>1</sup> देहनित्यात्ययादिषु । इति आपस्रक्षणम् ॥

[होमकालसङ्कल्पावस्यकत्वम्]

न तदा-मृद्गि इति-सन्ध्यादिकालानां वैकल्पिकत्वात् प्रयोगाङ्गकालविशेषसङ्कल्पः सन्धौ होष्यामीत्यादिः॥ १२४०॥

किमर्थं काल इति चेत् —

(सू) <sup>2</sup>यो होमकालस्सोऽङ्गानाम् ॥ १२ ॥ ४९ ॥ ॥ १२४१ ॥

चतुर्थां खण्डिका ॥

[अङ्गानां प्रायोऽनुष्ठानकालः] (भा) <sup>3</sup> यस्मादङ्गानामपि स एव कालो विहरण<sup>4</sup>वर्जानाम् ।

[उपदेशमते विशेषः]

उपदेशस्सिमिदाधानपरिस्तरणदोहनानि सायं होमे होमकाले न कृतानीति प्रातहींमेऽप्येषामनियम इति ॥

<sup>1</sup> देहे नित्या-छ, नित्यदेहान्ययोरित्यापल्लक्षणम्-घ. 2 सर्वेष्वप्युक्तेषु कालभेदेषु यतमस्मिन् प्रधानं चिकीषिति ततमास्मिन्नेवाङ्गान्यपि कर्तव्यानि न तु कालान्तरे । विहर्णं तु वचनात् प्रागुद्यास्तमयाभ्यां कियते (रु). 3 अङ्गानामिष स-ङ. 4 वर्ज ?-ङ. 5 होमकाले-घ. ङ.

## [विहरणवर्जानामित्यत्र हेतः]

(वृ) यस्मादङ्गा-वर्जानाम्-तत्कालेऽनुष्ठानसिध्यर्थं कालविशेष-सङ्करुपः । विहरणं तु प्रागुदयास्तमयात् ॥

[प्रातहोंमे परिस्तरणाद्यनियमसिद्धिप्रयोजनम्]

होमकाल-मनियम इति--अत एव समिदाधानादेः पातः-काल्डेऽप्यनियमप्रतिपादनात् प्रणयनस्य होमकालात्पूर्वकालस्वमेवेति प्रागुदयादेव प्रणयनम् । यस्मादङ्गानामपि स एव काले। विहरण-वर्जानामित्यविशेषनिर्देशोपपत्तिः । एवमुभयकालेऽनुद्धृतपायश्चित्तोप-पत्तिः ॥ १२४१ ॥

> इति श्रीमदापस्तम्बश्रौतसूत्रभाष्ये श्रीधूर्तस्वामिविरचिते रामामिचिद्वत्तिभूषिते षष्ठे प्रश्ने प्रथम: पटलः.

#### <sup>1</sup> पत्नीवदस्याग्निहोत्रं भवति ॥१॥५०॥ (स) ॥ १२४२ ॥

[नित्यपत्नीसम्बन्धाभिप्रायकत्वं सूत्रस्य] (भा) पत्नी यस्मिन् विद्यते तदिदं <sup>2</sup>पत्नीवत्। अस्य यजमानस्य अभिहोत्रं भवतीति वचनात् । अवियोगोऽभिहोत्रेण पत्नगाः ॥

> [अन्यथा सूत्रवैयर्थ्यम्] इतरथा स्व आयतने पत्नग्रुपविशतीत्यनेनैव सिद्धं पत्नीवत्त्वम्।

> [सूत्रेऽस्येति पद्रश्योजनम्] अस्येति वचनात् न नेदिष्ठीपत्नी ; मृतपत्नचेव <sup>8</sup> कर्म करोति ॥

<sup>1</sup> सन्निहितपल्लीकं भवति । 2 उत्तर सूत्रेणव सिद्धे पत्नीवद्वचनाद्यजमान-स्येव कर्मणि स्वाम्यं न पत्नवा इति ख्यापितं भवति। तच दर्शितमेव प्राक (ह). 2 प्रतांकर्म करोति-क. मृतृपत्नयेति ? कर्म-च. <sup>3</sup> कर्माणिक-स्त. घ.

## (वृ) पत्नीवत् — कर्म।

इतरथा -- यद्यवियोगपरता नास्त्यस्य तदा।

[अपत्नीकाग्निहोत्रपरवहृचश्रुत्याशयः]

स्व आ—वरविमिति—-अतः पत्नीवदस्येति वचनादपत्नीक-स्याग्निहोत्रेऽनिष्कारः । बह्नुचन्नाह्मणे तु 'तदाहुरपत्नीकोऽप्यग्निहोत्र-माहरोदिति 'विधानं अजसपटलोक्तदारकर्मणि यद्यशक्त आत्मार्थमग्नग्रावियं कुर्यादित्येतद्विषयम् । तच्च <sup>2</sup> व्याख्यातं सामर्थ्योदग्निहोत्रार्थ-मपीति ।।

[सूत्रे अस्येति पदप्रयोजनविवरणम्]

अस्येति—करोतीति — अस्यार्थः — पत्नीवदिश्वहोत्रमित्येतावता सिद्धेऽप्यस्येति वचनात् न नेदिष्ठिनः स्वपत्नया सहाग्निहोत्रप्रयोगो भवतीति ज्ञाप्यते। कस्मिन् कतौ तस्याः प्राप्तिः १ प्रवृत्तसत्राणां कस्य³चित् मध्ये मरणे तन्नेदिष्ठिनं तत्स्थाने दीक्षयित्वा तेन सह सत्र-समापनं विहितम्। एवं च कुण्डपायिनामयने मासमग्निहोत्रानुष्ठाने नेदिष्ठिनः पत्नया सह प्रयोगः प्राप्तः तथा मा मूत् मृतपत्नचैव सह कर्तव्यमित्येवमर्थमस्येति वचनम् ; तस्याः पूर्वमेवािषकृतत्वात् नेदिष्ठि-मात्रस्य प्रतिनिधित्वात् ॥ १२४२॥

## (सू) स्व आयतने पत्तचुपविश्वति ॥२॥५१॥ ॥१२४३॥

[पत्नीस्थाने मतिभेदः]

(भा) स्वमायतनं पत्ने याः दर्शपूर्णमाससिद्धम् । देशाद्दक्षिणत उदी चीति । केचित्तु पश्चाद्गार्हपत्यस्य प्राचीमुपवेश वतीहः तस्मापश्चा-त्प्राची पत्नयन्वास्ते <sup>5</sup> इत्यनुवादात् ॥

<sup>1</sup> घेर्यामत्येत—स्त. छ. 2 व्याख्यानम्—छ. 3 चिन्मरणे—छ. 4 शयन्ती—क. 5 इति सिद्धवद्तुवादात्—स्त.

#### [भाष्यस्थपक्षयोरभिप्रायः]

- (ष्ट) स्वमायतं उदीचीति ; यत्पश्चात्पाच्यन्वासीतत्यादिना गाँहेपत्यपश्चादेशनिन्दां कृत्वा देशाद्दक्षिणत उदीचीति सन्नहनदेशा-दक्षिणदेशो विहितः । तस्मादन्वासनस्थानं स्वमायतनम् ॥ केचित्तु - नुवाद्त्तं — सामान्यदेशोऽयम् ॥
- (सू) अपरेणाहवनीयं दक्षिणातिक्रम्योपविक्य यज-मानो विद्युदसि विद्य मे पाप्मानमृतात्सत्यमुपै-मीति मीय श्रद्धत्यप आचामति ॥ ३॥ ५२॥ ॥ १२४४॥

#### [आचमने विशेषः]

- (भा) आचामति-भक्षय<sup>1</sup>त्यप उपविष्टः ॥ पश्चाच्छीचार्थमाचमनम् ।
- (सू) ऋतं त्वा सत्येन परिषिश्वामीति सायं परि-षिश्वति सत्यं त्वर्तेन परिषिश्वामीति प्रातः। आह-वनीयमग्रे अथ गाईपत्यम्। अथ दक्षिणाग्निं अपि वा गाईपत्यमाहवंनीयं दक्षिणाग्निं यथा वाऽऽहितः ॥ ४॥ ५३॥ १२४५॥
- (भा) सभ्यावसथ्ययो<sup>2</sup>र्न परिषेकः ; त्रयाणामनुक्रमणात् ॥ सभ्या-णात् --क्रमविधाने ॥ १२४५॥
- (सू) यज्ञस्य संतितरिस यज्ञस्य त्वा संतितमनुसंतनो-मीति गार्हपत्यात्प्रक्रम्य संततामुदक्षधारां स्नावयत्याहवनीयात् ॥५॥५४॥१२४६॥

¹ यसथ-ङ. ² नसभ्यावसध्ययोः परिषेकः-क. ख. घ. ङ. च.

## [धारास्त्रावणे मन्त्रोचारणकालः]

(भा) अस्याम<sup>1</sup>पि घारायामादिसंयोगो मन्त्रेण ॥

#### [परिभाषाया एतदानुकूल्यम्]

अस्यामपि-न्त्रेण-आघारे घारायां चेति साहचर्याद्धोमा-त्मकधारायामेवादिसंयोग इति शङ्कायामाह ;—

अस्यामपीति — घारात्वाविशेषात् ॥ १२४६ ॥

(सू) धृष्टिरसि ब्रह्म यच्छेत्युपवेषमादाय भूतकृतस्स्था-पोढं जन्यं भयमपोढाः सेना अभीत्वरीरिति गाईपत्यादुदीचोऽङ्गाराभिरूद्य <sup>2</sup>व्यन्तान् गाई-पत्येन कृत्वा सगरास्स्थेत्यभिमन्त्रच जपत्यग्नय आदित्यं गृह्णाम्यह्वे रात्रिमिति सायम् । आदित्या-याप्त्रिं गृह्णामि राज्या अहरिति प्रातः ॥५॥ ।। ६ ।। १२४७ ॥

[ब्यन्तकरणानन्तरजपेमतिभेदः]

(भा) व्यन्ताः-अपेताः <sup>३</sup>। गार्हपत्यायतनात् बहिरपोद्य उदक् <sup>4</sup> स्थापि4स्वा अमये सूर्यायादित्यं गृह्णाम्यहे रात्रि<sup>5</sup> आदित्यायामयेऽमि गृह्यामि रात्रिया अँहरित्ये<sup>6</sup>वं केचित् संसृष्टहोमे<sup>7</sup>; तद्नुपपन्नम्; सूर्यायामिमित्यपरिपाठात् । अतो नो<sup>9</sup>हः परश्च ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> स्या अपि—ङ. <sup>2</sup> व्यन्तान् -गार्हपत्यस्याग्नेरन्ताद्विगतान् -बहिरायतना-द्रतानित्यर्थः-(रु). नाद्धीर्हे–ज्ञ. <sup>4</sup> प्रापयित्वा–ज्ञ. <sup>5</sup> रात्रि १–ड. <sup>6</sup> त्येवां केचित् **१ ड**. <sup>7</sup> होमे कुवन्ति—स्त. घ. <sup>8</sup> केचित् ; संस्रष्टहोमे तदनुपपन्नम् - ज्ञ. केचित् संस्रष्ट-होमेकुर्वन्ति ; तदनु।पन्नम्-घ. <sup>9</sup> नोहः परश्व-घ. ज. नोहपरब्र ? ङ.

[व्यन्तकरणेमानम्। वाचिनकंकचिन्मध्येऽधिश्रयणम्]

गार्ह-यित्वेति - यन्मध्येऽभेरिषश्रयेदिति दोषवचनाद्धिः रायतनादपोहनम् । सान्नाय्यस्य तु गार्हपत्ये श्रपणविधानादायतन एवोदङ्नयनम् ॥

[अपरिपाठादिति हेतूपपादनम्]

(वृ) अग्नये-पाठादिति-अमये सूर्यायामिति परिपाठपसङ्गात् तदभावात् ।।

[परत्रानूहे हेतुः]

अतो नोहः परं च--परत्र च नोहः प्रकृतित्वात् ॥१२४७॥

(सू) इडायाः पदं घृतवचराचरं जातवेदो हिनिरिदं जुषस्व। ये ग्राम्याः पश्चनो विश्वरूपा विरूपास्तेषां सप्तानामिहरन्तिरस्तु। रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्यायेति तेष्वग्निहोत्र मधिश्रयति ॥७॥ ॥५६॥१२४८॥

पश्चमीखाण्डिका ॥

[अधिश्रयणसिद्धिः]

(भा) जातवेदो हविरिति गार्हपत्याभिधानात् ॥ [भष्योक्तहेत्पपत्तिः]

जातवेदो-धानात्—इडायाः पदमित्यिषिश्रयणमन्नत्वात् जातवेदो हविरिदं जुषस्वेति जातवेदश्शब्देन गार्हप<sup>2</sup> त्यस्य संबुद्धघाऽ-भिषानात् । प्रातहोंमेऽमिदेवताभावेपि नोहः ॥ १२४८॥

(स्.) रेतो वा अग्निहोत्रम्। न सुशृतं क्वर्याद्वेतः क्लयेन्नोऽशृत <sup>३</sup>मन्तरेवैव स्यात् ॥१॥५७॥ ॥१२४९॥

(भा) ⁴ कूलयेत्—दहेत् । रेतः नो श्रतमन्त<sup>5</sup> रैव स्यात् ।

<sup>1</sup> दोहनस्थमि पयोप्तिहोत्रस्थात्यामानीयतामिधिश्रयति (रू). 2 त्यसं-बुद्धय-घ. 3 दहेत् नो अश्वतं भवति यथा अन्तरा —मध्य एव श्वताश्वतयोभवति तथैवस्यात् (रू). 4 अन्तरा इव एवस्यात्—ख. घ. ङ. ठ. कुलायंदहे ? ङ

नोशृत—स्यात् — शृताशृतामित्यर्थः ॥ १२४९ ॥ (सू) म्युदन्तं होतव्यम् ॥ २ ॥ ५८ ॥ १२५० ॥ [समुदन्तत्वविवरणम्]

(भा) <sup>2</sup> समुदन्तं—समुद्गतान्तम् । समन्ततः फेनस्योद्धानात् मध्ये यदा नोत्तिष्ठति फेनः । एवं लक्षणं <sup>3</sup>श्रताश्वतम् ॥ १२५० ॥

(सू) उदन्तीकृत्य ⁴ प्रतिषिच्यम् ॥ ३ ॥ ५९ ॥ ा १२५१ ॥

(भा) उदन्तीकृत्य-उद्गतान्तमेव कृत्वा प्रतिषेकोऽपि कार्यः तृण वेक्षणं कृत्वा॥ १२५१॥

उदन्ती-कृत्वा-यदा एकदेशे फेनोद्गमः।

[प्रतिषेककर्तव्यताहेतुः] तत उत्तरं ⁵दोहनं क्षालनमित्यादिविधानात् ॥ १२५१ ॥

(स्) अप्रतिषेक्यं स्यात्तेजस्कामस्य ब्रह्मवर्चस-कामस्य पाप्मानं <sup>6</sup> तुस्तूर्षमाणस्याथो सर्वेम्यः कामेभ्योऽथो यः कामयेत वीरो म आजायेतेति ॥ ४॥ ६०॥ १२५२॥

(भा) <sup>7</sup> तुस्तूर्षमाणः पाप्मानं यः <sup>8</sup> पश्चान्नेतुामिच्छति। अप्राति <sup>9</sup> षेके कामाः। आज्येन <sup>10</sup> तण्डुलैरोदनेनेति तस्य काम्यानि वाचनि-कानि।।

<sup>1</sup> अन्तेषु ससुद्रतः फेनो यस्य न मध्ये तत्ससुदन्तम् । त.वन्मात्रेण श्रुतं होतव्यम् (रु). 2 इदं हेतुवाक्यं न दर्यते— इ. 3 णं श्रुतम् १ इ. 4 यदोदन्तं भवति तदा प्रातिषिच्यम् प्रतिषेक्यम् । उपरिष्ठादि विन्दुक्षेपः प्रतिषेकः । तत्प्रकारश्चा नन्तरमेववक्यते । (रु). 5 दोहनामित्यादि — घ. 6 तुस्तूष्माणस्यत्युकारो बाहुलकम्; तिस्तीषमाणस्यत्युकारो बाहुलकम्; तिस्तीषमाणस्यत्युकारो वाहुलकम्; तिस्तीषमाणस्यत्युकारो विष्यां जिष्यांसत इति यावता वीरः पुत्रः । यस्यवं कामानुसारा दित्यं होमं वक्ष्यति । प्यासेतु नित्यः प्रतिषेकः । (रु). 7 तुस्तूष — ज. 8 पश्चाचे व. पश्चाचे प्रच्छादियतु — ज. 9 तण्डुलेरियत — क. च. ज. 10 षेक्ये — च. ज.

[तुस्तूर्षमाणपदार्थः].

(वृ) तुस्तूर्ष-मिच्छति —तरणमतिक्रम्य पुरोगमनम् । पाप्मानं तीर्त्वो स्वस्य पश्चात्पारित्यज्य पुरोगन्तुमिच्छीत यः ॥

अप्रतिषेक्ये कामाः — य <sup>1</sup>एते <sup>2</sup>तेजस्कामादयः तेषां प्रतिषेको न कर्तव्यः ॥

आज्येन-निकानि —तस्य तेजस्कामादेः । काम्यानि [नित्याधिकारे तण्डलहोमोपपत्तिः]

द्रव्याणि वाचिनकानीति तेजस्कामादेः प्रतिषेकिनवृत्त्युपदेशात् तेषा-माज्यादिद्रव्योगदेशात् आज्यादीन्यपि काम्यसाधनानि । अत एव नित्याधिकारिणोऽप्युपाचदुरितक्षये<sup>8</sup>च्छाया अविरोधाचण्डुलहोमोऽपि युज्यते ।। १२५२ ॥

- (स्.) <sup>16</sup> अस्रराधिश्रितं वा ॥ ५ ॥ ६१ ॥ १२५३ ॥
- (भा) ईषदिधिश्चितं वा प्रतिषिच्यते ॥

ईषद्-च्यते - इति ;--अन्नरिषिश्रतं वेति सूत्रस्यार्थः ॥

[उदन्तीकृतेषदाधिश्रितयोः प्रतिषेकयौगपद्यायोगपरिहारः] अधिश्रयणानन्तरं वा प्रतिषेकः। <sup>4</sup>उदन्तीकृत्येत्यनेन विकल्पः॥१२५३॥

(स्) अदब्धेन त्वा चक्षुषाऽवेक्ष इति ⁵ तृणेन ज्वलता-वेक्षते ॥ ६ ॥ ६२ ॥ १२५४ ॥

[ज्वलचुणेनावेक्षणे मानम्]

(मा) तृणेन ज्वलतोपरि द्योत<sup>6</sup>यति यथा दीप्तिः प्रामोति हविः। अभिद्योतयति अभ्येवैनद्धारयतीति । <sup>7</sup> अवेक्षते हविः॥

<sup>1</sup> एततेज-ख. 2 तेजस्कामा इयः -घ. 3 येच्छया -क. येच्छया क्षपणे-च्छया-घ. 4 उदन्तीकृत्य प्रतिषेक्यमिधिश्रतमात्रं वेत्यर्थः (६). 5 तृणेनोपगृही-तेन हिवरिभयोतयन्नवेक्षते । तृणाग्नः प्रतिसर्गवचना दुत्सर्गः (२). 6 यते -च. ज. 7 अभ्यवेक्षे हिवः -ङ.

## (वृ) दीप्तिः-हविः--<sup>1</sup> ज्वालां प्रामोति हविः ।

[अभिद्योतनादिश्रुतेरवेक्षणकार्यसिद्धिः] 🖟 🥤

अभिद्यो-क्षते ह्विः—अभिघारणसंस्तवात् ज्वलताऽवेक्षते इत्युक्तेऽभिद्योतनेनाभि<sup>2</sup> वार्यमाणनिर्देशाद्धविस्स्पृष्टज्वालया प्रकाशितं हविरवेक्षते ॥ १२५४ ॥

(सू) <sup>3</sup> दोहनसंश्वालनं स्नुव आनीय हरस्ते माविनैष-मिति तेन प्रतिषिश्चत्यपां वा स्तोकेन ॥ ७ ॥ ॥ ६३ ॥ १२५५ ॥

[यथा तथा वा प्रतिषेकनिषेधः]

(भा) यदाऽप्यपां स्तोकेन तदाऽपि सु<sup>4</sup>वेण प्रतिषेकः।

## [स्रुवेणैवेति नियमहेतुः]

(वृ) यदा-प्रतिषेकः — संक्षालनतुच्यधर्मत्वात् ॥ १२५५ ॥

(स) उद्भवस्थादहं प्रजया प्र पशुमिभूयासम् । हर-स्तेमा विगादु चन् सुवर्गो लोकस्तिषु लोकेषु रोच-येति 'पुनरेवावेक्ष्यान्तरितं रक्षोऽन्तरिता अरात-योऽपहता व्यृद्धिरपहतं पापं कर्मापहतं पापस्य पापकृतः पापं कर्म यो नः पापं कर्म चिकीषिति प्रत्यगेनमृच्छेति त्रिः पर्यप्रि कृत्वा घर्मोऽसि राय-स्पोपवानिरिहोर्जं दंहेति 'वर्त्म कुर्वन् प्रागुद्धासय-त्युदक् प्रागुद्धा ॥ ८॥ ६४॥ १२५६॥

 $<sup>^{1}</sup>$  ज्वाला-घ $_{\cdot}$   $^{2}$  घारणिन-घ $_{\cdot}$   $^{3}$  दोहुनं क्षाल्यते येन तदुदकं केवलं स्थिदकलेशं $_{\cdot}$ सुवेणाक्षिपति (रु).  $^{4}$  वेणैन-घ $_{\cdot}$   $^{6}$  पुनरेवेति-पूर्ववक्रणेन ज्वलते सर्थः (रु).  $^{6}$  वर्त्म कुर्वन्-कर्षन् (रु).

- (सू) <sup>1</sup>न वर्त्म करोतीत्येके ॥९॥६५॥। ॥१२५७॥
- (सू) इह प्रजां पश्चन् द हेति त्रिर्भूमौ <sup>2</sup> प्रतिष्ठाप्य सुभूतकृतस्स्थ प्रत्यूढं जन्यं भयं प्रत्यूढास्सेना अभीत्वरीरिति गाईपत्येऽङ्गारान् प्रत्यूद्य ॥ १० ॥ ॥ ६६ ॥ १२५८ ॥

षष्ठी खण्डिका ॥

- (भा) वर्स-मार्गः । यदा न वर्स तदोास्त्रिप्योत्तार्यते त्रिः प्रतिष्ठा-प्यते यत्रोत्रयनं करिष्यति पुनः प्रक्षेपः <sup>3</sup> पर्यूहनम् ॥
- (ष्ट्र) वर्त्ममार्गः--रिष्यतीति—अपरेण गार्हपत्यं उन्नयनदेशेऽभित-रामिति वक्ष्यमाणत्वाद्गार्हपत्यस्य देश उन्नयनस्य पश्चादुन्नयनस्य देशान्तरविधानान्न तत्र त्रिः प्रतिष्ठापनम् ॥ १२५८॥
- (स्) देवस्य त्वा सवितुः प्रसव इति स्रुक्सुव-मादाय प्रत्युष्ट रक्षः प्रत्युष्टा अरातय इत्याहव-नीये गाईपत्ये वा प्रतितप्यारिष्टो यजमानः पत्नी चेति संमुक्य हिरण्ययष्टिरस्यमृतपलाशा स्रोतो यज्ञानामित्यप्रिहोत्रहवणीमिममन्त्रच ओस्रुके-प्यामि हव्यं देवेम्यः पाप्मनो यजमानिति सायमाह ओस्रुक्यामीति प्रातः ॥१॥६७॥ ॥१२५९॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> उद्दृशोद्दास्यत इस्तर्थः (र). <sup>2</sup> अवरोप्याप्रिहोत्रं यत्रोन्नयनिमच्छन्ति तत्र प्रतिष्ठापयति । सुक्सुवयोरादानमन्त्रस्यात्रन्तिः एकलिङ्गत्वात् । प्रतितपनसंमर्शने दु तन्त्रेण विभवत्वात् (र). <sup>3</sup> प्रत्यूदः-घ.

(भा) देवस्य त्वेत्यकवचनात् प्रतिद्रव्यं मन्नावृत्तिः । सुक्सुवयोः सहादा²निमत्युपदेशः। प्रतितपनसंस्पर्शने युगपत् ॥

[स्रुक्स्रुवसहादानप्रतितपनसंस्पर्शनयौगपद्यहेतुः]

- (बृ) सुक्-पदेश इति सुक्सुविमिति तन्नेण विधानात् ॥ प्रतित-पत् — तन्नेण संभवात् ॥ १२५९ ॥
- (स्) हिवर्देवानामिस मृत्योमेंऽभयं खस्ति मेऽस्त्वभयं मे अस्त्वित्युपांशूक्त्रोम्ब्रुभयेत्युचैरनुजानाति । अप-चारे यजमानस्य <sup>३</sup>स्वयमात्मानमनुजानीयात् ॥ ॥ २॥ ६८॥ १२६०॥
- (भा) ⁴अपचार:-कर्म<sup>5</sup>ण्यभावः ॥

[खयंहोमेऽनुश्चान(वश्यकता]

स्वयंहोमेऽप्यात्मानं याचतेऽनुज्ञाप्यते च <sup>6</sup>संस्कारार्थत्वात् <sup>7</sup>नाम्यावनोधनार्थम् ॥

[उक्तानुद्गानावस्यकत्वोपपत्तिः ]

(षृ) पुरुषसंस्कारार्थत्वादिति अनुज्ञानेन संस्कृतपुरुषस्योत्त-यनकर्तृत्वात् ।

नान्यावबोधनार्थम् — इदं प्रेक्षणम् अनुजानातीति वचनात्।। १२६०॥

(मू) उन्नीयमान उभी वाचं यच्छत आहोमात् ।। ३ ॥ ६९ ॥ १२६१ ॥

<sup>1</sup> वृत्तिः । सहादान-ज्ञ. 2 नमुपदेशः-घ. 3 अनेनैवन्यायेन स्वयं होमेप्यात्मानुज्ञा यजमानस्य व्याख्याता भवति (रु). 4 अपचारः-असान्निधः-स्व ग. 5 ण्यभावः असीन्नधानं यजमानस्य तदाध्वर्युरात्मानमनुजानीयात्-घ. १ पुरुषसम्-स्व. ग. 7 इदं वाक्यं-जः-पुस्तके न दृश्यते.

- (स्र) न चाभि<sup>1</sup>मीलते तिष्ठति च यजमानः ॥ ४ ॥ ॥ ७० ॥ १२६२ ॥
- (भा) न चाभिमीछते आहोमादेव यजमानः।
- (वृ) न चाभि-मानः-अवध्यन्तरानुपादानात् । स्थानाविधः

स्थानं तु यावदुन्नयनम् 2।

- (सू) उन्नीत उपविश्वति ॥ ५ ॥ ॥ ७१ ॥ १२६३ ॥
- (भा) <sup>3</sup> इति विधानात्।
- (सू) वतुरुवयति ॥ ६ ॥ ७२ ॥ १२६४ ॥
- (स्) यं कामयेत पुत्राणामयमृध्रुयादिति तं प्रति-पूर्णमुक्तयेत ॥ ७ ॥ ७३ ॥ १२६५ ॥

[उन्नयनेकाम्यकल्पाः]. भारते सम्बद्धाः स्थापनिकृति तं सन्ते सन्ति हैं।

- (भा) यस्य पुत्रस्यिषामिच्छिति तं पुत्रं प्रति <sup>6</sup> चित्ते कृत्वा <sup>7</sup> पूर्णं पूर्णस्रुव उन्नीयते ॥
- (स्) <sup>8</sup> यदि कामयेत ज्येष्ठतोऽस्य प्रजाऽर्धुका स्यादिति पूर्ण प्रथमग्रुक्येत्तत ऊनतरमृनतरम् ।

<sup>1</sup> नर्मालयेख्युः आहोमातिष्ठति च । स्वयं होमेऽपि तिष्ठकेवोक्तयित । आसीव इत्यपरं विवाधमान आर्तिज्यं वलीय इति न्यायात् (६). 2 नमेव-क. अ. इदं-क. न दृश्यते. 3 चतुरवित्तन इति होषः । पश्चमं जमदमीनामित्युत्तरत्र वचनात् इत्याह (६). 4 यजमानपुत्राणांमध्य यतममध्वयुः कामयेतायमृद्धि- शीलस्यादिति तं प्रतिपूर्णमुख्येत्स कथितोभवित । तत्समानस्थानं खुवमितरेभ्यः पूर्णमुक्रयेत्यर्थः (६). 5 पुत्रेकृत्वा-घ. 6 पूर्णसुव-घ. 7 यदिज्येष्ठोज्येष्ठ ऋदस्यादिति कामयेत तदा प्रथमादारभ्य कमात् खुवान् हासयेत् । यदि पुनः किनष्ठः किनष्ठः इति तदा प्रथमादारभ्य कमात् खुवान् हासयेत् । यदि सर्वे समवीर्या इति तदा सर्वान् समानुष्येत् । सर्वेचैतेऽध्वर्योर्थजमानाभिप्रायं विदुषः कामाः। तत्काम्यत्वात्कामानाम्। यथोक्तं याजमाने कामानां कामनम् इति (६).

## समम् ॥ ८ ॥ ७४ ॥ १२६६ ॥

(भा) <sup>1</sup> ज्येष्ठतः—ज्येष्ठादारभ्य । ज्येष्ठस्य <sup>2</sup> महत्त्यृद्धिः <sup>3</sup> कनंतर कनंतरोऽन्येषाम् ॥

[कामयितरिपक्षमेदः]

4 अस्य यजमानस्येति व्यपदेशात् । अध्वर्युकाम इत्यपदेशः । यजमानं कामयमानमध्वर्युरनुकामयत इति न्यायः । विपरीते त्वन्त्यः पूर्णः । समावद्वीर्याः—तुरुयनीर्याः ।

## अन्येषाम्—ं कनिष्ठकानाम् । [उक्तपक्षयोरुपपत्तिः]

यस्य यजमानस्य-त्युपदेशः इति - अङ्गफलानामपि यज-मानार्थत्वात् अस्येति व्यपदेशाच ॥

यज्ञमानं — न्याय इति — यजमानस्य फल्कामिनः फल्-प्राप्तेरिति न्यायः।

विपरीतेत्वन्त्यः पूर्ण इति — मथमं न्यूनम् । ततः किश्चित्पूर्णम् ।

समा-वीर्याः सर्वान् पूर्णानुन्नयति सर्वे हि पुण्या राद्धाः इति ॥ १२६६ ॥

(सू) <sup>6</sup> यथोफलम्मं नित्ये कल्प उत्रयति ॥९॥ ॥७५॥१२६७॥

सप्तमी खण्डिकाः

 $<sup>^1</sup>$  ज्येष्ठोऽप्रयः  $^2$  ज.  $^2$  महानृद्धिः—ज.  $^3$  ततकन—ज.  $^4$ यस्य—ख. ग. ज.  $^5$  किनष्ठानाम् । अस्य पुत्राणामितिन्यतिरैकिनमित्तदर्शनात्—छ.  $^6$  कामाभावे यथासंभवसुन्नयति (रु).

- (भा) यथोपलम्भं यथा कामम् ; अनियमेन । अजमद्भीनां <sup>1</sup> च भूरि<sup>2</sup>डेति विकल्पः ॥
- (वृ) अजमदग्नीनां भूरिडादि विकल्प इति—जमदग्नीनां भूरिडोति नान्वयः । आद्भग्न<sup>3</sup>श्च त्वौषधीभ्यश्चिति पञ्चमं जमदग्नीनान् मित्यन्वयः । तेषां पञ्चावात्तित्वात् । अतो भूरिडेत्यादि सर्वेषां विकल्पः ॥ १२६७॥
- (स्) 'अग्नये च त्वा पृथिव्ये चोन्नयामीति प्रथमं वायवे चत्वान्तिरक्षाय चेति द्वितीयं सूर्याय च त्वा दिवे चेति तृतीयं चन्द्रमसे च त्वा नक्षत्रेम्श्रेति चतुर्थम् ॥१॥ ७६॥ १२६८॥
- (स्) <sup>6</sup> भृरिडा भ्रुव इडा सुवरिडा करिद्डा पृथ-गिडेति वा प्रतिमन्त्रम् ॥ ३॥ ७८॥ १२७०॥
- (स्) पश्न् मे यच्छेत्यपरेण गाईपत्यस्रुश्वयनदेशेऽ<sup>6</sup>भितरां वा साद्यित्वा गाईपत्ये हस्तं प्रताप्य
  <sup>7</sup> संमृशति सजूरेंवैः सायंयावभिः सायंयावनो
  देवाः स्वस्ति संपारयन्तु पश्चभिस्संपृचीय प्रजां
  ह॰हेति सायम् । सजूरेंवैः प्रातर्यावभिः प्रातर्यावाणो देवाः स्वस्ति संपारयन्तु पशुभिस्संपृचीय
  प्रजां ह॰हेति प्रातः ॥ ४ ॥ ७९ ॥ १२७१ ॥

ग्रीनामिपभू—छ. <sup>2</sup> रिडादिवि—ख. ग्र. रिडावि—छ. <sup>3</sup> द्वपश्चेति पश्चमं—घ. <sup>4</sup> उन्नयतील्यन्वयः । उत्तरतः स्थाल्या क्षुवमासावेत्याः वलायनः (इ). <sup>5</sup> अत्रापि जमदमीनां पश्चमो मन्त्रः (इ). <sup>6</sup> अभितरामिति सन्निक्षे गाईपल्यस्ये-त्यर्थः <sup>7</sup> क्षुग्गतम् स्थालीगतं चेति कल्पान्तरकाराः (इ).

- (भा) अभितराम्-गाईपत्यस्यातिसनिकृष्टम् ॥
- (वृ) अभित-कृष्टम् अपरेण गाईपत्यमुन्नयनदेशे इत्यन्वयः । ततोऽप्यतिसन्निकृष्टदेशे वा ॥ १२७१॥
- (स) दशहोत्रा चाभिमृत्य पालाशीं समिषं प्रादेश-मात्रीमुपरि घारयन् गार्हपत्यस्य समया\*र्चिईरति ॥५॥८०॥१२७२॥
- (मा) समयार्चिः—समीपेनार्चिषः ॥ १२७२ ॥
- (सू) उर्वन्तरिक्षं वीहीत्यु<sup>3</sup> द्वति ॥६॥८१॥१२७३॥
  - (सा) उर्वन्तरिक्षं वीहीति गमनमन्त्रः॥
  - (सू) उद्दवन् दशहोतारं ⁴व्याचष्टे ॥७॥८२॥ ॥१२७४॥
  - (सू) समं <sup>5</sup> प्राणैहरति ॥ ८ ॥ ८३ ॥ १२७५ ॥
  - (सू) स्वाहामये वैश्वानरायेति मध्यदेशे <sup>6</sup> नियच्छति ॥९॥८४॥ १२७६॥

[नियमनस्वरूपे मतिभेदः]

(भा) मध्यदेशे विहारस्य नाँचैर्यच्छाते । केचिद्भूमिं प्रापयन्ति । इयं वा अग्निर्वेश्वानर इति ॥

[पक्षयोहभयोराशयः]

(वृ) केचित् नर-इति-वाक्यशेषान्तरे मूमेवैंश्वानरत्वेन निर्दे-शात् । स्वाहामये वैश्वानरायेति च मन्त्रलिङ्गात् भूमिपाप्तिरिति केचित् । स्वमते तु अन्यत्र वाक्यशेषाभावात्रीचैःकरणमात्रमेव ॥ ॥ १२७६॥

<sup>1</sup> देशे—ख. ग. <sup>2</sup> तथा समिधं सुर्व चाध्याधिगाईपत्यं हृत्वेत्याश्वलायनः (रू). <sup>3</sup> उद्वति—गच्छति (रु). <sup>4</sup> व्याचेष्ट—जपति (रू). <sup>5</sup> समनासिकया हरतीत्यर्थः (रू). <sup>8</sup> विद्वारस्य मध्यदेशे निगृद्धाति (रु).

- (स्र) वाताय त्वेत्युद्रह्णाति ॥ १०॥ ८४ ॥ १२७७ ॥
- (स्.) उपप्रेत संयतध्वं मान्तर्गात भागिनं भागधेयात्सप्तर्षीणां सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धहुगुपप्रतमुपभूर्श्ववस्तुवरायुर्मे यच्छेत्यपरेणाहवनीयं दर्भेषु "सादयति ॥ ११ ॥ ८५ ॥
  ॥ १२७८ ॥

अष्टमीखण्डिका

(भा) दर्भेषु सादन कूर्चे उपसादनीय तस्य धारणम् । उन्नयनदेश उपावहरणीयम् । न वा उन्नयनदेश दर्भेषु सादनम् । दर्भेषु सादयती-त्यवचनात् ॥

इति श्री धूर्तस्व।मिभाष्ये षष्ठे प्रश्ने दितीयः पटलः.

#### [धारणे प्रमाणम्]

(वृ) दर्भेषु-धारणम् — यावज्जीवं पा(पवि)त्रवत्तस्य परिधानीये कर्मणि विनियोगदर्शनात्।।

उत्तयन णीयम् — कूर्चे निधाय तस्मिनुन्नीय साद्यित्वा तेनोपावहरणम् । तस्यापि धारणं यावज्जीवम् । परिधानीये पत्त उपाव-हरणीयं कूर्चमिति विनियोगदर्शनात् ।।

<sup>3</sup> नवा—त्यवचनात् — सादनमात्रनिष्टात्तः उपावहरणं तु कूर्चेनैव तस्य विनियोगदर्शनात्परिघानीये ॥ १२७८॥ इति श्रीधृतस्वाममाध्यवृत्तौ रामामिचिता विरचितायां षष्ठे प्रश्ने हितायः पटलः

<sup>1</sup> पुनः प्राणसममुद्गृह्णति (रु). <sup>2</sup> पूर्वत्रापरत्र च कूर्चे साद्यतीति बोधायनः (रु). <sup>3</sup> योगात्-घ. <sup>4</sup> एतद्विवरणम् ;-नीये इत्यन्तम्-ख. पुस्तके न दस्यते.

(स्) यस्याग्ना वृद्धियमाणे ह्यते वसुषु हुतं भवति।
निहितो धूपायन् शेते रुद्रेषु । प्रथममिष्ममिष्तिरालभते आदित्येषु । सर्व एव सर्वश इष्म आदीमो
भवति विश्वेषु देवेषु । नितरामर्चिरुपावैति लोहिनीकेव भवतीन्द्रे हुतं भवति । अङ्गारा भवन्ति
तेभ्योऽङ्गारभ्योऽर्चिरुदेति प्रजापतावेव । शरोऽङ्गारा अध्यहन्ते ततो नीलोपकाशोर्चिरुदेति ब्रह्माणे
हुतं भवति ॥ १ ॥ १ ॥ १२७९ ॥

[अग्नवचस्थाभेदेन होमफलभंदाः]

(भा) उद्भियमाण नाहवनीयः प्रतिष्ठाप्यते । धार्यते 2 त्वन्येनाहवनीयस्योपिर । 3 ग्रुन्धनपरिस्तरण 4 लोपः । सर्वमन्यत् । धूपायन् शेते 5 धूमायन्नास्त न ज्वलति । मन्नक्रमणेध्मः प्रक्षि ६ प्रति । यः प्रथमः प्रक्षिपः तमार्चि रालभेत गृह्णाति । उपदेशः प्रथम भिष्मं यदार्चिर्गु-ह्याति तदा होमः । सर्व एवध्मः—सर्वेषु प्रदेशेषु प्रदीप्तः । नितराम्—नीचै १ स्तराम् । अर्विरुपावैति—10 उद्भच्छति 11 लोहिनीका इव—12 इवेन्त्यवधारणम् । शरो भस्म । तदध्यूहन्ते गृह्णन्ति । तस्मिन् नीलोप-काशो नीलवर्णः उत्तिष्ठति ॥

<sup>1</sup> यस्त्वाह्वनीयायतनस्योपरिध्रयमाणे हित स्थाह्यातम्; तैः भूर्भुवस्छनहाद्भ्रयमाणमार्भमन्त्रयते । यस्याध्नरुद्धत स्त्याद्यपि तथा व्याख्यातव्यमित्यास्त
तावत् (ह). उद्धरण¹सधूमत्व² प्रथमज्वालाकाष्ठसंबन्ध³संवैन्धनदीप्ति⁴ लोहितव्देवस्थानंदिएसुपरिनिर्गमन ७ अङ्गारोपरिभस्मस्थिति¹नीलप्रकाशाययुद्धमन्द्धास्तरावस्था इह स्त्यन्ते न तु तदवस्थ होमः उद्धरणावस्थायां होमासमवात् । अतः
एवंविषधानेकावस्थावत्ययौ हुतं सर्वास्वेव देवतासु हुतमित्यभिप्रायः; इति व्याचष्टे
द्धदत्तः, ² तेऽन्येना-ख. ग. ³ गृहनेति-क. पु पाठः. ⁴ स्तरणस्य
लोपः?—ज. ७ धूपयान्-न. छ ७ प्यन्ते-ख. ड. ७ रासमेते-ज.
अभ्यमेकमिध्यम्-ड. छ. ज. ९ स्तरम्-छ. १० उपगच्छिति-क. जः
वपागच्छिति-छ. ११ लोहिनी लोहिनीका इवेल्यवधारणात्—ज. १२ लोहिनीकेव
इवेल्यव—क्ड. १३ न्ति भस्म-छ.

## [तत्तत्कल्पेषु हेत्वपेक्षितां जपूरणादि]

(वृ) उद्भिय-स्योपरि-आहवनीयदेश एव होमस्य युक्तत्वात्। उद्भियमाण इति तहेश उपरि ध्रियमाणे न गार्हपत्यादुद्भियमाणे।

शुन्धनपरिस्तरणलोपः—म्मावप्रतिष्ठितत्वात्। सर्वमन्यत्—¹ इध्माधान परिषेकादि। धृपायन्शते धृमायनास्ते—-आयतने निहितो यदा धृपा-यन्नास्ते।।

न ज्वलति आसिन् पक्षे सर्वं क्रियते नाभिज्वलयति । तदा होमः ॥

मन्त्र-प्यन्ते--प्रथमामिष्ममिति दर्शनात्।

यः प्र-लभते-होमः युगपत् क्षिप्तानामपि क्रमेणार्चिरालम्भ प्रथमालब्बस्य प्रथममिति निर्देशः।

सर्व एवे - त्यवधारणम् — इवशब्द एवशब्दार्थः ॥ १२७९॥

(स्) <sup>2</sup> यदङ्गारेषु व्यवज्ञान्तेषु लेलायद्वीव भाति तद्दे-वानामास्यं तस्मात्तथा होतव्यम् यथाऽऽ-स्येऽपिदधात्येवं तदिति विज्ञायते ॥ २॥२॥ ॥ १२८०॥

#### [होमेस्वपक्षः]

(मा) व्यवशान्तेषु अर्चिविरहितेषु । <sup>3</sup>लेलायद्दीप्यमानमिव <sup>4</sup> भाति तद्दोवानामास्यम् असम् । तथाम्तेऽमौ होतव्यम् । यथा मुसे क्षिनः पति एवं लक्षणं तस्मिन् हुतम् ॥ १२८० ॥

<sup>1</sup> क्रियते इच्मा—छ. 2 अवस्थेयं दर्शपूर्णमासयोरेवन्याख्याता तत्रापि नित्या च तथाऽऽदरश्च दर्शितोऽस्या देवतास्यत्ववचनात् (ठ). 3 लेलायद्दीप्य-मानं—ज. लेलायन्दीप्यमान इव-ङ. 4 विभाति—ङ. छ.

# (स्) विद्युदसि विद्य मे पाप्मानमृतात्सत्यमुपैमीति <sup>1</sup>होज्यन्नप उमस्पृश्य <sup>2</sup>पालाशी समिधमादधात्येकां द्वे तिस्रो वा ॥ ३ ॥ ३ ॥ १२८१ ॥

## [उपस्पर्शनकालः समिधां स्वरूपादित-दाधानविषयमतिभेदश्च]

(भा) होष्यत्रप उपस्पृशेदिति ब्राक्षणोपिदष्टस्य कालनियमः। <sup>8</sup>सर्वा-स्सिमिधः पालाश्यः पुनर्विधानात्। एकैवोपिर धार्यते धारणकाले सर्वासाम विधानात्। अतो धारणं हिवस्सस्कारः। यजुषा सिमदनु-महात्। यदा तूष्णीमुत्तराऽऽह्यतिः तदा नियता द्वितीया सिनत्। <sup>6</sup> उत्तराहुतिश्च <sup>6</sup> तस्यामेव। सिमन्नये सर्वासु <sup>7</sup>पूर्वाहुतिः। केचित्सोमया-जिनो द्वितीया अग्निचितस्तृतीयेत्याहुः॥

## [उपस्पर्शनकालनियमोपपत्तिः]

होष्यस-नियमः—(अपामुपस्प <sup>8</sup>र्शनस्यादौ प्राप्तस्यास्मिन् काले<sup>9 10</sup> नियमः।) <sup>11</sup> तथा वृष्टिरसीत्यपि सर्वोन्ते प्राप्तं प्रतिकृष्यते. <sup>12</sup> हुत्वा उप<sup>18</sup> स्पृशेदिति।।

## [सिमिधां पालाशत्वसाधनविवरणस्] सर्वास्स—धानात्—उपरिवारणे प्रालाशीविधाने <sup>14</sup> सत्यपि पुनर्विधानाचिस्रणामपि पालाशीत्वम् ॥

<sup>1</sup> होध्यिक्तर्यनेन होध्यक्षप उपस्पृशेदिति ब्राह्मणं व्याचिष्टे। तत्रकालो विविश्वत इति. 2 पुनः पालाशवचनात्मर्वाः पालाश्यः ; (रु). 3 सर्वासामिप सुचा धारणमुक्तं हिरण्यकेशिना (रु). 4 मिप विधानात् १-क. 5 कुण्डलितं - छ. पुस्तके न दृश्यते. 6 तस्याम् - क. ङ छ. ज. 7 पूर्णाहुतिः - क. 8 दर्शनादौ - ग. छ. 9 कुण्डलितं - घ पुस्तके न दृश्यते. 10 कालनियमः - छ. 11 तदा - छ. 12 हुत्वाप उप १ छ. 13 स्पृश्योति घ. छ. 14 त्यपीह - घ. छ.

#### [द्वितीयसमिन्नियमोपपात्तः]

यदा—समित्—अस्यार्थः— यजुषान्यामाहुति जुहोति उभे एव समिद्वती आहुती जुहोतीति निर्देशात् यदा तूष्णीमुत्तराहुतिः तदा द्वितीया समित्रियता ॥

#### [तस्यामेवेत्यंशविवरणम्]

उत्तराः मेवेति अथ कस्यां समिधि द्वितीयामाहुतिं जुहो-तीत्युत्तराहुतेरि समिदपेक्षितत्वात् यजुषा समिदनुप्रहाभावात् अदृष्टार्थ-त्वाय तस्यामेवोत्तराहुतिः ।

#### ं [आहुतिद्वयाधारसमित्संख्या पश्चभेदः]

सिन्न-हृतिः—आहुतीनां घृत्त्ये अथा अग्निहात्रेमेवध्म-वत्करौतीति वाक्यशेषात्सिमित्रयस्योपरि पूर्वाहुतिः । उत्तराहुतिरिष सयजुष्कपक्षे मसित्पूर्वार्षे । अयजुष्कपक्षे द्वितीयस्यामेव सिमिषि ॥

## [द्वितीय तृतीय समिधोर्मतिभेदहेतुः]

कोचित्सो—त्याहुः—कर्मभूयस्वे सिम्झ्यस्वं युक्तम् न तुस्य-विकल्पः इति इष्टकाव्यपदेशान्मन्ने तृतीयस्यामिचित्सम्बन्धः॥१२८१॥ (स्) एषा ते अग्ने सिमिदिति । हिरण्ययं त्वा वंशं स्वर्गस्य लोकस्य सङ्क्षमणं दधामीति द्वितीयाम् । रजतां त्वा हरितगर्भाममिज्योतिषमाश्वितिं काम-दुषां स्वर्गां स्वर्गाय लोकाय रात्रिमिष्टकामुपदधे तया देवतयाङ्गिरस्वद्धुवा सीदेति सायं तृती-याम् । हरिणीं त्वा रजतगर्भा स्र्यंज्योतिषम-श्वितिं कामदुषां स्वर्गां स्वर्गाय लोकायाहरिष्ट-कामुपदधे इति प्रातः ॥ ४॥ ४॥१२८२॥

नवमी खण्डिका.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> सिमत्सुपू—**छ.** <sup>2</sup> यायामेव—**छ**.

(स्) समिधमाधाय प्राण्या पान्य निमील्य वीक्ष्य हुत्वा ध्यायद्य त्कामस्स्यात् ॥ १ ॥ ५ ॥ १२८३ ॥

(भा) प्राणनमुच्छ्वासः ऊर्ध्वो वायुरपाननम् । निमीछनं—स्थगन-मक्ष्णोः । विविधमीक्षणं—वीक्षणम् ॥

[समिदाधानपूर्वक्रमः ततः कर्तव्यक्रमश्च]

गृहीत्वा सुचमेतानि करोति । आश्रुतप्रत्या श्रुतान्येतानि कृत्वाः भिक्रमणं व्याह्मतिजपो होष्यतः । ततः प्रधानाहुतिः ध्यानम् ॥

[अपाननपदार्थः]

(वृ) ऊर्ध्वो ननम् — वाह्यवायोरूर्ध्वनयनम् ॥ [कर्तव्यानां स्स्नुग्ब्रहणपूर्वकत्वेमानम् ]

गृहीत्वासु-न्येतानीति-प्राणो वा अभिहोत्रस्यात्रावित-मितिनिर्देशात् सुचं गृहीत्वाऽऽत्राव णादीनि ; प्रयोगदर्शनात् । प्राणना-दीनामपि सुचं गृहीत्वा प्रयोगः ॥

[ध्यानात्पूर्वमभिक्रमणोक्तवाशयः]

कृतामि ज्यतः पाठकमादर्थक्रमस्य बलीयस्त्वात् कृत्वाऽ-भिकमणमिति ध्याना प्यूवमपकृष्य न्याख्यातम् ॥

[ध्याने कर्ता]

ततः प्र-ध्यानंम् --ध्यानमाध्वर्यवम् । यत्कामो यजमानः तद्भ्यानम् ॥१२८३॥

## (सू) द्वुत्वा <sup>7</sup> महद्दिभवीक्षते ॥ २ ॥ ६ ॥ १२८४ ॥

1 अपाननं निश्वासः (रु). 2 यत्कामस्स्याद्यजमानस्तदध्वर्युध्यायेत् यथापुत्रोऽ स्यास्त्विति. 3 क्षुतसंस्तान्येतानि-ज्ञ. 4 बाह्यवायोः-घ. छ. 5 णादि प्र-घ. 6 त्पूर्वामेत्यप कृष्टन्याख्या-घ. छ. 7 हुत्वा तदेव हुतं महद्भायेष्टमाभेवीक्षत इत्यर्थः । अथवा पूर्वाहुत्यर्थं प्रमादाहद्धुत्वातदेवाभिवीक्षते प्रायश्वित्तार्थनार्थन्मत्येथः (रु). [सूत्रेमहदर्थः तदनन्तरकर्म हुत्वेति पुनवक्तिफलम्]
(भा) महदाकाशः । अस्मिन्महत्य¹र्णवे इति लिङ्गात् । तस्य वीक्षणम्
ततो लेपनिमार्गादि । हुत्वेति पुनवेचनात् समन्य हुत्वा मूर्भुवस्सुपित्युपस्थानं ²वीक्षणान्तं कृत्वा क्रियते ।। १२८४॥

(स्) आदीसायां <sup>3</sup> जुहोति स्यावायां वा यदा वा समतीतार्चिर्लेलायतीव । धूपायत्यां ग्रामकामस्य ज्वलत्यां ब्रह्मवर्चसकामस्य अङ्गारेषु तेजस्कामस्य ॥ ३॥७॥१२८५॥

(भा) आदीप्ता—ज्वलिता । स्यावा—-⁴ स्यामभावमा<sup>5</sup>पन्ना गतार्चिर्वा समित् । ज्वलत्यां नित्ये कामः ॥

[ज्वलितायां होमे भाष्यस्थविशेषविवरणम्]

(वृ) ज्वल-कामः आदीप्तायां जुहोतीति नित्यविद्वधानात् । ज्वलत्यां ब्रह्मवर्चसकामस्येति फलेच्छायां सत्याम् ; तस्यामवस्थायां नित्यानुष्ठानादेव फलासिद्धिः अनि<sup>6</sup>च्छतोऽपीति केचित् ॥

गतार्चिर्वा—यदा वा समतीतार्चिरि<sup>1</sup>स्यायमर्थः ॥

(सू) ब्रङ्गुले मूलात्स<sup>8</sup>मिश्रमभिजुहोति ॥४॥८॥ ॥१२८६॥

[समिदुपरिहोमे विशेषः]

(भा) मूलादारम्य द्यञ्जले ॥

(वृ) मूला—कुले—अतीते जुहोति न मूले म्लादिति पश्चमी-निर्देशात् ॥१२८६॥

<sup>1</sup> गंवेअन्तरिक्षे भवा अधीतिलिङ्गात्—स्व. ग. 2 वीक्षणं कृत्वा—ङ.

3 समिधस्त्वाद्यास्तिस्रोऽवस्थानित्याः । रोषाः काम्याः । तत्र स्यावा स्यामीमूता(र).

4 स्यावभाव—ज. 6 पन्नासिमद्रतार्वि—स्व. ग. घ. 6 च्छातोऽपि—स्व. ग.

7 तस्यार्थः—स्व. ग. घ. 8 समिदमभि समिधि (रु).

(सू) अभिक्रामं सायं जुहोत्यवक्रामं प्रातः॥५॥ ॥९॥ १२८७॥

#### [अभिक्रमावक्रमपदार्थी]

- (भा) अभिकामं—अभिकम्याभिकम्य आहवनीयस्य <sup>2</sup> समीपम् ; अव-कामं अवकम्यावकम्य पश्चात्सरणम् ॥ १२८७॥
- (सृ) उभयत्र वार्डाभेक्रामम् ॥६॥१०॥२८८॥ .
- (भा) उभयत्र-उभयोः कालयोः॥
- (स्) भूर्भुवस्सुवरिति <sup>३</sup>होष्यन् जपित ॥७॥११॥ ॥१२८९॥

## [पुनहोंष्यत्पदकृत्यम्]

- (मा) होष्यान्निति पुनर्वचनं अर्थकृत्यपातिषेधार्थम् ॥
- (वृ) होष्य-धार्थम् होष्यनप उपस्पृश्येति प्रकृतेऽपि होष्यन जपतीति पुनर्वचनम् ॥ १२८९ ॥
- (स्) अग्निज्योतिज्योतिरग्निस्स्वाहेति सायमग्निहोत्रं जुहोति स्यों ज्योतिस्सूर्यस्स्वाहेति प्रातः ॥ ८॥ ॥ १२॥ १२९०॥
- (स्) संसृष्टहोमं वा अग्निज्योतिज्योतिस्स्र्यस्त्वा-हेति सायम् सूर्यो ज्योतिज्योतिरग्निस्स्वाहेति प्रातः॥ ॥ ९ ॥ १३ ॥ १२९१ ॥

अभि प्रतिकान्त्वा सायमंग्रेः प्रतीपं कान्त्वा प्रातः (क). 2 समीपे—ङ. होध्याजिति पुनर्वचनं अवश्यकृत्यैरप्यव्यवायार्थम् (ह). 4 कुर्योदिति शेषः । संस्रष्टेन मन्त्रण होमः—संस्रष्टहोमः । संस्रष्टाभ्यां देवाताभ्यां वा (ह).

- (सू) इषे त्वेति सुङ्गखा¹दवाचीनं सायं लेपमव-माष्टर्यूर्जे त्वेति । ऊर्ध्वं प्रातः ॥१०॥१४॥१२९२॥
- (भा) अवाचीनं-पश्चिमापवर्गम् । अवमार्ष्टि-गृह्णाति । हुतशेषा-[सूत्रोक्तावमार्जनप्रकारः प्रकारान्तरसंभवश्च] दघोमुखेन हस्तेन उर्ध्वं प्रागपवर्गमुत्तानेन हस्तेन । यदा त्वन्येर्द्रव्ये-हेंगिः तदा <sup>2</sup> पाश्वीद्विलाद्वा गृह्णाति ॥
- (वृ) अवाचीनं <sup>3</sup>प्रकृतत्वात् ॥ १२९२ ॥
- (सू) ओषधी स्यस्त्वौषधीर्जिन्वेऽति बर्हिषि लेपं निमृज्य वर्चो मे यच्छेति स्नुचं सादियत्वा अग्ने गृहपते मा मा संताप्सीरात्मन्ममृतमधिषि प्रजा ज्योतिरद्व्धेन त्वा चक्षुषा प्रतीक्ष इति गाईपत्यं प्रतीक्ष्य भूर्भवस्सुवरित्युत्तरामाहुर्ति 'पूर्वोधें समिधि जुहोति तूर्णीं वा ॥११॥१५॥१२९३॥

## [लेपीनमार्गस्नुक्सादने एकत्र]

(भा) बर्हिण्युपसादनीये क्षिपति । तस्मिनेव सुक्सादनम् । प्रतीक्षणं

[प्रतीक्षणे विशेषः समित्परिग्रहमितिभेदः] गार्हपत्यामिमुलेन पूर्वस्मिन् भागे समिषि । यदैका समित् <sup>5</sup> समित्रयं वा । समिद्वयपक्षे उत्तराहुत्यर्थो द्वितीया समित् । <sup>6</sup> प्रथमायां पूर्वोऽऽ-हुतिः ॥ ९६ ॥

वृ) प्रतीक्षणम् —पतिशब्दोपादानात् ॥ १२९३॥ दशमीखण्डिका

<sup>1</sup> अवाचीनमग्रादारभ्याबिलात् । तिह्विपरीतमूर्ष्वम् । तण्डुलादिमिहौँमे पार्श्वतो मार्जनं सामर्थ्यात् (६). <sup>2</sup> पश्चाद्विलाद्वा-घ. <sup>3</sup> इदं ख. ग. घ. पुस्तकेषु न दर्थते. <sup>4</sup> पूर्वार्षेऽबेस्समिधि जुहोति (६). <sup>5</sup> त्रयस्य बा-स्त. ग. इ. <sup>6</sup> पूर्वाहुतिः प्रथमायाम्-स्त. ग. छ.

(सू) <sup>1</sup>न समिद्भिहोतवा इत्येके ॥१॥१६॥ ॥१२९४॥

[2 समिदनभिहोमे आहुतिदेशादिविशेषः]

- (भा) <sup>8</sup>न वा समिदभिहोतव्या पूर्वस्मिन्नवामेभीगे आहुतिः ॥
- (वृ) न समिद्भि न समिद्भिहोतच्या इत्यासिन् पक्षे एका समित्स च उपारे घार्यते संस्कारार्थं हिनवःक्षिप्यते चाहवनीये । तस्यां मूलात् द्व्यञ्जले पूर्वोह्नतिः । अग्नेः पूर्वार्घ उत्तराहुतिः । केचिद्धोमद्वयं न समिघीति । १२९४॥
- (सू) ⁵वर्षीयसीम्रुत्तरामाहुतिं हुत्वा भूयो भक्षाया-विश्वनष्टि ॥ २ ॥ १७ ॥ १२९५ ॥
- (भा) वर्षायसी—बह्वी पूर्वस्याः । भक्षार्थं तु तस्या अपि बहु ।
- (स्) यं कामयेत पापीयान् स्यादिति भूयस्तस्य पूर्वं हुत्वोत्तरं कनीयो जुहुयात् ॥ ३॥१८॥ ॥१२९६॥
- (भा) कनीयः-अल्पीयः पूर्वस्माद्धोमात् ॥ १२९६॥
- (स्) <sup>6</sup> हुत्वा स्नुचग्रुदृद्ध रुद्रमुडानार्भव मृडधूर्त-नमस्ते अस्तु पश्चपते त्रायस्वैनमिति त्रिस्स्नुचाग्नि-ग्रुदश्चम<sup>7</sup>तिवलायति ॥ ४ ॥ १९ ॥ १२९७ ॥ [हृत्वापदकृत्यं उद्गृहणवलानस्वरूपं च]

(भा) हुत्वेति पुनर्वचनं सर्वार्थम्; इतरथा भूयस्यामेव पूर्वाहुता सुच

<sup>1</sup> न वा सिम-ख. ग. घ. छ. 2 न सिमदिभहोतन्योत्तराहुति: । तदाऽिप पूर्वार्ध एव होमः (६). 3 न वा पूर्विसमन्नेवान्नेभागे आहुितः न सिमदिभिहोतन्या इखास्मन् पक्षे-ख. ग. 4 भीति एकेषां मते-ख. ग. 5 पूर्वाहुतेर्भूयस्युत्तराऽऽ-हुितः ततोऽिप भूयान् भक्षार्थशेषः (६). 6 हुत्वेत्येतदसंदेहार्थम् । असित हि तिस्मन् वचने उत्तरं कनीयो जुहुयात् सुचमुद्गृह्यात्यप्यन्वयः प्रतीयेत(६) 7 अतिवत्य-यित—कम्पयित ज्वालाम् (६).

उद्ग्रहणं स्यात् । ऊर्ध्वमुत्क्षेपणमुद्ग्रहणम् । अतिवल्गनं — आतिकम्प-नम् ; यथामिरुद्गच्छति तथा कंपयति ॥ १२९७॥

(स्) <sup>1</sup> पूर्ववह्रेपमवमृज्य <sup>2</sup> प्राचीनावीती स्वधा पितृभ्यः पितृन् जिन्वेति दक्षिणेन <sup>3</sup> वेदिं भूम्यां लेपं निमृज्य प्रजां मे यच्छेति स्नुचं सादियित्वा वृष्टिरसि वृश्च मे पाप्मानमृतात्सत्यग्रुपागामिति द्धुत्वाऽप उपस्पृभ्य अन्तर्वेदि <sup>5</sup> स्नुक् । अथाङ्गुल्या-पादाय पूषासीति लेपं प्राश्नात्यश्चदं कुर्वज्ञति हाय दतः ॥ ५॥ २०॥ १२९८॥

[अवमार्गादौ प्राचीनावीते मतिभेदः हुत्वेति पदकृत्यं च]

(भा) छेपावमा<sup>6</sup>रोंऽपि प्राचीनावीती पित्रर्थत्वात् । निमार्गे <sup>7</sup> प्राची - नावीतं सिद्धम् । पूर्ववत् — पूर्वेण तुल्यम् ; यथा सायंकाछे प्रातश्च पूर्वाहुतौ कृतो निमार्गः । दक्षिणेन वेदिदेशाददूरेण दक्षिणतः । उप-देशो यञ्चोपवीत्येव <sup>8</sup>निमार्गे कृत्वा प्राचीनावीती दक्षिणेन वेदिं निमार्षि । <sup>9</sup> हुत्वेति पुनर्वचनात् भवतं न इत्युपस्थानम् वारुण्यर्ची <sup>10</sup>- <sup>11</sup> होमो दक्षिणेत्ये <sup>12</sup>तानि कर्माणि वृष्टयन्ते । अन्तर्वेद्यवस्थितायां सुचि एकयाऽञ्चल्या गृह्वाति । अतिहाय दतः —परित्यज्य दन्तान् प्राक्षाति ।

¹ पूर्वाहुतिवत्—(६). ² अविस्मरणार्थं लेपमार्जनोत्तरकालार्थं वेदमुच्येत (६) ³ इति वेदिदेशो लक्ष्यते वेद्यमावात् (६). ⁴ इति होष्यन्नप उपस्पृश्येखनेन व्याख्यातः (६). ⁵ क्रियाविशेषणम् — यथान्तर्वेदि सुरमवित न त्वात्ता तथेखर्थः । वाक्य भेदेन वा योजना—अन्तर्वेदि सुरमवित अथानुत्यापादायेति । अनुत्या ययाक-याऽपि अनामिकयेतितु कात्यायनः ॥ अतिहाय अतीत्य (६). ७ गाँऽपि प्राचीना-वीतिना—ख. ७ गाँऽपि प्रा—घ. छ. ख. ग. ७ निमार्गे—ङ. ७ लेपावमार्गो— ख. १० होतेतित पुन १ च. ११ होमः एकहायनो दक्षिण—ख. घ. च. १२ त्यानी वृष्टयन्ते—ङ.

(वृ) निमार्गे-सिद्धम्-'ता जाताः पितरो विषेणालिम्पन् 'इत्युपकम्य 'तेभ्य एतद्भागधेयं प्रायच्छन् यद्भुत्वा निमार्धि ' इति लेपनिमार्गस्यापि पित्रर्थता ॥

उपदेशो-निमार्ष्टि—अस्यार्थः—'प्राचीनावीतिना प्रसव्यम् इत्येव पित्रर्थत्वाल्लेपावमार्गप्रभृति प्राचीनावीतित्वे प्राप्ते पूर्ववल्लेपमव-मृज्य प्राचीनावीती दक्षिणेन वेदिमिति पुनः प्राचीनावीतग्रहणं क्रमार्थ-मिति ॥ १२९८ ॥

(सू) अप 1 आचम्येवं पुनः 2 प्राक्याचम्य बर्हि-पोपयम्य उदङ्काद्वत्योत्सृप्य गर्भेम्यस्त्वा गर्मान् प्रीणीद्याग्नेयं हिवः प्रजननं मे अस्तु दशवीरं सर्व-गणं स्वस्तये। आत्मसिन प्रजासिन पश्चसन्य भयसिन लोकसिन वृष्टिसिन। अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वनं पयो रेतो अस्मासु धेहि रायस्पोप-मिषमूर्जमस्मासु दीधरत्स्वाहेत्युदग्दण्डया प्राग्द-ण्डया वा सुचाऽऽचामिति॥ ६॥ २१॥ १२९९॥

एकाद्शी खण्डिका.

(भा) अपामाचमनं भक्षणम् । शौचार्थं पश्चादाचमनम् । पुनश्च प्राशनं छेपस्य आचमनं चापां शौचार्थं च पश्चात् । वर्हिषि तृणान्य पाक्वः ता-न्यषस्ताद्धार्यन्ते । उदब्बुखः पर्यावर्तते प्रसन्यमुत्सुप्य तत उदग्गत्वा गर्भेभ्यस्त्वेति भक्षयति सुचैव ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अप आचम्येति प्रार्याचम्येति च अपां भक्षणविधिः न तु शौचार्थाच मनानुवाद इति केचित् (रु). <sup>2</sup> बर्हिषोपयम्य सुचाचामतीत्यन्वयः (रु). <sup>8</sup> स्रता-न्यपस्ताद्धार्यन्ते च.

[आचमनस्य अत्र सूत्रेषु सर्वत्र भक्षणरूपता]

(वृ) अपामाचमनं भक्षणम् — सूत्रोक्तं सर्वत्राचमनं भक्षणम् ।

शौचार्थं पुनराचमनम् — स्मार्तम् ।

तृणान्य — र्यन्ते — तृणानीति जात्याख्यायामेकस्मिन् बहु

वचनम् ॥ १२९९ ॥

(सू) <sup>1</sup> सौर्यं हविरिति प्रातर्मन्त्रं संनमति ॥ १॥ ॥ २२॥ १३००॥

[मन्त्रसन्नामे पक्षमेदः]

(भा) <sup>2</sup> सूर्यः प्रजामिति संनमति । आग्नेयं सौर्यं हिनस्सूर्योगिः प्रजा<sup>3</sup> मिति संस्रष्टहोमे । अग्निः प्रजामित्यविकार इत्युपदेशः ।

- (वृ) सूर्यः-नमित-सौर्यं हिविरित्युपादानस्य प्रदर्शनार्थत्वात्। आग्नेयं-पदेशः-पातहोंमेऽपि यावदुक्ता विकार एवेति॥ ॥ १३००॥
  - (सू) द्विः सुचं निर्लिद्याद्भिः पूरियत्वोच्छिष्टभाजो जिन्वेति <sup>5</sup>पराचीनं निनीयाचम्याग्रेणाहवनीयं दभैरिग्नहोत्रहवणीं प्रक्षालयति ॥२॥२३॥ ॥१३०१॥

[निर्लेहनादिकर्मक्रमः]

(भा) भक्षयित्वा द्विः जिह्नयाऽवलेहनम् । उच्छिष्टभाज इत्युच्छिष्टं पराचीनमनिवर्तयन् पुरस्तान्निनयीत । पश्चादाचामति । प्रक्षाल्य दंभैः पुनराचमनम् ।

(वृ) भक्ष-निनयति—उच्छिष्टोऽनाचान्त एव। पश्चादाचामति—निनीय शेषं मक्षयति।

<sup>1</sup> सौर्यं हिविरित्येतत् सूर्यः प्रजामित्येतत्प्रदर्शनार्थम् सूर्यः प्रजा-मित्येव बोधायनः संस्ष्टहोमे चोभयं भवति यथाऽऽम्रेयं सौर्यं हिविरिति (रु). 2 सौर्यं हिविस्सूर्यः च. 3 मित्यविकार उपदेश: च. 4 क्तविकार ख. ग. घ. 5 पराचीनमनावृत्यासकृदेवापो निनीयतत आचामति न तु भक्षणानन्तरम् (रु).

प्रक्षा-चमनम् शौचार्थम् । स्वाहाकारप्रदानेषु भ-क्षोऽपि विद्यत इत्यपरमिति भरद्वाजः ॥ १३०१॥

(सू) <sup>1</sup>न मांसधौतस्य देवा भुञ्जत इति विज्ञायते ॥ ३ ॥ २४ ॥ १३०२ ॥

[हस्तेन क्षालननिषेधस्सर्वत्र]

(भा) मांसधौतम्—हस्तधौतम् । तत् प्रतिषिध्यतेऽन्यत्रापि । निवर्त-मानः प्रदक्षिणमेति ॥

(वृ) मांस-त्रापि —न मांसघौतस्य देवा भुझत इति देवानईत्वेन सिद्धवदनुवादात् सर्वत्र प्रतिषेष: ॥

[प्राशित्रक्षालनसाधनमन्यदपीष्यते]

कर्ममध्ये होमपात्रादिषु हस्तप्रतिषेधादन्येनापि येन शक्यते तेनापि प्रक्षालनं लभ्यते ॥

निवर्त मेति—उदङ्ङावृत्तौ निवर्तमानः प्रदक्षिणं निवर्तते, दक्षिणा पर्यावर्तत इति श्रुतेः । अतो दभैरिग्नेहोत्रहवणीमित्यस्मात्पूर्वे उदगात प्वोदङ्गलः करोति ॥ १३०२ ॥

(सू) अद्भिस्सुचं पूरियत्वा सर्पेभ्यस्त्वा सर्पान् जिन्वेति प्रातिदिशं <sup>2</sup> व्युत्सिच्य सर्पान् पिपीलिका जिन्व सर्पेतरजनान् जिन्व सर्पदेवयजनान् जिन्वेति तिस्रस्सुच उत्सिच्य चतुर्थां पूरियत्वा

<sup>1</sup> यद्धि पात्रं मांसथौतं-हस्तधौतं भवति तस्मिन् सम्भृतं हिनः न देवा
भुजते । अतो दभैरेव प्रक्षालयेत् । अत एव वचनादन्यत्रापि हिवधारणार्थानि
पात्राणि न हस्तेन क्षालयितव्यानि (रु). त्रापि इदं प्र 2 विभागेनोध्वंसेको व्युत्सेकः।
स्वहस्तेन भवति स्रुचा दुश्शकत्वात् । तथोध्वायामपि दिशि भवति, पूर्णपात्रव्युत्सेके
तथा दर्शनात् । स्रुचः—स्रुक्परिमिता आपः ; परन्यनेकत्वे शेषमज्ञिषु विभज्य
निनयति ॥ (रु).

पृथिव्याममृतं जुहोमि स्वाहेत्यपरेणाहवनीयं निनीय शेषं पत्नचा अञ्जलौ गृहेभ्यस्त्वा गृहान् जिन्वेति ॥ ४ ॥ २५ ॥ १३०३ ॥

[ब्युत्सेके करणं उत्सेकपदार्थः]

(भा) व्युत्सेको हस्तेन खुचा वा प्रतिदिशम् । उत्सेकः <sup>1</sup> ऊर्ध्वसेकः॥
[अञ्जलिनियने पत्नीविषये पक्षभेदः]

<sup>2</sup>गृहतृप्तेर्मुख्याया अञ्जलौ निनयनम् । प्रति<sup>8</sup>पत्न्युपदेशः ॥

[गृहपदार्थविवक्षाभेदेन मतिभेदस्योपपात्तः]

(वृ) व्युत्से-दिशम्— स्रुच आहवनीयस्य वा प्रतिदिशम् ॥
गृहत्-नयनम्— गृहान् जिन्वेति बहुवचनादगारिभप्रायः
कर्माभिप्रायो वा गृहशब्दो न पत्त्रशमिप्राय इति मुख्याया अञ्जलौ ॥
प्रतिपत्तचुपदेशः — गृहशब्दस्य संनिहितपत्नीवचनत्वाभिप्रायेण
बहुवचनं पाक्षिकानुवादः ॥ १२०३॥

(सू) यदि पत्नी <sup>4</sup> नानुष्यादेवानां पत्नीभ्योऽसृतं जुहोमि स्वाहेति पत्नचायतने निनयेत् ॥५॥ ॥२६॥१३०४॥

्पत्नयसिक्षधाने कार्यं पत्नीपदार्थे विकेषश्च]
(भा) यदि पत्नी न भवेत् ; पत्नीनामायतनं पत्नघायतनम् । देवपत्नी
नामपरेण गार्हपत्यम् । तत्र निनयनं 'देवानां पत्निया समदं दघीतेति '
यजमानपत्नचा इत्युपदेशः ॥

(बृ) यदि-वेत्-असिन्नहिता आर्तवादिना, नापत्नीकामिहोत्रा-भिप्रायेण, पत्नीवदित्युक्तत्वात्॥

 $<sup>^1</sup>$  ऊर्ष्ट्यं सेकः—छ.  $^2$  गृहपतेर्मु—छ. गृहतृप्तर्मु  $^2$  ज  $^3$  लीत्युप—क.  $^4$  नानुष्यात्—नान्वासीना स्यात् पूर्ववदनालम्भुकत्वादिना (रू).

# [पत्नचायतनपद्विवक्षितदेशः]

पत्नीना-तीनाम्—पत्नग्रायतने निनयेदिति देवपत्नीनामाय-तने गाईपत्यस्य पश्चादेशे ॥

[गाईपत्यादपरेण निनयनोपपात्तः]

'यत्पश्चात्पाच्यन्वासीत' इत्युक्ता 'देवानां पितया समदं दघीत' इति पश्चादन्वासने देवपत्नीस्पर्धादर्शनात् देवानां पत्नीभ्योऽमृत-मिति मन्निलेङ्गाच । तत्रापरेण गाईपत्यदेशे निनयनम् ॥

## [उपदेशपक्षे हेतुः]

यज—देशः—सानिहितत्वात् 'देशाह्क्षिणत उदीच्यन्वास्ते ' इत्यस्मिन् देशे ॥ १३०४॥

- (सू) <sup>1</sup> अपरं स्नुच्यानीय विपुषां शान्तिरसीत्युत्रयन-देशे निनीयाहवनीये स्नुचं प्रताप्य हस्तोऽवधेयो हस्तो वा प्रताप्य स्नुच्यवधेयः ॥ ६ ॥ २७ ॥ ॥ १३०५ ॥
- (भा) हस्तः क्षेप्तन्यः स्नुचि प्रतप्तायां प्रताप्य वा हस्तं स्नुचि क्षिपति ॥
- (सू) तयेादगुद्दिशति सप्तर्षिभ्यस्त्वा सप्तर्षीन् जिन्वेति ॥७॥२८॥ १३०६॥

द्वादशा खण्डिका ॥

(भा) <sup>1</sup>तया हस्त²संमृष्टया स्रुचा स³व्यावृत उदझुख उद्दिशति॥

<sup>1</sup> अपरमुद्कभिति शेषः । सुग्घस्तयोः प्रतापने विकल्पः । **अवधानं तत्रो** । भयत्र हस्तस्यन ॥ (रु). 2 संस्पृष्ट्या**—च**. <sup>3</sup> व्याहृत**—ख. ग**.

तमूष्माणं सप्तिषिभ्यस्त्वेति स्रुचा । 1 तेन सप्तषींणां हि तृप्तिः । पश्चात्प-दक्षिणमावर्तते । अन्यत्राप्यनेनैव <sup>2</sup> निदर्शनेन ॥ १३०६ ॥

> इति श्रीमदापस्तम्बश्रीतस्त्रधूर्तस्वामिभाष्ये षष्ठे प्रश्ने तृतीयः पटलः ॥

## [पश्चादित्यादिभाष्योपपात्तः]

तेन-तेते-- वतेन- व दाक्षणा पर्यावर्तत इति श्रुतेः ॥

अन्यत्रा-नेन-अन्यत्रापि यत्र प्रसव्यमावृत्तं तत्र प्रदक्षिण-मार्वतनम् । 'स्वमेव वीर्यमनुपर्यावर्तते आदित्यस्यवावृतमनुपर्यावर्तते ' इति साधारणलिङ्गत्वात् ॥

> इति श्रीरामाण्डारवृत्तौ षष्ठेप्रश्ने ततीयः पटलः ॥

- अग्ने गृहपते परिषद्य जुषस्व स्वाहेति स्नुवेण (स) गाईपत्ये जुहोत्येकां द्वे तिस्रश्रतस्रो वा ॥ ॥१॥१॥१३०७॥
- अग्नये गृहपतये रियपतये पुष्टिपतये कामा-(सू) यात्राद्याय स्वाहेत्येतामेके समामनन्ति ॥ २॥ ॥२॥१३०८॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> तया → तथायुक्तहस्तयां स्रुचा उदङ्मुखस्तमूष्माणं सप्तर्षीनुहिस्य मुश्चति (v)  $^2$  दक्केनेन—ख. ग.  $^3$  श्रुतिरियं भाष्ये दृश्यते—ख.  $^4$  आहुतीरिति शेषः । तच्चशेषादेवस्थालीगताजुहोति । द्रव्यान्तरावचनात् । तथैतस्मादेवामिहोत्रशेषादिति भरद्वाज: । ततश्च शेषकार्यत्वादासां न प्रयोजकत्वमिति सिद्धं भवति (इ).

## (सू) समभ्युचयवदेके ॥ ३ ॥ ३ ॥ १३०९ ॥ [होममन्त्रव्यवस्था]

(भा) <sup>2</sup>प्रथमेन द्वितीयेन वा गाईपत्ये<sup>3</sup> होमः । यदा समुच्चयः तदा प्रथमेन होमद्वयम् । तथा द्वितीयेन ।

(वृ) तथा द्वितीयेन--होमद्वयम् ।

- (स्) अग्नेऽदाभ्य परिषद्य जुषस्व स्वाहेति सुवेणान्वा-हार्यपचने जुहोत्येकां द्वे तिस्रश्रतस्रो वा॥ ॥ ४॥४॥ १३१०॥
- (सू) ⁴अन्नपतेऽन्नस्य नो देहीति द्वितीयाम् ॥५॥ ॥५॥१३११॥
- (भा) अन्नपत इति द्वितीयाऽन्वाहार्यपचने नित्या । पूर्वेण त्वितराः ॥ ॥ १३११ ॥
- (षृ) पूर्वेण त्वितराः—अन्वाहार्यपचने जुहोत्येकां द्वे तिस्रश्चत-स्रो वा । प्रथमेनैव प्रथमा । द्वितीया अन्नपत इति नियम्यते । हुत्वाऽ-न्वाहार्यपचने रुपप्राशनम् <sup>5</sup> ॥ १३११ ॥
- (सू) <sup>6</sup> अप्राज्ञ्य वाऽपरयोः ॥ ६ ॥ ६ ॥ १३११ ॥ आहवनीये होमो नापरयोः ॥ ७ ॥ ७ ॥ ॥ १३१२ ॥

[लेपप्राशनहोमयोः क्रमञ्यवस्था]

(भा) <sup>7</sup>अप्राश्य वा यदा होमः आहवनीय एव होमः । तदा प्राश्ननादि कृत्वा सप्तर्षिभ्यः ॥ ७ ॥

 $<sup>^1</sup>$  अस्मिन्पक्षेद्वाभ्यां सकृत् द्विंबी होमः (रु).  $^2$  प्रथमे द्वि-च.  $^3$  पत्थहोमः-क. घ. ङ.  $^4$  द्वित्वादिकल्पे द्वितीयामनेन मन्त्रेण जुहोति । ततोन्याः पूर्वेण (रु).  $^5$  आहवनीयहोमानन्तरमेववाऽपराप्तयोपि जुहुयात् (रु).  $^6$  इदमपि कल्पान्तरम् (रु).  $^7$  अप्रास्य यदा—ङ.

- (वृ) अप्रारय-र्षिभ्यः अप्रारयापरयो<sup>1</sup>हीं मपक्षेऽपि होमानन्तरं प्रारानादि कृत्वा सप्तर्षिभ्यस्त्वेति ॥ १३१२ ॥
- (सू) यदाऽऽहवनीये हुत्वाऽपरयोर्जुहुयात् यथा स्वर्गास्त्रोकात्प्रत्यवरोहेत्तादक्तदिति विज्ञायते ॥ ॥८॥८॥८॥१३१३॥
- (म्र.) <sup>2</sup> सर्वे वा एते होमार्था आधीयन्ते—चतस्रो गाईपत्ये जुहोति<sup>3</sup> चतस्रोऽन्वाहार्यपचने द्वे आहव-नीये दश संपद्यन्ते दशाक्षरा विराद विराजा यज्ञस्संमित इति बहुचब्राह्मणं भवति ॥९॥ ॥९॥१३१४॥
- (सू) दीदिहि दीदिदासि दीदायेत्येषोऽम्रचुप-समिन्धन आम्नातः ॥१०॥१०॥१३१५॥
- (स्) <sup>5</sup> दीदिहि दीदिदासि दीदाय दीद्यासं दीद्य-स्वेति वा प्रतिमन्त्रम् ॥११॥११॥१३१६॥ [दीदिहीत्यादिष्वस्रयुपसमिन्धनत्वपक्षभेदः]

(भा) दीदिहीत्युपसिमन्धनं बहुचमते <sup>6</sup>। चतस्रो नित्याः <sup>7</sup>अपरयो-रुपसिमन्धनो<sup>8</sup>मन्त्रः । इन्धनं दीपनं क्रियते दीदिहीति । पञ्चाना-मग्नीनां शासान्तरे आम्नायते दीदिहि दीदिदासि दीदाय दीद्यासं दीद्यस्वे<sup>9</sup>त्येभिर्वा पञ्चभिः प्रतिमन्त्रमेकैकस्यामेरिन्धनम् ॥

 $<sup>^1</sup>$  होंमेऽपि—घ.  $^2$  किमसौ निन्दितत्वादनादरणीय एवापरामिहोमः ? नेत्यां-ह (रु)  $^8$  एवं होमोऽपि शाखान्तर श्रूयते अता यथाकामी होमयोरिति भावः । बाह्नुच्येतु अपराययोध्यतस्र आहुतयो नियताः (रु).  $^4$  सर्वेषामग्रीनामेष एवोपस मिन्धने मन्त्रः (रु).  $^5$  पञ्च वैते मन्त्राः पञ्चानामेकैकस्य न स्युः (रु).  $^6$  मंतेन न्दा. ङ. च.  $^7$  अपरयोपस ?—च.  $^8$  समिन्धानो—ङ.  $^9$  स्रेतैः पञ्चभि—च.

## [आहुतिप्राधान्ये मतिभेदः]

(वृ) दीदिही-क्रियते—द्वयोरिप चतस्रश्चतस्रः । 'दश संपद्यन्ते ' इत्याहवनीयहोमतुल्यिनदेशात् । अपराभिक¹होमानामि नित्यत्वम् । अत एव सर्वेषां प्रधानत्विमिति कोचित् । स्वमते तु 'एष वा अभि-होत्रस्य स्थाणुः यत्पूर्वाहुतिः' इति वचनात् पूर्वाहुतिरेव प्रधानम् । अन्यासामङ्गत्विमिति ॥

## [मन्त्रस्योपसमिन्धनत्वम्]

उपसमिन्धने मन्त्रः अनेनोपसमिध्यत इति मन्त्र उपसमिन्धन आम्नातः । इन्धनं दीपनं क्रियते दीदिहीति ॥ १३१६ ॥

(सू) यथाऽऽहितास्तेनानुपूर्व्येणाहवनीयाद्वा <sup>2</sup>प्रक्रम्य ॥ १२ ॥ १२ ॥ १३१७ ॥

[अग्निसमिन्धने क्रमः]

(भा) आहवनीयादपि प्रक्रमे पुनर्गार्हपत्यादि ॥

(वृ) आहतनी — पत्यादि — आहतनीयदक्षिणाभिसभ्यावसध्या इति क्रमः। आधाने क्कसकमत्वात् ॥ १३१७॥

(स्) अन्तर्वेद्यपो निनीय ॥ १३ ॥ १३ ॥ १३१८ ॥

॥ त्रयोदशी खण्डिका ॥

(भा) वेद्यन्त<sup>3</sup>रन्तवेंदिदेश <sup>4</sup>इति गृह्यते । तत्रापां निनयनम् ॥ [निनयने समुचितो देशः]

(वृ) वेद्यन्त - यनम् शालान्तरेऽन्तश्रब्दाद्वा तस्मादाहनीय-समीपे निनयनं युक्तम् ॥ १३२८॥

 $<sup>^1</sup>$  राम्निहो—घ.  $^2$  उपसीमन्ध इति शेषः (रु).  $^8$  वेद्यन्तमन्वेंदि—घ. ङ.  $^4$  इह गृ—च.

# (सू) पूर्ववदग्रीन् 1 परिषिश्चति न धाराम् ॥ १॥ ॥ १४॥ १३१९॥

#### [परिषेचने घारानिषेधफलम्]

(भा) धाराप्रतिषेधः परिषेकाङ्गत्वाद्धारायाः ; अतः यदा <sup>2</sup> अभिना-सहाग्निहो<sup>8</sup>त्रेण चानुद्रवंणम् । तदा कूर्चे <sup>4</sup>स्थानम् ।

[धाराया अवसरः]

आहवनीयस्य<sup>5</sup> कृते परिषेचने <sup>6</sup> घारा क्रियते ॥

(वृ) भाराप्र - रायाः -- अतः अस्मादेव प्रतिषेधात्पारेषेकाङ्गत्वं । धारायाः ।

यदा-द्रवणम्--वहुविदुद्धरणे ।

तदा-नम्-हिवषः। आहवनीयस्य स्थापने च कृते परि-षेचने वारायां च कृतायां क्रियते॥ १३१९॥

(स) अपिप्रेरग्ने स्वां तनुवमयाद्द्यावापृथिवी ऊर्ज-मस्मासु घेहीत्यभिहोत्रस्थाल्यां <sup>8</sup> तृणमङ्काऽनुप्रह-रति ॥२ ॥ १५ ॥ १३२० ॥ सा ह्याग्रहोत्रस्य <sup>9</sup> संस्थितिः ॥३ ॥ १६ ॥ ॥ १३२१ ॥

[अग्निहोत्रावधौ मतिभेदाः]

(মা) तृणप्रहरणेन वाऽभिहोत्रसमाप्तिः उदकनिनयनेन वा । अथ वा

<sup>1</sup> स्नावयतीति शेषः । अस्मादेव प्रतिषेधाज्ञानीमः परिषेचनाङ्गं धारेति । तेन बहुविदुद्धरणेऽर्वाक्परिषेचनाद्भवति (रू). 2 प्रिना च स-घ. 3 त्रेण सहानु—च. 4 स्थापितम्—ङ. स्थापनम्—च. 5 स्थापने कृते परि—च. 6 चनधारायां च कृतायां क्रियते—घ. 8 अप्रिहोत्रसाधनार्थाः द्विष्ठंष एकं तृणमादायाग्रिहोत्रस्थाल्यामङ्खाऽऽह्वनीयेऽनुप्रहरित (रू). 9 तृण-प्रहरस्येव स्तुतिरियम् । यथा दश्चेपूर्णमासयोः बिहः प्रहरणेन संस्था भवति । एव-मग्निहोत्रस्थापीति (रू).

यावज्जीवान्ते तृणप्रहरणम् । <sup>1</sup> यदा वा जीर्णो वाजसनायिमतेन विरमण-माग्निहोत्रस्य करोति।

(वृ) तृणप्र—यनेन वा—सर्वाभिहोत्रेषु प्रयोगसमाप्तिरुमयथा । [तृतीयपक्षेऽवधिनिर्देशः]

अथवा-करोति- 2 तत्रान्तिमे होमे तृणप्रहरणम् पूर्वेषु स्थालीप्रक्षालनमेव ।

न <sup>8</sup> बर्हिरनुप्रहरेत् । असंस्थितो वा एष -यज्ञो यदिमहोत्रं इत्युक्तम् ॥ ४॥ १७॥ ॥१३२२॥

[बर्हिःप्रहरनिषेधहेतुसार्थक्यम्] (भा) 'अस<sup>्</sup>स्थितो वा एष यज्ञः यद्मिहोत्रम्' इति <sup>4</sup>हेतुवचनात् ।

अतो बर्हि:प्रहरणं न कर्तव्यम् । यत्र त्वस्य संस्था तत्र <sup>5</sup> कर्तव्यमिति हतोरर्थवत्ता <sup>6</sup>॥

अग्निहोत्रस्थालीं प्रक्षाल्याक्षितमाक्षित्ये जुहोमि (सू) स्वाहेत्युत्रयनदेशे निनयति अन्तर्वेदि वा ॥ ५॥ ॥ १८॥ १३२३॥

> वृष्टिरसि वृश्व मे पाप्मानमृतात्सत्यग्रुपागाम् अप्सु श्रद्धेत्यप <sup>ह</sup> आचम्य यजमानोऽन्तर्वेदि मार्ज-यते अन्नादास्थान्नादो भूयासं यशस्य यशस्वी भूयासं श्रद्धास्स्थ श्रद्धिर्वायेति ॥ ६ ॥ १९ ॥ ॥ १३२४॥

 $<sup>^{1}</sup>$  यदा जीणों वा वाज-च $_{\cdot}$   $^{2}$  अत्रान्तिमे-छ $_{\cdot}$   $^{3}$  शाखान्तरे तु न बाहैं -रनुप्रहरोदिति प्रकृत्य असःशस्थत इत्यादिना अनुप्रहरणं निन्दित्वा तस्मान्नानुप्रहत्य-मित्युपसंहतम् । अता वैकल्पिकं तृणग्रहरणामिति भावः (रु). <sup>4</sup> होतुर्वचना-दितो १-ग. <sup>5</sup> तत्र प्रहर्तव्य-घ. वत्त्वात्-घ. <sup>6</sup> आचम्य भक्षयित्वा । मार्जयते इस्तं-प्रसार्य तम्मिन्नप आसिन्नति । (रु) हस्तेऽप आसेचयते तन्मार्जनमित्या-श्वलायन:

(भा) वृष्टिरसीति भक्षणमपाम् । अन्तर्वेदिदेशेऽवस्थितो <sup>1</sup> द्वाभ्यां मार्जनं करोति ॥ १९॥

- (वृ) वृष्टि-मपाम्-करोति यजमानः पूर्ववत् ॥ १३२४ ॥
- (सू) आपो <sup>2</sup> ह श्लेष्म प्रथमं संबभूव येन धृतो वरुणो येन मित्रः । येनेद्रं देवा अभ्यिषश्चन्त राज्याय तेनाहं मामभिषिश्चामि वर्चस इति शिर-स्यप आनयते ॥ ७ ॥ २० ॥ १३२५ ॥

[मार्जनयोः क्रमे पक्षान्तरम् ]

(भा) किं पुनस्त<sup>8</sup>त् ? ... वर्चस इति शिरस्य पामानयनम् । एतन्मार्जनं व्याख्यातम् । उपदेशः कृत्वा पूर्वेण मार्जनमुत्तरेण शिरस्य-पामानयनं कुर्वन्ति 'इति करणं पूर्वत्र कृतमिति ॥

(**द्य**) एतन्मा-तम्--इडामार्जनेन ॥ [पक्षयोरादायः]

उपदे - त्रकृतमिति - श्रद्धिषीयेतीतीतिकरणात् कार्यभेदाव-गतेः पूर्वेणान्तर्वेदि मार्जियित्वाऽऽहवनीयोत्तरेण शिरस्यपामानयनमिति । स्वमते तु मन्नभेदपरिज्ञानार्थमितिकरणमिति ॥ १३२५॥

[अग्निहोत्रे विशेषाः ; तत्र पशुकामीये]

- (स्) <sup>6</sup> इयोः पयसा पश्चकामस्य जुहुयात् ॥८॥ ॥२१॥१३२६॥
- (मा) द्वयोः पयसा होमे ॥ १३३६॥
- (सू) अग्निहोत्रस्थाल्या <sup>7</sup> पूर्वा दोग्धि दोहनेनोत्तराम् ॥ ९॥ २२ ॥ १३२७॥

 $<sup>^1</sup>$  स्थिते – च.  $^2$  अनयाऽपिश्शरस्यानयते चावभूथार्थम् । तथा च श्रुतिः। अपोनिनयति अवभूथस्यैव रूपमकारिति (क). स्तद्वर्चस – च.  $^4$  स्थप आन – च.  $^5$  इदं न दश्यते – च.  $^6$  अथाभिहोत्रे काम्यान् कल्पानाह – द्वयोः। गवोरिति शेषः (क).  $^7$  पृथगुभाभ्यामुभे दुह्यात्, न तु पूर्ववत् समुक्षिताभ्याम् (क).

[याजमानां वृत्तिः अभिमन्त्रणामर्शनयोरूहे मातिभेद्श्य]
(भा) इति क्रमेण दोहनाद्याजमानावृत्तिः। नाभिमन्नणवेद्यभिमर्शनयोक्रहः। उह इत्युपदेशः।।

[अनूहपक्षोपपत्तिः]

(वृ) द्वयोः प्र—रूहः—तयोः क्रमेण कर्तव्यत्वेऽपि इडाऽसीति जात्यभिप्रायेणे कवचनत्वोपपतेः इयमसीत्यपि वेदिपरत्वात् तयोस्तन्न प्रयोगेऽप्यनृहः । वत्सोपसर्गादि पर्यायेण । अथवा गोरभिमन्नणप्रभृति-क्रमेणानुष्ठानाभिप्रायेणानृहोपदेशः ॥

[ऊहपक्षाशयः]

ऊह इत्युपदेशः—यद्यपि पशुकामप्रयोगो गुणविकृतः ; तथापि इडादिशब्दानां गोपरत्वात्तद्भेदे समवेताभिषानायोह इत्युप-देशः ॥ २३२७ ॥

(सू) आधिश्रित्य पूर्वमुत्तरमानयति॥१०॥२३॥ ॥१३२८॥

[दोहाधिश्रयणे विशेषः]

(मा) अघिश्रित्याग्निहोत्रस्थालीमुत्तरस्याः पश्चादानीयते । नित्ये त्विमहोत्रस्थाल्यां दोहनगतं प्रक्षिप्य सहाधिश्रयणम् । अग्निहोत्र-स्थाल्या दोहनेन च दोग्घीति यद्यपि पृथक् ॥

(वृ) आधिश्रित्या-पृथक्—पात्राभ्यां दोहनम् । तथाऽपि तेष्वमि-होत्रमिश्रयतीत्यतावन्मात्रोपदेशात् ॥ १३२८॥

[पशुज्वरक्यान्तिकामनायाम्]

(स्) यस्य <sup>2</sup>रुद्धः पर्श्नेन् श्रमायेतैतयैवाष्ट्रता द्वयोः पयसा सायंत्रातर्जुहुयात् ॥ ११ ॥ २४ ॥ ॥ १३२९॥

पूर्व दुग्धममिहोत्रस्थालीगतं पूर्वमिधिश्रित्य तिस्मिन्नुत्तरं दुग्धमानयि (रू).
<sup>2</sup> स्द्रः—ज्वरः । श्रमायेत-श्रमयेत-हन्यात् एतयैवाश्वता—उक्तेन दोहप्रकारेण (रु).

(भा) एतयैवावृता—एतयैव कियया ॥

[कामनाकालः, नास्य नित्यादन्यरूपत्वम्] ' इह सायंपातर्नियमात् पूर्वत्रैकस्मिन् होमे कामः । पयसैव नित्यमभिहोत्रं नाभिहोत्रान्तरम् / एवं ¹ सर्वद्रव्येषु कामः ॥

(वृ) एतयै-यया ---अभिहोत्रस्थाल्यां पूर्वी इत्यादिकया ॥ इहसा-कामः--सायंहोममात्र एव कामः॥

[द्वयोः पयसेत्यादेः गुणफलिविधित्वम्]
पयसै—त्रम्—तत्रैव धर्मोपदेशात् । नित्याग्निहोत्र एव कामः।
नाग्नि—न्तरम्—काम्यम् । द्वयोः पयसा नित्याग्निहोत्रे क्रिय-माणे फलकामस्य फलसिद्धिः तस्यैव गुणकामरूपत्वात् ॥

एवं कामः गुणकामः । दन्नेन्द्रियकामस्येत्यादिष्विष नित्यामिहोत्रे द्रव्यविशेषण कियमा²णेऽपि फलासिद्धिः ॥ १३२९॥

[कृतेऽपि नैमित्तिके पशुक्षयानुवृत्तौ पूर्वाहुतौ विशेषः]

(सू) तचेद<sup>3</sup>तिहन्यात् सजूर्जातवेदो दिव आपृ-थिव्या अस्य हाविषो घृतस्य वीहि स्वाहेति सायंप्रातराज्येन जुहुयात् ॥ १२ ॥ २५॥ ॥ १३३०॥

[आहुत्योर्भन्त्राविशेषश्च]

(भा) ⁴तचेदिति अकामक्रतमिष हन्यादेव पश्नून् रुद्रः ॥ [क्रते कर्मणि फळानिष्पत्तिनिदानम्] पूर्वाधर्माद्यजमानस्य पश्नूनां चायुषः क्षयात् ॥ सजूर्जातवेदा इति पूर्वाहुतिः॥

 $<sup>^1</sup>$  सर्वत्र द्रव्ये-क. ख. ग. घ. इ.  $^2$  ण फल-छ  $^3$  सायंप्रातर्हुतमतीत्य पुनश्चेहुद्रो हन्यात् ततस्सायंप्रातराज्येन हिवषाऽमिहात्रं जुहुयात् । सजूरिति मन्त्रेण पूर्वाहितिः । जातवेदसं हिविरितिचोहः. [v].  $^4$ तचेकाम ?-च.

आमेयं जातवेदसं हिवः प्रजननम् अमिर्जातवेदाः <sup>1</sup> प्रजामित्यवगुभ-यत्र । अन्यद<sup>2</sup>विकृतम् ॥

## [नैमित्तिककरणेऽपि फलानिष्पत्तिहेतुः]

(च्) तचेदित्यकाम-श्रयात् - अस्यार्थः ; यद्यपि यस्य रुद्रः पश्नूत् श्रमायेतेति निमित्तत्वेन श्रवणात् पशुमरणहेतु मृतदोषपरिहारार्थता तत्कामनाश्रवणाभावेऽपि नैमित्तिकस्य कर्मणः प्रतीयते ; तथाऽपि तिमन् कामतः कृते कर्मणि दोषपरिहारार्थे संजातेऽपि तदिकम्य यजमानपूर्वजन्मकृताधर्मबल्लवत्त्या पुनरपि पश्नूनां मारणं भवत्यव³। तथा पश्नूनामपि पूर्वजन्मकृतायुष्याद्यष्टनाशाच पुनरपि मरणं भवेत् अतो ज्वरादिभिः पुनर्भरणपरिहारार्थं नैमित्तिकान्तरमु पपद्यते सजूर्जात-वेदा इति।

हन्यादेवेति — <sup>5</sup> अस्याक्षरार्थस्तु ; — अकामतः कृतं कर्माति-कम्य हन्यादेवेति ।

[अस्मिन् कल्पे देवता]

सजूर्जा हुति: — वैकृतोपदेशस्य प्रधानार्थत्वात् उभयकाळेऽ-प्यमिजीतवेदा देवता ।

आग्नेयं जा-भयत्र—होमे॥

[पुनः पशुक्षयाजुनृत्तौ थिशेषः अथाप्यशान्तौ विरतिश्च] ( स्र ) <sup>6</sup> अनारमत्यग्ने दुक्शिततनो जुषस्य स्वाहेति

<sup>1</sup> प्रजां बहुलामि-घ. 2 दिधकु-ख. ग. 8 वत्येवं पशू-छ. 4 मुच्यते-घ. मुपिद्दयते-छ. 5 अक्षरा-घ. 6 पुनरप्यविरमति रुद्दे द्वादशाहमनेन. मेम्ब्रणाज्येनैन जुहुयात् । ततः परमप्यनुपरमे न सक्षेत्-नाद्रि येत कर्मतावैतव कृतेन स्वयमारंस्थिति । न चदारंस्यिति प्रवलादष्टप्रयुक्तत्वाजैतादशेन कर्मणाऽसी शक्यारमण इत्यालोच्य अनुगुणमारभेत । न च कर्मानर्थक्यम् ! भवान्तरेऽपि फलदानोपपत्तेः (ह).

# द्वादशाहमाज्येन हुत्वा तत ऊर्ध्वं न स्रक्षेत्।।।। १३।। २६।। १३३१।।

ंचतुर्दशी खण्डिका

(मा) अनारमति रुद्र-सजारित्यस्मिन् होमे क्रुतेऽपि <sup>1</sup>पुनर्यदि मरणं भवेत् पश्नां ज्वरादिना अग्ने दुश्शीर्ततनो इति पूर्वोहुतिः ।

[कालद्वयवर्तिकर्मसमुदायोग्निहोत्रशब्दार्थः]

आग्नेयमुभयत्र सायमुपकमं प्रातरपवर्गमग्निहोत्रं सूत्रकाराणां मतम् । सायमादिकामो द्रव्यनियमश्च ।

मीमांसकनां तु कर्मनामैवाग्निहोत्रमिति न समुदायस्य । तेषां [मीमांसकपक्षः तत्पक्षे सायमुपक्रमत्वानियमः]

यस्मिन् कस्मिन् वा होमे आरम्भः।

[विरमणवचनस्यारायः]

न सूक्षेत्-न कुर्योदादरं पुनइशमनार्थं कर्मकर्जुमिति शेषः।

[पूर्वकर्मणाऽनिष्ठफलमतिः]

महानधर्मः पशुक्षयकरस्तीक्ष्णाभिसन्धिमया कृत इति ।

[प्रतिषिद्धानुष्ठानजमनिष्ठफलम्]

अधर्मफलेऽनापि शास्त्रलक्षणेन भवितव्यम् ।

[शान्तिकर्मनरर्थक्यपरिहारः]

न कमीनर्थक्यम् <sup>2</sup> अप्रमादकृतो ह्यधर्मः अल्पो वा तस्य प्रति-बन्धनं करोति तस्कर्म ? सजात्यन्तरे फलं प्रयच्छति ।

<sup>1</sup> पुनः पुनः-स्त्र. ग. 2 कृतो ह्यधर्मः-स्त्र.

<sup>1</sup> धर्मोऽपिचेन्महताधर्मेणाभिमृतो जात्यन्तरे <sup>2</sup> पशूनां मरणं नियच्छति । एवंसर्वत्र काम्येषु । रुद्रो-ज्वरः । हरणं-शमनम् <sup>3</sup>॥

## [कर्मसमुदायपरत्वसमर्थनं सायमुपक्रमत्वादिच]

(वृ) सायग्रुप-नियमश्र-अस्यार्थः ;—यत्सायं जुहोति रेत एव तिसञ्चति प्रैव प्रातस्तनेन जनयति ' इति सायं रेतस्सेकपूर्वकं प्रातः <sup>4</sup> कालीनेन जनयतीति दर्शनात् । उभयकालवर्तिकर्मसमुदाय-स्यैककार्योत्पादकत्वम् । ततश्च कालद्वयवर्तिकर्मसमुदायवचनत्वाद्गि-होत्रशब्दस्योभयकालवर्तिप्रयोगसङ्कल्पं सायंकाले कृत्वा पश्चात्काल-भेदेन प्रयोगभेदसङ्कल्पः । किंच आधानानन्तरं सायंकालेष जिपाता-दिभिहोत्रमारप्स्यमान इत्युक्ताऽथ सायमभिहोत्रं जुहोतीति सूत्रकारवचनाच सायमुपक्रमत्वम् । अतः सायंकाले कामसङ्कल्पो दध्यादिद्वन्ध-नियमश्च।

## [सायंहोमनामधेयतापक्षारायः]

मीमांस-यस्येति, अस्यार्थः ; तस्मादमये सायं ह्यते स्यायं प्रातः ' इति तुल्यबदुत्पत्तेः कर्मभेदात् । ' यदमये च अजपतये च सायं जुहोति ' इत्यमिदेवतासंबन्धेन प्रवृत्तिनिमित्तेन सायंहोमनामधेय-मिम्रहोत्रशब्दः। प्रातहींमेऽपि संस्रष्टहोमेऽमिदेवतासंबन्धेन प्रकृतिनिमित्तेन अमिहोत्रशब्दः कर्मनामधेयम् । ततश्चोभयोः प्रत्येकनामधेयत्वे तन्ननिर्देशात् अमिहोत्रं जुहुयात्स्वर्गकाम इत्यादिना अधिकारसंबन्धा-वगमादन्योऽन्यनिरपेक्षत्वात् ।

# न सक्षेत्-श्रं कर्म--द्वादशाहादूर्ध्वम् ।

<sup>1</sup> धर्मोऽपि चायमिह महता धर्मेणाभिहत इति—ज. धर्मोऽपि चेह—च.
2 रे अमारणं पश्नां करोति—ज. 3 मारणं शमनम्?—च. 4 कालेन—छ.
कालेऽनेन—ग. 5 पनीताग्नि—छ.

न कुर्या-कर्म-कर्तुमिति शेषः।

[शान्तिकर्मणाप्यगरिहार्यानिष्टसंभवः शान्तिकफलं च] यस्मात्—

महान-कृत इति — तीक्ष्णः अभिसन्धिर्यस्याधर्मस्य स तीक्ष्णा-भिसन्धिः । उत्राभिसन्धि पूर्वकृतो धर्मः पशुक्षयं करोति । शमनोर्थे कर्मणि कृते किमिति पुनः क्षयः १ इत्याशङ्कचाह—

अधर्मफ — वितच्यम् — अनर्थफलाभिस<sup>1</sup>न्धिरहितमपि प्रतिषिद्धं कर्म पूर्वजन्मकृतमेव गोमरणादिप्रत्यवायं जनयस्येव । एवमपि :—

न कमीन-तिबन्धनम् ;— <sup>2</sup> अममादकृतः बुद्धिपूर्वं कृतः अस्पो हि तस्य प्रतिबन्ध<sup>3</sup>नं तत्कर्म-शन्तिकर्मे करोति । बुद्धिपूर्वं कृतस्य महतो <sup>4</sup>ह्यधर्मस्य बलवता न प्रतिबन्धनसम्थं शान्ति-कर्म । पूर्वजन्मकृतेन महताऽधर्मेण पुनः पुनर्ष्रियमाणेषु कृतस्य शान्ति कर्मणः <sup>5</sup> फलासाधनत्वादानथेक्यमिति चेन्न—

सजात्यन्त-च्छिति-सधर्म<sup>6</sup>दशान्तिकरो जात्यन्तरे <sup>7</sup>स्वफलं साधयति । शास्त्रीयस्य कर्मणोऽवदयं फलसाधनत्वास्कालनियमाभावात् ।

धर्मोऽपि-नियच्छति—यद्यपि धर्मोऽपि शास्त्रस्थणत्वा-त्फलसाधकः ; तथाऽपि प्रबलाधर्माभिभूतत्वात् जन्मान्तरे पश्न्नां मरणा-मावं करोत्यव ।

[अन्यत्रातिदेशः]

एवं सर्वेषु काम्येषु—हष्टफलेषु शान्तिकर्मसु इह जन्मनि फलानुत्वत्ती जन्मान्तरे फलोत्पत्तिसंभवादविरोधः॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> निधपूर्व कु—छ. <sup>2</sup> प्रमादकृतः अबुद्धिपूर्व कृतः—घ. छ. <sup>3</sup> नधनं करोति—घ. <sup>4</sup> प्यधर्मस्य—घ. <sup>5</sup> फलसाध ?—खा. ग. <sup>6</sup> इशान्ति करोति—ख. ग. छ. <sup>7</sup> फलं सा—ख. ग.

(सू) पयसा 1 पशुकामस्य जुहुयात् दभ्नेन्द्रिय-कामस्य यवाग्वा ग्रामकामस्यौदनेनान्नाद्यकामस्य तण्डुलैरोजस्कामस्य । बलकामस्येत्येके । मांसेन यशस्कामस्य सोमेन ब्रह्मवर्चसकामस्य आज्येन तेजस्कामस्य ॥ १॥ २७॥ १३३२॥

[पयोहोमे विशेषः इन्द्रियादिशब्दाधश्च]

(भा) पयिस नित्ये कामः । इन्द्रियं शुक्रम् । <sup>2</sup> श्रामा भूमिप्रदेशः । केचित्तु श्रामकूट<sup>4</sup>कं श्राम इत्याहुः । अन्नकामोऽनाद्यकामः । <sup>5</sup>केचिद्भोक्तृ शक्तिम् । परस्य येन सहते वीर्यं स ओजो गुणः । बरूं प्राणः । यशः ख्यातिः । ब्रह्मणा व्यातिर्ब्रह्मवर्चसम् । <sup>8</sup> तेजोदीिसः

[पयोहोमे नित्य एव कामनेत्यत्र मानम्]

(च) पयसि नित्ये काम इति — रौद्रं गवि दक्षिणत उपस्जिति इत्यादिदोहधर्माणां <sup>9</sup> नित्यवदुपदेशात् आश्वलायनेन पयसा नित्यहोम इति वचनाच पयसा पशुकामस्येति नित्यकर्मसाधनम्ते पयसि पशुकामः।

अन्नका-मः---ओदनेनानकाम इत्यर्थः । केचिद्भोक्तृशक्तिम्--अनाद्य<sup>10</sup>ताहुः॥

(स्) प्रतिषेकं यवागूं श्रपयति ॥२॥२८॥ ॥१३३३॥

<sup>1</sup> पयसो नित्यस्यैव सित कामे फलवचनम् । अन्य सर्वे गुणकामा इति शेषः (१). 2 न ग्रामो - घ. 8 देशः ; तत्कामः - च. 4 कुटं ग्रा - च. 5 केचन भोजनशक्तिः - इ. च. 6 ते तेजः ओजस्सगुणः - क. तेजसःओ जो - च. इ. 7 णः - ख. श. च. ब्राह्मणख्या - क. इ. 8 दीप्तादीप्तिः - क. 9 वस्प्रत्यक्षेत्रपदेशात् - ख. वस्प्रकाष १ - श. 10 व्यक्तित्याहुः - ख. श.

- (भा) प्रतिषेकं प्रतिषिच्य प्रतिषिच्य पुनः पुनरुद्केन <sup>1</sup>यवागू-श्रपणम् ॥
- (वृ) प्रतिषेकिमिति कियासमिहारे णमुल् प्रत्ययात् पुनः-पुनरुदेन प्रतिषेकः॥
- (स्.) <sup>2</sup>शृतां यज्जुषा प्रतिषिश्चति ॥३॥२९॥ ॥१३३४॥
- (भा) यथा<sup>3</sup> रुक्षणं पाक उक्तोऽियहोत्रस्य न शृतं कुर्योदिति। ⁴तथाभूतामपां स्तोकेन⁵ प्रतिषिञ्चति हरस्त इति ॥ १३३४॥
- (स्.) एवं मांसम् ॥ ४ ॥ ३० ॥ १३३५ ॥
- (स्.) <sup>6</sup>नाज्यं प्रतिषिश्चति हरस्ते मा विनेषमिति द्वे दर्भाग्रे प्रत्यस्यत्येकं वा ॥५॥३१॥ ॥१३३६॥

[प्रतिषेधप्रतिषेधाशयः मानं च]

- (भा) युगपद्दर्भामे प्रतिषेकप्रत्याञ्चायः । श्वतं हि तदिति वचनात् । ॥ १३३६ ॥
- (स्) न द्घ्यधिश्रयति शृतं हि तत्। न प्रतिषिश्चिति प्रतिषिक्तं हि तदातश्चनेनेति विज्ञायते ॥ ६॥ ॥ ३२॥ १३३७॥

[पाकरहितद्ध्यादेः प्रतिषेकप्रतिषेधस्याद्यय उपदेशमतं च] (मा) <sup>7</sup> गृहे श्रुतेन द्रधा होमः क्षिप्तातञ्चनेन<sup>8</sup>। द्ध्यादीनां पाक-

<sup>1</sup> यवागूं श्रपयन तूष्णीमुदकेन प्रतिषिच्य श्रपयित (ह). 2 ततदश्यतां सतीं पुनर्यजुषा हरस्तेमाविनैषमित्यनेन प्रतिषिज्ञतीत्यर्थः (ह). 3 था श्रतं लक्षणम्-डःश्तां यथा—च. 4 यथा श्रू—च. 5स्तोकेन हरस्त इति-च. 6 आज्यं न प्रतिषिज्ञति तत् स्थाने तु दर्भाग्रे प्रत्यस्यित (ह). 7 गृहश्यतेन—ख. ग. 8नेन च-च.

पतिषेषादेव पाकवर्तिनामि निवृत्तौ सिद्धायां प्रतिषेकप्रतिषेषादिभि-चौतनपर्यभिकरण मूमिप्रतिष्ठापनादीन्यदृष्टार्थानि दृध्यादिष्विपि कर्तन्यानीति दर्शयति । उक्तं च भरद्वाजेन 'यदन्यदिषश्रयणात्प्रति-षेकाच तत्सर्वं भवतीति '। न तथोपदेशः ।

(वृ) न तथोपदेश इति ;—द्रव्यान्तराणां पयोविकारत्वाभावाल
 दथ्यिश्रयतीत्यिधिश्रयणग्रहणं सर्वपाकोपलक्षणार्थिमिति ॥

(सू) <sup>1</sup> एवं तण्डुलानोदनं सोमं च ॥७॥३३॥ ॥१३३८॥

<sup>2</sup> आज्येन तण्डुलैरोद्नेन सोमेन वा जुहुय। बस्या-प्रतिषेक्चं स्यात् ॥ ८॥ ३४॥ १३३९॥ <sup>3</sup> आज्येन तेजस्कामः संवत्सरं जुहुयाद्वाद्याहं वा ॥ ९॥ ३५॥ १३४०॥

[तेजस्क.महोमे कामनायां विशेषः तद्विवरणं च]
(भा) <sup>4</sup>अप्रतिषेक्यं तेजस्कामादीनाम् । तेषां नाज्यादिषु कामः।

सायं होमे द्रव्योत्पत्तिकाले द्रव्यकामः । संवत्सरे त्वेककामः ।

(वृ) अप्रतिषेधे—कामः,—प्रतिषेकाभावात्तेषां आज्येन तण्डुलेरो-दनेनेति <sup>6</sup> अप्रतिषेकिनिमित्तमात्रे द्रव्यस्य विधानान्न तेजस्का<sup>6</sup>मनादि-राज्यादिषु । सायहोमे द्रव्योत्पत्तिकाले द्रव्यकाम इति ।

¹ एवं—नाधिश्रयति न प्रतिषिचतीत्वर्थः । अधिश्रयणप्रीतिषेधादेवाप्रतिषेके ।सिद्धे पुनस्तत्प्रतिषेधात्ततोऽन्येषां श्रपणसहभुवां ज्वलताऽवेक्षणादिनामनिवृत्तिः । तथा च दध्यादि प्रकृत्य भरद्वाजः ; यद्न्यद्धिश्रयणात् प्रतिषेचनादि सर्व तत्क्रियत इति (रु). ² यस्य तेजस्कामादेरप्रतिषेक उक्तः स एतेषामप्रतिषक्यणामन्यतमेनैव ज्ञहुयाच तु पयोयवाग्वादिना प्रतिषक्यण । तत्र त्वाज्यादिगुणकामा न भवन्ति (रु) अतिषेक्यम् १ क्मंवंषम्यादनुसन्धातन्यम् (रु). ⁴ प्रतिषेक्यम् १ क्व. ५ प्रतिषेक १ क्व. ७ स्कामादिराज्यादिषु कामः क्छ.

सायं-काम इति—यज्ञाङ्गादौ यज्ञकामिति न्यायात्। संवत्सरे त्वेककाम इति—आज्येन तेजस्कामस्संवत्सरं जुहुयादिति संवत्सरहोमेनैकः कामः साध्यते तथा।

(सू) <sup>1</sup>न राजन्यस्य जुहुयात् ॥ १० ॥ ३६ ॥ ।। १३४१ ॥

> होमकाले <sup>२</sup>गृहेभ्यो ब्राह्मणायात्रं प्रहिणुयात्तेनो-<sup>३</sup>हैवास्य हुतं भवति ॥ ११ ॥ ३७ ॥ १३४२ ॥

[राजन्यस्याग्निहोत्रविरहिप तत्फलसिद्धिः]

(भा) द्वादशाहे च घार्यन्तेऽअयः क्षत्रियस्य । होमप्रत्यान्नायो गृह-पकमन्तरम् । नान्यत आनीतं दीयते ब्राह्मणार्थम् । तेनास्य हुतं भवति । <sup>4</sup>उह एव निपातो ब्राह्मणे ॥ १३४२ ॥

(शृ) हाद्-ग्रयः आज्यहोमेन। न <sup>6</sup>तुल्यविकल्पः। अभ्यासम्-यस्त्वे फल्रम्यस्त्वात् यथा कर्माभ्यास <sup>6</sup> इति सत्रे घार्यन्तेऽम्रयः क्षत्रियस्य । नित्यहोमस्थाने ब्राह्मणभोजनविधानात् प्रणयनाभावात् स्त्रान्तरेऽजस्रधारणाच । गतश्रीवित्रत्यं धार्यते ।

> होमप्र-णार्थम् -- गृहेभ्य इति वचनात्। तेना-वति--दोनेन।

उहए-सणे-तेनोहैवास्येति ब्राह्मणपाठः । निपातानामानर्थ-क्येऽपि न दोषोऽर्थवादवत् ॥

<sup>1</sup> राजन्यस्यामिहोत्रनिषेधेऽपि गतश्रीत्वादाहवनीयो नित्यो धार्यते (६).
2 ग्रहेभ्य इत्यनेन ग्रहे पाक्यतामन्नस्य दर्शयति । होमकाले ग्रहेभ्योऽपाकृष्यानं न्नाह्मणाय प्रहिणुयात् प्रदिशेत् । उ. ह. इति निपातसमुदायः प्रसिद्धौ । तेनैवास्य हुतं भवति—स होमप्रत्याश्राय इत्यर्थः (६). 8 मत्याषाढः पर्वण्यमिहोत्रं कण्ठत एवाह । 4निपाता, 6 न तु विकल्पः—घः छः 6 इतिस्मृतेः । धार्यन्ते नित्य-छः

# (स्) <sup>1</sup> नित्यमग्नचुपस्थानं वाचियतन्यः ॥१२॥ ॥३८॥१३४३॥

[अत्रयुपस्थानशब्दार्थे पक्षभेदः]

(भा) <sup>2</sup>नित्यं—यत्पक्षे पक्षे भवति तत् नान्यद्भवति । यथा प्रथम-मग्न्युपस्थानं तद्वाचयितन्यो नित्यकालमध्वर्युणा, समिदाहरणाादिमार्ज-नान्तमित्युपदेशः । उप<sup>3</sup>स्थानमात्रं न्यायः॥

[भाष्येनित्यपदार्थविवरणे विशेषः]

(वृ) नित्यं-द्भवति-पुरस्तादमीहोमीयया पूर्वपक्ष इत्यादि पक्षभेदेन यद्वचवस्थितं तद्वर्जियित्वा ।

[राजन्येन वाचियतव्यपश्चयोराशयः]

यथा-युणा--उपप्रयन्त इत्येतद्वाचयितव्यो नित्यकालमध्व-युणा राजन्यः।

समिदा-देशः— होमाभावात्समिदादिनिवृत्तावपि <sup>4</sup>मन्त्रान्तप्रयो-गसंभवात्सर्वयाजमानोपलक्षणार्थे उपस्थानशब्दः।

उपस्थान न्याय इति— सर्वोपस्थान⁵वाचनं पक्षिकस्यापि नित्यमग्न्युपस्थानं वाचयितव्य इति संबन्धः ।

(स्) ँ <sup>७</sup> यो वा सोमयाजी सत्यवादी तस्य जुहुयात् ॥ ॥ १३॥ ३९॥ १३४४॥

(भा) उभयगुणस्य <sup>7</sup> हूयते ॥

[अस्तिराजन्यस्यापि नित्याग्निहोत्रम्]

(वृ) उभय-ते सामयाजी सत्यवादी च राजन्यो यदि तस्य जुहुयादेव। न ब्राह्मणान्नदानम्।

<sup>1</sup> अञ्चयस्थानं तु मन्त्रमध्वर्युणाकाले काले वावियतन्यः (रु). 2 इदं न दृश्यते—ख 3 स्थापन—ङ. 4 तन्मात्राङ्गप्र—घ. 5 वावने—छ. 6 य एवमुभय-गुणो राजन्यस्तस्य जुदुयादा । 7 भूयते १—ख.

## (स्) <sup>1</sup> अहरहर्यजमानः स्वयमग्निहोत्रं जुहोति॥ ॥ १४॥ ४०॥ १३४५॥

[नित्याग्निहोत्रविधौ स्वयंशब्दार्थः]

- (मा) अहन्यहिन सायंप्रातः ॥ स्वयम्—साङ्गं उदकाहरणादिभिस्सह ॥ [अहरहः स्वयंशब्दयोभीवः]
- (वृ) अहन्यह-भिस्सह—नैकस्मिन् काले। प्राप्तकाल एव उभय-कालकर्तव्यत्वादिमहोत्रस्य। यजमान इति सिद्धेऽपि स्वयंग्रहणादेघोदका-बाहरणमपि स्वयमेव।
- (स्) <sup>2</sup>पर्वणि वा ॥१५॥४१॥१३४६॥ [पर्वणि वेति विधेः पर्यवसानम]
- (मा) पर्वाण वा पर्वसन्धौ ॥ अन्येष्वनियमो होतुः ॥
- (वृ) पर्वसन्धौ--सिन्धमदहोरात्रे । अन्येषु--अहस्सु ॥
- (स्) <sup>3</sup> ब्रह्मचारी वा जुहुयाद्वह्मणा हि स परिकीतो भवति । श्वीरहोता वा जुहुयाद्वनेन हि स परि-क्रीतो भवतीति बहुचब्राह्मणम् ॥१६॥४२॥ ॥१३४७॥

पद्यदर्शा खण्डिका ॥

<sup>1</sup> अथ अग्निहोत्रस्य कर्तृविकल्पानाहः अहरहर्नि-खम् (६).
2 अपर्वणि तु वश्यमाणो ब्रह्मचार्यादिरिखर्भः तथाः च आश्वलायनः पर्वणि स्वयं जुहुयादपर्वणि त्वनियम इत्यपरम् । तथा च काल्यायनः (६). <sup>3</sup> ब्रह्मचार्यत्रनित्वासी गृह्यते ब्रह्मणा हि स परिकीत इति लिङ्गातः । वोधायनश्वाह पृत्रोऽन्ते वासी वेति । योऽप्रयाधेय एवर्तिकेत परिगृहीतः स क्षीरहोता धनेन हि स परिकीत इति लिङ्गात् । हारीतश्वाह योऽस्याग्रीनाधत्ते स क्षीरहोता । हयमप्येतन्मतमाश्व. लायनस्य । अपर्वण्यपीत्यपरम् । अविशेषात् शाखान्तरीयविधित्वाच । तत्र प्रथमी वा शब्दो वैचित्रवार्थः । याज्यमोनन सह विकल्पार्थी वा (६).

[ब्रह्मचारिपदार्थः होमे पक्षान्तरं क्षीरहोत्तपदार्थेमितिभदश्च]
(भा) यो वोत्तरत्रोच्यते ब्रह्मचारी -- यस्याध्यापनं करोति। स जुहोति।
स हि ब्रह्मणा परिकृतिः। पर्वण्यपि केचित् । क्षिरहोता-यस्यामिहोत्राय
प्रथमं 2 दुग्ध्वा गौर्दायते। अमिहोत्रशेषक्षीरभृत इति केचित्। अन्येन
येनकेनचिद्धनेन मृत इति केचित्।

इति श्रीमदापस्तम्बश्रौतधूर्तस्वामिभाष्ये षष्ठे चतुर्थः पटलः ॥

(वृ) ब्रह्मचार्यादिः--ब्रह्मचारी वेति विकल्पवचनात् । पर्वाणे वेत्यस्मिन् पक्षे अन्येष्विनयत कर्तृता ।

स हि-क्रीतः—स हि ब्रह्मणा वेदेन परिकीतः। [भाष्यदर्शितपश्चेषु हेतवः]

पर्वण्य-चित् -- व्रह्मचारी वेत्यविशेषण विकल्पाभिषानात्। पर्वण्यपि यजमानेन विकल्पः। अन्यत्रापीति केचित्।

क्षीर-दीयते--यां प्रथमां अग्निहोत्राय दोग्घीति अग्नि होत्र<sup>5</sup>शेषमात्रवृत्त्युपजीवनार्थं यो होमं करिष्यति सः।

अग्निहो-चित्—धनेन हि स परिक्रीत इति धनमात्रनिर्देशा-दिस्मन् पक्षे क्षीरहोतेति शब्दो धनमात्रपरि<sup>6</sup>क्रयोपलक्षणार्थः । तत्पक्षे गेरिप परिक्रयद्रव्यत्वात्पयसा होम<sup>7</sup>संभवात् ।

इति श्रीरामाधिवित्कृतायाम् धूर्तैस्वामिभाष्यवृत्ती षष्ठे प्रश्ने चतुर्थः पटलः.

 $<sup>^1</sup>$  ब्रह्मचार्यादि:-ख. ग.  $^2$  दुग्धागौ-ख. ग. घ. दुग्धन्दी-च.  $^3$  अन्नन-छ.  $^4$  कर्तृकताऽपि-ख. ग. घ.  $^5$  इदं न दश्यते-छ.  $^6$  पिर-कियोप-घ.  $^7$ वादिति-ख. ग.

### [उपस्थानाधिकारफलम्]

# (सू) <sup>1</sup>अग्नयुपस्थानं न्याख्यास्यामः ॥१॥१॥ ॥१३४८॥

(भा) अमग्रुपस्थानाधि<sup>2</sup>काराद्यान्युत्तरत्रो<sup>8</sup>च्यन्ते <sup>4</sup> समिदाधानादीनि <sup>6</sup> तदक्कं नामिरुपस्थेय इत्यत्र तेषामप्यिकया । उपदेश उद्ध<sup>6</sup>रत्येवमादि <sup>7</sup> याजमानमुपस्थानाक्कम् तस्योपस्थान प्रतिषेघे प्रतिषेघः । अमग्रुपस्थानं जपतीत्यत्र सर्वस्य जपः ॥

### [मान्त्राणामुपस्थानाङ्गताहेतुः]

(वृ) अग्नगुप-क्रिया— 'उपस्थेयोऽमी ' इत्युपक्रम्य 'मनुष्यायेन्वै योऽहरहराहृत्याथैनं याचिति ' इति श्रवणात् सर्वप्रत्यगाशिषां याचना रूपाणां उपस्थानाङ्गता ।

## [याजमाननिवृत्तेरधिकारफलत्वोपपत्तिः]

उप-षेध:—न प्रातरिति प्रातःकारे उपस्थाने प्रतिषिद्धे सर्वयाजमाननिवृत्त्यथै<sup>8</sup> उपस्थानाधिकार इति ।

अम्रचुप-स्य जपः -- प्रवसतस्सर्वस्य जप् इत्युपदेशः ॥ (सू) <sup>9</sup> उपतिष्ठत इति चोद्यमाने आहवनीयमेवोप-तिष्ठेत । वचनादन्यम् ॥ २ ॥ २ ॥ १३४९ ॥

[उपस्थाने विशेषः तद्विवरणं च]

(मा) उपतिष्ठत इति<sup>10</sup> सामान्यचोदनायां यत्राऽप्यन्योऽधिकृतः

 $<sup>^1</sup>$  अधिकारप्रदर्शनं मुखग्रहणार्थं अम्रशुपस्थानवदत्र समिष इत्यादो विशिष्ट कर्म सम्प्रत्ययार्थं च (क).  $^2$  धिकाराणाद्याः  $^2$  पा  $^3$  न्यते?—क. इ.  $^4$  तानि – सिम-स्त. ग. घ. समाधानादीनि—इ. धानाादिमा—क.  $^5$  दीन्यपितानि—ज.  $^6$  रत्येव—ग.  $^7$  यजमान  $^2$  क. ग. इ.  $^8$  निवृत्तिः  $^9$  आंसम्बधिकारे अविशेषितायामुपस्थानचादनायां आह्वनीयमेनोपतिष्ठेत वचनादन्यं गार्हपत्यादिकम् (क).  $^{10}$  इति चौद—ज्

तत्राप्याहवनीयस्य । वचनादन्यस्योपस्थानम् । अन्यत्र त्वन्तरेणापि वचनं एकस्योक्तं सर्वेषां भवति । <sup>1</sup>यथाऽग्रेस्तृणान्यपिचनोतीति तृणाप-चयनं सर्वेषाम् ॥

(व) उपातिष्ठत-धिकृत--गार्हपत्यमुपतिष्ठते गृहान् प्रेक्षते पश्चन् वेत्यादि ।

तत्राप्याहवनीयस्य--उपस्थानं प्राजापत्यतृचाादिभिरित्येवमर्थं आहवनीय<sup>2</sup>मुपातिष्ठेतेति वचनम् ।

वचना-नम्—द्विपदाभिर्गार्हपत्यमुपतिष्ठते इत्यादिषु । अन्यत्रत्व-षां भवति —अन्यत्रेत्युपस्थानव्यतिरिक्तकर्मणि एकस्योक्तं सर्वेषां भवति ।

यथा अग्रे-नं सर्वेषाम्-अग्रीनाम् । एकवचनचोदितमपि

(सू) <sup>३</sup> उत्तरामाहुतिम्रपोत्थाय कवातिर्यङ्ङियोप-तिष्ठेत ॥३॥३॥१३५०॥

[उपस्थान एवान्यो विशेषः]

(भा) उत्तामाहुति हुतां प्रति अग्निसमीपे उपोत्थानमुपस्थानम् । कवातिर्थक्डिव-ईषात्तिर्थक्डिव ॥ १३५०॥

(वृ) उत्तरामा—स्थानम्—उत्तरामाहुतिमुगेत्थायेति न संबन्धः आहुतेरुपस्थानासंभवात् । <sup>4</sup> तत उत्तरामाहुति हुताामित्यन्वयः । आग्नि-<sup>5</sup> सभीप उपस्थानमिति चाध्याहारः ॥

<sup>1</sup> यदाम्न-ग. 2 मेबोपति-ग. 8 उत्तरामाहृतिं प्रति आह्वनीयसमीपे उत्यायत्यर्थः । ईषत्तियं कुखस्सन् आर्धे प्रति ईषदाभिमुखः स्थितस्सानिति यावत् । भेत्रापेत्थानवचनात् अन्यत्रासीनाविधावार्सान एवोपतिष्ठते (६). 4 अत उ-ग. 5 पमप-ग.

## [कवातिर्यंक् खरूपे प्रामाणिकसंमितः]

कवातिर्यङ्डिव-ईषत्तिर्यङ्ङिव----पार्श्वनापस्थानमित्यर्थः भवस्वामिमतात् ॥

(सू) उपप्रयन्तो अध्वरमिति <sup>1</sup>षद्भिः ॥ ४ ॥ ४ ॥ ॥ १३५१ ॥

अग्रीपोमाविमं सुम इति सप्तम्या पूर्वपक्षे । <sup>2</sup> ऐन्द्राग्रया सप्तम्याऽपरपक्षे ॥ ५॥ ५॥ ५॥ १३५२॥

(भा) इन्द्राभी रोचना दिव इत्यपरपक्षे सप्तमी । <sup>3</sup>सप्तम्याष्टम्येति <sup>4</sup> च सङ्ख्याविराधात् अष्टाभिरेवोपस्थानम् ॥ १३५२ ॥

(सू) दिधकाव्णो अकारिषमित्युभय<sup>5</sup>त्राष्टम्या-॥६॥६॥१३५३॥

> ममाग्ने वर्चो विह्रवेष्वस्त्वित चतस्नः <sup>6</sup>पुरस्ता-दग्नीषोमीयायाः पूर्वपक्षे । तथैन्द्राग्नचाअपरपक्षे ॥ ॥ ७॥ ७॥ १३५४॥

<sup>1</sup> आहवनीय मुपतिष्ठत इति शेषः (र). 2 उभावामिन्द्रामी इत्यनया; प्रकरणात्; एवमेव सत्याषाढः । तस्मात् पूर्वांसु षट्सु पठिता सैव पुनरावर्तनीया (र). 3 ममी अष्टम्येति—उ. मम्या अष्ट—क. 4 ति सङ्ख्या—छ. 5 उभयोः पक्षयोः (र). 6 सप्तम्याश्च पुरस्ताचनस्र एता उपस्थानार्थाः स्त्रुरित्यर्थः । जपार्था एता नोपस्थानार्थाः इति केचित् । तद्युक्तम्; उपस्थानाधिकारात् । मातरवनेके चतस्रोऽमीषोमाविमं सुम इत्येषेत्यत्रोपस्थानार्थन्तायाः व्यक्तत्वात् । ममान्न वर्ची विद्वेष्यित जिपत्वेति क्वविद्विशेषप्रदर्शनाच ॥ तथा चतस्रिभिष्पतिष्ठतेत्येव सत्याषाढभरद्वाजौ ॥ तत्र त्वादितः षड्भ्योऽनन्तरमताश्चनस्र उक्ता ततोऽमीषोमीयैन्द्रामयौ पक्षवशादेकाद्व्यौ नियम्येते ॥ ततो दिधकाव्ण्ण इति द्वाद्ययेत्यन्नीकः पर्यनुयोज्या विचित्रत्वास्याक्ष्यायाः (र).

[ममाग्न इत्यादेरतुपस्थानार्थत्वे हेतुः]

(भा) 'ममाग्ने वर्च' इति चतस्रो (जिपत्वा) जपति । प्रत्यगाशिषो मन्नान् जपत्यकरणानिति परिभाषितत्वात् । पुरस्ताचतस्रभिरिति तृतीयया निर्देशाच नोपस्थानमाभिः ॥

(वृ) ममाग्ने चितत्वात् — ममाग्ने वर्च इति चतसृणां उपप्रयन्त इति षट्का नन्तरिनवेशेऽपि सप्तम्याष्टम्येति करणनिर्देशादुप स्थान-मन्त्रेषु सप्तमीत्वमष्टमीत्वं च निर्दिश्यते । अतश्च ममाग्न इति चतस्रो जपति । प्रत्यगाशिषो मन्त्रान् जपत्यकरणानिहि परिभाषितत्वात् ॥ ॥ १३५४॥

[भाष्यं जिपत्वेति पदप्रयोजनम्]

(वृ) पुरस्ताच-नमाभिः—चतस्रभिः । किं तु जप एव । भातरवनेके तु ममाभ्रे वर्ची विहवेष्वस्त्विति चतस्र इत्येतावतापि <sup>3</sup> जपत्वे सिद्धे जित्वेति वचनं प्रातरवनेकेन प्रातरुपस्थेय इति कृत्स्वस्योपस्थाने विनियो<sup>4</sup>गार्थम् ॥

(सू) अग्न आयूंषि पवस इति षड्भिः संवत्सरे <sup>5</sup> संवत्सरे सदा वा ॥८॥८॥१३५५॥

(भा) यदा षड्भिराग्निपावमानीभि<sup>6</sup>स्संवत्सरे संवत्सरे <sup>7</sup> उपस्थानम् तदा संवत्सरान्ते संवत्सर एव तदुपस्थानं नियम्यते वीप्सावचनस्यार्थ-वत्त्वाय ॥

यदापि सदा तदाऽपि न <sup>8</sup>मासनियमः पूर्वपक्षेऽपरपक्षे इति नियमात् ॥ १३५५ ॥ विष्सासाफल्योपपादनम् ]

(वा त्वाय- - संवत्सर इत्येतावत्युक्ते प्रथमसंवत्सर एव

1 नन्तरंनि 11. 2 स्थानाकरणम-ग. 3 जपे-छ. 4 गात्-ग. 5 प्रतिसंवत्सरं सकुत्सकुदेताभिराहवनीयमुपतिष्ठते सदा अहरहर्वा-(रु). 6 नीमि-स्संवत्सर उपस्थानसंवत्सरान्त एव-च. 7 नं संवत्सरान्त एव-क. 11. 8 मासा-निय-क.

प्रामोति । सर्वदा प्राप्तौ संवत्सः प्रहणमनर्थकम् । वीप्सायां सत्यां प्रति-संवत्सरमावृत्त्या संवत्सरान्त एव सक्कत्सकृदिति गम्यते ।

## [मासान्त उपस्थानविरहोत्र उपपत्तिः

- यदा-नियमात्—अस्यार्थः—मासनियम इति संवत्सरवन्न मासान्त उपस्थानम् । संवत्सरवन्मासस्याचोदितत्वात् । 'षड्भिरुत्तराभि-रुपतिष्ठते द्वादरा संपद्धन्ते ' इति उपप्रयन्त इत्यादिभिस्समानविधानात् । सदाराज्दाविरोधाच । अतः प्रत्यहमाप्तिपावमानीभिरुपस्थानं सदापक्षे मासनियम इत्यर्दाभेपीयायाः पूर्वपक्षे ऐन्द्राम्या अपरपक्ष इति पक्ष-भेदन प्रतिमासं ज्यवस्थयोपस्थानसिद्ध्यर्थः ॥
- (सू) पवमानहवींषि वा संवत्सरे संवत्सरे निर्व-पेदेतासां स्थाने ॥ ९ ॥ ९ ॥ १३५६ ॥ [ण्वमानहविषां दक्षिणापूर्वकल्पनाविरोधश्च]
- (भा) पवमानहवीं ष्यन्वाहार्यदाक्षिणानि समानतन्त्राणि एतासां स्थाने केचिच्छतमानदक्षिणानि पूर्ववदिहापि हविषामुक्तत्वात् । तानि च सदापक्षे न रुभ्यन्ते ॥ १३५६॥
- (वृ) पवमान-भ्यन्ते अन्वाहार्यदक्षिणानीति अधानप्रकरणे शतमानोपदेशति । नानातन्त्रत्वविधानाभावात्समानतन्त्राण्येव ॥

केचिच्छत-क्तत्वात्—तासां शतमानदक्षिणात्वात्। तानिच-भ्यन्ते —पुनम्संवत्सरवचनात्।।

- (स्) आयुर्दा अग्न इति सिद्धमा<sup>8</sup>चित्रावसोः॥१०॥ ॥१०॥१३५७॥
- (भा) आयुर्दा अग्न इति सिद्धमुभयोः पक्षयोः <sup>4</sup> नित्यत्वेन ।

  <sup>1</sup> व्यापर ग. <sup>2</sup> अथवा नैताभिरुपतिष्ठेत किंतु प्रत्याम्रायत्वेन संवरसरे
  पवमानहवीं समानतन्त्राणि निर्वयेत्—(रु). <sup>3</sup> चित्रावसुशब्देन तदादिमन्त्रो
  लक्ष्यते । आयुर्दा इस्यादि अशीयत्यन्तो मन्त्रः । पूर्वमन्त्रचतुष्ट्यं सिद्धमुपस्थाने
  न तत्र कथिदिशेषः (रु). <sup>4</sup> निर्वर्तत्वेनीति—ग.

- (ष्ट) आयुदी-त्वेन-सिद्धवचनं संवत्सरपक्षे सदापक्षे च प्राप्त्य-र्थम् ॥
- (स्) <sup>2</sup> त्रिश्चित्रावसुना सायम्रुपतिष्ठते त्रिरर्वाग्वसुना प्रातर्र्वाग्वसो स्वस्ति ते पारमशीय ॥ ११ ॥ ११ ॥ ॥ १३५८ ॥

[उपस्थानयोर्विशेषः उपदेशमतं च]

(मा) अर्वाग्वयुना प्रातिरिति वचनादेतदेवोपस्था<sup>3</sup>नं चित्रावसोः स्थाने अर्वाग्वयुना कृतेन प्रातिरि<sup>4</sup>ति रूभ्यते <sup>5</sup> परि।ाठात् अर्वाग्वसोः पुनर्नार्वाग्वयुमात्रं प्रातः । उपदेशो यस्मिन् अर्वाग्वयुः प्रातरवनेके त-दे<sup>8</sup>वेदं कृत्वा नियम्यते प्रातिरिति ।

[भाष्यदार्शितप्रथमपक्षोपपत्तिः]

(च्च) आर्वाग्व-त्रंपातः — अस्यार्थः — उपप्रयन्त इ<sup>7</sup>त्युपस्थानमध्यवर्ति चित्रावसोः स्थाने अर्वा<sup>8</sup>ग्वसोर्विधानादस्योपस्थानस्य पातरिप प्राप्तिः । <sup>9</sup>पातरवनेकेन च विकल्प्यते । न चार्वाग्वसुना प्रातरिति यावदुपाउं अर्वाग्वस्थितावन्मात्रं प्रातरवीग्वसोस्स्वस्ति ते पारमशीयेति परिपाठात् ॥ जिपदेशपक्षाश्ययः]

उपदेशा-प्रातरिति —यस्मिन् प्रातरवनेके त्रिरवीग्वसुः पट्यते स प्रातारनेकः त्रिरवीग्वसुनेत्यनेनोपलक्ष्यते प्रातःकाले इदमुप-स्थानं कृत्वा स प्रातरवनेको नियम्यते ॥

¹ पक्षे च—ग. ² इति करणोऽन्ते ब्रष्टन्यः इत्यवीग्वसुना प्रातरिति । अवीव्यसुवचनं च प्रसङ्गात्प्रातरवनेकार्थं नत्वसिक्तेवोपस्थाने प्रातिविशेषप्रदर्शनार्थम् ।
सायञ्काल एवास्य नियम इध्यमाणत्वात । भरद्वाजसमितिरत्रैव (६). ³ स्थाने—ग.

व तरि—क. तरिस—ग. ७ अपरिपाठात्—च. ० तदेवृक्त्वा—द्ध. तदेवृक्त्वा—च. तदेवृक्त्वा—च. १ त्यग्न्युप—ग. १ व्वहिवि—ग. १ प्रातरवनेके इत्यारभ्य
यस्मिन् प्रातरवनेके इत्यन्ता छप्तः—ग. किन्तु 'तदेवेदं कृत्वा नियम्यते प्रातरिति
इति मुलमात्रं अयथात्यं सङ्कलितं दृश्यते—ग.

(सू) <sup>1</sup> इन्धानास्त्वा शतं हिमा इत्युपस्थाय इन्धानास्त्वा शतं हिमाः । अग्ने समिदस्यभिशस्त्या मा पाहि सोमस्य समिदसि परस्पा म एधि यमस्य समिदिस मृत्योमी पाहीति चतस्रसमिध एकैकिस्मिनाधाय संत्वमग्ने सूर्यस्य वर्चसा गथा इत्यज्ञवाकशेषेणोपस्थाय वयं सोमत्रते तव मनस्तनृषु विश्रतः प्रजावन्तो अशीमहीति मुखं विमृष्टे ॥
॥ १२ ॥ १२ ॥ १३५९ ॥

षोडशी खण्डिका ॥

## [इन्धानाइत्यादिमन्त्रकार्यम् ]

(भा) इन्धानास्त्वेत्या²दिसप्तपदा समिदाधानऽपि पुनः। गार्हपत्यादि<sup>8</sup> पश्चस्विप चत्रस्रश्चतस्रः द्वितीया⁴द्याः। यजुर्भिः मुखं स्पृशति सर्वतः।

- (वृ) इन्धाना-पुनः—सैन प्रयोज्या । गाईप-तसः—अग्निषु सिमधः । यजुर्मि-वेतः— निमृष्ट इत्युपसर्गनिर्देशात् ॥
- (सू) संपद्म्यामि प्रजा अहमिति <sup>6</sup> गृहान् प्रेक्षते ।। १ ॥ १३ ॥ १३६०॥
- (भा) यजमाने गृहे च बहुर्वचनम् ॥ १३६०॥
- (वं) यज-चनम्---गृहान् प्रेक्षते इति ॥

¹ इन्धानास्त्वेत्यनया सप्तपदयर्चा प्रथममाहवनीयमुपस्थाय पुनरनया परैश्व त्रिभियंजुभिरेकैकत्रामौ चतस्रश्वतस्रसमिध आद्ध्यात् (६). ² त्याष्टापदा-धानेऽपि-छ. त्यादिष्टा समिदाधा-छ. त्यादिष्टचा सप्तपदास-च. ३ दिष्ठप-छ. दिपञ्चषामिषु-छ. ⁴ द्याः अद्भिमुंखम्-छ. ग. ७ षुन्वत ? समिध-छ. ७ गृहमेव गृहाः (६).

र्खं. १७, स. ६.] आपस्तम्बश्रीतसूत्रे षष्ठप्रश्ने पञ्चमः पटलः

- (सू) अम्भस्स्थाम्भो वो भक्षीयेति <sup>1</sup> गोष्ठमुपतिष्ठते ।। २ ॥ १४ ॥ १३६१ ॥
- (भा) उपस्थानमुपस्थितेन सर्वत्र ॥ (उपस्थानदेशदि।
- (वृ) उप-वित्र—उपस्थेयसमीपस्थितेनोपस्थानम् सर्वत्र उपशब्द-भयोगात् । भूरादित्यवाय्वाकाशदिशां तदभिमुखेन । इन्द्रादीनाम्ध्वे-मुखेन ॥
- (स्) रेवतीरमध्वमित्यन्तराग्नी तिष्ठन् जपति ॥३॥ ॥१५॥१३६२॥
- (सू) संहितासि विश्वरूपीरिति <sup>2</sup>वत्समभि**मृश्रति ॥** ॥४॥१६॥१३६३॥ <sub>[वत्साभिमर्शनेब्यवस्था]</sub>
- (भा) अग्निहोत्रधेनोर्वत्सालम्भः यदि पयसा होमः; इतस्था य कश्चित ।
- (ष्ट) यदिपयसाहोमः—यत्किञ्चिद्व्यान्तरहोमे यस्याः कस्याश्चि• द्वत्सालम्भः॥
- (सू) <sup>3</sup> संहितासि विश्वरूपेति वत्साम् ॥ ५ ॥ १७ ॥ ॥ १३६४ ॥
- (भा) विश्वरूपा मोर्जेति वत्सायां विकारः ॥ १३६४ ॥
- (स्) भुवनमसि सहस्रपोषं पुषेति वा वत्सम्॥६॥ ॥१७॥१३६५॥

<sup>1</sup> गो समूहो गोष्ठं न तु गोस्थानम् अम्भो वो भक्षीयेति लिङ्गात् (रू).

2 वत्सं यं कश्चिदभिमृशत्यविशेषात् । अभिहोन्या वत्समित्येव तु वोधायनः (रु).

3 तेनैव वत्सामप्यभिमृशति । विश्वरूपेति तु विकारः (रु).

4 वत्समितिवचनाज्ञ विसायामयं मन्त्रः (रु).

उपत्वाऽग्ने दिवेदिव इति तिसृभि<sup>1</sup>र्गायत्रीभि-र्गार्हपत्यमुपतिष्ठते अग्ने त्वं नो अन्तम इति चतसृभिश्च द्विपदाभिः॥७॥१८॥१३६६॥

### [द्विपदोपस्थाने विशेषः]

- (भा) द्विपदास्ववसानप्रयोगो नास्ति ; समास एव। उपचरणीयासु द्विपदाः नेष्यत इति छन्दोविचितिवचनात्।
- (**वृ) उपचरणीयासु**—प्रयुज्यमानासु ॥
- (सू) सनो बोधि श्रुधीहवमुरुष्याणो अघायतः समस्मादित्येषा <sup>2</sup> चतुर्थी भवति ॥८॥१९॥ ॥१३६७॥

ऊर्जा वः पश्याम्यूर्जी मा पश्यतेति गृहान् प्रेक्षते पश्न वा ॥९॥९॥१३६८॥

महित्रीणामवोऽस्तु द्युक्षं मित्रस्यार्यम्णः । दुराधप वरुणस्य। न हि तेषाममा चन नाध्वसु वा रणेष्वा। ईशे रिपुरघश्यः। ते हि पुत्रासो अदितेश्छर्दिर्यच्छन्त्यजस्म्। विदाश्चेष वार्याणीति प्राजापत्येन तृचेनो पतिष्ठते ॥ १०॥ २०॥ ॥ १३६९॥

[तृचविशेषेणोपस्थानेनियमः]

- (भा) प्राजापत्यतृचेनोपस्थानमाहवनीयस्यैव।
- (वृ) प्राजाप-स्येव--अन्यस्यानुपादानात् ॥

 $<sup>^1</sup>$  गायत्री।भिर्दिपदाभिरिति ब्राह्मणानुकरणार्थम् तद्दधाख्यानार्थं वा (रू).  $^2$  द्विपदेति शेषः (रु).  $^3$  आहवनीयभितिशेषः (रू).

(स्) यं कामयेत स्वस्ति पुनरागच्छेदिति तमेताभि-रन्वीक्षेत । ¹स्वस्त्येव पुनरागच्छतीत्ययज्ञसंयुक्तः कल्पः ॥ ११ ॥ २१ ॥ १३७० ॥

[काम्यसंयुक्तेऽन्वीक्षणेविदेषः]

(भा) स्वस्ति पुनरागच्छोदिति सङ्काल्पितेन पश्चात्स्थितेनावेक्षणम्।

(वृ) स्वस्तिपुन-पेक्षणम् अनु<sup>2</sup>शब्दप्रयोगात् । संकल्पितेनेति कर्तरि निष्टा ॥

(स्) मा नइशंसो अररुषो धृतिः पृणङ्मत्येस्य रक्षाणो ब्रह्मणस्पते । यो रेवान्यो अमीवहावसुवि-त्पुष्टिवर्धनः । स नः सिषक्तु यस्तुरः । परिते दृडभोरथोऽस्मा अशोतु विश्वतः । येन रक्षसि दाशुषः ॥१२॥२२॥१३७१॥

सप्तदशी खण्डिका.

# [दशभिरुपस्थाने विशेषः]

(भा) मानश्शंस इति दशभिराहवनीयस्यैव ॥

(सू) तत्सवितुर्वरेण्यं सोमानं स्वरणं मित्रस्य चर्ष-णीधृतः प्रसमित्र कदाचन स्तरीरसि कदाचन-प्रयुच्छसि परित्वाऽग्ने पुरं वयमित्यु पस्थाय ॥१॥ ॥ २३॥ १३७२॥

<sup>1</sup> योन्यं प्रवत्स्यन्तं कामयेत अनामयभेवायं पुनरागच्छेदिति सतं प्रस्थितमे-तेन तृचेनान्वीक्षेत । स स्वस्येव पुनरागच्छिति । सर्वार्थश्वायं कल्पो न यजमान-स्यैव (रु). 2 अनुकल्पप्र १--छ. 8 आहुवनीयमितिदेशाः (रु),

ी निमृदोऽसि न्यहं तं मृद्यासं योऽस्मान् द्वेष्टि यं च वयं द्विष्म इति दक्षिणस्य पदः पार्ण्या निमृद्रीयाद्यदि पापीयसा स्पेधेत प्रभूरसि प्राहं त-मिभूयासं योऽस्मान् द्वेष्टि यं च वयं द्विष्म इति दक्षिणतः पदो निगृक्षीयाद्यदि सदृशेन। अभि-भूरस्यभ्यहं तं भूयासं योस्मान् द्वेष्टि यं च वयं द्विष्म इति प्रपदेन यदि श्रेयसा ॥ २ ॥ २४ ॥ 11 808 11

(भा) पार्षिणः-पादस्यापरो भागः। तया <sup>2</sup>निमर्दनं मूमेः। <sup>3</sup>स्पर्धा-परस्परविवादः <sup>4</sup> दक्षिणतः—दक्षिणेन पादभागेन । निगृह्णीयात्— निपीडयेत् मूमिम् । सदृशस्तुल्यगुणः । <sup>६</sup> प्रपंदं <sup>६</sup> पादांत्रं तेन निपीड-यत्यभिम्रसीति । यद्यविकगुणेन स्पर्धा न सर्वैर्मन्त्रेर्युगपत्सर्वछोका॰ नामुपस्थानम्॥

- यदि पापीयसा स्पर्धा प्रभूरसीति। (필)
- (स्) पूषा मा पश्चपाः पातु पूषा मा पश्चिपाः पा तु पूषा माऽधिपाः पातु पूषा माऽधिपतिः पातु

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> काम्योऽयं प्रयोगः यदि पापींयसा आत्मनो हीनधिना स्पर्धेतः; न किलाय-मस्मत्तृत्यस्यादिति तदा दक्षिणस्य पदः पाष्ण्या पश्चिमभागेन निमृद्गीयात्-निपीड थेद्भिम् । यदि सन्दोन स्पर्धेत ; कथं किलायमस्मत्तुल्यस्सं वृत्त इति दक्षिणस्य दक्षिणेन भागेन निगृह्णीयात् निपी डयेत् । यदि श्रेयसा-स्फीतिर्धिना स्पर्धेत ; धिगयं मदिधिकः पाप इति प्रपदेन-पदाग्रेण निगृह्णायात् । एवं कृते सस न्यक्कृतो भवतीति भावः (ह). <sup>2</sup> विमर्दनं-घा. <sup>3</sup> यदि पापीयसा स्पर्धा-घा. <sup>4</sup> दक्षिणेन पदेन दक्षिणतः-घ. <sup>5</sup> यदिश्रेयसास्पर्धेत प्रपदं-घ. यदि सहशेन स्पर्धेत प्रभूरसीति दक्षि-घ. <sup>6</sup>पदात्रम्-छ. <sup>7</sup> त्सवैमैते ?-छ,

इति लोकानुपस्थाय प्राची दिगाग्रेदेवताग्निं स ऋच्छतु यो मैतस्यै दिशोऽभिदासति । दक्षिणा दिगिन्द्रो देवतेन्द्रं स ऋच्छतु यो मैतस्यै दिशोऽभिदासति। प्रतीची दिक् सोमो देवता सोमं स ऋच्छतु यो मैतस्यै दिशोऽभिदासति। उदीची दिङ्मित्रावरुणौ देवता मित्रावरुणौ स ऋच्छतु यो मैतस्यै दिशोऽभिदासति। ऊर्जा दिग्बृहस्पतिर्देवता बृहस्पतिं स ऋच्छतु यो मैतस्यै दिशोऽभिदासति । इयं दिगादितिर्देवताऽ-दितिं स ऋच्छति यो मैतस्यै दिशोभिदासतीति यथालिङ्गं दिश उपस्थाय ॥१॥ २५ ॥ १३७४ ॥

#### अष्टादशी खण्डिका

दिशस्त्वेकैक¹स्या यथालिङ्गम् ॥ २५ ॥ (भा)

प्राच्याद्याः प्राचीदिगित्यादिभिः। (필)

अग्रीनुपसमाधाय धर्मी मा धर्मणः पातु विधर्मी (स्) विधर्मणः पात्वायुश्र प्रायुश्र चक्षुश्र विचक्षुश्र प्राङ्चावाङ् चोरुग उरुगस्य ते वाचा वयं संभ-क्तेन गमेमहीत्युप <sup>2</sup> स्थाय अग्न आयूंपि पनस इत्याग्रिपावमानी स्यां गाईपत्यग्रुपतिष्ठते ॥ १ ॥ ।। २६ ।। १३७५ ।।

१ स्या उपस्थानं यथा—ङ. १ लोकोपस्थानमेकैकस्यैकेन मन्त्रेण एक-लिङ्गस्वात् चतुर्थो विकल्पार्थः । उपसमाधानम् काष्ट्रैरुपसमिन्धनम् । धर्मो मेखा-इवनीयस्यापस्थानम् (रु).

# [धर्मो म इत्याद्यपस्थाने मतिभदः]

(मा) अमीन् 1 वलवतः करोतीन्धनैः। धर्मो मेत्याहवनीयस्यैव। केचित् सर्वेषामुपस्थानं अधिकृतत्वात्।

[धर्मोम इत्याद्यपस्थानस्य साधारण्ये हेतुः]

- (व) केचि—तत्वात्—यद्यपि आहवनीयमेवोपतिष्ठेतेत्युक्तम् । तथाऽप्यमीनुपसमाघाय धर्मो मेत्यादिनोपस्थायेति समानकर्तृकत्वादुप-समाधानोपस्थानयोः अमीनिति साधारणो निर्देश इति केचित्
- (स्) <sup>2</sup> अमे गृहपत इति च। पुत्रस्य नाम गृह्णाति तामा-शिषमाशासे तन्तव इत्यजातस्य ॥२ ॥ २७ ॥ ॥ १३७६ ॥ <sup>3</sup>यत्किश्चामिहोत्री कामयेत तद्ग्रीन् याचेत उपैनं तन्नमतीति विज्ञायते ॥ ३ ॥ २८ ॥ ॥ १३७७ ॥

## [फलकामानायां कालः]

- (भा) अभिहोत्रमस्यास्तीत्यभिहोत्री। स कृत्वोपस्थानं इष्टं कामं याचेत यदिच्छति ॥
- (सू) <sup>4</sup> उपस्थेयोग्नी ३ नोंपस्थेया ३ इत्युक्तम् ॥४॥ ॥ २९॥१३७८॥

# [अनुपस्थानहेतुपरश्रुत्यर्थः]

(मा) मनुष्यायाहरहरन्नमाहृत्य दत्वा पश्चादेन याचित । स एनं क्रोषयति याच्ञया । देवानामन्नं दत्वा क एनानुपस्थानेन याचिष्यति

<sup>1</sup> जुलत:क-क. 2 व्याख्याते।ऽयं याजमाने (रु), 3 अग्न्युपस्थानान्ते यजमानेऽभिमतम्थममीन् याचेत । सोऽथोंऽस्य स्वयमागच्छिति—(रु), 4 एवमुप-स्थानमुक्ता तस्यानिख्यत्वमि दर्शितं ब्राह्मणे । तिददानीं दर्शयित ; ब्राह्मणे उपस्थानं निन्दित्वा निषिध्य ततः प्रशंसा पुरस्सरमुक्तं तत्मादुपस्थेय शित । तेनैवं विद्वितनिषद्भपुरस्थानं वैकल्पिकामितिभावः (रु).

[उपस्थानातिरिक्तं कार्यमेव] अतो नोपस्थानम् । अन्यतु सर्वं उद्धरेत्यादि मार्जनान्तम् । [उपस्थान परश्चत्यर्थः]

आशिषे आशीरर्थम् । यजमानो यजते एषा च निष्ठा आशीरमीनामुपस्थानम् अत उपस्थातव्यम् । प्रजापतिना पशवस्सृष्टाः ते चाहोरात्रे प्रविष्टाः ते छन्दोभिरुपस्थानमञ्जेरुं व्याः अन्योऽपि यस्तै-रुपस्थानं करोति स्वयमेव पित्र्यं प्राजापत्यं पशुजातं । याचते । जामि पुनरुक्तदोषः न तत्रास्ति योऽहन्यहन्युपस्थानं करोति ।

[अनुपस्थानदृष्टान्त हेतुसंगमनम्]

(चृ) मनुष्याय-च्याम-अस्यार्थः उपस्येयोऽमीर्नोपस्येया इति ब्राह्मणव्याख्या। मनुष्यायाहरहरन्नादिकं दत्वा यः स्वाभिलितं प्रार्थ-यते स तु तस्मै कुध्यति किं पुनर्देवा इति।

देवाना-नोपस्थानम् होमेन देवानाराध्य आशीर्भिरुप-स्थानेन याचते देवताकोधप्रसङ्गात् नोपस्थेय इत्युपस्थानप्रतिषेध इति॥

अन्यत् नान्तम् —याजमानम् कर्तव्यम् । आशिषे वै कं यजमानो यजत इत्यादेर्थः ;

आश्चिष-जते-यजमानो हि स्वप्रयोजनार्थं यजते । एषा च निष्ठा-पारमार्थिकी स्थितिः ।

आशी-स्थानम्-- प्रार्थनात्मकम् । यजमानो ह्याशिषे देवता-व्यतिरिक्तं कं यजते ?

अत उपस्थातव्यम्—तस्मादुपस्थेयः । उपस्थानेनाशीः-पार्थनं कुर्यादेव ।

[उपस्थानविकल्पसिद्धितदभावपक्षी] अत्रोपस्थेयो नोपस्थेय इति विहितप्रतिषेषाद्विकल्प इत्यन्ये ।

<sup>1</sup> याचय ति-क.

स इन्वे तमुपार्छतीत्युत्तरविधिपशंसार्था निन्दा तस्मादुपस्थेय इति विधि-रित्यन्ये । सैव निष्ठा ; प्रजापतिः पशूनस्रजतेति वाक्यशोषात् ।

प्रजापतिना पशुजातं याचते — उपलभते इति । प्रजापितः प्रजा असुजतेति सर्वेषां प्रजापतिसतानत्वात स्वमेव पित्र्यमित्युच्यते ॥ [उपस्थानमहिमा]

जामिषु करोति — अहन्यहन्येकरूपफलाशासनेऽपि पुनरुक्त-देाषाभावः । पुनः पुनरुपस्थाने पुनः पुनः क्रस्मुफलसिद्धेः नाना-कर्मभिः स्वर्गादिसिद्धिवत् ॥

- (सू) <sup>1</sup> नक्तमुपतिष्ठते न प्रातः ॥ ५॥ ३०॥ ॥१३७९॥
- (भा) प्रातरुपस्थानवर्जमन्यद्याजमानम् ॥ ३०॥ [न प्रातरिति निषेधे भवस्वामितदन्यपक्षौ]
- (श) पातरु-मानम्—भवस्वामिमातिस्तु नक्तमुपतिष्ठते न प्रात-रित्यत्र वाक्यभेदभयात् न प्रातरित्यनुवादः प्रातःकाळे उपस्थेयोऽमीर्नी-पस्थेया इति विकल्पप्राप्तस्यानुपस्थानस्यानुवाद इति । सूत्रकारमतिस्तु रात्रावेवोपस्थानं करोति प्रातरुपस्थानवर्जं सर्वे याजमानमन्यत्करोती-रयुक्तं नक्तमुपतिष्ठते न प्रातरिति ॥
- (स्.) <sup>2</sup> न प्रातरिप्रमुपचनावरोहेन्न प्रातराहिताग्निश्च न मन्येतेति वाजसनेयकम् ॥ ६ ॥ ३१ ॥ ॥ १३८० ॥

<sup>1</sup> अधोपस्थानकत्पेऽपि सायमेवोपस्थानं न प्रातिरित्युक्तं ब्राह्मणे ; तदिपि दर्शयित — एवं च यथोक्तमेतदुपस्थानं न प्रातःकाले इति सिद्धं भविति । अत एवोत्तरकत्पे सायप्रातिरिति वक्ष्यिति । सुन्यक्तं चैतत् सूत्रान्तरेषु (रू). 
अथ शाखान्तराभिप्रायेण याजमानान्तरस्यापि प्रातानिवालि दर्शयितः च नेति निपातोऽप्यर्थे । प्रातरिवाणे नोपगच्छेत् । आहिताक्षिरस्मीति च न मन्येत का कथ। याजमोनिष्वत्यर्थः (रु).

[क्रचिदुपावरोहणादिनिषेधतद्विवरणे]

(मा) अथवा प्रातःकाले उपावरोहे चन नामि (निमित्त)म् । अतः सर्वयाजमाननिवृत्तिरिसमन् पक्षे । यदाऽप्याहितामिरस्मित्यात्मानं न मन्यते तदा प्रातराहितामिव्रतान्यपि न करोति । <sup>2</sup> अहुते न भोक्त- व्यमित्यादीनि ।

(वृ) न प्रातरमिमुपचनावरोहेदिति सूत्रस्यार्थः---

अथवा — निमित्तम् —उपचनावरोहोदित्यस्योपशब्दस्य अव-रोहेदित्यनेनान्वयः । अग्निमित्त्यिग्निनिमित्तिमत्त्यर्थः । अग्निनिमित्तं किञ्चि-कर्तुं नोपावरोहेच्चन यजमानः न प्रातःकालेऽग्निसमीपं गच्छेदिति ।

अतः सर्व-स्मिन्पक्षे—न पातराहितामिश्चन मन्यतेत्यस्यार्थः। यदाऽप्या-करोति—पातःकाले यदा वाजसनेयिमतमाश्रित्य आहिता<sup>3</sup>मिरपि नास्मीति मन्यते तदा आहितामित्वनिमित्तवतान्यपि न कर्तव्यानि ।

अहु-<sup>4</sup>दीनि--तत्राप्यनृत⁵वचनं प्रतिषिद्धमेव । प्रागप्या• षानात् अनृतात्सत्यमुपैर्मात्येवमादीनां प्रवृत्तत्वात् ॥

(सू) <sup>6</sup> भूर्श्ववस्सुवस्सुव्रजाः प्रजया भूयासं सुवीरो वीरैः सुवर्चा वर्चसा सुपेषः पोषेरित्येवोपतिष्ठेतेति वाजसनयकम् । भर्तुं वश्चकेयं श्रद्धा मे मा व्य-गादितिवा ॥ ७॥ ३२॥ १३८१॥

[उपस्थाने वाजसनेयिनां मत्स्]

(भा) एवोपतिष्ठेतेत्यवघारणात् सर्वाम्न्युपस्थानानिवृत्तिः। अनेन त्वा-हवनीयस्यैवोपस्थानम् <sup>7</sup>।

 $<sup>^1</sup>$ त् उपचना—क.  $^2$  हुतेन भो-घ.  $^3$  ग्निरस्मीति ?-घ.  $^4$  दीनि  $_5$  अनृत—घ.  $^5$  वदनं—छ.  $^6$  इमाविप कल्पो सायंकालिकावेव ; उत्तरत्र सायं प्रातप्रेहणात् । एवकार: सर्वेतरोपस्थानतन्त्रनिवृत्त्यर्थः (६).  $^7$  नं यदि करोति सायम्—क.

# (सू) वात्सप्रेणेव सायंत्रातरुपतिष्ठत इत्येके ॥८॥ ॥३३॥१३८२॥

[तत्रैव पक्षान्तरम्]

वात्सप्रस्य सायंपातिनियमात् ॥ मूर्भुवस्सुवः भर्तुं वश्शकेय-मिति सायमेवोपस्थानम् । न रूभ्यते प्रातराभ्यामुपस्थानामिति । अन्ये त्वाहुः; <sup>2</sup> वात्सप्रेण कृत्वे।पस्थानं यदि करोति प्रातः । ततो वात्स-प्रेणैव कर्तव्यं न प्रातरवनेकेनान्येन वेति ।

(वृ) एवोप-न मिति—वात्सपस्य कालद्वयपरामशात् भूर्भुवस्युव-स्युपजा इति भर्तुं वदशकेयमित्येतयोरन्यतरकालसन्बन्धे प्रथमभावित्वा-त्सायंकाल एव ।

[वात्सप्रेणोपस्थाने मतान्तराशयविवरणस्]

अन्येत्वा—नेनवेति — अस्यार्थः ; वात्सप्रेणैवेत्यवधारणस्य नायमर्थः वात्सप्रस्यैवोभयकालान्वय इति । किन्तर्हि ? वात्सप्रेण सायमुपस्थाने कृते प्रातरुपस्थाने पक्षे वात्सप्रेणैवोपस्थानं कर्तव्यम् न प्रातरवनेकेनेति । अतो मूर्मुवस्मुवित्यादरेप्युभयकालसाधारण्योपदातिः । (सू) अगोषूक्तेनाश्वसूक्तेन वा ॥ ९ ॥ ३४ ॥ १२६३ ॥

एकोनविंशी खण्डिका

[तत्रैव पक्षान्तरं तद्विवरणं च] (भा) <sup>4</sup> तथोत्तराभ्याम् । यदा तु पुनः पूर्वेरुपस्थानैः सायम्

<sup>1</sup> ने ड. 2 वात्सप्रं—दिवस्परीत्यनुवाकः सूत्रब्राह्मणप्रसिद्धेः । तच सायं प्रातर्ग्रहणात् प्रातरिप प्रातरवनेकेन विकल्पते पूर्ववदेवकारार्थः । यदा सायमुपस्थानं वात्सप्रेण तदा प्रातरिप तेनैवेत्यवकारार्थं इत्यपरम् (रु). 3 गोषूक्तिना अश्वसुक्तिना च दर्ष्टं साम । तथा छन्दोगप्रसिद्धेः । आगावो अग्मन्नित्यनुवाकः गोषूक्तम् । यदकन्दः इत्यनुवाकः अश्वस्कामित्यन्ये । तये।श्वाद्यमाग्नेयं सौर्यमितरत् । अतस्सायं प्रातर्व्यविविष्ठेते । 4 अथोत्त—स्व. ग.

करोति प्रातस्तदा <sup>1</sup> तैरेव प्रातरवनेकेन चोपस्थानं करोतिति । दिव-स्परीत्यनुवाको वात्सप्रः। गोष्क्तमागावो अग्मन्निति उपेदमुपपर्चनान्तम्। अश्वसूक्तं-यदक्रन्द इति त्रयोऽनुवाकाः षट्त्रिंशहचः । क्रमैरत्यक्रमी-रिति षट्त्रिंशी ।

इत्यापस्तम्बश्रौतस्त्रधूर्तस्वामिभाष्ये षष्ठे प्रश्ने पञ्चमः पटलः.

तथात्तराभ्यामिति—गोष्काश्वस्क्वयोः वात्सप्रतुरुयता । यदापुनः - करोतीति — यदा पुनः पूर्वैः वात्सप्रात्पूर्वतरैः वस्यमुपस्थानं तदा यदि करोति प्रातः न प्रातरिति निषिद्धस्य वैकल्पि-कर्तवात्मातरुपस्थानपक्षे तैरेव प्रातरवनेकेन वोपस्थानम् ।

इति श्रीरामामिचित्कृतायां घूर्तस्वामिभाष्यवृत्ती ष्ठे प्रेष्ठ पञ्चमः पटलः.

(स्) <sup>3</sup> प्रातरवनेकेन प्रातरुपस्थेयः ॥१॥१॥ ॥१३८४॥

(भा) प्रातरवनेको नामघेयमुपस्थानस्य प्रातःकाले यस्मिन् प्रक्षालनं इस्तयोः ; तेन प्रातरेवोपस्थानं न सायम् । अपां पत इति प्रति-पिञ्चति सर्वमन्नान्तेन सङ्ख्यायुक्तत्वात् ।

(सू) अधिश्रित उन्नीयमाने वा ममामे वर्ची विहवे-ष्वात्स्वित चतस्रो जिपत्वा अपां पते योऽपां

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> वोपस्थानं तैरेव प्रातरवनेकेन वा करोति **छ.** प्रातरवनेकेनवोप **□ घ.**<sup>2</sup> सायं तदा. पा. <sup>3</sup> प्रातरवनेको नाम शाखान्तरीयमुपस्थानम् प्रातःकालसम्बन्धात हस्तावनेजनसम्बन्धाच (रु).

भागस्स त एष प्रतिषिक्ता अरातयः प्रतिषिक्ता अरातयः प्रतिषिक्ता अरातय इति त्रिर्भूमौ प्रति-विच्य, कालाय वां जैत्रियाय वामौद्धोत्रियाय वामत्राद्याय वामवनेनिजे सुकृताय वाम्। इदमहं दुरबन्यां निष्पावयामि भ्रातृच्याणां सपत्नानामहं भूयासम्रुत्तमः अपां मैत्रादिवोदकमिति <sup>²</sup> हस्तौ प्रक्षाल्य श्रियं धातमीय धेहि श्रियो माऽधिपतिं कुरु। विशामीशानो मघवेन्द्रो मा यशसा नयदिति जिपत्वाऽथ<sup>3</sup> व्युष्टा देवजाता वीडु छपथ जम्भनीः। आपो मलिव प्राणिजन्नस्मत्सु शपथाँ अधीत्या-चम्य <sup>4</sup> इद्रियावतीमद्याहं वाचमुद्यासं प्राणोऽच्छिन्नोऽदब्धो गोपाः। "अजस्रं दैव्यं ज्योतिः सौवर्णं चक्षुः <sup>7</sup>सुश्रुतौ कर्णौ देवश्रुतौ कर्णी <sup>8</sup> केशा वर्हिः। <sup>9</sup> शिखा प्रस्तरो<sup>10</sup> यथास्थानं कल्पयध्वं शं हृदयायादो मा मा हासिष्टेति यथा-लिङ्गमङ्गानि संस्पृक्य ॥ २ ॥२ ॥ १६८५ ॥

विंशी खण्डिका.

<sup>1</sup> प्रतिषिक्ता अरातय इति प्रत्यभ्यासं भूमावप आसिञ्चति । अभ्यस्त रूपनिर्देशः प्रतिप्रतिषेकं मन्त्रावृत्त्यथें। प्रस्वमन्त्रावृत्त्यथेंथः । 2 हस्तावनेज नम- दृष्टार्थम् (रु), 3 अथर्ब्युष्टा इत्याचमनमपांभक्षणम् (रु), आथर्षणसंहितायां तु 2 काण्डे ७ सूक्ते 1मो मन्त्रः—' अघिष्टिष्टा देवजाता वीश्च्छपथ्योपनी । आपो मलमिष प्राणेक्षीत् सर्वान् मच्छपथाँ अधि ' इत्याम्नायते 4 इन्द्रियावती।मित्यास्यसमर्शनम् (रु), 5 दीर्घप्राण इति नासिकायाः (रु), 6 अजसामिति चक्षुषः (रु), 7 सुअता- विति कर्णयोः (रु), 8 केशा इति केशानाम् (रु), 9 शिखा इति शिखायाः (रु), 10 यथास्थानामिति हृदयस्य (रु),

(H)

<sup>1</sup> वर्चोऽसि वर्चो मिय धेह्यायुक्रदायुः पती स्वधा वो गोप्त्र्यो मे स्थ गोपायत मा रक्षत माऽत्म-सदो मे स्थ मानः कश्चित्प्रघान्मा प्रमेष्म ह्युपप्रत ग्रुपभूर्श्ववस्सुवरायुर्मे यच्छतेति सर्वानुपस्थाय उत्तरेणानुवाकेनाहवनीयं <sup>2</sup> घर्मा जठरात्रादं माम-द्यास्मिन् जने कुरुतमन्नादोऽहमद्यास्मिन् जने भूयासमनन्नादस्स योऽस्मान् द्वेष्टि । कवी मात-रिश्वाना पशुमन्तं मामद्यास्मिन् जने कुरुतं पशुमानहमद्यास्मिन् जने भृयसमपशुस्स योऽस्मान् द्वेष्टि । यमाङ्गिरसा यशस्विनं मामद्यास्मिन् जने कुरुतं यग्रस्व्यहमद्यास्मिन् जने भृयासमयशास्स योऽस्मान् द्वेष्टि । अग्ने यो नो अन्तिशपति यश्च दूरे समानो अग्ने अरणो दुरस्युः। वैश्वानरेण सयुजा सजोषास्तं प्रत्यश्चं सन्दह जातवेदाः । अग्ने यत्तेऽचिंस्तेन तं प्रत्यर्च योऽस्मान् द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मोऽये यत्ते शोचिस्तेन तं प्रतिशोच योऽस्मान् द्वेष्टि यं च वयंद्विष्मोऽग्ने यत्ते तपस्तेन तं प्रतितप योऽस्मान् द्वेष्टि यंच वयं द्विष्मोऽग्ने यत्ते हरस्तेन तं प्रतिहर योऽस्मान् द्वेष्टि यं च वयं ब्रिष्मोऽग्ने यत्ते तेजस्तेन तं प्रतितितिगिध योऽस्मान् द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः ॥ १ ॥ १ ॥ १३८५ ॥ एकोनविंशी खण्डिका.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> वर्चोऽसीत्यादिना सर्वानग्रीतुपस्थाय तत उत्तरामाहुति मुपोत्थाय (६). <sup>2</sup> वर्मो जठरत्यादिनेहैकत्रृदित्यन्तेनानुवाकेनाहवनीयमुपस्थायेतिवश्यमाणेन संबन्धः **(₹)**.

(सू)

अग्ने रुचां पते नमस्ते रुचे रुचं मीय धेहि । <sup>1</sup>अवीग्वसो स्वस्ति ते पारमशीयावीग्वसो स्वस्ति ते पारमशीयार्वाग्वसो स्वस्ति ते पारमशीय । <sup>2</sup>तन्तुरसि ततो मा च्छित्था असौ स्वस्ति तेऽस्त्व-सौ स्वस्ति तेऽस्त्वसौ स्वस्ति तेऽस्त्वित पुत्राणां नामानि गृह्णाति त्रिस्त्रिरेकैकस्य। स्वस्ति वोऽस्तु ये मामनुस्थ षण्मोवीरंहसस्पान्तु द्यौश्र पृथिवी चा-पश्चौषधयश्चोक्च सन्ता च । यथा ह तद्यसवो गौर्य चित्पदिषितामग्रुश्चता यजत्राः । एवोष्वसानग्रुश्चता व्यंहः प्रतायेग्ने प्रतरां न आयुः। वयस्सुपर्णा उपसेदुरिन्द्रं त्रियमेधा ऋषयो नाधमानाः । अपध्वान्तमूर्णुहि पूर्घिचक्षुर्मुग्रुग्ध्यस्मान्निधयेऽव बद्धान् । अय अयंषि पवसे दधिकाव्णो अका-रिषमिति 3 द्वे ममाग्ने वर्ची विहवेष्वस्त्वित च-तस्रोऽग्रीषोमाविमं सुम इत्येषा । तत्सवितुवृणी-महे वयं देवस्य भोजनम् । श्रेष्ठं सर्वधातमं तुरं भगस्य धीमहि । अस्य हि स्वयशस्तरं सवितुः . कचन प्रियम् । न मिनन्ति स्वराज्यम् ॥१॥ ।। १ ।। १३८६ ।।

दाविंशी खण्डिका:

<sup>1</sup> तत्र त्रिर्वाग्वसुना प्रातरिति प्रागुक्ताभ्यासप्रदर्शनमर्वाग्वसोस्वस्तीति (ह)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> तन्तुरसीत्येतत्पुत्रेपुत्रेऽभ्यावर्तते तत्राभ्यस्तरूपनिर्देशः प्रतिवेकवद्ववाख्येयः (रु)ः

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> हे इति दिधकाव्ण्णो अकारिषम् आदिधका इत्यनयोर्प्रहणम् (रु),

अद्यानो देव सवितः प्रजावत्सावीस्सौभगम् । (स्र) परादुःष्विभयं सुव । विश्वानि देव सवितर्दुरि-तानि परासुव । यद्भद्रं तन्म आसुव । अनागसो अदितये वयं देवस्य सवितुस्सवे । विश्वावामानि थीमहि। स हि रत्नानि दाशुषे सुवाति सविता भगः। तं चित्रं भागमीमहे । वाममद्य सवितर्वाममु क्वो दिवेदिवे वाममस्मभ्यं सावीस्सौभगम् । वामस्य हि क्षयस्य देवभूरेरयाधिया वाममाजस्स्याम । दीक्षा तपो मनसो मातरिश्वा बृहस्पतिवीचो अस्याः स योनिः । वेदांसि विद्या मयि सन्त चारवोऽग्रीषोमा यशो अस्मासु धत्तम् । अग्नि-र्येन विराजित सोमो येन विराजित सूर्यो येन विराजित विराड्येन विराजित तेनाहं विश्व-तस्परि विराज्यासमिहैकवृदित्युपस्थाया ग्रेस्तृणा . न्यपचिनोति । तेजस्वी ह ब्रह्मवर्चसी भवतीति विज्ञायते ॥ २ ॥ ५ ॥ १३८७ ॥

त्रयोविंशी खण्डिका

[प्रातिषेके पक्षद्वयस् तत्तन्मन्त्रैः करणीयेषु विशेषश्च]
(भा) अपां पत इति प्रतिषिञ्चीत सर्वमन्नान्तेन संख्यायुक्तत्वात्।
कोचिन्मन्ने मन्ने सेकः। द्विवचनत्वान्मन्त्रस्य युगपत्पक्षालनं

श्वेमस्तृणान्यपचिनोति । यान्यम्भीनां परिस्तरणतृणानि तानि तेभ्यः स्वय-भपोहिति । नाष्वर्युः । प्रकरणात् प्रातरवनेक एयांयं नियमः अन्यत्राध्वर्युरेव परि-समूहनकाले अपोहिति (रु).

हस्तयोः कालाय वामिति । अहर्ज्युष्टा इति मक्षणमपाम् । इन्द्रिय-वतीमिति मुलं स्पृश्चित यत्र नोच्छिष्टो भवित । दिर्घप्राण इति नासि-काम् । अजस्रामित्यक्षिणी । सुश्चुतावितिकर्णी । केशा इति केशान् । शिरा प्रस्तर इति शिखाम् । यथास्थानमिति हृदयम् । वचेंऽसीित सर्वामीन् । उत्तरामाहुर्ति वितामुपोत्थायोत्तरेणानुवाकेनाहवनीयमुपितष्ठते । तन्तु-रिस ततो माच्छित्था देवदत्त स्वस्ति तेऽस्तु तन्तुयज्ञदत्त स्वस्ति तेऽस्तु -एवमावर्तते पुत्रे पुत्रे । तन्तुरादि स्वस्ति वोऽस्तु ये मामनुस्थित्येकासिन्न-प्यानवृत्तिः । युत्रद्रव्यगुणत्वाश्चिङ्गस्य, अग्न अयूषि पवसे दिधका, व्ण्ण इत्येते ; एवं द्वे । केचित् दिधकाव्ण्ण आदिषका इति द्वे कुर्वन्ति । इहैकवृदित्युपस्थानान्ते तृणापचयनं यजमानस्येति । यत्करोत्युपस्थानं तस्यान्ते सायमि । उपदेशः प्रातरवनेक एवेति । अन्यत्राध्वर्युणा शु<sup>3</sup>न्ध-नैस्सह । तैरेव तृणैः परिस्तरणं पुनः पुनः अपचयस्यार्थवत्त्वाय । अन्येरन्येरितिन्यायः । परिस्तरणानां प्रतिपाद्यत्वादन्तकाले ।। तेजोऽ-स्यास्तिति तेजस्वी ॥

इति धूर्तस्वामिभाष्ये षष्ठे प्रश्ने षष्ठः पटलः

## [प्रतिषेके पक्षद्वयाशयः]

(वृ) अपांपत-क्तत्वात्—पात्रप्रोक्षणादिवत् सक्रन्मन्नेण द्विस्तूष्णी-मिति न्यायात्।

केचि सेक: कर्तव्य इति मन्त्रत्रयेण क्रियात्रयस्य कर्तव्यत्वा-देकमन्त्राणि कर्माणीति। 'अपां पत इत्यादेरनुषङ्गं केचित्। अपां पते योऽपां भागः स ते एष प्रतिषिक्ता अरातय इति प्रथमम् । एवमन्य-दपीति।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> हुत्नोपो-ग. <sup>2</sup> पुत्रे द्रव्यलिङ्गस्येति-ग. <sup>3</sup> शोधनै-छ.

[तत्तन्मन्त्रेः करणीयेषु विशेषविवरणादि] द्वियच-वामिति---द्व्यर्थवचनान् । अहर्व्यु-मपाम्---शौचार्थं पश्चादाचमनम् ।

इन्द्रिय-भवति सुले यत्र देशे स्पृष्टे नोच्छिष्टो लोमवत्प्रदे-शा<sup>2</sup>नोष्ट्रयो:।

दिधिप्राण इति—सर्वाग्नीन्—सर्वाग्नीनामुपस्थानं कृत्वा— उत्तरामाहुर्ति—पतिष्ठते—उत्तरामाहुतिमुपोत्थाय कवातियं -ङ्क्तित्याहवनीयोपस्थानकालस्य कालद्वयसाधारणत्वात् । प्रातःकाले पूर्वानुवाकस्य प्रतिकर्षविधानादुत्तरानुवाकेन उत्तरामाहुति अपोत्थायाहवनी-योपस्थानम् ।

तन्तुरसि मा-लिङ्गस्येति-लिङ्गग्रहणं संख्योपलक्षणार्थम् । अत एकस्मिन्नपि पुत्रे स्वस्ति वोऽस्त्वित्यस्यानिवृत्तिः पुत्रान्तरगतफला-शासनपरत्वान्मत्रस्य पुत्रबहुत्वादिविवक्षा ।

अग्न आ-द्वे —द्वयोरुपादानात् । द्विशब्दिनिर्देशो ममामे वर्चो विह्वेष्वस्विति चतस्र इति पूर्वाभ्यां सह चतुष्टयशङ्का भवेदिति ।

केचिद्द-र्वन्ति--द्विशब्दोपादानमेन प्रयोजननदिति । इहैक वृ-मानस्य---उपस्थायाग्नेस्तृणान्यपचिनोतीति समान-कर्तृकत्वानगतेः ।

यत्करो–सान्ते—वात्सप्रादि । तस्यान्ते तृणापचयनम् । सायमपि—उपस्थानान्ते । उपदे–कृएवेति—तदानन्तर्यात् । पूर्वत्र चानुपदेशात् ।

अन्यत्रा—स्सह — प्रातरवनेकादन्यप्रयोगेषु नोपस्थानानते तृणा-पचयनम् । तदोपरितनशुन्धनकाले तृणानां परिसम्हनमित्युपदेशः।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> स्वृष्टो-**छ**.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ओष्ठयोः**–छ**.

तैरेव वस्वाय — दृष्टार्थत्वादपचयस्य 1 निरिष्टकदोषो नास्ति । अन्येरन्ये – काले — कृतप्रयोजनतया परिस्तरणानां प्रतिपाद्यत्वाः दपचयस्य तृणसंभरणार्थत्वाभावात्कर्मान्तकाले प्रतिपत्तेस्तदङ्गत्वोपपत्तेः। 2प्रतिपादिततृणानां कर्मान्तसाधनत्वासंभवादन्यः परिस्तरणम् ।

तेजो-स्वी---नित्यतृणाप<sup>3</sup> चयने फलसिद्धिः।

इति श्रीकौशिकेन रामााग्नीचिता कृतायां धूर्तस्वामिभाष्यवृत्तौ षष्ठे प्रश्ने षष्ठः पटलः

- (सू) <sup>4</sup> प्रवत्स्यन् संप्रेष्यत्यग्नीन् समाधेहेति ॥ १ ॥ ॥ १ ॥ १३८८ ॥
- (भा) प्रव ⁵त्स्यन् प्रवासं करिष्यामीति संप्रेष्यति अग्निहोत्रे होतार-ममीन् समाधेहीति । विहरणं कृत्वा तेन कृतेषु बलवत्सु —
- (वृ) प्रवत्स्यन्-मीति--संकल्पितवान् यजमानः।
- (स्) ज्वलत उपितष्ठते ॥ २ ॥ २ ॥ १३८९ ॥

  पश्न नश्यक्ष्य पाहि तान् नो गोपायासाकं
  पुनरागमादित्याहवनीयम् । प्रजां नो नर्य पाहि
  तां नो गोपायास्माकं पुनरागमादिति गाईपत्यम् ।
  अन्न नो बुभ्रच पाहि तन्नो गोपायास्माकं पुनरागमादित्यन्वाहार्यपचनम् ॥ ३ ॥ ३ ॥ १३९० ॥
  अन्तराग्री तिष्ठन् जपति इमान् नो मित्रावरुणा

 $<sup>^1</sup>$  अतिरेक  $^2$  ग.  $^2$  पन्नतृ—घ.  $^3$  चये फला=छ.  $^4$  प्रामान्तरे रात्रिन्त्रासः प्रवासः तं करिष्णन्नग्रीन् समाधेहीति विहृत्य प्रज्वलयेत्यप्रिहोत्रहोतारं परिकर्मिणं प्रेष्यति (क).  $^5$  त्स्यन् प्रवासः—क. त्स्यन् प्रवस्त्यान्—छ.  $^6$  उपातिष्ठत इत्यनुषङ्गः (क).

गृहान् गोपायतं युवम् । अविनष्टानविहृतान् पूषै-नानिभरक्षत्वास्माकं पुनरागमादिति ॥ ४ ॥ ४ ॥ ॥ १३९१ ॥

¹ पूर्ववद्विराट्कमैरुपस्थायाशित्वा प्रवसथमेष्यन्ना-हाग्रीन् समाघेहीति ॥ ५ ॥ ५ ॥ १३९२ ॥

[अरानगौर्वापर्यमुपस्थानयोः]

(मा) विराट्कमैरुपस्थायाशनम् । ततो गमिष्यामीत्येवं पुनरुपस्थानं भज्वलताम् ।

[उपस्थाने पक्षान्तरतन्निरासौ प्रवासात्परमग्नित्यागश्च]

केचिदाहु: —यदाऽशित्वा गच्छिति तदैवमुपस्थानम् । अनशि-तस्य तु गच्छतः पूर्वमिति ; तदनुपपन्नम् ; आगतोपस्थानेऽप्युपस्थान-द्वयदर्शनात् । गमनमन्त्रो वाग्यमनं च तेषां न प्राप्तोत्यनशितस्य गच्छतः । अतः उपस्थायाशनं पुनरुपस्थानं गमनम् । गते यजमानेऽ-मीनां त्यागः व्यक्षार्थाणाम् ॥ ५॥

(वृ) विराद्क-ज्वलताम्--गमिष्यामीति सङ्कर्षे कृते॥ [केचिदित्युक्तपक्षाशयः]

केचित्-पूर्वमिति - अशित्वा प्रवसथमेष्यत्रित्युत्तरेण संबन्धात् अशित्वा प्रयाणस्य च पाक्षिकत्वात् ॥

[खण्डने हेतू]

तद्नुप-दर्शनात्—एकवचनबहुवचनात्मकस्य ॥ गमनम-योणाम् अशित्वा गमनं विधायानन्नरं वाग्यमन-

गमनमन्त्रयोविधानात् ।

<sup>1</sup> अञ्चणध्यवत् । विराट्कमैरुपस्थाने कृते अशित्वा गमनकाले पुनरप्नीन् समाधेहीत्याह यद्याशित्वा गन्तुमिच्छति । अनशित्वा गमने पुनस्समाधानम् । उपस्थान-समाधेहीत्याह यद्याशित्वा गन्तुमिच्छति । अनशित्वा गमने पुनस्समाधानं भेवात्र कार्यमिविच्छेदात् आगतोपस्थाने तथा दर्शनाच्व । अशनं पुनस्समाधानं पुनरुपस्थानमित्यतन्त्र्यमीप नित्यमेवत्यपरम् । पुनस्समाधाने विहितानाभेव पुनरुपस्थानमित्यतन्त्र्यमीप नित्यमेवत्यपरम् । उनस्समाधाने विहितानाभेव उन्हरूने न पुनर्विहरणम् ऐककर्म्यात् ॥ (ह). 2 गः आधा १-इ.

(स्) ज्वलत उपतिष्ठते प्रजां मे नर्य पाहि तां मे गोपायास्माकं पुनरागमादिति गाईपत्यम्। अनं मे बुध्न्य पाहि तन्मे गोपायास्माकं पुनराग-मादित्यन्वाहार्यपचनम्। पशून् मे शङ्स्य पाहि तान्मे गोपायास्माकं पुनरागमादित्याहवनीयम्।।।। ६।। ६॥ १३९३॥

> <sup>1</sup>मम नाम प्रथमं जातवेद इति च ॥७॥ ॥७॥१३९४॥

- (भा) मम नाम प्रथमं जातवेद इत्याहवनीयमे<sup>2</sup>वोपतिष्ठते ।
- (वृ) ममनाम-तिष्ठते ---आहवनीयोपस्थानान्तरं विधानात् ।
- (सू) <sup>8</sup>वाग्यतोऽभिप्रव्रजति मा प्रगाम पथो वयं मा यज्ञादिन्द्रसोमिनः । मांतस्थुनी अरातयः । उदस्माँ उत्तराभयाग्ने धृतेनाहुत । रायस्पोषेण संस्रुज प्रजया च बहुन् क्रुधीति ॥ ८॥ ८॥
- (भा) वाग्यतो मुत्वा मा प्रगामेति प्रतिष्ठते ॥ ८॥ १३९५
- (स्र) <sup>°</sup> आरादग्निभ्यो वाचं विसृजते ॥ ९ ॥ ९ ॥ ॥ १३९६ ॥

चतुर्विशी खण्डिका ॥

- (भा) आरात्-दूरात् अग्निभ्यः ॥
- (वृ) आरात्-अय: —अम्रचगारछदिषामदर्शने वाग्विसर्गः ॥

<sup>1</sup> यदाहवनीयमुपतिष्ठत इत्यन्वयः (रु). 2 यमेव-छः ङ. 8 मन्त्रान्ते विहाराजिगच्छति (रु). 4 अछिदिर्दर्शे इति यावत् । तथोनरत्र व्यक्तं भविष्यति (रु).

(सू) <sup>1</sup> प्रवसन् काले विहाराभिम्रुखोऽग्रचुपस्थानं जपति १॥ १०॥ १३९७॥

[उपस्थानोद्देश्य, मन्त्र, तत्पक्षभेद, प्रवासपदार्थाः]
(मा) यतोऽग्नयस्ततोऽभिमुखः । अग्नुग्रपस्थानमात्रस्य जपः, सर्वस्येत्युपदेशः कात्यायनमतिश्च । केचित् प्रत्यगाशिषामेव न चोमुन्नयेति ।
तस्याध्वर्युणोक्तत्वात् । अन्यत्र वसतिः प्रवासोऽग्निरहितस्य ॥

[अग्निदेशाभिमुख्यादिभाष्योक्तार्थसाधनानि]

(वृ) यतो-मुखः—विहारशब्दस्यमिपरत्वात् ॥
अग्नग्रु—जपः—तन्मात्रस्योपदेशात् ।
सर्व-तिश्च—प्रत्यगाशिषां याजमानत्वात् ।
तस्या-कत्वात्—प्रेषिते यजमाने ओमुन्नयेत्यस्य अध्वर्युणोक्तत्वात् 'अपचारे यजमानस्य ' इति ॥

अन्य-तस्य---ग्रामादेरन्यत्र रात्रिवासः ॥

(स्) <sup>2</sup>इंहैव सन् तत्र सतो वो अग्नयः प्राणेन वाचा मनसा विभिमे । तिरो मा सन्तमायुर्मा प्रहासीज्यों-तिषा वो वैश्वानरेणापतिष्ठे इति यद्यनुपस्थाय प्रवसेदेतयैवापातिष्ठेत ॥ २ ॥ ११ ॥ १३९८ ॥

प्रवसन् अभिहानकाले यत्र विहारस्तां दिशमभिवीक्षमाणः सर्वानअग्रुपस्थानाधिकारविहितान् मन्त्रान्जपतित्यर्थः । भरद्वाजेन चोक्तम् (रु).
अग्रेवागमिष्यामीति वुध्या राजपुरुषिनर्बन्धादिना यदानुपस्थाय चेत्प्रवसेत्
तदा तत्रस्थ एव सन् एतयेवाप्रीनुपतिष्ठते । एतयेत्येतदेतं मन्त्रमुक्ता भक्षयेदित्यादिवर्द्वचात्र्यार्थम् । एवकारः सर्वेतरमन्त्रन्यात्रस्थः । पूर्वेण सहंकप्रन्यमेके
योजयन्ति प्रवसन् काले विहारिभमुख इहैव सिन्तियेतदस्यपुरस्थानं जपति ।
अनुपस्थाय प्रोषितोऽप्येतयैव प्रवासोपस्थानं कुर्यादिति । वाधै निष्ठाह ,—अथेदं
परोक्षोपस्थानं भवतीहैव सिन्तिति (रु).

## [अनुपस्थानेन गमनसंभवः]

(भा) यदा राजपुरुषा अग्रुग्यपस्थानं कर्तुं न प्रयाच्छन्ति तदा गमनमन्त्रस्यापि छोपः <sup>1</sup> प्रवत्स्यदुपस्थानस्य च एतयैवेत्यवधाराणात्।

## [अत्रप्रत्यः साय पश्चतित्ररासौ ]

केचिदमुग्रपस्थानस्य प्रत्याम्नायमपि; तदनुपपन्नमेकस्य बहुर्थत्वम्।

## [ प्रवासविशेषः ]

यस्य वाऽद्येव निवर्तिष्यामीति गतस्य प्रवासः ; सर्वानुपस्थाय वसतिः ।

## [भाष्योक्तप्रवासंदेतोरुपलक्षणत्वम्]

(वृ) यदारा-रणात्—राजपुरुषग्रहणमुपद्रवान्तरस्याप्युपलक्षणम् । केचि-यमपि—अवधारणादित्याहुः।

#### [पक्षान्तरखण्डनविवरणस्]

तद-र्थत्वम्—प्रवत्स्यदुपस्थानमधिकृत्यावघारणोपदेशादेकस्या-नेककार्यकत्वानुपपत्तेः प्रवत्स्यदुपस्थानस्यैव निवर्तकः<sup>2</sup> । अवघारणातु गमनमन्नस्यापि निवृत्तिः ।

## [अतिदेशस्थलविवरणम्]

यस्य वा-वासः—अधैव निवर्तिष्यामीति बुद्धचाऽनुपस्थाय गतस्य दैवान्मानुषाद्वा<sup>3</sup>ऽपचारादन्यत्र रात्रिवासेऽप्यनयेवोपस्थानम् । सर्वोनुपस्थाय वसतिः—सर्वोद्ययुपस्थानविधानात् ।

- (सू) 4 समिधः कृत्वा प्रत्येति ॥३॥१२॥१६९९॥
- (भा) समिधः कृत्वा पाणौ प्रतिनिवर्तते ॥ समिधः—पाणौकृत्येत्यर्थः ॥

 $<sup>^1</sup>$  एतस्य उपस्थानस्य च-छ्ठ.  $^2$  तिः-ख. ग.  $^3$  द्वाSन्यत्र-ख. ग. घ.  $^4$  प्रत्यागमनकाले समिधः पाणौ कृत्वा प्रत्येति (रु).

(सू) यथा ह वा ¹इतं पितरं ²प्रोपिनांसं पुत्राः प्रत्या-धावन्त्येवं ह वा एतमग्रयः प्रत्याधावन्ति । ³सश-कलान ⁴दारूणि वाऽऽहरचेति ° यथैव तत्पुत्रेम्य आहरचेति तादक्तदिति ° विज्ञायते ॥ ४ ॥ १३ ॥ ॥ १४०० ॥

[प्रवासादागच्छतः कर्तव्यम्]

(भा) यथा इतं—आगतं पितरं । कुत आगतम् ? प्रोषिवांसमागतं पुत्रास्तं प्रत्यागच्छन्ति दास्यित नो यदनेनानीतिमिति ; एवममयोऽपि गततत्पुत्रा मृगयन्ते । स यजमानः शकलान् —भिन्नान् दारूणि अभिन्नानि छिन्नास्सिमिषो गृह्यन्ते ; दारूणां पृथग्महणात् त्रयमेतद्विकल्पते ; एतदाहरन्नागच्छति यथा पुत्रेभ्यो वस्नाद्याहरन्नागच्छति तथाऽभिभ्य स्सिमिषः ॥

(वृ) ततः — यजमानात् उत्पन्नाः।

सय-हणात्--अभिन्नकाष्ठानां दारूणीति पृथगुपादानात् । वृक्षाविखनास्समिषः । परश्चादिभिविखनाः शकलाः ।

त्रयमेताद्विकल्पते—समिधः कृत्वा प्रत्ये श्यस्मिन् काले। एतदाहरन्—शकला धाहरन्।

(स्) <sup>10</sup> आरादग्निभ्यो वाचं यच्छति ॥५॥ ॥१४॥१४०१॥

¹ पुनरागतम् (६). ² प्रोषितवन्तम् (६). ³ भिषानि काष्ठानि (६). ⁴ दारूणि-तान्येवाभिषानि (६). ⁵ यथा तत्र पिता फलान्याहरन् (६). ⁶ अर्थ-वादप्रदर्शनमाहरार्थम् (६). ⁵ तदुत्प घ. च. ७ तेतीत्यस्मिन्काले-छ. ⁰ शकलाचन्यतरत्-छ. ¹० यावित देशेऽप्रथगारस्य छिद्दैश्येत तत्रैतमग्रीश्या-न्तरा यद्यप्यत्यन्तं पूज्या राजादयस्साषीहितास्स्युः तानिप संमावियतुं नाहियेत कि पुनरन्यान् । एवमत्र छिद्देशें वाग्यमननियमात् गमनदशायां वाग्विसगोंऽप्यछिदिदंशें इत्यनुसंघातन्यम् (६).

# यद्येनं राजा पिताऽऽचार्यो वाऽन्तरेणाग्निन् स्यात् छदिर्देशे नैनमाद्रियेत ॥ ६॥ १५ ॥ १४०२॥

[वाग्यमनहेतुविवरणस्]

(भा) राजादिग्रहणं प्रदर्शनार्थम् ; अन्यस्यादरो न कर्तव्यः । अति-पूज्या एतेऽपि तावन्न पूज्यन्ते किं पुनरन्यो जनः । यत्राम्यगारस्य छदींषि¹हश्यन्ते तत्रामीन् यजमानं चान्तरेण यो भवति तस्यानादरः । वाग्यमनविसर्गयोः छदिर्दर्शनमेव प्रमाणमिति ।

[छिदिर्दर्शपदार्थः प्रमाणं च]

- (वृ) छिदिर्दशेनमेव—आरादिमिभ्य इत्यत्र अरण्यावसाने माम-सीमान्तप्रभृति छिदिर्दशेः । ब्रह्मयज्ञप्रकरणे अछिदिर्दशे इत्यस्य व्याख्या-नावसरे गुहदेवस्वामिनोक्तत्वात् ॥
- (सू) विश्वदानीमाभरन्तोऽनातुरेण मनसा । अभ्रेम मा ते प्रतिवेशा रिषाम । नमस्ते अस्तु मीढुषे नमस्त उपसद्धने । अभ्रे शुम्भस्व तन्वः संमा रय्या सुजेत्य²मैयति ॥ ७॥ १६ ॥ १४०५ ॥
- (भा) कृतशौचो विश्वदानीमित्यभ्येत्यागच्छत्यामिसमीपम् ।
- (सू) <sup>3</sup> अभीन् समाधेहीति ॥८॥१७॥१४०४॥
- (भा) ततो विहृत्य संप्रैषमाह । [प्रवासादागत्याग्निविहरणं याजमानम्]
- (वृ) ततो-माह-अर्मीन् समाधेहीति । विहरणं तु याजमानम्॥९॥
- (स्) ज्वलत उपितष्ठते ॥९॥१८॥१४०५॥
  प्रज्ञ्चक्रश्चस्याज्गुपस्ताचः पुनर्देहीत्याहवनीयमित्राण्याग्ने सहस्राक्ष शतमूर्धन् शतं ते प्राणा-

<sup>1</sup> न दृश्यन्ते-क. ङ. <sup>2</sup> अभ्यागच्छत्यप्रयगारम् (रू), <sup>3</sup> संप्रेष्यतीति शेषः (रु).

स्सहस्रमपानाः । त्वं साहस्रस्य राय ईशिषे सहस्रधारस्य पयसः । तस्य नो रास्व तत्य ते भक्षीय तस्य ते वयं भूयिष्ठभाजो भूयासेत्याहव-नीयम् ॥१०॥१९॥१४०६॥

पञ्च विंशी खण्डिका ॥

[अभिप्राणनपदार्थः ज्वलदुपस्थाने विशेषश्च]
(भा) । अभिप्राणनमुच्छ्वासः । अभे सहस्राक्षामे गृहपत इत्युपस्थानम् । गृहानजूगुपतं युवं पूषैनानभ्यराक्षीदस्माकं पुनरागमादिति
मन्त्रसन्नामाऽन्यदविकृतम् । मम नाम तव चेत्याहवनीयोपस्थानम् ।
॥ १९॥

- (वृ) अभिप्रा-सः—उपस्थानमन्त्रावेतौ द्वितीयानिर्देशात् । गहा-न्नामः—इमान्नो मित्रावरुणेत्यस्मिन् मन्त्रे ।
- (स्) प्रजां नो नर्याजूगुपस्तां नः पुनर्देहीति गार्ह-पत्यमभिप्राण्याम्र गृहपते सुगृहपतिरहं त्वया तृह-पतिना भूयासं सुगृहपतिर्मया त्वं गहपतिना भूयाः। शतं हिमा द्वा यू राघांसीत्सं पृश्चानाव-पृश्चानौ तन्व इति गार्हपत्यम् ॥१॥२०॥१४०७॥
- (स्) <sup>2</sup> अत्रं नो बुध्न्याज्युपस्तवः पुनर्देहीत्यन्वा-हार्यपचनमाभिप्राण्यान्तराग्नी तिष्ठन् जपति यथा प्रवत्स्यदुपस्थाने ॥२॥२१॥१४०८॥

<sup>1</sup> उपर्युच्छ्वासः उपतिष्ठत इत्यनुषङ्गः (रु). 2 यथा प्रवत्स्यदुपस्थाने तथेमानो भित्रावराणेति जपति (र).

- (स्) <sup>1</sup> अजूगुपतमध्यराक्षीदिति मन्त्रं सम्मति ॥३॥२२॥१४०९॥
- (स्) <sup>2</sup> मम नाम तव च जातवेद इति चतसृभिरा-हवनीयम् ॥ ४ ॥ २३ ॥ १४१० ॥
- (स्) <sup>3</sup> प्रजां मे नर्याजूगुपस्तां मे पुनर्देहीति गार्ह-पत्यमभ्यपान्याचं मे बुध्न्याजूगुपस्तं मे पुनर्दे-हीत्यन्वाहार्यपचनमभ्यपान्य पशून् मे शऱ्स्या-जूगुपस्तान्मे पुनर्देहीत्याहवनीयमभ्यपान्य पूर्वव-द्विराद्क्रमैरुपतिष्ठते । अजूगुप इति मन्त्रं सश्रमति ॥५॥२४॥१४११॥

#### [अभ्यपाननपदार्थादि]

(भा) अभ्यपाननमुपर्युच्छ्वासः । अथर्व पितुं मेऽजूगुपोऽत्रं नर्य प्रजां मेऽजूगुपो मूलम् । एवीमतरत्र ।

(यृ) अभ्येपा सः — अभेरुपर्यूर्ध्वं बाह्यवायोरात्मन्याकर्षणम् । अथर्व — रत्र — पशून् मेऽजूगुप इत्यादि । तथाऽस्मच्छाखो कत्वात् । विराट्कमेऽपि नर्य प्रजां मेऽजूगुपः अमृतत्वाय जीवस इत्यादि ॥ २४॥

(स्र.) ⁴ अग्रचुपस्थानव ⁵ दत्र समिघो दिशां चेाप-<sup>6</sup>स्थानम् ॥ ६ ॥ २५ ॥ १४१२ ॥

[प्रोष्यागतोपस्थानेऽतिदेशः]

(भा) अम्रगुपस्थानविदिन्धानास्त्वेति चतस्रश्चतस्र एकैकिस्मिन्नमौ

<sup>1</sup> तत्र तु गोपायतमभिरक्षत्विति शब्दावजूगुपतमभ्यराक्षीदिति तिपरिण-मयति (रु). <sup>2</sup> उपतिष्ठत र्हात शेषः (रु). <sup>8</sup> अग्नेश्वपरि निश्वासः । विराट्कमेषु गोपायेत्यस्य अजूगुप इति मन्त्रसंनामः (रु). <sup>4</sup> अग्नयुपस्थानवत् इन्धानार,विखा-दिभिः समिध आद्ध्यात् । <sup>5</sup> अत्र अस्मिन्काले । <sup>6</sup> प्राची दिगिल्यादिभिश्वोपतिष्ठते (रु).

दिशामुपस्थानं प्राची दिगिति । एतावदागतोपस्थानम् । उत्तरं सर्व-विधिषु तुल्यम् ।

- (वृ) **उत्तरं–तुल्यम्—अ**भयंकरेत्यादिष्वपि ।
- (स्) नवमीं चेदतिप्रवसेत् मित्रो जनान् यातयित प्रजानिश्वति मैत्रघोपस्थाय मनो ज्योतिर्जुषता-मित्याहुर्ति ¹जुहुयात् ॥७॥२६॥१४१३॥ समिध आहुतिस्रुपस्थानिमत्येवमनुपूर्वाण्येके समामनन्ति॥७॥२६॥१४१४॥

षड्बिंशी खण्डिका ॥

# [अतिप्रवासादागतस्य कर्तव्यविवरणादि]

- (भा) अतिप्रवासप्रायश्चित्तं गृहाभिगमनम् । आहवनीयं मैत्रघोप-स्थाय मनोज्योतिर्जुषतामित्याहुतिः यस्यां या इष्टा इति । सत्यति-प्रवासे एकेषां मते क्रमः सिमघ आहुतिमिति कृत्वा मैत्रघोपस्थानम् ततो दिगुपस्थानम् इति ।
- (च) अति प्रस्थानमिति आहुतिमिति द्वितीयानिर्देशात् आहुतिं कृत्वा समिदाधानम् । <sup>4</sup> अन्ये तु समिध आहुतिः मैत्रयोप-स्थानम् दिगुपस्थानम् समिधां पूर्वनिर्देशात् द्वितीया <sup>8</sup> निर्देशेऽपि कमान्तरपरता ।

<sup>1</sup> अध्वर्युरितिशेषः जुहोतिचोदनत्वात् तदङ्गत्वाचोवस्थानस्य । तथा मनोज्योतिर्जुषतामित्यध्वर्युराहुतिं जुहोतीति सत्याषाढः । भारद्वाजश्च पोषित आहुतिं जुहोतीति । तथा पवित्रेशिष्टं विधायाह् सैषा संवत्सरमितप्रवसत हति (रु). 2 सीम साधानिद्युपस्थानयोर्मध्ये मनस्वत्याऽऽहुतिरितिशेषः । समानमन्यत् (रु). 8 नं च-क. ख. ग. इ. 4 अन्ये । सिम-ख. 5 प्रयोगी न कमान्तर परः-ख. ग

तदाहु 1 नीग्रिरुपस्थेयः कश्रेयांसं विषुप्तं बोध-(सू ) यिष्यतीति । अभयंकराभयं मे कुरु स्वस्ति मे स्त्व-भयं मे अस्त्वित्येव ब्रूयात्। प्रवत्स्यदुपस्थान-मागतोपस्थानं चाधिकृत्य वाजसनेयिनस्समा-मनन्ति ॥ १ ॥ २७ ॥ १४१५ ॥ <sup>2</sup>नमो वोऽस्तु प्रवत्स्यामि नमो वोऽस्तु प्रावात्स-मिति बहुचाः ॥२॥ २८॥ १४१६॥

[प्रवत्स्यत आगतस्य चोपस्थानं पूर्वोक्तं निषेधतां मतम्] (भा) अन्ये तु ब्रह्मवादिन आहुः अमेरुपस्थानं <sup>३</sup>न कर्तव्यं पूर्वेण विधानेन । श्रेयान्—प्रशस्यतरः । विषुप्तं—प्रसुप्तम् । बोधायिष्यति-उद्घाटयिष्यति । विहरणं समिदाधानार्थम् अतोऽनुद्धाटितेष्वग्निष्व-विह्नतेषु अभयंकरेति वचनेनामीनुपतिष्ठते । ततो वाग्यतस्यैव प्रस्था-नम् मा प्रगामेति । प्रतिनिवृत्य वाग्यतो विश्वदानीमित्यभिगम्यामी-नभयंकरेति ब्र्यादनुद्धाटितानमीन् अभयंकरेति वचनेनामीनुपतिष्ठते ततो गृहाभिगमनम् । यदा त्वतिप्रवासः तदा अभयंकरेत्युक्ता विहरणं मैत्रघोपस्थानं आहुतिः गृहाभिगमनम् । एष विधिबहुचमतेऽपि । उप-स्थानद्वयमधिकृत्य वाजसनेयिनः परिपठन्ति । उत्तरे च ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> एवमामिसमाधानादिना । अत्रादुष्कृतमेनामि प्रत्यभयंकराभयमित्येतं मन्त्र-मेव ब्रूयादित्यध्याहारः । तत्र चोपस्थानमधिक्कत्यिति वचनादुपस्थानादन्ये गमनप्रत्याः गमनधर्मा वाग्यताभिप्रवजनसमिदाहरणादयस्तत्रतत्र भवन्त्येव । नवरात्रादि-प्रवासे तु मनस्वत्याहुतिरागामिनी विहरणकाले भवति प्रादुष्करणप्रतिषेधात् ॥ (रु). <sup>2</sup> बह्नचास्तु इयोः प्रवत्स्यदागतोषस्थानयोद्दीवेतौ मन्त्रौ समामनन्ति । समान• मितरस्पूर्वेण। त्रिष्वपि चैतेषु कल्पेषु प्रवत्स्यदागतोपस्थानयोः सहशिष्ठत्वाद्यएव कल्यः प्रवतस्यदाश्रितः स एवानागतेन।प्याश्रयणीय इत्यनुसंधातन्यम् (रू). 8 ब्र्यात् प्रवत्स्यन् ततो-क. ङ. छ. ज. 4 षुवि-ख. ग.

- (वृ) अन्ये- धानेन-पवत्स्यन् संप्रेष्यतीत्यादिना । अभयंकरेति वचनाद्मीनुपतिष्ठते । तत उपस्थानं प्रवत्स्यदुपस्थानमागतोपस्थानं च परिपठन्त्यभयंकरेति । बहुचोक्तं नमो बोऽस्त्वित्यतदप्युपस्थानद्वय-मिषकुत्य ॥
- <sup>1</sup>गृहा मा विभीत मा वेपिद्वमूर्जंबिश्रत एमसि। (सू) ऊजं बिश्रद्वस्सुवनिस्सुमेर्घा गृहानैमि मनसा मोदमानः । येषामध्यति प्रवसन्येषु सौमनसो बहुः। गृहानुपह्वयामहे ते नेा जानन्तु जानतः। उपद्ता भूरिधनाः सखायस्साधुसंग्रुदः । अरिष्टा-स्सर्वपूरुषा गृहा नस्सन्तु सर्वदा। उपहूता इह गाव उपहृता अजावयः। अथो अन्नस्य कीलाल उपहूतो गृहेषु न इति गृहानभ्येति ॥३॥ ।। २९ ।। १४१७ ॥ क्षेमाय वः श्वान्त्यै प्रपद्ये श्विवं शग्मं श्रंयोङ्शंयो

रिति प्रविश्वति ॥ ४ ॥ ३० ॥ १४१८ ॥ ऊर्जं बिश्रद्वस्सुमनास्सुमेधा गृहानागां मनसा मोद मानः। इरां वहन्तो गृतग्रुक्षमाणास्तेष्वहं सुामधा-स्संविशामीति प्रविश्य<sup>2</sup> जपति ॥

³संविश्वन्वा ॥ ५॥ ३१॥ १४१९॥

सप्ताविंशी खण्डिका.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अम्नचगारात् गृहान् प्रतिगच्छति ; यत्र पुत्रदारादयस्सन्ति (रु). <sup>2</sup>जपति पविष्टमात्रे जपति गृहानागासिति लिङ्गात् । 3 संविशन्वा-निषीदन्वा; समनाहसं-विशामीतिलिङ्गात् । न तदहरागतः कलहं करोतीति सत्याषाढः । एवं केवलस्य यजमानस्य प्रयाणमुक्तम् । अथ सपत्नीकस्य वश्यते । पत्नवास्तु केवलायाः प्रवासी

## [प्रोष्यागत्य प्रविशतो जपः]

(भा) गृहानभ्येति गच्छति समीपम् । संविशन् निषीदन् यजमानो जपति प्रविश्य वा ॥ ३२ ॥

> इति धूर्तस्वामिभाष्येरामाभिचितो भाष्ये वृत्तौ च षष्ठे प्रश्ले सप्तमः पटलः ॥

#### <sup>1</sup>सगृहः प्रयास्यन् वास्तोष्पतीयं जुहोति ॥ (सू ) ।। १ ।। १ ।। १४२० ।।

[सगृहप्रवासपदार्थे मतिभेदः]

(भा) गृहसंज्ञा कर्मसु <sup>2</sup> वर्तते । सगृहः सह कर्मभिर्यदा गच्छति <sup>8</sup> तदा उत्तरो विघिः ; पूर्वोक्तस्तु यदा गृहे क्रियन्ते कर्माणि । उपदेशः

नेष्टः पत्नीवदस्यामिहोतं भवतीति वचनात् । यदि यजमानः प्रवसेदित्यादिवतप्रवासा-नुज्ञानुपलम्भाच । किमिदानी दैवात्पत्नयाः प्रवासे छुप्यत एवामिहोत्रम् ? क एव-माह ? गुणस्तु तस्य लप्यते कर्माङ्गलात्पत्नयाः । दर्शितं चैतदस्माभिर्दशपूर्णमासयोः यो वा कश्चिदविद्यमानायामित्यत्र ॥ मनुनाप्युक्तोऽयमर्थौ यद्विनापि पत्नद्याः कद्<sup>त</sup>-चिदमयो भवन्तीति ॥ यथातिथिलक्षणमधिकृत्योक्तम् 🗝

उपस्थितं गृहे विद्यात् भार्या यत्राग्नयोऽपि च । इति । यदा तु विनामिभिरुभौ प्रवसतः पत्नी यजमानश्च तदाप्रिहोत्रलोपः पुनराधानं च स्मर्यते ; तथा च छन्दोगपरिशिष्टे कात्यायनः==

असमक्षं हि दम्पत्योहीतव्यं नर्तिगादिना। द्वयोरप्यसमक्षं हि हुतमुप्यहुतंभवेत्॥ इति । तथा--

विहाय।भ्रिं सभायेश्वरसीमामुलङ्ग्य गच्छति ।

होमकालात्यये तस्य पुनराधानमिष्यते ॥ इति च। पत्नचा, प्रवासे नदीतरणे च पुनराघेयं कार्यमित्येवं जातीयकानि वाक्यानि उपेक्षणीयानि (रु)॥

1 सदारः प्रवासंगमिष्यन् । वास्तोष्यतिदेवत्यं होमं जुहोति (६), र्थ भेस्र । सगृहः-ग. छ. <sup>3</sup> तदुत्तरो-ङ.

पत्नी गृहं तया सह यदा गच्छिति तदाऽभिर्नीयत इति । केचित्त्वाहुः— यदैवायमत्यन्तवसितं करोति तदैवाभयो नेयाः 'यद्यनोवाम्' इति लिङ्गात् । यदा पुनर्निवर्तते तदा न चाल्या अभय इति । वास्तोष्पिति-र्यस्य देवता तद्वास्तोष्पतीयम् ॥

# [गृहपदस्य कर्मार्थत्वे मानम्]

(वृ) गृह-सु-- ' एते वा अध्ययोगृहाः ' इति वचनात् गृहशब्दः कर्मसु वर्तते ।

सगृहः-कर्माणि-तदा भवति 'प्रवत्स्यन् संप्रेष्यतीत्यादिः'। [उपदेशपक्षाभिमतहेतुः]

उपदेशः -न्त इति पत्न्या सह प्रवासे दैवाद्धोमकालात्यये पुनराधानप्रसङ्गात् पत्न्या सह प्रवासे अग्नयो नेयाः ।

[केचित्विति पञ्चाशयः तङ्गाष्यलब्धार्थश्च]

केचि लिङ्गात् — अनसा घान्यादिवहनं बहुदिनवासार्थम् । ततोऽत्यन्तवास एवाग्रयो नेयाः । अग्निभिर्विना दम्पत्योः प्रवासे होम-कालात्ययेऽप्यमीनां नाशाभावोऽस्मिन् पक्षे भाष्यकारेण सूचितः । तथा जने प्रमीतस्य तस्याभिवान्य वत्साया (९-११-५) इत्या-दिषु प्रोषितमरणे गृहकर्मानुष्ठानमुक्ता यजमानमरणोपदिष्टं पत्नीमरणेऽपि स्वामित्वाविशेषादिति वदताऽग्निभिर्विना पत्न्याः प्रवासाभ्यनुज्ञानात् होमकालात्ययेऽपि पुनराधानाभावात् अपुनरावृत्तावेव अग्नयो नेयाः ।

[अचालनीयताहेतुः]

यदा पु-ग्रयः—विधानमन्तरेणामीनां स्वस्थानाच्छने अव-श्राणादिप्रायश्चित्तस्य वक्ष्यमाणत्वात् । वास्तोष्प-तीयम्—कर्म ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> एतां जने-ग. <sup>2</sup> न्यपश्चा-छ. न्यवत्सायै पयसेत्यादिषु-घ.

## (सू) अहुते यानेषु भाण्डान्यारोपयन्ति ॥२॥ ॥२॥१४२१

## [अहुतशब्दार्थः]

(भा) तस्मिन्नहुते कृते नित्यकर्मणि यानेषु-शकटादिषु भाण्डादीनि घटादीनि आरोपयन्ति यजमानपरिचारकाः ॥ २ ॥

#### [प्रकृतं नित्यकर्म]

- (वृ) तस्मन्-मीण प्राप्तकालाग्निहोत्राभि<sup>2</sup> प्राया ।
- (सू) <sup>3</sup>न हीनमन्वाहरेयुः ॥३॥३॥१४२२॥ <sup>4</sup> यद्यनोवाह्यं स्यात्पूर्वं तं प्रवहेयुरपवोद्धरेयुः॥४॥ ॥४॥१४२३॥

## [अपोद्धारशब्दार्थः]

(भा) अनः शकटं तेन यदु बते तदनोवा बं धान्यादि । तत्पूर्वं नेतन्यम् । अपोद्धारोऽन्यत्र स्थापनम् । तत्पश्चान्नेतन्यम् ॥ ४ ॥

## [अपोद्धारे हेतुः]

(**वृ**) **अपोद्धा-तञ्यम्--**पूर्वं वहनाशक्ती प्रोषित<sup>5</sup> देशान्तरे उप-भोगाय पश्चात्रयनार्थत्वादन्यत्र स्थापनस्य ॥

<sup>1</sup> कुदुम्बार्थेषु द्रव्येषु भाण्डशब्दः प्रसिद्धः । तान्यहुत एव वास्तोष्यतीये खकटेष्वारोपयन्ति कर्मकाराः यानि नेतुमिष्यन्ते । सत्याषाढश्वाह (रु). 2 यम् च. 3 अहुतेऽनारोपितम् । तत् होमात्परं नान्वाहरेयुः । हीयेतैव तज्ञ तु नीयेतित्यर्थः (रु). 4 यद्यनोवाद्यं भाण्डं नेतन्यं स्यात् तमर्थं यानेष्वारोप्य पूर्वमेव होमात् गन्तव्यदेशं प्रति पुरुषावहेयुः । अपोद्धरेयुर्वा । देशान्तरं गत्वा तत्रावस्थापयेयुः । पश्चात्प्रस्थापयितुम् । अथ अपरा न्याख्या—तत्रारोपितेषु मध्ये यदि पुरुषादिभिर्दुर्वहन्मनसैव वाद्यं भाण्डं स्यात् तमर्थं पूर्वमेव प्रवहेयुः अनसा नयेयुः अपोद्धरेयुर्वा । यदनोवाद्याद्यस्यत् पुरुषादिभिरपि शक्यनयनयनं तत्सर्वं पुरुषादयस्सह नयेयुरिति (रु). 6 षिते—इड.

(सू) <sup>1</sup> यत्र संहिता रात्रीर्वसेत्पश्च सप्त नव दश वा तत्प्रयास्यन् जुहुयात् ॥५॥५॥ १४२४॥ [होमे अब्यवहितपश्चसप्तरात्रादिवसतिहेतुकत्वपक्षः]

(भा) संहिता रात्रीरेकस्था अन्येन वसतिना अन्यवेताः । आदौ संकल्पः पञ्चसु सप्तसु वा होमं करिष्यामि वास्तोष्पत इति । तत्प्रयास्यन्—तस्मा-त्प्रयास्यन् । पञ्चरात्रवास्तौ । <sup>2</sup> यो वा संकल्पः ॥

(वृ) अन्येन वसातिना—देशान्तरवसतिना । यत्र वसेत्ततः प्रया-स्यन्निति सबन्धः ॥ ५ ॥

[सङ्करपः प्रवासात्पूर्वमेव]

आदौ-ष्पत इति —पञ्चसप्तरात्रीरेकत्रोषित्वा तास्रतीतासु पुनर्गन्तुं वास्तोष्पतीयहोमं करिष्यामीति प्रथममेव सङ्ख्याविशेष-सङ्करपः । देशान्तरं गच्छतां मध्ये यावद्रात्रिषु निवासापेक्षा सङ्ख्या-नियमानां वैकल्पिकत्वादन्यतरसङ्करपः कर्तव्यः ।

पश्चरात्रवास्ताविति ; पश्चरात्रवासादूर्ध्व प्रयास्यन् जुहोति पुनर्वास्तोष्पतीयम् ।

योवा –ल्पः —सप्तरात्रादिष्वपि पुनःपुनः प्रयाणे <sup>३</sup> होमः । ( स् ) विनयात्रवास्तौ वा पुनरेत्यैकामुपित्वा प्रयास्यन् जुहुयात् ॥ ६ ॥ ६ ॥ १४२५ ॥

<sup>1</sup> यत्र वास्तुनि वास्त्वन्तरवासेनाव्यवेताः संहिता एव पत्ररात्रीवेसत् तस्माद्वास्तुनः प्रथास्यन् षष्ठीप्रभृति जुहुयात् । न तते।ऽर्वाग्वास इत्यर्षः । एवं सप्तावररात्रिवासे अष्टमीप्रभृतीत्यादि द्रष्टव्यम् (रु). 2 योवाऽस्य सं—ङ. 3 णेष्विप ख ग.—4 यत्र किचिद्वास्तुनि नवरात्रमु।षत्वा तते।ऽन्यत्र गच्छन् दशरात्रपक्षाश्रयणेन अहुतवास्तोष्यतीयो गत्वा पुनरिप तिसम्जेव नवरात्रवास्तुनि एकावरां रात्रिसुषित्वा ततस्तस्मात्रयास्यन् भवति सोऽपि जुहुयादेव वास्तोष्यतीयं दशरात्रोषितत्वात्तेत्रे ति भावः । पूर्वत्र संहिता इति वचनादप्राप्तो होम इत्यारम्भः । केचित्त प्रदर्शनार्थमेतिदिष्ट्वा पञ्चावरादिकत्वेपवि चत्रात्रादिवास्तां पुनरित्यत्वादि योजयान्तः तदयुक्तम् १ प्रदर्शनार्थत्वे प्रमाणाभावात् । तथा सत्यष्टरात्रवास्तां पुनरेत्य द्वे उषित्वेत्यादिप्रदर्शनप्रसङ्गाच (रु).

## [सङ्कारिपतकालमध्येऽनुपपत्तौ विशेषः]

(भा) यदा दशरात्रं सङ्कल्पः तदा नवरात्रस्थाने पुन<sup>1</sup>रेत्येकामुपित्वा गच्छन् वास्तोष्पतीयं जुहो।ति ।

#### [द्रशोषितवाक्याविरोध इष्टसिद्धिश्च]

दशोषितस्तत्रेति । प्र (नि) दर्शनं चैतत् । चतूरात्रवास्ताविष पुनरेकामुषित्वा प्रयास्यन् जुहोति । हीनं –यदहुते वास्तोष्पतीयेऽना रोपितं अन्यत्र वा न स्थापितं तत्पश्चान्त्र नेतन्यम् ।

(वृ) यदादश-जुहोति — अस्यार्थः ; नवरात्रवासेऽपि तस्मिन् देशे सङ्काल्पितसङ्ख्यासम्पत्तौ पुनहींनः कर्तव्य इत्यर्थः ।

दशोषितस्तत्रेति—तत्र देशे यसात् दशरात्रमुषितः तसा-त्रयास्यतो होमः कर्तव्यः। तसाद्यत्र दशोषित्वा प्रयातीत्यविशेषोप-देशात्।

## [सूत्रप्रयोजनम्]

यत्र संहिता रात्रीरित्युक्तेऽपि दैवाह्यान्तरबासेऽपि दशत्वादि-सङ्ख्या पूर्यत एव पुनरेकत्र वासेनेति तत्रापि होमप्राप्तवर्थं सूत्रम् ।

[द्ञोषितवाक्यस्योदाहरणपरत्वविवरणं फलान्तरं च]

प्रदर्श-जुहोति—पदर्शनं चैतत् नवरात्रवास्ताविति सूत्रम् । दशरात्रसम्पादनेन होमप्राप्त्रघर्थत्वात्रवरात्रवास्तावितिसूत्रस्य सर्वसङ्ख्या
² स्वेकामुषित्वा प्रयास्यित्रिति सङ्ख्यासम्पत्त्या होमप्राप्तिरिति

न्यायात् । अतः पञ्चरात्रसङ्करुपे चतूरात्रवास्तावन्यत्र गत्व। पुनरेकामुषित्वा प्रयास्यन् जुहोति । अतो यत्रैक³रात्रवास्तावपि पक्षहोमः

कियते तस्मात्प्रयास्यन् ⁴ पूर्वपक्षेऽपि जुहुयादेव । सायंप्रातहोंिमपरत्वादत्राहोरात्रशब्दस्य । आहुतीष्टका एव ता उपघत्ते इति छिङ्कात् ।

<sup>1</sup> रेकामेव रात्रिमु-ज. 2 स्वेकन्यूनसुधित्वाऽपक्रम्य पुनरेकवासे संख्या सम्पन्त्यां-ख. ग. 3 रात्राविप-घ. 4 स्यन्सवेपक्षेत्र जु-घ.

# [हीनानन्त्राहरणे प्रमाणोपपादनम्]

न हीनमन्वाहरेयुरिति सूत्रमर्थसङ्गत्या उत्कृष्य व्याख्यायते ।

हीनं य-नेतव्यम्—िकमर्थमुत्कृष्य व्याख्यानम् १ प्रथम-पक्षं नवरात्रवास्तौ वेति च पक्षे दक्षिणो युक्तो भवति सव्योऽयुक्त इत्येतत्काळपर्यन्तमनारोपितम्यान्यत्र¹च न स्थापितस्य पश्चात्रयनप्रति-षेघार्थम् । यत्र दशोषित्वा प्रयाति तद्यज्ञवास्त्विति होमसङ्ख्याविशेष-काळस्य यज्ञवास्तुसंस्तवात् तत्र स्थितद्रव्यस्य 'यद्यज्ञवास्तौ हीयते मम वै तदिति रुद्रसम्बन्धित्वान्न तत्पश्चा²दुपयातव्यमिति ।

(सू) <sup>³</sup>दक्षिणो युक्तो भवति सन्योऽयुक्तः । अपि वाऽग्निष्ठस्य दक्षिणो युक्तः सन्यस्य योक्रं परिहृतस्। सर्वेषु वा युक्तेषु ॥७॥ ७॥१४२६॥

[दक्षिणो युक्त इति श्रुतेर्व्याख्याद्धयम् , तत्ततुपपत्तिश्च] (भा) यानानां दक्षिणो युक्तः सन्यस्त्वयुक्तः । अग्नयो यत्र स्थाप्यन्तेऽरणीगतास्तदभ्रिष्ठम् । तस्य दक्षिणोऽनद्गन् युक्तः । सन्यस्य योक्रं परिहृतं न तु शम्यायां क्षिप्यते ॥ ७ ॥

(वृ) यानानां-क्षिप्यते—अस्यार्थः—दक्षिणो युक्तो भवति सन्योऽ-युक्तः इति श्रुतेरुभयथा न्याख्या अविशेषात् सर्वेषामनसामित्येकः पक्षः । अभिनयनार्थतयाऽभिष्ठस्य प्रधानत्वात् । तस्यैव दक्षिणो युक्तः सन्यस्त्व-युक्त इति योक्त्रपरिहरणमपि पूर्वमेव कर्तन्यमिति ॥

<sup>1</sup> त्रवा नस्था-श्र. 2 दुपयोक्तव्यामिति छ 3 त्रयोऽमी होमकालविकल्पाः :-यदा सर्वेषां भाण्डवाहिनामनसां दक्षिणो वाहो युक्तो भवत्ययुक्तः सव्यस्तदेत्येकः । यदाऽग्निष्ठस्य अभिवाहिनोऽनसः दक्षिणं युक्ता सव्यस्यापि योक्तपरिहरणमात्रं कृतं न दु योगो निर्वृत्तस्तदेति द्वितीयः । सर्वेषामनसां सवेषु युक्तेष्वितं तृतीयः (क).

ं (सू) <sup>1</sup> वास्तोष्पत इत्यनुद्रुत्योत्तरया गाईपत्ये हुत्वाऽव-क्षाणानि संप्रक्षाप्य पृथगरणीष्वग्नीन् समारोपयते ये धार्यन्ते ॥८॥८॥१४२७॥

[अनुद्रवणमन्त्रस्यापि होमकरणत्वम्]
(भा) वास्तोष्पते शम्मयेति जुहोति गाहपत्ये। पुरोऽनुवाक्यामनूच्य
याज्यया जुहोतीति <sup>2</sup> भक्तिमात्रम् । यस्मात् द्वाभ्यां होमः।
अविद्धत्याग्रीन् होमः प्रणयनस्यार्थाभावात्।।

[प्रणयनपक्षः सूत्रे योजनान्तरनिरासः पृथगरणिसङ्ख्या च]

उपदेशः प्रणीय जुहोतीति । कथं संसृष्टो गार्हेपत्य इति । केचित्तु व्यतिहारेणार्थं करुपयन्ति । उत्तरया हुत्वाऽऽहवनीये गार्हेपत्येऽ-वक्षाणानि संप्रक्षाप्येति ; तदनुपपत्रम् ; मुख्यसंभवे गौणक्छप्तेरन्या-य्यत्वात् । अवक्षाणानि—उल्मुकानि । संप्रक्षाप्य-क्षपयित्वा सर्वाभीन् । यदवक्षाणान्यसंप्रक्षाप्येति दोष्यश्चतेरविशेषात् । पृथक्षृथगरणिद्धयं धार्याणाम् ।

(वृं) वास्तोष्य-पत्ये-स्वाहाकारेण ॥

[भक्तिपदार्थः होमे विशेषश्च] पुरोतु—मात्रम्—गौणवादः । न प्रण<sup>6</sup>वागूर्वषट्काराः । किं सादृश्यम् ॥

<sup>1</sup> अथ वास्तोष्यते प्रतिजानीहीत्येतामनुद्वत्य वास्तोष्यते शग्मयेत्येतया जुहोति द्वाभ्यामेकाहुति जुहोतीत्यर्थः । नात्राहवनीयः प्रणीयतेऽर्थाभावात् । ततो धार्य-माणानामग्रीनां अवक्षाणान्यर्धदग्धानि काष्टानि संप्रक्षाप्य निश्शेषं दाहायत्वा तान् पृथक्षृष्यगरणीव्वाधानक्रमेण समारोपयते अध्वर्गुरिति शेषः । जुहोतीनामाध्वर्य-वत्वादुत्तरिवधौ यजमानग्रहणात् प्राजहितं समारोप्य शालामुखीयं द्वितीयं गतिश्रय इति षष्टीनिदेशाच (रु). 2 भक्तिवादः—ख. ग. घ. 3 भीनाम्—ख. ग. घ. 4 क्षुतः—छ. 5 र्याणां समन्तम्—ङ. 6 वपूर्वच—ख. ग.

[उभाभ्यां होमोक्तिभावः, दर्विहोमधर्मानुवादाविरोधश्च] यस्माद्वाभ्यां होमः —याज्यानुवाक्ययोखिंहो मधर्मत्वात् यदेकया जुहुयाद्दिंवहोमं कुर्यादित्यस्मिन् दिवहोमे सामान्येन दिव-होमानामेकमन्त्रसाध्यत्वादनुवादोऽपि न विरुध्यते । इत्यनुद्रत्येनुद्रवणमात्रविधानात् ॥

अविह्-र्थाभावात्—आहवनीयादेः ।

उपदे-पत्य इति-मिश्ररूपत्वात् । गाईपत्ये हुत्वेत्यसाघारण-निर्देशानुपपत्तेः ।

[केचित्वित पक्षे गौणकल्पनाविवरणम्]

केचित्तु-य्यत्वात् --गौणक्लप्तेः अध्याहारव्यवहितान्वय-कल्पनादेः ॥

<sup>2</sup> पृथक्पृ-योणाम्—अमन्त्रकम् ॥ अवश्वा-भ्रुते:—अविशेषात् ॥ ८ ॥

(सू) <sup>3</sup>उपर्यग्नावरणी घारयन् जपति अयं ते योनिर्-ऋत्विय इति ॥ ९ ॥ ९ ॥ १४२८ ॥

[अयं त इतिजपावसरः प्रकृतारणिपदार्थश्च]

(भा) अधराराणिमुत्तराराणि च धारयन् जपत्यमा न मन्त्रान्तेनायतं इति ॥ ९ ॥

[भाष्यदर्शितजपकालविवरणम् आरोपणोपपत्तिश्च]

अधरा-यं त इति - धारथन् जपतीतिवचनात् न मन्त्रान्तेन **(**펄) धारणम् ; धारणाकरणत्वान्मन्त्रस्य । किं तु मन्त्रजपादेव गार्हपत्यादि-र्देवतामूतोऽग्निररण्योस्समारोहति तं जानन्त्रम आरोहेति मन्त्रलिङ्गात् ॥ 11811

1 होमार्थत्वात् –स्त्व. घ्र.  $^2$  इदमादि न दश्यते – छः,  $^3$  प्रत्यक्रचन्ये अरणी धारयन् जपति (रु).

(सू) अपि वा यजमान एवात्मन् समारोपयते ॥ १०॥ ॥ १०॥ १४२९॥

> <sup>1</sup> या ते अग्ने यिज्ञया तनूस्तयेद्यारोहात्मात्मा-नमच्छा वसूनि कृण्वन् अस्मे नर्या पुरूणि । यज्ञो भूत्वा यज्ञमासीद स्वां योनिं जातवेदो भ्रव आजायमानस्सक्षय एहीति हस्तं प्रताप्य भ्रखायाहरते ॥ ११ ॥ ११ ॥ १४३० ॥

[आत्मसमारापणपदार्थः तद्विषयनियमा नापस्तम्बोक्ताः]

(भा) अपि वा धार्यानात्मिन समारोपयते क्रमेण । हस्तं प्रताप्य तूष्णीं मुखसमीपमानयित तथाऽहरित यथा हस्तगत ऊष्मा यथा प्रविश्चाति शरीरम् । आत्मसमारूढे न नियमा आपस्तम्बेनोक्ताः । कल्पान्तरवत् स्नाचमनादिनिषेघो नास्ति ॥ ११॥

## [समारोपणे क्रमः]

(वृ) अपि वा - क्रमेण - आधानक्रमेण हस्तमुखसमीपनयनार्थो मम्रः । केचिद्धस्तप्रतापनार्थे इति ॥

प्रताप्य-रीरम् <sup>3</sup>--- प्रताप्येति प्रकृष्टतपनस्य दृष्टाथत्वाय ।

[नियमानुक्तिप्रयोजनं मतान्तरं च]

आतम-नास्ति— अतो बाह्यस्पर्शने मूत्रोचारादौ च न दोषः। स्नानाचमनोपवासादिभिः सार्तिनीमित्तिकैर्यजमानशुद्धौ विशुध्यन्त्येवा-मयः। कोचिदुपावरोह्य वसतौ विहितेऽमौ उपघातपायश्चित्तं कुर्वन्ति।

<sup>1</sup> तूर्ष्णीं हस्तं प्रताप्य मन्त्रेण मुखं प्रत्याहरते ; यथा तद्रत ऊष्मा अन्तः प्रतिज्ञात ; आरोहात्मानमिति लिङ्गात । धार्याग्नचनेकत्वे अत्रापि पूर्ववदेव कमः (रु). <sup>2</sup> हेपि न नि-छ. <sup>3</sup> संस्कृतोऽभावे नियमाभावः प्रता-छ. <sup>4</sup> अतोऽस्पृश्यस्प-छ.

<sup>1</sup> वास उपावरोह जातवेदः पुनस्त्वं देवेभ्यो (स्) हव्यं वह नः प्रजानन् । आयुः प्रजां रयिमस्रासु धेह्यजस्रो दीदिहि नो दुरोणे इति लौकिकेऽग्रा-बुपावरोहयति ॥ १२ ॥ १२ ॥ १४३९ ॥

[उपावरोहणकालः तदर्थः ऋमश्च]

(भा) वासो यत्र वसतिः तत्रापराह्ने । उपावरोहेति मन्त्र उक्ते गार्हपत्यादिर्देवताभूतोऽग्निलौंकिकमाग्निमुपसङ्कामित । उपदेशो यथा वायुर्मुखतो स्रोकिकमामि प्रामाति तथा करोति क्रमेणोपावरोहयित यथा समारूढाः ॥ १२॥

[भाष्ये अपराह्वज्ञब्दस्य प्रदर्जनपरता क्रमस्वरूपं च] वासो-राक्के--अपराह्मप्रहणं प्रदर्शनार्थम् । अग्निहोत्रकालानु-रोषार्थम् ।

उपदे-रूढाः--प्रथमसमारूढस्याग्नेः प्रथममुपावरोहणम् ॥

<sup>2</sup> अरण्योर्वोपावरोह्य मन्थेत् ॥ १३ ॥ १३ ॥ (सू)

॥ १४३२॥

<sup>3</sup> यदरण्योस्समारूढस्स्यााचिर्वर्तमान एतं मन्त्रं जपेत् ॥ १४ ॥ १४ ॥ १४३३ ॥

॥ अष्टाविंशी खांण्डका ॥

<sup>1</sup> वासे-रात्रिवासे । अथवा वसितर्वासो रात्रिरिति पर्यायाः । यथोक्तमाश्व-लायनेन 'द्वयोर्दुग्धेन वासेऽप्रिहोत्रं जुहुयात् ' इति । तत्र प्रणयनकाल एवात्मसमा-ल्ढाग्नीस्तेनैव क्रमेण लैक्किकेऽग्नावुपावरोहर्यात मुखानिलनार्पर्यात । मन्त्रोचारणमेवो-पावरोहणस्यानुष्टानार्थ इत्यपरम् (६). 2 अनन मन्त्रण तस्य तस्याग्नेररण्योद्यावरोत्त्य तितस्ततो मन्थेत् (रु). अयदारण्योस्समारूढस्तदा मथित्वा जातमात्रेऽप्रावुपाव-रोहणमन्त्रं जपेत् । समारूढवचनस्याराणस्थाभिप्रदर्शनार्थत्यान्निर्वतमानत्वःवशेषणाच अरण्योहपावरूढस्य मन्थनेऽपि भवत्यव निर्वर्तमानजपः (रु).

### [उपावरोहणे पक्षान्तरम्]

(भा) तस्य तस्य वाऽरण्योरुपावरोद्दयति मन्त्रेण । न तदा निर्वर्त-मानजपः । यदा त्वरण्योस्समारूढः तदा निर्वर्तमाने पतितमात्रे अशक्यत्वात्रिर्वर्तमानजपं कर्तुं वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्विरोधः ।

## अरण्योर्वोपावरुह्य मन्थेदित्यस्यार्थः ;— भाष्यदर्शितपक्षान्तरोपपत्तिः।

(वृ) तस्य तस्य-द्विरोधः— उपावरोहेति मन्त्रस्यात्मसमारूढा-नामरण्योरुपावरोहणे विनियोगात् यदरण्योस्समारूढस्स्यान्निर्वर्तमान इत्यरणिसमारूढानां मन्थनविधानाच ।

## [निर्वर्तमानजपकालः]

यदात्व-दिवरोधः — निर्वर्तमानम् अरण्योरुत्पाद्यमानम् । तस्मिन् क्षणे मन्त्रजपाशक्तेवेर्तमानप्रत्ययस्य वर्तमानसामीप्ये वर्तमान-बद्वोति मूतार्थेऽप्यावरोधात् पतनानन्तरं मन्त्रजपः ।

(स्) इदं श्रेयो वसानं यदागां स्योने मे द्यावा-पृथिवी अभूताम् । अनमीवाः प्रदिशस्सन्तु मह्मम् । गोमद्धनवदश्ववत् पुरुषवाद्धरण्यवत् सुवीरवत् स्वाहेत्यवसिते जुहोति ॥१॥१५॥ ॥१४३४॥

<sup>े</sup> अवसिते गन्तन्यदेशप्राप्तचा पुनः खदेशप्राप्तथा वा प्रतिष्ठित यजमाने विह्नसाहवनीयिमंद श्रेय इति जुहोति । अत्राध्वन्यग्निहोत्रसमासमाह भरद्वाजः - तस्माद्यायावरधर्मेणामयान्यातींऽध्वन्यापत्सुवाऽधंमासायाग्निहोत्रं जुहुयात् । प्रतिपदि सायं चतुर्दश चतुर्गृहीतानुत्रयति । एका समित् । सकृद्धोमः । सकृत्पाणिनिमार्जनं एवं प्रातरेतावान् विकारः । शेषं प्रकृतिवत् । अग्नीन् समारोपयते वौपवसथादौप- वसध्येऽहिन तु न धारयत्यूर्ध्वद्वादशाहान्तिमन्थ्यापवसथादिकम् प्रतिपद्यते यदि समाकृद्धा भवन्तीति । तथा जननमरणयोरापत्स्वधंमासायाग्निहोत्रं जुहोतीति च (ए)।

[अवसिते जुहोतीत्यस्यार्थः तत्र होमेऽग्निश्च]

(भा) यदा प्रतिनिवृत्तः यदा वा वसत्यर्थं देशान्तरं गतः तदा प्रयाणपरिसमाप्तिः । अवासितं —परिसमाप्तं भवति तत्प्रयाणम् । तदा विहृत्येदं श्रेयोवसानं यदागामिति जुहोत्याहवनीय ॥ १५ ॥

(वृ) यदावा वस-गत इति — मध्ये विरम्यात्यन्तनिवासदेशपासौ प्रयाणपरिसमाप्तिः । अतश्च वास उपावरोह इत्येतन्मध्येऽवसाने भवति ।

(सू) <sup>1</sup> नानिष्टाग्रयणेनाहिताग्निर्नवस्याश्रीयात् । ।। २ ॥ १६ ॥ १४३६ ॥

[आग्नयणपदार्थः नवाग्रयणे कर्ता च]
(भा) नवानामग्रप्रापणं देवानां तदाग्रयणं कर्म । तेनानिष्ट्या
<sup>2</sup> नवानां <sup>3</sup> नात्तव्यम् । येनापि न क्रियते यागः प्रिय**ङ्कको**-द्रवादिना ।

(सू) <sup>4</sup> त्रीहीणां यनानां स्यामाकानामित्यग्रपाकस्य यजेत ॥ ३ ॥ १७ ॥ १४३६ ॥ निवाग्रयणे द्रव्यम्]

धान्यत्रयेण प्रथमपकेन यागः। तच स्थाप्यते।

<sup>1</sup> उक्तः प्रवासः अथाग्रयणमारभ्यते । यत्र नवसस्यानामप्रपाको देवाजीयते तदामयणं नाम नित्यं कर्म । तेनानिष्ट्रा सर्वमेव सस्यं नाश्रीयात् । यदप्ययज्ञीयं कोद्द-वादि तदिप नाश्रीयादेव ; नवस्येति सामान्यिनिर्देशात् नवानां फलानां अनिष्ट्रापीति लिङ्गाच । आश्वलायनस्तु प्रागाप्रयणाजवैर्हुताग्निहोत्रस्याशनमनुजानाति ; यदाह ; सस्यं नाश्रीयादाग्निहोत्रमहुत्वा यदा वर्षस्य तृप्तस्स्यात्तथाऽऽग्रयणेन यजेतेति (रु).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> नवाजं न कर्तव्यम् – छः. <sup>3</sup> नाहर्तव्यम् – कः. <sup>4</sup> यागस्त्वासामेवीषधीना-मञ्जपाकेन भवति नान्यासामित्यर्थः । अग्रे पच्यत इत्यत्रपाकः - प्रथमपक्रमजमिति यावत् (३).

यदा वर्षस्य तृप्तिरथ यजेतेति बह्र्चानां श्रुतिः ।

पै।र्णमास्यां अमावास्यायां वा ॥४॥ (स्) ॥ १८॥ १४३७॥

तित्र कालः]

कालश्च शरद्यथा सम्भाव्यते ।

आमावास्यं तन्त्रम् ॥५॥१९॥१४३८॥

[तत्र अपेक्षित।ङ्गसमपंकप्रकृतिः पुनर्विधिफलं च] <sup>1</sup> मुख्यत्वादैन्द्रामस्य तन्त्रमामावास्यम् । अमावास्यायामेव मा भृदिति पुनर्विधिः।

[प्रवृत्तिनिमित्तविवरणं शब्दसाधुत्वं च]

नवानां-कर्म-अस्यार्थः अन्नस्य नवधान्यस्य प्राप्तिराप्रयणम् । आकारन्यत्ययङ्कान्दसः । आत्रयणमित्यपि सूत्रे प्रयोगाच्छान्दस एव ॥

[अनत्तव्यताहेतुः]

तेनानि-त्तव्यमु---यदकृत्वाऽऽप्रयण

नवस्याश्रीयादिति

## प्रायश्चित्तविधानात् ।

1 यजेतेत्यनुषङ्गः यदिष्टवादिविधिसद्धस्यापि पर्वणो विधानमामावास्य-तम्त्रत्वादाग्रयणस्थामावास्यैककालत्वभ्रमनिरासार्थम् । अमावास्थापौर्णमासीशब्दाभ्यां च प्रतिपत्पञ्चदर्योस्सिन्धिमानहोरात्र उच्यते । तत्रैव तयोर्व्युत्पत्तेः । अतः स एव ताबद्विकृतीनां यागकालः । तास्तु प्रकृतिसन्निपाते तद्नुरोधेन नेतन्याः। उक्तं च सत्याबाढभारद्वाजाभ्याम् । तत्रेयं विरोधगतिः ; यदा सन्धिमदह-रुपवसर्थ करोति तदा विकृत्येष्ट्वा प्रकृतेरुपवासः । यदा यजनीयं तदा प्रकृत्येष्ट्रा याग इति । सत्याषाढस्तु काम्येष्टी प्रकृत्याह ;-अमावास्यां पौर्णमासीं वा सं-स्थाप्य यजेतेति । ऋतुमप्याग्रयणस्योत्तरत्र विधास्यति ; तेन न पर्वणोस्समुचयः ऐन्द्राप्तस्य मुख्यत्वादेव सिद्धे पूर्णमासविकाराणां हविषां भूयस्वात् पौर्णमासतन्त्रत्वराङ्कापनयार्थ आरम्भः । तेन च भूयस्त्वान्मुख्यत्वं बलबदिति ज्ञाितं भवति (६). ऐन्द्राग्रस्य मुख्यत्वा-स्त्र. ग.

[अशननिषेघपक्षभेदतद्विवरणे]

येना—दिना—नानिष्ट्वा नवस्याश्रीयादिति नवमात्राशनिषे-षादयागीयस्याप्यशनिवृत्तिः । उपदेशस्तु देवेभ्यो भागं प्रतिक्छप्त-मधादिति यागीयस्येव । देवेभ्यो भागं प्रतिक्छप्तमद्यादार्तिमार्छेदिति देवाईद्रव्यस्याशने प्रत्यवायश्रवणाद्यागीयस्यवाशने प्रतिषेषः न सर्वेषामिति ।

[समानतन्त्रपक्षं विशेषः]

धान्यत्र - प्यते - न्नीहियवश्यामाकात्मकेन । समानतन्नपक्षे वर्षासु पक्कानामपि श्यामाकानां यावच्छरत् स्थापनम् ।

[वर्षतृप्तिपदार्थः]

यथाव-श्रुति--वर्षस्य तृप्तिरिति वर्षतुसमाप्तिः। शरत्माप्ति-रित्यर्थः॥

कालश्च-व्यते — वर्षतृप्तिकालश्च शरत् । नियतवृष्टिसमाप्ति-यस्मिन् काले संभाव्यत इति ।

[मुख्यत्वेन प्रकृतीपयोगः मान च]

ग्रुख्यत्वा न्त्रम् - मुख्येन धर्मानेयमस्सूत्रकारस्यामिमत इति दर्शयति । अन्यत्र चोक्तं संसुष्टे मुख्ये स्वाधर्म्यामिति ।

[पुनर्विधानफलविवरणम् अन्यत्राप्येतत्प्रदर्शनस्]

अमा-विधिः --आमावास्यतन्त्रत्वादमावास्यैव मा भूदिति पौर्णमासी विधातव्या, तस्यां विहितायां सैव नियता भवेदिति पुनरमावास्याविधिः। पशौ च विधानस्याप्ययमेव न्यायः।

(सू) निर्वपणकाल आग्नेयमष्टाकपालं निर्वपति पुराणानां ¹ ब्रीहिणाम् ।। ६ ।। २० ।। १४३९ ।।

<sup>1</sup> ब्रीहीणां संबन्धिनं ब्रीहिमयमित्यर्थः (रु).

## ्रयथा <sup>1</sup> दान्तेनादान्तं संयुनक्ति तादक्तदिति विज्ञायते ॥ ७॥ २१॥ १४४०॥

[आग्नेयाष्टाकपालनिर्वापे सौत्रदष्टान्तसङ्गमनम्]

(भा) दान्तेन बळीवर्देनादान्तं बळीवर्दं योजयतीति छिङ्गात् यत्रान्यानि दमनानि ; यथा अन्वायात्यमाने आत्रयणे दर्शपूर्णमासहवीषि पुराणानाम् ।

## [तदा आग्नेययागकरणाकरणपक्षी]

तत्रामेयं न कुर्वन्ति । उपदेश आम्रयणे आमेयपाप्त्यथेऽिर्थवादः । अतस्तत्रापि कर्तव्यः ।

## [उपदेशपक्षे हेतुः]

- (यृ) दान्तेन अतो नित्यवदामेयविधानात् तत्राप्यन्वायात्यादिषु कर्तव्य एवामेयः ।
- (सू) <sup>2</sup> येन यज्ञेनेत्सेंत्कुर्यादेव तत्राग्नेयमण्डकपाल-मिति विज्ञायते ॥ ८॥ २२॥ १४४१॥

### [काम्येष्टिषु आग्नेयस्य मुख्याङ्गत्वन्]

(भा) ईत्सेंत्-वृद्धिमिच्छेत् । नियतां वा सिद्धिमिच्छेत् । अतः काम्यास्विष्टिषु कुर्यादेव तत्रामेयं मुख्यमङ्गभूतम् । पशुषु तु वपायाः पुरस्तादिज्या तस्य ; न तु नित्ये कामः, समृद्धगर्थत्वात्तस्य, तेषां चाकाम्यत्वात् ॥ २२ ॥

<sup>1</sup> यथा दान्तेन बलीवर्देन सहाकृतश्रमं बलीवर्द योजयित कर्षकश्शाकिटिको वा ताहगेन नवानां हिवषां पुराणेन सह निर्वपणिमत्यर्थः । अत एवोपपित्तवनाह्र्श-पूर्णमासयोरन्वायात्यमान आप्रयणे पृथगामेयं नेच्छन्ति । तत्र दान्तादान्तयोरसंभ-वात् अनाप्रयणहिबष्टाचामेयस्य ! तत्र च लिङ्गं आप्रयणदेवताभ्यः स्विष्टकृचतु-धाभ्य इति । भारद्वाजस्तु स्वतन्त्राप्रयणेऽप्याह —अपि वा नवान्येव निर्वपेन्नामेयम् दिति (रू). 2 न केवलाप्रयणं ; किंतु सर्वत्रैनेष्टिमात्रे येनार्धुमिच्छिति तत्रामेयं मुख्यं समानतन्त्रं च निर्वपेदित्यर्थः (रू).

(वृ) ईर्त्सेत् च्छेत् —लौकिकपश्चादिफलेषु नियमेनैव फलासिर्द्धि यदीच्छेदित्यर्थः ॥

[भाष्ये मुख्यपदस्वारस्यम्]

(वृ) कुर्या—क्नभूतम् — मुख्यमिति निर्देशादामयणे ऽप्यामेयस्याक्नत्वं प्रतीयते । तदप्युपपन्नम् ; राजसूये आग्रयणं भवति हुताद्यायेति विघाय ऐन्द्रामवैद्दवदेवत्ताम्यद्यावापृथिव्यानां निर्दिष्टत्वातेषामेवा- प्रयणे प्राधान्यम् । आग्नेयस्य त्वक्नता । एवं काम्यकर्मणामपि तत्र तत्र प्रधानविधानाद्योग्नयस्याक्नत्वमेव । व्यद्यपि पथिकृत्मुख्यः प्रयोगः ; तथाप्यैन्द्रामस्य मुख्यत्वाद्यामावास्यं तन्त्रामिति भाष्यकारनिर्देशोपपत्तिः प्रधानानां मुख्यत्वात् ।

भाष्ये पाठविशेषे व्याख्या]

पशुषु तु-त्वात्—न तु नित्येषु काम इति पाठे दर्श-पूर्णमासादिषु नित्येषु गुणकामन्यायनयेन । यज्ञेनेत्सेंदिति — ऋदिं कामयित्वा कर्तव्यमित्यर्थः ॥ २२ ॥

(स्) <sup>2</sup> नवानामितराण्येन्द्राग्नं द्वादशकपालमाग्नेन्द्रं वा वैश्वदेवं पयिस चहं सौम्यं श्यामाकं चहं द्यावा-पृथिव्यमेककपालम् ॥ ९ ॥ २३ ॥ १४४२ ॥ पुरस्तात्सौम्याद्द्यावापृथिव्यमेके समामनन्ति ॥ ॥ २४ ॥

[नवात्रयणे हविर्विकलाः याजाश्च]

(भा) ऐन्द्राझादीनि नवानाम् । अझीन्द्राभ्यां जुष्टम् अझीन्द्री हन्यं रक्षेथां अझीन्द्रावावह अपतिमिन्द्राझी भुवनान्नुदेताम् अझीन्द्रयोरहं अझीन्द्राविदं हविः ; विश्वभ्यो देवेभ्यः विश्वान् देवानावह विश्वेषां देवानां प्राणैः सायुज्यमिति परिपठितम् ; सोमस्य वृत्रहा भ्यासम् ; बाबान

¹ इदं पदं न दश्यते--ख. ग. छ. ² श्यामाकमपि नवानामेवे (रु).

पृथिवीभ्यां च वाष्टाथवीहव्यं आवह चावापृथिव्योरिति परिपठितम् ; चावापृथिवी इदं हविः । केचिद्चावापृथित्याविति कुर्वन्ति ।

(स्) <sup>1</sup> निरुप्तं हविरिति व्याख्यातम् । अथपञ्चाज्या-नीर्जुहोति शतायुधाय शतवीर्यायेति ॥ १०॥ ॥ २४॥ १४४४ ॥

## [अज्यानीपदार्थः]

- (भा) निरुतं हविरिति व्याख्यातम् । अज्यानीरिति नामाहुतीनाम् ॥ [व्याख्यातत्वोक्तेः फलम्]
- (वृ) व्याख्यातम् आभेयस्याष्टाकपारुस्य तन्त्रमित्यत्रोक्त-व्याख्यानप्रकारपरिमहार्थम् । अत इदं देवानामित्यन्ते कृते उपसाद-नान्ते वा कृते इति विधिद्वयमत्रापि रूभ्यते ।
- (सृ) <sup>2</sup> पुरस्ताद्वा स्विष्कृतः ॥ १० ॥ २५ ॥ ॥ १४४५ ॥ प्रोक्षादि कर्म प्रतिपद्यते ॥ ११ ॥ २६ ॥ ॥ १४४६ ॥ <sup>3</sup> एकग्रुल्ललं ग्रुसलं प्रतिबीजं वा ॥ १२ ॥ २७ ॥ ॥ १४४७ ॥

¹ निरुप्तं हिविरित्यादिगुरुत्वित्रसणं आग्रयणं निरुप्येता आहुतीर्जुहोतीति ब्राह्मणव्याचिख्यासयेति द्रष्टव्यम् । अज्यानयां 'भद्रान्नः' इत्याद्याः । (रु). ² नारिष्टेभ्य उपिरिष्ठाजुहोत्यागन्तुकत्वात् । आग्रयणं निरुप्येति यागानुवादोऽयम् , न निर्वापमात्रस्येति भावः ॥ (रु)' ³ अत्र अल्ल्लस्मसलमात्रमहणात् द्वयोरेवायं नानात्वावकत्यो नान्येषाम् । अतः चूर्पादीन्येकैकानि भवन्ति । सूर्पं कृष्णाजिनं वैकिमित्यपि सत्याषादः । प्रदर्शनमात्रमेतिद्वभूनामित्यन्ये । सूर्पोत्स्वलानि त्रीणित्रीणि द्वे दृषदाविति भारद्वाजः । तत्र सूर्पेकत्वे प्रदेशभेदेन निर्वापोद्यापा विवेकन्यरायने तु सामर्थ्यात् पात्रान्तरे वैकैकत्य बीजस्य भवतः । तथा दृषदाधिवापः पर्यायण पात्रीकृष्णाजिनयोः । प्रस्कन्दनं संवापश्च प्रदेशभेदेनेत्यादि द्रष्टव्यम् । बीजस्यकारेषु संभवतां तन्त्रत्वभितरेषामान्नतिश्च यथायथमनुसंषातन्ये । तिष्त्रभावाद्वेकैकं बीजमपवर्जयेदिति भारद्वाजः ॥ (रु).

[उल्लुखलादेरेकानेकत्वनिर्णयः]

(भा) प्रतिबीजं वा द्रव्याणि भवन्ति यान्य विभवीनि । मुसलं त्वेकम् विभवात् । द्वे दृषदौ । त्रीणि शूर्पाणि । एका तु पात्री प्रहत्रययुक्ता यत्र चैककपालः । भारद्वाजमतिश्च ॥

[सूत्रे प्रतिबीजं वेत्युक्तिभावः]

(वृ) प्रतिबीजं-भवन्ति-प्रधानप्रत्यासित्तिसद्धये प्रयोग प्राशुभा-वार्थम् । न्यायप्राप्तसाधनान्तरोपादानार्थत्वात् प्रतिबीजं वेत्युपदेशस्य ।

यान्यविभवीनि—द्रव्याणि तेषामेव भेदः । न पुन-

र्विभवतां कृष्णाजिनशम्यादीनाम् ।

[मुसलादेरेकत्वादेरुपपत्तिः]

मुसलं त्वेकं विभवादिति — आवृत्त्याऽवघातसंभवात् । द्वे दृषदौ — उपला त्वेका । त्रीणि सूर्पाणि — प्रतिबीजपक्षे । यत्र चैककपालः — द्यावापृथिव्यस्यैककेपालपक्षे ।

<sup>2</sup> ब्राहकत्रयमभिपूरणार्थम् । इतरथा द्वयमिति ।

भारद्वाजमतिश्र-एवं विभवे । अविभवे नानापात्रयः।

(सू) <sup>3</sup> सर्वेषु हाविष्कृद्वहननमन्त्रः ॥ १३ ॥ २८॥ ॥ १४४८ ॥

¹ विभवानि—छ. विभवनित—छ. पिभवनित १—ग. ² ग्रहत्रय-मिंस—छ. ³ यदा अवहननाथों हिविष्कृन्मन्त्रः तदोल्र्खलैकत्वे च वीजेवीज आवर्तते। यदा आह्वानार्थः तदाप्पुल्र्खलेकत्वे आवर्तते भिन्नकालत्वात्। यथा वश्यति हिवष्कृदिह्मिन्लेषु (आप. परि. ) भिन्नकालता च तत्र काण्डानुसमयेनेवा चुष्टेयत्वात्। भारद्वाजोऽप्याह। यदा तूल्र्खलेभदस्तदा न हिवष्कृदाह्वानमावर्तते कालब्यवेतत्वात्। कालब्यवायश्च तत्र कर्मणां समानजातीयन्यायतः प्रवृत्तिसिद्धेः। तथा चैककिम्मिन् कृष्णाजिने प्राण्युल्र्खलान्यधिवर्तयर्ताति प्रकृत्य भारद्वाजः— सर्वाणि हर्वाख्याप्य टिवष्कृतमाह्वयति सर्वाण्यवहत्य दृषदुपले समाहन्त्यनुपूर्वं सर्वाण्य हर्वाख्युद्वपति परापुनाति विविनक्तिति॥ (रु).

[हविष्कृत्मन्त्रविनियोग भेदाद्वीजभेदकालभेदम्लावृत्तिः]
(भा) <sup>1</sup> यदा त्ववहननमन्त्रो हविष्कृदेहीति हविष्कृत् तदा प्रतिबीजमावर्तते। यदा त्वाह्वानार्थः उल्ल्खलभेदश्च तदा अभिन्नकालत्वाः
देक एव हविष्कृत् एकस्मिन्नुल्खले कालभेदादावर्तते।

## [आह्वाने तन्त्रोपपत्तिः]

यदा त्वच-ब्कृत् — उल्लल्लभेदे शूर्ष उद्वपनमकृत्वाप्युल्-खलान्तरेऽवघातसम्भवादवघातस्य क्रियान्तरव्यवघानाभावात् समान-काल्ल्वादाह्य<sup>2</sup>ने तन्त्रता ।

## [कालभेदेनावृत्त्युपपात्तः]

एकस्मिन् तेते — उद्वपनोत्तरकालमेव द्रव्यान्तरावघातसम्भ-वात् क्रियान्तरव्यवायात् कालभेदादावर्तते ।

( सू ) ³ तुषोपवपनम् ॥ १४ ॥ २९ ॥ १४४९ ॥

## [तुषोपवापस्य प्रतिवी<sup>4</sup>जमावृत्त्युपपत्ती]

(भा) तुषोपवापस्तु प्रतिबीजमेव सर्वेषां प्रतिपाद्यत्वात् । स्याद्रक्षसां तृप्तिरेकेनापि । तन्त्रेण प्रतिबीजपक्षे । भेदेनैकस्मिन्नुळ्खले ।

तुषोप-चत्वात्—परावपनस्य तण्डुलविवेकार्थत्वात् तण्डुल प्रस्कन्दनान्तिक्रयाकलापस्य प्रतिबीजमनुसमयात् तन्मध्यपतितस्य तुषोपवापस्याप्याबृत्तिः सर्वेतुषाणां प्रतिपाद्यत्वात् ।

(वृ) स्याद्रक्ष-नापीति—यद्यपि रक्षसां तृप्त्रच<sup>5</sup>र्थं तन्त्रेणोपवाप-सम्भवः तथाऽपि प्रतिपत्तिकालभेदात् प्रतिपाद्यभेदाचावृत्तिः ।

<sup>1</sup> यदावहनन-घ. 2 न तन्त्रता-ख. ग. 3 तुषोपवपनमपि सर्वेषु बीजेषु भवत्युळूखलभेदेऽभेदे च सर्वेषां तुषाणां प्रतिपाद्यत्वात् । तत्र सर्वे तुषाः समाहत्यान्ततः प्रतिपादनीयाः विभूत्वात् । भारद्वाजश्वाह प्रक्षालननिनयनमध्येतेन व्याख्यातम् (रु). 4 जमावर्तते-घ. 5 र्थत्वात्त-छ.

[रक्षस्तृप्तेरुपपात्तः]

तन्त्रे-क्षे - सर्वेष्ववहतेष्वेकैकस्य तुषाभिमन्त्रणान्तं कृत्वा तन्त्रेण तुषोपवापः।

भेदेनै-ले-तण्डुलप्रस्कन्दनान्तस्य क्रमेण कर्तव्यत्वात्।
(स्) ¹ उत्तममोप्य वाचं विसृजते ॥१५॥३०॥
॥१४५०॥

[वाग्विसर्गावसरः]

(भा) उत्तमं बीजं उल्लबले समोप्य यो हिवप्कृतस्मिन् विस्रजते वाचम्।

[विकृतावप्येतद्वधिवाग्यमः]

अवीग्घविष्कृतो ये पदार्थाः प्रकृतौ ते वाग्यतेन कृता इति विकृतावि तथैव कर्तव्याः।

[विकृताबुक्तवाग्यमनोपपात्तः]

उत्तमं – वाचम् – अध्वर्थयंजमानश्चाहविष्कृत इति सर्व-हविष्कृदाह्वानान्ते युक्तः । आहविष्कृत इत्यमिविषित्वात् । [एकतन्त्रानुबन्धिबोजविषयेतन्त्रावृत्त्यादिसम्भवासम्भवप्रदर्शनम्] (स्) ए°षोऽन्येषां नानावीजानां समवेतानां कल्पः

॥ १६ ॥ ३१ ॥ १४५१ ॥

(भा) अ<sup>3</sup>न्येषामपि नानाबीजानां एकस्मिस्तन्त्रे समवेतानामेष

तत्र कर्म वक्ष्यामः — वेषाय व इति शूर्पत्रथमादते यदि शक्यते । प्रत्युष्टमित्यविकारः । <sup>4</sup>सह च तपनम् । परमविकृतम् ।

<sup>1</sup> हिवष्कृदावृत्तोक्तां तूलमं बीजमोप्य यो हिवष्कृत्तेन वाचं विसृजते न पृर्वेर्णत्यर्थः । अथ पेषणादीनामपि पूर्ववत्तन्त्रावृत्तिभ्यां प्रवृत्तिः चरुपुरोडाज्ञधर्माश्च यथायथं प्रत्येतस्याः (रु). 2 अन्येषामप्येकास्मिस्तन्त्रे समवेतानां नानाबीजानां एकसुलूखलं भुसलमित्यादिरेष एव कल्पः ; प्रयोगः (रु). 4 सह त. – छ.

बीजेभ्यो गृहीत्वा तन्त्रेण निरसनम् । निर्वापावृत्तिः । एकर्राप्स्थानां वीजभेदेऽपि सहाभिमर्शनं यदि विभवति । देवसुवादिष्वावृत्तिः । स्र्र्यभेदेऽप्यावृत्तिः । अवशिष्टाभिमर्शनं सह । सर्वमन्यत्तन्त्रेण । स्र्र्यभेदे प्रोक्षण।वृत्तिः । यदि विभवो भेदेनापि तन्त्रेण । कृष्णाजिना-दानादितण्डुल्यस्कन्दनान्तमेकासिन्नुल्यले एकस्य बीजस्य कृत्वा पुनर्हविरावपनादितण्डुल्यस्कन्दनान्तं सर्वमाग्नीष्रप्रेषवर्जम् । एवं प्रतिबीजं तन्त्रेणावेक्षणम् । अद्बेषेन व इति फलीकरणप्रेषश्च । पर्यायेण फलीकरणं प्रक्षालनं च । एकीकृत्य प्रक्षालनं तन्त्रेण निनयनम् ।

तते। विभागो यथाभागं व्यावर्तध्वमिति ! अभिमर्शनमिदमिन्द्र। म्राग्ने चार्थिव्योरिति । आग्नेन्द्रयोद्यावाप्रथिव्योरिति वा ।
इदं विश्वेषां देवानामिति चर्वधानाम् । ततः क्रुष्णाजिनादानादि
तण्डुलाभिमन्त्रणान्तं तन्त्रेण क्रुत्वा अधिवापाद्याग्नेयस्य <sup>3</sup> क्रुत्वा अणूनि
क्रुरुत। दित्यन्तं पुनर्नवानामिन्द्राग्निभ्यां जुष्टमिषवपामि द्यावाप्रथिवीभ्यां
जुष्टमिषवपामीति तदन्त भेव । <sup>5</sup> चरेरपेषणम् । प्रतिबीजपक्षे
उद्धललाधिवर्तने कृते आग्नेयस्य नवानामुद्धललाधिवर्तनम् ततश्यामा
कानाम् । नीत्सुजित सर्वाण्येककृष्णाजिनगतानि । पर्यायेण हिवरावपनम् । सकृद्गृहीतेन मुसलेन सकृदेवाहूय हिवष्कृतं पर्यायेणावहन्ति सर्वाणि । सकृदेवाग्नीध्रप्रेषः । आदानं चारमनः । दषद्वयं
हत्वा सकृदुपलाम् । उपलां हत्वा दषद्वयं एवं संचारयित त्रिरेव
मन्त्रः । प्रतिद्रव्यं वा मन्त्रावृत्तिः । तदा सप्तकृत्वः । उपोहनमुद्रपनं चैकेकम्य । तथा परापवनं प्रस्कन्दनानुमन्त्रणं <sup>6</sup> च । सर्वतुषाणां तन्त्रेणोपवपनं पर्यायेण विवेकः । प्रस्कन्दनं च प्रात्रवाम् ।

 $<sup>^{1}</sup>$  भवे-छ.  $^{2}$  बीजे बीजे-ख.  $\mathbf{u}$   $^{3}$  त्वणूकरणान्तं कृत्वा पु-छ.  $^{4}$  वकरोति-घ. छ.  $^{5}$  चवीं  $^{2}$ -छ. घ.  $^{6}$  च सकृत् सर्व-ड.

तन्त्रेणावेक्षणं प्रेषश्च । पर्यायेण फलीकरणम् एककैस्य त्रिस्तिःपक्षालनं च । निनयनं प्रक्षालनानां तन्त्रेणैकीकृत्य विभागः पूर्ववत् । एका दीर्घा शम्या दषद्यं तस्यां पर्यायेण । एकस्यामुपलामत्याधाय अभि-मन्त्रणाढि पिष्टस्कन्दनान्तं कृत्वा उपलात्याधानाद्यपरस्यां तदन्तं तन्त्रेणावेक्षणं प्रैषश्च । पर्यायेण त्वणूकरणम् उत्सर्गविरो भात् । 2 यदो पलाभेदोऽपि तदाऽऽमीघ्रोऽप्युपलाद्वयमाहन्ति । पेषणे चोपलाद्वयमत्या-घाय पर्यायेण तण्डुलाभिमन्त्रणं तन्त्रेण कृत्वानुत्स्जनेवोपलेऽघिवा <sup>3</sup>पं पर्यायेण करोति। प्राणाय त्वेत्यादि प्रस्कन्दनान्तं <sup>4</sup> च पर्यायेण तन्त्रेणा-वेक्षणं प्रेषश्च। पर्यायेणाणूकरणम्। आतण्डुरूभावादेकोऽ<sup>5</sup>वहन्ति पदार्थः । अणूकरणान्तं च पेष <sup>6</sup> णमित्यभेदे पात्राणामुक्तःपक्षः ॥ संवा-पश्च गृहकद्वेये पिष्टानामुत्पवनं पर्यायेण तण्डुलानां च । संयवनं परि-ष्ठावनं च पर्यायेण । पिण्डकरणान्तं नवाना<sup>7</sup>म् । विभागो यथाभागं न्यावर्तथामिति । अभिमर्शन <sup>8</sup>मिन्द्राम्रचोरिदं द्यावापृथिन्योरिति कृत्वाऽ-ङ्गारापोहनम् । घर्मासीत्यचिश्रयणं चरुपुरोडाशानां क्रमेण । <sup>9</sup> चरूणां पथनश्रक्ष्णीकरणपरितपनाघिज्वलनाध्यूहनानि न क्रियन्ते । सर्वमन्यत् । आर्द्रो भुवनस्य गोपा इत्युद्धास्य<sup>10</sup> प्रतिष्ठापनं पात्रवाम् । उपदेशो यत्र पुरोडाशप्रहणं न तचरोः कियते इति।

[भाष्यदार्शेत तन्त्रावृत्त्यादि संभवासंभवादि हेतुविवरणम्]

(वृ) अन्येषा-भेवति-देवसुवादीनाम्।

वेषा-क्यते-तन्त्रेणोपादातुम् । इतस्था होममन्त्रा-वृत्तिश्च।

प्रत्यु-रः — जूर्पबहुत्वे अपि प्रकृतावप्यग्निहोत्रहवणीशूर्पयो-स्तप्यमानत्वात् । एकवचनस्यासमवेताभिधायित्वात् प्रत्युष्टमित्य-विकारः ।

l धाह्रोपलाभेदोऽपि—ङ. <sup>2</sup> धात्उपलाभेदोऽपि—छ. <sup>3</sup> पः—ङ. <sup>4</sup> न्तंपर्या—ङ <sup>5</sup> को भवति हन्तिपदार्थः—घ. ङ <sup>6</sup>णम् । अभेदे—घ. <sup>7</sup> नामेव—घ. <sup>8</sup> मिदसिन्द्रा—घ. <sup>9</sup> वस्यु—घ. <sup>10</sup> स्य नप्रति—घ. **ङ.** 

सह-नम्—प्रत्युष्टमिति रक्षोविशेषणत्वात्। बीजेभ्या-सनम्—निरस्तं रक्ष इति। निर्वा-विभवति—विभवतां तन्त्रस्योक्तत्वात्। देव-त्तिः—अशक्यत्वात्तन्त्रेणाभिमर्शनस्य! शूर्प-तिः—अशक्यत्वात्सहाभिमर्शनस्य। अव-सह—यदि संभवति। शूर्पमे-णावृत्तिः—यदि न संभवति। यदि वि-न्त्रेण—प्रोक्षणम्।

कृष्णाजि-ष वर्जम्—आतृन्यपराभावनार्थत्वात्समाहननस्य तद्रथेत्वादुचैस्समाहन्तवा इति प्रेषस्य आतृन्यपराभावनस्य सकृत्स-माहननेन सिद्धत्वात् द्वितीयादिहविष्षु प्रेषादिनिवृत्तिः।

एवं प्र-षश्च — एवं हिवरावपनादि तण्डुलप्रस्कन्दनान्तम् ।
पर्या – निनयनम् — प्रक्षालनोदकं सर्वेषामेकीकृत्य सर्वान्ते
नितयनम् ।

ततो वि ध्वमिति—चरुपुरोडाशीयानां नवानाम्।
अभिम-धीनाम्-तदन्तमेव अण्करणान्तमेव करोति।
एवमेकोळखरुपक्षे।

चरो-णम्—विशदसिद्धौदनवाचित्वाचरशब्दस्य । प्रतिबीज-गतानि — उन्धललानि । प्रयोगेण-प्रेषः — उचैस्समाहन्तवा इति । आदा-नः — तन्त्रेण । दृष-त्वा—द्विद्धिः । सकुदु-दुयम् — द्विद्धिः ।

एवं सं न्त्रः—हषद्वयेऽपि सक्तदेव मन्त्रोचारणम्, द्रव्यान्तरे कियान्तरव्यवधानाभावात् ।

प्रतिद्र-कृत्वः--प्रथमपर्याये सक्नुन्मन्त्रः। उपलायां सक्नु-न्मन्त्रमुक्त्वा प्रथमपर्यायं परिसमाप्य द्वितीयपर्यायारम्भं च कुर्यात् । ततो द्वितीयदृषदर्थं सकृदुक्तृा समाहननम्। एवं सप्तकृत्वो मन्त्रः।

उपोह-न्त्रणञ्च--प्रस्कन्दनकाले तुषानुमत्रणं च द्वयं प्रति-

बीजम् ।

सर्व-पात्रचाम्—-पात्रेषु वा तण्डुलानित्युभयमेकैकस्य । तन्त्रणा-वेक्षणम्--सर्वतण्डुलानाम् । प्रैषश्च--तन्त्रेण। पर्या-लनं च--इति द्वयमेककस्य।

निनयनं-वेवत् -- चरुपुरोडाशीयानाम् ।

एकादी-येण--मन्नावारिश्च ।

एकस्थामु-प्रेषश्च--असंवपन्तीति ।

पर्यायेणा-धात् -अनुत्सृजत एव पेषणस्याणूकरणान्तस्य विधानात्।

ग्रहकद्वये--अलाभे द्वयोः पात्र्योः।

संयवनं --- प्रणीताँभिः ।

परिष्ठा-येण-तप्ताभिः।

सर्वमन्यत् -- केचिदुरु प्रथस्वेति कुर्वन्ति विक्केदनात्प्रथन्ते तण्डुला इति ।

आद्वी-पात्रचाम्--आर्दः पथस्नुरिति केचित्। उपदे-यते इति - आग्नेयं पुरोडाशमष्टाकपालेष्विधश्रयती-त्याद्युद्धासनान्तं सर्वं कर्तव्यम् । अन्यत्र यच्च पुरोडाशम्हणम् । <sup>।</sup> अलङ्करणकाल आज्येनैककपालमभिपूरयिन ॥

(सू)

॥ १७॥ ३२॥ १४५२॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अथ-उद्वासनकाले पात्रयां क्रोंड कृत्वा तत्र प्रतिष्ठापितमेककपालमलङ्करणः काले अलङ्करणमन्त्रेणाभिपूरयति ; यथा स निमज्जत्याज्ये तथाकोडं पृरयतीत्यर्थः(ह).

## [अलङ्करणस्थाने अभिपूरणम्]

- (भा) अभिपूरणमरुष्करणप्रत्याञ्चायः । अतस्तेनैव मन्नणाभिपूर्यते । [प्रत्याञ्चायताहेतुः]
- (वृ) अभिपू-म्राय:--तुल्यकालत्वात्।
- (सू) <sup>1</sup> आविःपृष्ठं वा कृत्त्राऽऽसादयति ॥ १८ ॥ ॥ ३३ ॥ १४५३ ॥

## [अनभिप्रणपक्षः]

- (भा) आविःपृष्ठः प्रकाशपृष्ठः । न पूर्यते वा सर्वम् ॥
- (स्) <sup>2</sup> प्रचरणकाले उद्घृत्य बर्हिषदं कृत्वा जुह्नाम्रुप-स्तीयोधायाशयमन्त्रानीयाभिषार्योपांशु प्रचरति ॥ ॥ १९ ॥ ३४ ॥ १४५४ ॥

एकोनतिंशी खण्डिका.

## [होमपूर्वाङ्गव्यापारः]

(भा) उद्भृत्य पात्र्या आधाय स्नुचि आशयः येन पूर्यते घृतेन तत् क्षिप्यते । पश्चात्द्विरभिघारणम् । सक्नृदुपदेशः ; आशयेन चतुरवत्तस्य पूरितत्वात् ॥

1 अथवा तं आविःपृष्ठं-प्रकाशपृष्ठं कृत्वाऽनिभपृर्य तते। हवीष्यासादय-तीत्यर्थः। तथा च व्यक्तं प्रदेशान्तरे ;—यथा आविःपृष्ठं कृत्वा व्याहृतीभिः हवीष्या-सादयेदिति। अथापरा व्याख्या उद्वासनकाले पात्रान्तर उद्वासितमेककपालमाज्य-नाभिपूर्य आविःपृष्ठं वा कृत्वा तेनेव पात्रेण सह सादयति। सत्याषाढोऽप्याह॥ (रु). 2 प्रचरणकाले घृतादेककपालसुदृत्य बिहिषि सत्रं कृत्वा तते। जुह्वासुपस्तीये तत्र कृत्सं पुरे।डाशं तृष्णां निधाय यिसन् घृते आशयतस्तदाशयमाज्यं पश्चादानीय सकृदभिघायं उपांशु प्रचरति। द्विरभिघारणमित्येकं: तद्युक्तम्; आशयनैव चतुरवन्तनासिद्धेः कृत्यं विश्वानरमादाय द्विरभिघार्यस्यस्यत्र वचनाच (रु)

# [अन्वानयनमभिघारणस्थाने]

(वृ) उक्तत्य -रितत्वात् ; —आशयान्वानयन मप्यभिघारणकार्यकरम्।

(सू) <sup>2</sup> सर्वहुतमपर्यावर्तयन् ऋजुं प्रतिष्ठितं न हस्तेन जुहुयात् ॥१॥३५॥१६५५॥

[होमप्रकारः हस्तहोमे हेतुश्च]

(भा) अपर्यावर्तयन् – हुतम इतं च । ऋजुः <sup>3</sup> समं प्रतिष्ठितो यथा न चलित तथा होतन्यम् । <sup>4</sup> वक्रोऽप्यचलः न प्रतिष्ठितो भवित ; अतः ऋजुरित्युच्यते । स<sup>6</sup>मं सुचा होतुमशक्यमिति जुहुयाद्धस्तेन । अतः प्रतिषेषः <sup>7</sup> ।

(वृ) अपर्या-विधः-न हस्तेनिति ।

्स् ) <sup>8</sup> यदि हुतः पर्यावर्तेत सुचोऽग्रेण कल्पयेत् ॥ ॥ २ ॥ ३६ ॥ १४५६ ॥ <sup>9</sup>न पाणिना ॥ ३ ॥ ३७ ॥ १४५७ ॥ <sup>10</sup> वरे दत्ते कल्पयितच्यः ॥ ४ ॥ ३८ ॥ १४५८ ॥

(भा) हुतत्य पर्यावृत्तस्य सुचाऽप्रेण कल्पन प्रायश्चित्तम् । अहु-तस्य यद्यककपालः स्कन्देदिरयेशत् ॥

(ष्ट्र) हुतस्य-श्चित्तम् ;—सर्वपायश्चित्तं च ॥ <sup>11</sup> आधायाभिघार्य पुनर्होतच्य इत्येके ॥

।। ५ ।। ३९ ।। १४५९ ।।

1 मिनिषार – घ. 2 सर्वहुतिप्रिति विस्ष्रिर्थम् । अथवा अस्त्रज्ञस्सर्वो हुतो भविति तथे स्वयं । अपर्यावर्तयन् यथा हूयमाने। ऽहुतश्च न पर्यावर्तेत तथा स्वयार्थेन तथे स्वयं । अपर्यावर्तयन् यथा हूयमाने। ऽहुतश्च न पर्यावर्तेत तथा स्वयार्थेन स्वर्गः । स्वरं श्च स्वरं श्च स्वरं श्च स्वरं श्च स्वरं श्च स्वरं श्च स्वरं स्

- (भा) आधाय वा स्नाचि पर्यावृत्तमिषार्यावत्तमिषार्य पुनरनु-बूहीत्येवमादि होमः॥
- (वृ) आधायाभिषार्य पुनहीतन्य इत्यस्यार्थः ;—

# े अपिवा नैककपालं कुर्वीताज्येन द्यावापृथिवी यजेत ॥ ५ ॥ ४० ॥ १४६० ॥

### [एककालाभावपक्षे होमे विरोषः]

- (भा) यदाऽप्याज्येन द्यावाप्टथिवी तथाऽपि हुतानुमन्त्रणं परि-<sup>2</sup> पठितव्यम् । न <sup>3</sup> हाविरवेक्षणं वैक्वतीनाम् ॥
- (वृ) यदाऽप्या-तीनाम् ;—यथालिङ्ग वैकृतीरिति हविर्विशेषापे-क्षाभावात् ॥

<sup>4</sup> ये प्राचीनमेकाष्टकाया वत्सा जायन्ते तेषां प्रथमजं ददाति । वासः श्यामाके ॥ ७॥ ॥ ४१॥ १४६१॥

### [आग्रयणदक्षिणास्वरूपं पक्षान्तरं च]

(भा) प्राचीनं पूर्वमेकाष्टकायाः प्रवृत्ते बीह्याग्रयणे ये वस्ता जायन्ते अन्यास्मिन्न<sup>5</sup>पि संवत्सरे तेषां प्रथमजो देयः । उपदेशा यवाग्रयणे प्रवृत्ते ये वस्ता जायन्ते ते प्राचीनमेवाष्टकायां <sup>6</sup> भवन्तीति तदाप्येकाष्ट-काग्रहणमनर्थकमिति ।

<sup>1</sup> उभयोरिप पक्षयो: वंशेषिकमेव हुतानुमन्त्रणं न प्रकृतिमिति दिशितं याजमाने ॥ (रु). 2 पितमेव—छ. 3 हिवरनेपक्षणम्—ख. ग. 4 एकाष्ट्रका वक्ष्यते या माध्याः पौणमास्या इति ; तस्याअनिवृत्तायाः प्रागेव ये यजमानस्य गोषु वत्सा जाताः पूर्वस्मिन् संवत्सरे तेषां प्रथमजं ददाति । वासदस्यामाके चरौनिमित्तभूते । तये।श्वाभिमर्शनादावृहः प्रकृतावेव दीशतः (रु). 5 स्मिन वत्सरे—छ.

# [वक्तव्यसारः दानसंकल्पे मतिमेदश्च]

पूर्व बिह्यात्रयणादित्येव वक्तव्यभ् । श्यामाकदक्षिणां वासो ददामीति संकल्पः। ब्राह्मणा इमे वो गोवाससी इति । उपदेशो ब्राह्मणाः प्रथमजं वत्सं वो ददामीति वासः श्यामाकायेति ।

[आग्रयणे प्रवृत्ते इत्येतदुक्तवाशयः]

(वृ) प्राचीन—जोदेयः—प्रवृत्ते त्रीह्याप्रयणे इति निर्देशांधे प्राचीनिर्मित द्वितीयादिप्रयोगेषु विधिः । प्रथमस्याप्यनाहितामयाप्रयण-कालादृर्ध्वं प्रागेकाष्टकायः जातानां प्रथमजो देयः ।

# [एकाष्टकाग्रहणानर्थक्योपपादनम्]

उपदे - श्रेकमिति — यवात्रयणात्तद्ध्वजातानां प्रथमस्य शर-त्काले आधानविधाने आगामिन्येकाष्टकायाः पूर्वभावित्वनियमादेकाष्ट-काम्रहणमनर्थकम् ।

पूर्व किट्यम्; करमात्पूर्वच्याख्यानमेव युक्तम्।

ग्रेयामा ससी इति वानम्।

ग्रेयामा ससी इति वानम्।

ग्रेयामा श्रेयस्समनेष्ट देवा इति यजमानभागं
प्राश्चाति ॥ ८ ॥ ४२ ॥ १४६२ ॥

थै सर्वेषां वा भक्षाणां मन्त्रवतां प्रत्यास्नायस्स्यात् ॥ ९ ॥ ४३ ॥ १४६३ ॥

अन्निः ग्रथमः प्राश्चातु स हि वेद यथा हविः।
शिवा अस्मभ्यमोषधीः कृणोतु विश्वचर्षणिरिति
इयामाकानाम् ॥ १० ॥ ४४ ॥ १४६४ ॥

ग्रित्यःम्रानात्प्राकृतमन्त्रो निवर्तते (रु). 2 न केवलं यजमानभागमात्रस्थैव किंतु ये यजमानस्यत्विजां वा मन्त्रवन्तो भक्षा इडाप्राशित्रादिविषयास्तेषां सर्वेषा-मप्ययं मन्त्रः प्रत्याम्नानं स्थात् (रु). 3 इयामाकानां यजमानभागं पृथगनेन मन्त्रण प्राक्षाति सर्वेषां वेत्यादि पूर्ववत् (रु).

## [भक्षणमन्त्रविनियोगमेदः]

(भा) सर्वेषां भक्षाणामयमेव मत्रः। न तु समुचयेन प्रत्यामाय एव स्यात्। न त्वमन्नकाणां स्यामाकानां यजमानभागभक्षणमन्नोऽग्निः प्रथम इति।

### [प्रत्याम्नायपक्षे विशेषः]

ो तथव वा सर्वेषां प्रत्याम्नायः । तदा सहोपहूता²मिडां प्राशित्रं च परिहृतं पृथ³ग्मक्षयते । मार्जनं त तन्नेण ॥

(यः) सर्वेषां वा भक्षाणां मन्त्रवतामित्यस्यार्थः । सर्वेषां-थम इति ।

[प्रत्यासायपक्षे विशेषविवरणम्]

तथैन वा सर्वेषां प्रत्याम्नायः—'कृणोतु विश्वचर्षणिरिति इयामाकानाम् 'इति सुत्रस्य कियाविशेषापेक्षस्वात् पूर्वोक्तप्रकारद्वय-मक्षणमन्त्राविह संपद्येते ।

तदा स-ग्भक्षयत इति--सर्वमन्त्रप्रताझायपक्षे स्यामाकस्य पृथक्यन्त्रेण भक्षायतन्यत्वात स्यामाकद्रन्यस्य इडाप्राशित्रान्तर्भृतस्य पृथगादाय भक्षणम् ।

मार्जनं तु तन्त्रेण—उभयं मक्षयित्वा । (स्.) सिद्धामिष्टिस्संतिष्ठते ॥११॥४५॥१४६५॥ <sup>4</sup> अपिवाऽमावास्यायां पौर्णमास्यां वाऽप्रयणे-ष्टिमन्वायातयेत् ॥१२॥४६॥१४६६॥

<sup>1</sup> तेनैवना—घ. 2 यामिडायां—घ. 3 गभश्यते—घ. 4 अथ आपस्वनुमहार्थमाप्रयणानुकल्पा उपिद्श्यन्ते । तेषामुत्तरोत्तरकल्पस्यानुकल्पत्वं
आपत्तारतम्यानुसारित्वं च बाद्धन्यम् । तन्नानापद्यपि क्वचित्काचिद्विषय
सामर्थ्याद्यवितिष्ठते । तंतं विषयविशेषं तत्र कल्पे प्रदर्शयिष्यामः । तत्र यः कदाचित्सम्पदा पृथगाप्रयणिष्ठं निवंप्तुं न शकुयात् स तां दर्शपूर्णमासयोरन्यतरत्रान्नायातयत् । तदेकतन्त्राण्याप्रयणहर्वीष्यनुनिवंपिदेल्यर्थः । तत्र चाज्यान्यादि वैशेषिकमप्यविरोधात्कार्यम् । पुराणाग्नेयं तु नेच्छन्ति । तत्र दर्शितमेव प्राक् । दक्षिणास्तु समुर्चायन्ते
वासर्श्यामाके इति लिङ्गात् । भक्षणे तु नवस्य पृथक्कतस्य भक्षणं मन्त्रभेदात् (६).

<sup>1</sup> अपिवाऽमावास्यां पौर्णमासीं वा नवैर्यजेत ॥ १३॥ ४७॥ १४६७॥

² आपिवाऽग्निहोत्रीं त्रीहिस्तम्बं यवस्तम्बं वा ग्रासयित्वा तस्याः पयसा सायंप्रातराहुर्तीर्जुहु-यात् ॥ १४ ॥ ४८ ॥ १४६८ ॥

<sup>3</sup> अपि वा नवानां यवाग्वा सायंप्रातर्जुहुयात् । ॥ १५॥ ४९॥ १४६९॥

4 अपि वा नवानां गाईपत्ये स्थालीपाकं श्रप-यित्वऽऽहवनीये जुहुयादाग्रयणदेवताम्यः स्विष्ट-कृचतुर्थाभ्यः ॥ १६ ॥ ५० ॥ १४७० ॥

<sup>5</sup> अपि वा नवानां चतुःश्वरावमोदनं पक्ता चतुरो ब्राह्मणान् भोजयेत् ॥१७॥५१॥ ॥१४७१॥

[आग्रयणेष्ट चन्वायातनेऽनुष्ठाने विशेषः तन्त्रे मितभेदश्च]
(भा) अन्वायातनमनुप्रवेशः । सहप्रयोगो दर्शपूर्णमासाभ्याम् ।
तदा दर्शपूर्णमासयोस्तन्त्रं नाम्रयणस्य । दक्षिणाश्च तत्रानुप्रवेशयेत्
इति सूत्रकारान्तरमताच । आगन्तुकत्वादाग्रयणस्य आविरुद्धाः
अज्यान्यः क्रियन्ते । मीमांसकानामाग्रयणस्य प्राधान्यामित्यानित्यस्य
प्रयोगे इति सगुणाविगुणसाध्या प्रकृतिरिति तत्र तस्य सर्वे तन्त्रम् ।
आग्रयोगेन यक्ष्य इति सङ्कर्षं कृत्वा ।

## [अन्वायातने न्यायः]

आमयणं प्रकृतिकाले यदा नशक्येत सम्पादियतुं तदाऽन्वाया-तनिमिति न्यायः ।

## [अन्वायातने आवाहने मतिभेदः]

अन्वायात्यानामनावाहनमुपदेशः । आवाहनं वा यस्मादेतानि सह प्रवर्तन्ते न तन्त्रमध्ये ; यथा देविकादेवसुववाजिनवैश्वानरादयः ।

[दर्शपृर्णमासतन्त्रत्वे हेतुः]

(वृ) अन्वाया-यणस्य — सहप्रयोगेऽपि मुख्यत्वाद्दर्शपूर्णमास-तन्नत्वम् ।

## [बैशेपिकानुष्ठाने हतुः]

दक्षिणा-न्यः क्रियन्ते—दश्येपूर्णमासतन्रत्वेऽपि वैशेषिका-नामक्कानामविरुद्धानामनुष्ठानामिति ।

#### [मीमांसकारायः]

मीमां सर्वतन्त्रम् — प्रकृतेर्नित्यस्वेन यथाशक्ति प्रयोज्यतया सगुणिवगुणसाध्यतयाऽऽग्रयणस्य च स्वर्गफळतया काम्यस्वास्तर्वाङ्गोप-संहारस्य कर्तव्यस्वाचदनुसारेण तन्त्रानुष्ठानमिति तस्यैव तन्त्रं न प्रकृति-तन्त्रोपजीविता ।

 $<sup>^{1}</sup>$  गः विगुण-ङः,  $^{2}$  तन्त्रत्वम्-छः.

[आत्रयणपृथक्प्रयोगसहप्रयोगविकल्पो नेष्यते इति न्यायार्थः]

आग्नय-तिन्यायः — आस्यार्थः-आग्नयणस्य द्वग्रहकाल्ख-पक्षे चतुर्दश्यामन्वाधाने कृते पश्चदश्यामनुष्ठातुमशक्यस्य प्रतिपदि प्रकृत्या सह प्रयोगः । अथवा पश्चदश्यामेव सद्यस्काल्माग्रयणं कर्तुं सङ्कल्प्य तस्यानुष्ठातुमशक्यस्यान्वायातनमिति ; न तु पृथक्प्रयोग-सहप्रयोगयोस्तुल्यविकल्पः ।

[उपदेशपक्षाशयः]

अन्वाया-पदेशः-अनुशब्दप्रयोगात् प्रश्चाद्भावितया पर-तन्त्रोपजीवितया देविकादिवदनावाहनमिति ।

[तन्त्रानुपजीवितया नावाहननिषेध इति पक्षान्तराशयः]

आवा—दयः — उभयोः स्वतन्त्राधिकारत्वात् प्रकृतितन्त्रमध्य । विधानाभावाच न तन्त्रोपजीविता, किं तु सहप्रयोग एव । अत आप्रयणदेवतानामप्यावाहनम्, अन्वाधानं त्वाप्रयणार्थं कृतमेव । तेष्वे-विधिषु यतः प्रकृतिः प्रवर्तते ।

[नवैर्यागविकल्पे विषयव्यवस्था]

(भा) नवैर्यागादय आग्रायणे विकल्पाः न इयामाकस्य स्थाने । एतेषु इयामाकाग्रयणस्य लोपः ।

[विकल्पेषु स्यामाकात्रयणलोपोपपात्तिः]

(च्च) नवैर्या लोपः — नियतैकप्रयोगवर्तिदेवतात्रयापेक्षया स्थामाक-देवताव्यातिरिक्तदेवतात्रयाविषयत्वात् स्थालीपाकस्य तत्तुल्यत्वान्नवैर्या-गादीनां तेषु स्थामाकाप्रयणस्य लोपः ।

स्तम्बद्रासादिपश्चे सर्वोज्ञतुल्यविकल्पत्वानौचित्यं विवरणं ची (भा) ब्रीहिस्तम्बं यवस्तम्बं वेति द्वयोनियमात् स्विष्टकृचतुर्थाभ्य इति । केचिद्विनिवशं कुर्वन्ति ।

(**वृ) केन्चि-वेन्ति-**-विषयस्य व्यवस्थां कुर्वन्ति । सर्वेथा तुरूय-विकरूपस्यान्याय्यत्वात् यथासम्भवं मुख्याग्रयणासम्भवे विषयव्यवस्था । [नवैर्यागादि पक्षाः न सर्वे सर्वस्य अपि तु व्यवस्थया]
(भा) यदा दर्शपूर्णमासाभ्यां संवत्सरम् तदैकं पर्व नवैर्यजेत । वैमृधोऽपि
नवैरित्युपदेशः । यदा संवत्सरमिहोत्रं नान्यत्कर्म तदाऽमिहोत्रघेतुं
त्रीहिकाले त्रीहिस्तम्बं । यवकाले यवस्तम्बं वा प्रास्यते तस्याः पयसा
होमः <sup>2</sup> नवयवाग्वा वा दर्शपूर्णमासविरमणे स्थालीपाकहोमः श्यामाकदेवता परित्यज्यते । स्विष्टक्रचतुर्थाभ्य इति ।

[चतुरशरावपाकादौ विषयः]

उत्सर्गेऽग्निहोत्रस्य चतुरशरावो छौकिकेऽग्रौ ।

[अत्र विषये) वतविंशपविषयः]

अभिहोत्रसंस्तवाद्व्रतस्य संवत्सरदीक्षा यदा तत्रापि त्रीहिस्तम्बं यवस्तम्बं वाऽऽशितायाः पयोः त्रतयेत् ।

यस्य यो विधिः स तस्य नियम्यते, यन त्वन्वारम्भणीया कृताऽऽमयणार्थो स्याद्विकृतावपि । तस्य त्वाग्रयणे<sup>8</sup>ष्टिरेव ।

स पक्षस्तेन सङ्काल्पत इति ।

[नवयागस्य संवत्सरयाजिविषयत्वे द्रष्टान्तः]

(वृ) यदादर्श-त्सरम् — यथैकेषामग्रीनाषायेत्यस्मिन् पक्षे । तदैकं-जेत—शरदि ।

[वैमृधोऽपि नवैरितिपक्षाज्ञयः]

वैमृ-देशः-अपिवा पौर्णमास्यां पौर्णमासीमिति प्रयोग-विशेषविधिरूपत्वात् साङ्गप्रधानविषयत्वात् प्रयोगविधेः ।

यदासं होमः अभिहोत्रहोमः ।

नवयवाग्वा वा-प्योरहितस्य अभिहोत्रहोमः ।

दर्शपू-कहोमः---त्रिंशतं वा वर्षाणीत्यादौ ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> प्रास्यते यवकालेयवस्तम्बम्-द्ध, <sup>2</sup> न यवाग्वा-द्ध, <sup>3</sup> गेष्टिः--छ.

इयामाक - भ्य इति--नित्यसहप्रयोज्यस्वाच्छ्यामाकव्यति-रिक्तानाम् ।

## [चतुर्शरावपाकविषयविवरणस्]

उत्सर्गे-म्रो--अत्रैव सोमेन पशुना वेष्ट्राऽमीनुत्स्जतीति पक्षे जीर्णविरमणपुत्रमर्त्यादिषुत्सर्गे च चतुरशरावमोदनं स्रोकिकेऽमौ पक्ता ब्राह्मणान् भोजयेत्। गार्हपत्ये स्थास्त्रीपाकं 1 श्रपयित्वेतिवत् अस्मिन् पक्षे 2 वैदिकामिविधानाभावात्।

### वितविषयविवरणम् ।

अमिहो-तयेत् -- अस्यार्थः --- दीक्षितस्यामिहोत्रप्रतिषेधेऽमि-होत्रस्याविच्छेदायत्यमिगुप्तेयर्थामिहोत्रस्य कर्तव्यत्वात्तत्कार्यकरत्वेन वतस्य संस्तवात् संवत्सरसत्रादिष्वाप्रयणकाले बीह्यादिस्तम्बं प्रासयित्वा तस्याः पयो व्रतयेत्।

## सिमान्यतो विधिनियमेन दृष्टान्तः]

यस्य यो-म्यते-अन्यत्रापि पवमानहिवरादीनां संवत्सर-मुत्कर्षे स्थालीपाकः। चातुर्मास्येषु पञ्चसांवत्सरिकेषु स्वतन्नाग्रयणा-संभवे भवेश्वातुर्मास्ययागोऽन्वायातनं वा।

## कितान्वारम्भणीयस्य नात्रयणार्थे पृथ**क्**सा

येन त्व-विष - अस्यार्थः-अन्वारम्भणीया विकृतौ स्यादिति न्यायेन सक्कत्कृतान्वारम्भणीया पुरुषसंस्कारद्वारेण प्रकृत्यर्था संस्कृतपुरुषस्य सर्वदर्शपूर्णमासयोग्यत्वाद्यावज्जीवनं संस्कारानुष्टृतौ विक्कतीनामपि तन्मध्यपातात् न पृथगन्वारम्भणीयाऽऽप्रयणार्थतया ।

तस्य त्वा-रेव-केवला कर्तव्या।

<sup>1</sup> कमितिवत्-ध. <sup>2</sup> वैतानिका-ध.

### [सङ्काल्पितत्वोक्तेराशयः पक्षान्तरं च]

स पक्ष इति — स्याद्विकृतावि । प्रकृत्यर्थतः कृतैव विकृता वप्युपकारिकेति । यदा तु स्याद्वा कालस्याशेषभूतत्वादिति पक्षसंकल्पः ; दश्चपूर्णमासाख्यपदार्थसम्यक्तृकरणेन दश्चपूर्णमासार्थतैवान्वारम्भणीयायाः तदा आग्रयणार्थमन्वारम्भणीयां कृत्वाऽऽग्रयणेष्टिः कर्तव्या । पश्चा-दप्येवम् ।

(सू) <sup>1</sup> एवं यवैर्यजेत ॥ १० ॥ ५२ ॥ १४७२ ॥ <sup>2</sup> तत्राम्नयौ स्यामाकौ न भवतः ॥ १९ ॥ ॥ ५३ ॥ १४७३ ॥

[इयामाकौ न भवतः इति निषेधस्वारस्थलभ्यार्थः विशेषश्च]
(श्व) एवं यवै—न भवतः इति — अस्यार्थः — ब्रीह्याप्रयणं सधमकमुपिद्दिश्य एवं यवैरिति यवाप्रयणमुक्ता ऽऽभेयश्या । कौ न भवत इति
वीह्याप्रयणे प्रकृतानुपजीन्य यवाप्रयणे निवृत्तिवच³नात् तस्यवाप्रयणस्य
कालान्तरे द्रन्यान्तरेण प्रयोगो यवप्राशनार्थो विघीयत इति गम्यते ।
अतश्च प्रथमभावितोपदेशाङ्कीह्याप्रयणस्यावश्यभाविता पुरुषार्थस्वन
नवाशना ध च यवप्राशनप्राप्ती यवाप्रयणं वसन्ते । किंच यवाप्रयणस्य
वैकल्पिकत्वं भारद्वाजेनोक्तम् । अत्रोभयाशने उभयाप्रयणं कर्तन्यम् ।
केचिदन्यतरदेवेत्यपरामिति ॥

(स्) य उर्ध्वमेकाष्टकाया वत्सा जायन्ते तेषां प्रथमजं ददाति। एतम्रुत्यं मधुना संयुतं यवं सरस्वत्या अधिमनावचर्क्नुषुः। इन्द्र आसीत्सीरपतिः शत-

<sup>1</sup> वसन्ते यवानामयपाकेनाप्येवं बीह्याप्रयणस्य सानुकल्पस्यावृता यजेत । तत्र त्वाह भरद्वाजः ' नयवानामाययणं विद्यत इत्याहुलोमिः ' इति। तथा अपि वा क्रिया यवेष्वित्याश्वलायनः (रु), 2 तत्र -यवाप्रयणे । पुराणाक्षेयस्यामाकचरू न भवतः (रु) हे नं त. 4 थत्वं च.

ऋतुः कीनाञ्चा आसन् मरुतः सुदानव इति यज-मानभागं प्राश्नाति । सर्वेषां वा मक्षाणां मन्त्र-वतां प्रत्याम्रायस्स्यात् ॥ २०॥ ५४॥ ॥ १४७४॥ सिद्धमिष्टिस्सतिष्ठते ॥ २१॥५५॥ १४७५॥

त्रिंशी खण्डिका.

- (भा) ऊर्ध्व-वृत्तायामेकाष्टकायां ये जायन्ते तेषां प्रथमजो देयः।॥५८॥
- (वृ) उर्ध्व-देयः-एतमुत्यमिति यवाप्रयणे भक्षणमन्नः॥
- (सू) <sup>1</sup> यदि नाना तन्त्रां इयामाकेष्टिं कुर्वीत इयामाका-नुद्धतेवा इति संप्रेष्यति ॥ १ ॥ ५६ ॥ ॥ १४७६ ॥

[भिन्नतन्त्रक्यामाकाश्रयण विशेषः तद्विवरणं च]
(भा) नानातन्त्रायदि <sup>2</sup> क्रियते वर्षासु स्थामाकेरिति प्रैषः स्थामा-कस्येति ॥

(ष्टु) नाना-स्य इति-अनेकधर्मेषु प्राप्तेषु एकस्य पुनरुपदेश इतरवैशेषिकधर्मनिवृत्त्यर्थः॥

<sup>1</sup> यो ब्रीह्माग्रयणे स्थामाकश्वरुरुक्तः तं यदि पृथक्तन्त्रं कुर्वात तदा वर्षासु स्थामाकसस्ये पक्षे सति स्थामाकानुद्धतेषै उद्धार्याहरतेति कर्मकरान् यजमानः संप्रेणाति। स्थामाकसस्य इत्यपि संप्रेषावयव इति न भ्रमितन्यम् ; विपर्ययस्ये-बोत्तरत्र वक्तन्यत्वात् । यथा वेणुथवेषु पक्षेषु वेणुयवानुद्धर्तवा इति संप्रेष्यिते (रु). व पन्ते - क्षः

(स्) तस्याः <sup>1</sup> सप्तदशसामिधेन्यः ॥ २ ॥ ५७॥ ॥ १४७७॥

## [पुनस्साप्तद्दयविधानफलम् ]

(भा) साप्तदश्यस्य पुनर्विधानात्राज्यानीरित्युपदेशः॥ [साप्तदश्यपनर्विधानफलविवरणम]

(शृ) सासद्-देशः -- गृहमेधीयाज्यभागवद्ज्यानीनां निवृत्तिः सास-दश्यस्य विधानादित्युपदेशः । स्वमते तु सर्वाप्रयणसाधारणः तथाऽपि धर्मविधानमिति मुख्यत्वाद्भ्यस्त्वादैन्द्रामादीनामेव विशेषधर्मप्रयोकत्व-मिति शङ्कायां श्यामाकाप्रयणेऽपि प्राप्तवर्थं साप्तदश्यवचनमिति ॥

- (स्व) <sup>2</sup> सद्धन्तावाज्यभागौ। विराजौ संयाज्ये ॥ ॥ ५८ ॥ १४७८ ॥ त्वमग्ने सप्रथा असि जुष्टो होता वरेण्यः । त्वया यज्ञं वितन्वते । सोम यास्ते मयो भ्रुवं इति सद्धन्तौ। प्रेद्धो अग्ने इमो अग्ने इति विराजौ ॥ ॥ ४ ॥ ५९ ॥ १४७९ ॥
- (भा) सच्छव्दो ययोः विद्यते तौ सद्वन्तौ । त्रिपात्त्वाद्विराजौ ॥ [विराड्व्यपदेशनिर्वाहः]
- (श्व) सच्छ-द्विराजौ--पादानां दशाक्षरभावेन साक्षाद्विराट्छव्द-स्याभावेऽपि त्रिपदा विराडित्यादिषु त्रिपात्त्वेन विराट्सपितिदर्शना-द्विराड्व्यपदेशः । किं च पूर्वस्याः कथित्रत् त्रिंशदक्षरत्वेन विराट्-कियात्वसंमवेऽप्युत्तरस्याः पादानामिकाक्षरत्वात् त्रिपात्त्वादेवोभयो-विराड्व्यपदेशः॥

<sup>1</sup> साप्तद्दयवचनमज्यान्यादेः सर्वस्यापि विशेषस्य प्रदर्शनार्थम् । तन्त्रं त्वस्याः पौर्णममासं अप्नीषोमीयविकारत्वात् (रु). 2 मद्गन्तौ अस्तिधातुयन्तौ (रु).

(सू) <sup>1</sup>वासो दक्षिणा दिधमन्थो मधुमन्थो मधपर्की मधुग्छन्थो बञ्जर्वा पिङ्गलः ॥ ५ ॥ ६० ॥ 11 5890 11 सिद्धमिष्टिस्संतिष्ठते ॥ ६ ॥ ६१ ॥ १४८१ ॥

[विवक्षितं तन्त्रं तद्वेतुश्च]

(भा) सोमस्यामीषोमीयविकारत्वात् पौर्ण<sup>2</sup>मासं तन्नम् । समानतन्नस्य बास एवेति।

## [पुनर्वासोविधानफलम्]

उपदेशः तस्य विकल्पान् वक्ष्यामीति पुनर्वासोविधानम् । अमथितोऽपि सक्तुर्मन्थः यो न मिश्रित आज्येन।

## [मधुग्लुन्थशब्दार्थः]

मधुशर्करा मधुग्छन्थः। वाचेऽन्नमिति प्रतिग्रहमन्त्रः।

## [बञ्जत्वादिगोः]

बस्नुः कविलः । विङ्गलः विङ्गलक्षो गौः।

(वृ) सोम एवेति—न दिधमन्थादयो वैकल्पिका भवन्तीति दिधमन्थादीनां नानातन्त्रेषूददेशात्।

उप-विधानम् — समानतन्त्रे दिधमन्थादयो विक<sup>8</sup>रूप्यन्ते । दिधमन्थादीनामित्युपदेशस्य शाखान्तरीयस्वात् तैस्सह विकल्पार्थं पुनर्वासोविधानामिति॥

<sup>1</sup> वासस: पुनरुपाद।नमुत्तरैविंकल्पार्थम् । सर्पिरादिसंयुक्ता: सक्तवे। मन्थ: । स दधा संयुक्तो दाधमन्थः मधुना मधुमन्थः । अनिश्चेतितम धुर्मधुके शो मधुग्छन्थः । मधुमिश्रं गुडमित्यन्ये । वञ्जः-कपिलः । पिङ्गलः । पिङ्गक्षः (रु). 🏻 2 मास्यं त-ङः मासत-ख. ग. <sup>8</sup> ल्पन्ते-घ.

#### [दधिमन्थशब्दार्थः]

अमिथ ज्येन — मन्थनाभावेऽपि यस्मादाज्येन मिश्रितसक्तु - र्मन्थः । येन मिश्रित इति वा पाठः । तदाऽऽज्यमिश्रणरहितस्य मन्थत्वम् ; मिश्रितस्य करम्भत्वं भवति दिधमन्थः — दिध च मन्धश्च । दिधमधुससृष्टं मधुपर्कः । मधुशर्कराणां मधु गुलुन्थः ।

मधु-मन्थः--दिधमन्थादीनाम्।

## (स्र.) <sup>2</sup> हरितयवशाकशमीधान्यानां नवानां फलानाम-निष्टेऽपि प्राश्चने याथाकामी ॥ ७॥ ६२॥ १४८२॥

[हरितयवादीनां प्राशनस्यैच्छिकत्वम्]

(भा) हरितयवाः प्रदर्शनम् ; गोधूमा अप्यपकाः। शाकादि च नवानम् । शमीधान्यानि कोशधान्यानि चणकादीनि । नवानां च फलानामनिष्टेऽ-प्याग्रयणे याथाकामी स्यात् ; भक्षयति वैतानि न वा । यतु धान्यं नवं येनाऽप्यनिज्या तदिष न भक्षयति ।

(वृ) हरित-काः — हरितयवाः अपकाः गोधूमाश्चापका गृह्यन्ते । शकादि च नवान्त्रम् — शाकादिवचनात् नवानां सर्वेषां भक्ष्यभोज्यादीनां ग्रहणम् ।

शमी-मास्यात् -- फलेनात्रयणामावेऽपि प्राश्चने याथाकामी स्यात् । मञ्चा-मास्याते । मञ्चणेऽप्यप्रत्यवायः । भरद्वाजमतिस्तु एतेषु किश्चिद्दत्वा मञ्चयेदिति ।

यत्तु यति -- पकं गोधूमादि । येनाप्यनिज्या प्रियङ्गादिना । पकं घान्यं सर्वं अकृते यागे न भक्षायितव्यम् ।

<sup>1</sup> ग्लुब्ध:-ख. ग. 2 पूर्वत्र अनिष्ट्वाऽऽप्रयणेनेत्यनेन प्रागाग्रयणात्सर्वस्यापि नवप्राशनं प्रतिषिद्धम् । तत्र कषाश्चिदशनमनेनाभ्यनुज्ञायेत । हरितयवा नाम सस्यविशेषा: । तथा शाका: शमीधान्यानि कोशधान्यानि । तेषां जम्बुादिफलानां च नवानामनिष्टेऽप्याप्रयणे याथा काम्यं भक्षणे भवति (क्).

(स्) वेणुयवानामिष्टिमेके समामनन्ति ॥ ८॥ ।। ६३॥१४८३॥

वेणुयवेषु पक्केषु वेणुयवानुद्धर्तवा इति संप्रे-ष्यति ॥९॥६४॥१४८४॥

³तस्या एतदेव तन्त्रमेषा देवता ॥१०॥ ॥६५॥१४८५॥

<sup>4</sup> आग्नेयी मैत्रावरुणी प्राजापत्या वा॥११॥ ॥६६॥१४८६॥

[वेणुयवेष्टी विशेषः]

- (भा) वेणुयवैरिनत्यो यागः। एतत्तन्त्रं यच्छ्यामोकष्ट्याम् सोमो देवता । अम्रयादयो वा ।
- (वृ) वेणुय-यागः—एके इति वचनात् । वेणुतण्डुला वेणुयवाः । एत-देवता—सन्निधानात् । अग्नचादयो वा— आग्नेयी मैत्रावरुणी प्राजापत्या वा वेणुय-

वेष्टिः ।

(स्) <sup>5</sup> सप्रतवादिति द्वे धाय्ये चतस्र आज्यभागयोः दशहिनषां द्वे स्विष्टकृतः ॥ १२ ॥ ६७ ॥ ॥ १४८७ ॥

<sup>1</sup> वेणुयवैराययणं केश्विद्विधीयते (रु). 2 स्यामाकसंप्रषेणायं व्याख्यातः (रु). 3 यच्छ्णामाकेष्ठ्यामुक्तं सप्तद्शसामिधेन्यादि तदेवास्यास्तन्त्रं देवताऽपि तत्रत्य-स्सोम प्वेत्यर्थः । (रु). 4 इष्टिरिति शेषः (रु). 5 सप्रत्नवदिति पारक्षुद्रस्यातुः वाकस्यादितो द्वे धाय्ये भवतः । ततः पराश्वतस्रो बीहियवाप्रयणयो राज्यभागार्थः अनुवाक्यास्तास्विदितो द्वे आध्यस्य परे द्वं सौम्यस्य, स्यामाकेष्र्यां तु सद्दन्ता-वित्युक्तम् । याज्यास्तु जुषाणवत्यः एवं सर्वत्र । परास्तु दशप्रधानहविषां याज्यातु-वाक्याः । ताश्च यथालिन्नं गृह्यन्ते, न तु कमशः सौम्ययोः प्रथमाभावात् । ततः परे द्वे संयाज्ये (ह).

[हविविशेषेषु धाय्या याज्यापुरोऽनुवाक्याः]

(भा) होत्रविधिः सपत्नविदिति । त्रिवाक्ये द्वे धार्ये । चतस्रक्षि-वाक्या आज्यभागयोः । ऋग्वाज्ये जुषाणयाज्यात्वमुपदेशः । अभेः सोमन्य चैकैका । त्रीहिषु यवेषु चापरे पुरेानुवाक्ये । नवस्य सोम इति वित्रवाक्या पुरोऽनुवाक्या । नवं हिविरिति चतुष्पदा याज्या श्यामाकस्य । नवं स्तोमं शुचिं नु स्तोमिम्त्यैन्द्रामस्य । अभिरिन्द्रो नवस्य नः यश्चं न आ हि गच्छतामित्याभेन्द्रस्य । विश्वान् देवांस्तर्पयत एदं बिहिरिति वैश्वदेवस्य । इमे नु द्यावापृथिवी इमे धेनू इति द्यावापृथिवयीः थ । यविष्ठो हव्यवाहनः त्वमभे देवताभ्य इति स्विष्टक्रतः ।

(वृ) होत्र-पदेशः-अस्मिन् पक्षे।

आमेः सो-हिषु--आज्यभागयोः पुरोऽनुवाक्ये । द्वे यवे ।

(सू) <sup>8</sup> व्रीहिभिरिष्टा व्रीहिभिरेव यजेता यवेभ्यो दर्शपूर्णमासावेवं यवेराव्रीहिभ्योऽपि वा व्रीहिभिरे-वोभयत्रैते ह वै स्रपचरतमा भवन्तीति बह्नुचन्नाह्य-णम् ॥१३॥६८॥१४८८॥

[ब्रीहियवयागव्यवस्था, पक्षान्तरं च]

(भा) नीहियवनियमो दर्शपूर्णमासयोरेव नामिहोत्रस्य । यदि तण्डु-हैर्हूयते नीहिभिरिष्ट्वेति । नीहीन् यवान्वेति तत्र पुनर्वचनात् पूर्णमास-

<sup>1</sup> त्रियदा-घ. 2 अत्र दशहिषणं इति सूत्रानुपूर्व्यादर्शनात् हिवःपराणा-मन शब्दानां पूर्वं दर्शनात् 'सर्वान् वैश्वदेवान् द्यावापृथिव्यानिति भारद्वाजवचनाच्य द्यावापृथिव्ययोशितेपाठस्स्यत्. <sup>3</sup>दर्शपूर्णमासयोः त्रीहीन् यवान्विति त्रीहियवयोस्सर्वकालं विकल्प उक्तः । इदानीं शाखान्तरीयो विनिवेशः पक्षे यवबाधश्च प्रदर्शते । त्रीह्यान् प्रयणेनेष्ट्रा त्रीहिभिरेव दर्शपूर्णमासी यजेताथवाप्रयणात् । एवं यवाप्रयणादारभ्या त्रीह्याप्रयणाद्यवैः । अपिवा त्रीहिभिरेव यजेतोभयोः काल्योः । यत एते सूप्चरतमाः-सुखेन।वहन्यन्ते पिष्यन्ते च, नयववदुःखेन । तस्माद्व्यीहिभिरेव नित्यं यजेत दर्शपूर्णमासाविति वचनात् नाप्निहोत्रार्थेषु तण्डुलेष्वयं नियमः । दर्शपूर्णमासाभ्यामेव तद्विकाराश्च व्याख्याताः (६).

विकारेष्विप नियम इत्युपदेशः । सुखोपचारा ब्रीहयः । यवा दुःखोप-चाराः । कण्डनं पेषणं च दुःखेन ।

## [तण्डुलहोमनित्यत्वसिद्धिः]

(व) ब्रीहियव-रिष्ट्रेति — अस्माल्लिङ्गात्तण्डुलैरिय नित्यो होमः । इतरथा आयवेभ्यस्तण्डुलहोमो न प्राप्तः । तण्डुलहोमस्य नित्यत्वं चोक्तम् पाप्मानं तस्तुषमाणस्येत्यत्र ।

त्रीहीन्—देशः—तथा वा पवित्रवत्या त्रीहीन् यवान्वेति तत्र पुनर्वचनाद्विकृतिषु त्रीहियवनियमो नास्तीति पूर्वोक्तमेव स्मारितम् । (स्) वर्षासु स्यामाकैर्यजेत शरिद त्रीहिभिवेसन्ते यवैर्यथतु वेणुयवैरिति विज्ञायते इति विज्ञायते ॥१४॥६९॥१४८९॥

एकत्रिंशी खण्डिका.

[इयामकादीष्टिकालः संकल्पे मितिभेद्श्च]
(भा) यथर्तु—यस्मिन् काले प्रजायन्ते वेणुयवाः स एषामृतुः । आग्रयणेन यक्ष्ये स्वर्गे लोकमवामवानीति सङ्कल्प आदौ मीमांसक-मत्या, यत्रानाम्नातः कामो न तत्र कामियतव्यमित्युपदेशः । अकामनं वा नित्येषु यत्राप्याम्नातः अकामहत्रश्रुतेः ।

इति धूर्तस्वामिभाध्ये षष्ठे प्रश्ने अष्टमः पटलः ॥ समाप्तश्च षष्टः प्रश्नः.

ग्रेयि नानातन्त्रा स्थामार्काष्टः तदा अनया वर्षासु यजेत । ततस्कारि केवलेब्रीहिभिः । समानतन्त्रत्वे त्मंथस्कारि ततो वसन्ते यवैः वेणुयवैस्तु थर्षत् यजेत । ते श्रानियतकालनिष्यत्तयः यश्मिषेवतौ निष्पद्यन्ते ताश्मिषेव यजेतेलार्थः (रु)

(व) यथर्तु — अश्रुतफलेषु स्वर्गफलत्वं विश्वजिन्नवायात् ।

[अकामनापश्चतत्त्रमाणयोविवरणम्]

यत्रा-देश:—फलस्याश्रवणानित्यवत्कर्तव्यमेव ।

अका-श्रुते:—नित्यकर्तव्येषु दर्शपूर्णमासादिषु । पक्षे कामोपदेशेऽपि कामनाऽयुक्ता मुमुक्षोः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्येति मुमुक्षोः

1 श्रवणात् ।

इति श्रीकौशिकेन रामााप्रीचिता कृतायां धूर्तस्वामिभाष्यवृत्ती षष्ठे अश्वे अष्टमः यटलः.

समाप्तष्यष्ठः प्रश्नः.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> घ. पुस्तके न दश्यते.

#### अथ सप्तमः प्रश्नः.

## (सू) <sup>1</sup> सर्वान् लोकान् पशुन्वधयाज्यभिजयति ॥१॥१॥१४८८॥

[नामनिरुक्तिः फलोक्तिसामअस्यं संकल्पाकारश्च]
(भा) पशुर्बध्यते <sup>2</sup> यज्ञार्थं यस्मिन् कर्माण स पशुबन्धः। तेनेष्टवान् पशुबन्धयाजी। सं सर्वान् लोकानामिजयति। नास्य
लोके <sup>3</sup> षु प्राप्तेः प्रतिधातो <sup>4</sup> विद्यते । न चान्यकर्मानर्थक्यम्!
अन्यैः कर्मभिरन्यथालक्षणस्य <sup>5</sup> सुखस्य प्राप्तेः। <sup>6</sup> पशुबन्धेन यक्ष्ये
सर्वान् लोका <sup>7</sup> नमिजीयासमिति संकल्पः॥ १॥

## [अन्यकर्मानर्थक्य परिहारोपपत्तिः]

(च्) नचान्य-प्राप्तेः — अस्यार्थः — स्वर्गादिसर्वलोकप्राप्तिः पशु-यागेन सिध्यति ! महाप्रयत्नेन ज्योतिष्टोमादिषु स्वर्गाद्यर्थं पुरुषाणां प्रवृत्त्यभावपसङ्गात् कर्मान्तरानर्थक्यशङ्का माम्दित्युच्यते — अन्यैः कर्मभिरन्यशालक्षणस्येति । स्वर्गादिफलेष्व <sup>8</sup> ल्पकालबहुकालादि-भेदेन फलभ्यस्त्वाल्पत्वोपपत्तरल्पकर्मणाल्पफलप्राप्तिरिति व्यवस्थया फलसिद्धिभेदात् कर्मान्तरानर्थक्यं नास्ति । तदेतत् अर्थवादाधिकरणे पूर्णाहुत्या सवार्न् कामानित्यत्र वार्तिककारेणोक्तम् —

कर्मणामस्पमहतां फलानां च स्वगोचरे।

विभागः स्थानसामान्यात् . . . . ॥

# <sup>9</sup> इत्यादिषु ॥

यक्ष्यमाणोऽमावास्यायां 1 पौर्णमास्यां (सू) वा षद्बोतारं मनसाऽनुद्रत्याहवनीये सग्रहं जुहोति सूर्य ते चक्षुरिति॥२॥२॥१४८९॥

## [उभयकालविधानहेतुः]

<sup>2</sup> प्रातर्दोहविकारत्वात्पशुबन्धस्य माभूदमावास्ये वेत्युभय-(भा) [संकल्पक्रमः]

कृते संकरूपे यक्ष्य इति कामे चोक्तेऽपामुपस्पर्शनम् कालविधिः । विहरणम् ।

## [षड्ढोतुर्मानसहोमे हेतः]

षह्वोता सर्वे। मनसा ह्रयते । पशुबन्धेन यक्ष्यमाणः षह्वोतारं मनसाऽनुदूत्याहवनीये जुहुयादिति ।

## [आहवनीयग्रहणफलम्]

आहंवनीयग्रहण <sup>4</sup> षह्वोतुराहवनीयः पृथग्यथा स्यात् माभृत्प्रवीन [ग्रहे उपदेशपक्षः]

नार्थ आहवनीय इति । यह उपांश्वित्युपदेशः । सर्वत्र चवम् । षड्ढोद्ध-[अन्यत्रातिदेशः]

# द्वित्वात् सूर्यं ते चक्षुरिति नियमः॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> यदीष्ट्रगादिविधिना तयोरेव यागविधानात् । तेन इयहकाले पञ्चाश्चतुर्द्द्यां ह्रयते षङ्घोता । तत्र प्रकृत्यविरोधगतिराव्रयण एव दर्शिता । पर्वणोर्वचनं परमत-निरासार्थम् । सामायविकारत्वात्पशोः अमावास्यामेवास्य कालं मामंसतेति वा । सान्नाय्यविकारत्वमेव पशोः भरद्वाज बोधायनसंमतं श्रुतिसिद्धं च सूत्रे चात्र लिङ्गानि भवन्ति । उदक्पवित्रे कुम्भ्यां दक्षिणस्यां वेदिश्रीण्यामासाद्य आज्येन पर्शु यस्त आत्मा पशुषु प्रथिष्ट इलादि तस्मात्सिखं पशुः प्रातदोंह विकार इति । तत्रीदवसाय जुहोति उपयुज्य मनुष्याः प्रयान्तीति लिङ्गात् । (रु). <sup>2</sup> तत्रापि प्रातर्दोह-विकारत्वमिति सत्याषाढः. <sup>3</sup> वास्येत्यु-छ. वास्यामेवेत्य्-जा. तुर्थथास्यात्-ख. ग. छ.

# (वृ) प्रातदी-लविधि:—अस्याभिपाय 1 आप्रयणे दर्शितः।

कृते-रणम्—यदा <sup>2</sup> बिहिनिष्कम्य पशुयागः तदा संकरूप्या-भीन् समारोप्य यागदेशे मथित्वा विद्युदसीत्युपस्पर्शनम् । तथा वरुण भघासेषु भाष्यकारेण क्रमोपादेशात्।

## [आहवनीयग्रहणफलविवरणम्]

आहजनी-य इति-अस्यार्थः-अहवनीये पदानमिति परिभाषायां सिद्धत्वात् सर्वहोमानां आहवनीये प्रदानस्यैवाहवनीयमहणं सर्वथा SSहवनीयाद्भेदेनाहवनीयप्राप्तचर्थम् । किंच आम्रावैष्णवान्ते षारयत्याहवनीयमिति विधानाच ततः पूर्वभाविनः पृथगाहवनीय इति। अभिहोत्र दर्शपूर्णमास चातुर्मास्येषु दशहोतु चतुर्हीतु पञ्चहोणतृ । आरम्भ संयोगात् सर्वामिहोत्रदर्शपूर्णमासानां च यावज्जीवमारम्भस्य <sup>३</sup> ह्वोनकप्रयो गारम्भरूपत्वाचातुर्मास्यानां चतुर्णां पर्वणामारम्भसाघारण्यात् होणतां सर्वार्थं बहिः प्रयोगात् अग्निहोत्रदर्शपूणमास चातुर्मास्यानां दशहोत्रादि ीं प्रथममेन्ययितः प्राप्तत्वात्तत्रतत्राहवनीयम्रहणमनुवादः । पशुबन्धेन यक्ष्य-माणः षड्ढोतारम् दीक्षिप्यमाणः सप्तहोतारम् इत्यनयोः प्रयोगान्त-भीवित्वेन प्रधानामी कर्तव्यत्वे Sप्यामावैष्णवानन्तरं धारयत्याहवनीय-मिति सूत्रकारवचनात् दीक्षणीयामेश्च धारणस्य हिरण्यकेशिनोक्त-पश्चिष्टिदीक्षणीययोः पूर्वभाविहोमानां प्रथगाहवनीयस्य युक्तत्वात् । प्रदर्शनार्थमुभयत्राहवनीयम्रहणात् । प्राण<sup>[</sup> वा एते यचतुर्होतार इत्यादिभरद्वाजोक्तामिनियमस्य प्रयोगार्थता ।

[ब्रहोपांशुत्वहेतुः]

प्रह उपांश्वित्युपदेशः—षड्ढोतारं मनसाऽनुद्भुत्येति ब्राह्मणे होतृमात्रस्य मानसत्वविधानात् ब्रहस्य याजुर्वेदिकमुपांशुःवमेवेति ।

<sup>1 &#</sup>x27; नाऽनिष्ट्वाऽऽययणेन ' इत्यादिसूत्रभाष्यत्रतानिति भावः. <sup>2</sup> निष्कम्य-घ. <sup>3</sup> स्य चानेक—छ. <sup>4</sup>र्थबिहः १—छ. <sup>5</sup>तेवपुनरामा—**ख. ग**.

### [अतिदेशाईसर्वपदार्थः]

सर्वत्र चैवम्---मनसाऽनुद्रुत्य हे।तृहोमेषु सर्वेषु ।

षड्ढो-नियमः-वाग्घोतेत्यस्य ऋतुमुख<sup>1</sup> एव नियमात्

(स्) आग्नावैष्णवमेकादशकपालं निर्वपति ॥ ॥३॥३॥१४९०॥

[आहवनीय एवात्राग्निः पृथङ्नदक्षिणा]

(भा) परित्यज्यान्यमिमाहवनीयं प्रणीयामावैष्णवम् ब्राह्मण<sup>2</sup> तर्प-णान्तम् । <sup>3</sup> न तु दक्षिणा प्रधा<sup>4</sup>नवर्तित्वात् ।

### [पृथग्दक्षिणाभावहेतुः]

- (वृ) परि-तित्वात् -- तस्य प्रधानकर्तृभिरेव कर्तव्यात् । प्रधान-दक्षिणयैवानतिसिद्धेः सोमेष्विव ॥
- (स्) आग्नयन्वाधानस्य प्रत्यास्राये। भवाति ॥ ४ ॥ ४ ॥ सिद्धमिष्टिस्संतिष्ठते ॥ ५ ॥ ५ ॥ १४९२ ॥ धारयत्याहवनीयम् ॥ ६ ॥ ६ ॥ १४९३ ॥

[आहवनीयधारणोक्तिभावः]

(भा) तस्य घारणविधानमाहवनीयस्य पुरस्ताद्वर्तिनो ये दर्विहोमाः तेषां पृथगामिरिति ज्ञा<sup>6</sup>पकम् ॥

¹ खीय एव नियमात्-छः ² णभाजनान्तम्-कः छः ³ तस्यचाङ्गत्वात् अविहस्तन्त्रवितित्वाच नान्वाहार्य इञ्यते । सत्याषाद्यस्त्वत्रानुप्रहमाह ; — अपि वा चतुर्गृहीतमाज्यमाधावैष्णन्यचाऽऽहवनीये जुहोतीति । पशुबन्धे अस्नाविष्णु-भ्यामिति चतुर्गृहीतं स्यादिति भरद्वाजः । ⁴ न दक्षिणा—छः ⁵ नानुविति —छः ६ इष्टेरपवर्गाद्यरपवर्गे। मा विज्ञःथीत्यारम्भः । इदमेव धारणवचनं ज्ञापकं तन्त्रान्तरशेषभूता अपि वहिस्तन्त्रविति इष्टिद्विहोमाः पृथगन्नयो भवन्तीति द्वितं वैतदस्माभिरन्वारम्भणीयायाम् (क). पनम्-कः

### [आहवनीयधारणोक्तिभावविवरणम्]

भारण-ज्ञापकम् अस्यार्थः अन्वाधानप्रत्यामायत्वादिष्टेः धारणविधानमनर्थकम् ; तस्येदं प्रयोजनम् प्राधानार्थाहवनीयोत्पत्तेः पुरस्ताद्वर्तिनां संभारयजुस्सावित्रहोमाद्यर्थामीनां तत्तत्कर्मान्ते छौिक कत्वात्परित्याग इति ज्ञापकमेतद्विधानम् । अतो होतॄणां प्रथगाहव-नीयत्वं सिद्धम् ॥

#### [असद्यस्कालत्वेक्रमः]

(स्) ¹ उरुविष्णो विक्रमस्वेति स्रुवेणाहवनीये यूपा-हुति जुहोति ॥ ७॥ ७॥ १४९४ ॥

² स्रुचा वा चतुर्गृहीतेन ॥८॥८॥१४९५॥

अन्वाधानार्थेत्वादिष्टेः तदनन्तरं शाखाहरणं व्रतोपायनं यज-मानस्याशनं च ; यदि न सद्यस्कारुः पशुः ।

## [युपाहुतौविदेशपः]

ततो यूपाहुतिः स्रुवेणाहवनीय इति वचनात् । यदा यूपसकाशे न स्रुवेण स्रुवैव चतुर्गृहीतेन ।

## [यूपाहुतिसमा ख्याफलम्]

यूपाहुतिशिति समाख्यानाद्यत्र यूपस्य न छेदनं परिध्यादेस्त-त्रास्य स्रोपः ।

## [भोजन मतभदः]

(ष्टु) अन्वाधा-हितेन सद्यस्कालपक्षे प्रयोगमध्ये भोजनं निषिद्धं भरद्वोजेन ।

<sup>1</sup> शास्त्रामाहस्य निधाय यूपाहुति जुहोति । वश्यमाणनिर्मन्थ्यविकल्पार्थ-माहवनीयग्रहणम् । यूपाहुतिसमाख्यानायुपाआव निवर्तते पिष्धो पद्मियुज्जन्ती-स्यादौ (रु). 2 स्नुचा वा जुहोति तदा चतुर्गृहीतेन (रु).

### [स्रुवाहवनीयपुनरुक्तिफलम् ]

यदा—चैवेति—अस्यार्थः ;— ¹जुहातित्वादेवाहवनीये प्राप्ते आहवनीयमहणादिसमन्नेव होमे आहवनीयमुवयोः परस्परानिय²मात् । अतो दीक्षितस्य यूपसकाशे होमपक्षे जुह्दैव चतुर्गृहीतेनाज्येन होमः ॥

#### [समाख्याफलविवरणस्]

- (वृ) यूपा-स्यलोप इति यूपच्छेदनार्थत्वाद्धोमस्य परिधिखले वाल्यादिषु नियोजनार्थेषु छेदनाभावाद्धोमलोपः ॥
- (स्) न दीक्षितस्य जुहुयात् ॥ ९॥ ९॥ १४९६ ॥ वैष्णवीमृचमन्च्याच्छेत्यः ॥ १०॥१०॥१४९०॥ जुहुयाद्वा ॥ ११ ॥ ११ ॥ १४९८ ॥ यूपसकाशे वाऽग्निं मथित्वा तस्मिन् जुहुयात् ॥ ॥ १२ ॥ १२ ॥ १४९९ ॥

### किचिच्पाहुतिनिषधादिः।

(भा) न दीक्षितस्य ह्रयते यूपाहुतिः । तस्य यूपाहुतिमन्त्रमुक्तृाऽ-च्छेत्यः आभिमुख्येन गन्तव्यो यूपः । यूपावाप्तये वा गन्तव्य <sup>३</sup> इत्यर्थः । छौकिकारण्योर्भथनं यूपसकाशे सुवस्यादानादानश्चनहे।मोऽपि <sup>4</sup> सुवेणैव । अन्येनानीतया जुहैवेत्युपदेशः ।

### [सुवेणैवेत्यत्रहेतुः]

(ष्ट) आत्रश्चन जैव — अस्यार्थः; सुवादान स्य दृष्टार्थस्वादात्रश्चनहोमः सुवेणैव ।

<sup>1</sup> होमत्वादेवाहवनीयत्वे**—छ. 2 म**ः. 8 न्यभित्यर्थः—**ड.** 4 स्रुवेण खुन्बा वा जुहुयात् (र). 5 स्याह—**छ**.

### [उपदेशपक्षे यूपसकाशे सुवादानहेत्वन्तरस्]

अन्येना-देशः---स्रुवादानं जुह्नमहणार्थम् जुहूं पात्रमिति जुह्नाः प्राप्तत्वात् ॥

(सू) स्नुवमाज्यशेषं चाध्वर्युरादत्ते तक्षा शस्त्रम् ।। १३ ॥ १३ ॥ १५०० ॥

(भा) तक्षा—कुट्टकः। शस्त्रं—वाशी<sup>2</sup>। तामादत्ते; तक्षा हस्तेन नाश्येति<sup>3</sup> लिङ्गात्<sup>4</sup>।

(सू) <sup>5</sup>यत्र यूपस्तद्यन्ति ॥ १४ ॥ १४ ॥ १५०१ ॥

(मा) <sup>6</sup>तद्यन्ति—तत्र यन्ति<sup>7</sup> यजमानो ब्रह्मा च ।

## [बहुवचनोपपात्तः]

- (वृ) तद्यन्ति—ह्या च बहुवचनचोदितेषु यजमानो ब्रह्मा चाध्वयोस्सहायभूतौ । ब्रह्मणोऽपि कर्मणिकर्माणे वाचं यच्छतीति सर्वत्रान्वयात् ।
- (सू) यूप्या वृक्षाः पलाशखदिराबिल्व<sup>8</sup>रौहीतकाः ॥ ॥ १५ ॥ १५ ॥ १५०२ ॥ [यूपार्हरौहीतके विशेषः]

(भा) यूप्याः यूपार्हाः । रौहीतको वटाकृतिर्हस्वपर्णः ।

(सू) पालाशं तेजस्कामो यज्ञकामो वा । खादिरं स्वर्गकामो वीर्यकामो वा । बैल्वमन्न। यकामो ब्रह्म-वर्चसकामो वा । रौहीतकं प्रजाकामश्रक्षुष्कामो वा ॥ १६ ॥ १६ ॥ १५०३ ॥

 $<sup>^1</sup>$  येन चान्येनार्था भवित तदप्यन्यो हरित (रु).  $^2$  सी—ख. ग.  $^3$  वास्येति—ख. ग.  $^4$  लिङ्कत्वात् .  $^5$  यत्र यूपरछेद्यस्तत्र व्रजन्ति ब्रह्मयजमानाध्वयेवस्तक्षा च (रू).  $^6$  तद्यान्ति यज—ङ.  $^7$  ब्रह्मा यज—क.  $^8$  रोहीतको वटावान्तरजातीयः (रु).  $^9$  यूपं कुर्वोतेतिरोषः । नित्येष्वमीष्वेवामी कामाः । ततोऽन्यस्य यूपस्याभावात् (रु).

### िनित्ये कामोपपत्तिः]

(भा) नित्येषु <sup>1</sup> कामाः पक्षेण ॥

[नित्ये कामोपपात्तिविवरणम्]

- (वृ) नित्येषु ण—पलाशसदिरिबल्वरौहीतका इति नित्यार्थतया विहितानामेव तेजस्कामादिसंबन्धावगमात् सत्यां फलेच्छायां उमयार्थतया पलाशादीनामुपादानम् ।
- (स्) समे जातमशाखाजं बहुपर्णशाखमप्रतिशुष्काग्र-मसुषिरमव्यावृत्तमपूर्णमृजुमूर्ध्वमृर्ध्वशकलमग्र ईष-दुपावनतं प्रागुदक्षत्यग्वापनतम् ॥ १७॥ १७॥ ॥ १५०४॥

[यूपाई नदनईदारुस्वरूपविवरणम् ]

(भा) शाला न कियते यूपः । बहुपर्णश्च बहुशालश्च अन्यावृत्तः – अवालितः । अधूर्णः — घुणैरमक्षितः । ऋजुः अवकः ऊर्ध्वश्च । शक्ला-न्यस्य ऊर्ध्वानि वलितानि । अग्र ईषदुपावनतः । दक्षिणावनतो नेष्यते ।

(वृ)-**शाखा-पः--**इति । अशाखाजमित्यस्यार्थः --- भूमी प्रस्टदृक्षस्तम्बस्यैव यूपस्वं न शाखायामुत्पन्नस्य ।

**ऋजुः-श्र---अन्**ध्वींऽपि कश्चिद्भवत्यृजुः । अत ऊर्ध्वे इत्युच्यते ।

दक्षिणा-ब्यते प्रागुदम्बोपनतमिति नियमात् ॥
(सू) यं कामयेताप्रतिष्ठितस्स्यादित्युक्तम् ॥ १८॥
॥ १८॥ १५०५॥

<sup>1</sup> काम्यपक्षेण - गा. 2 यं कामयेताप्रतिष्ठितस्स्य दित्यारोहं तस्मे बुश्चेदि-त्यादिब्राह्मण एव यूपस्य गुणदोषास्तत्फलानि चोक्तानि । तत्सर्वं तत्रैवानु-संघातन्यीमत्यर्थः । आरोहिमिति बुश्चात् न भूमोरिति आरोह्दशाखाजः । आरोहिमिति णमुलन्तिमिति केचित् ; तद्युक्तं एष वे बनस्पतीनामप्रतिष्ठित इति ; प्रतिष्ठितं बुरूढ इति च लिङ्गात् स्वरवशाच अत एव चोक्तं स्त्रकृता 'समे जातमशाखाजम्' इति (रु). अत्र भाष्यदूषण मृलं 'यस्तं बुश्चेत् ' इत्युत्तरत्र वाक्यमालोच्य स्यात् .

## [वृक्षान्तरे जातस्य प्रतिषेधः]

(भा) भारोहं आरुद्ध याईछद्यते ॥ अन्यवृक्षजातमपि यं जोषयते— यस्मिन् अस्य प्रीतिभवति ।

(चृ) आरोहं—द्यते—इति यं कामयेताप्रतिष्ठितस्स्या¹दित्युक्तामिति निर्दिष्टब्राह्मणन्याख्या । ² आरोहं तस्मै वृश्चे³दित्यस्यार्थः ;—आराहम् आरुह्य यश्चिद्यते ।

[भाष्यस्य प्रतिषेधपरत्वविवरणम्]

(वृ) अन्यवृ-भेवति — अन्यस्मिन् वृक्षे आरुख तस्मिन् जातः पलाशादिर्यशिष्ठचते तस्य प्रतिषिध्यते ।

[अनिष्टफलयूपवाक्यानां प्रतिषेधपरत्वं सूत्रकृत्मतम्]

अप्रातिष्ठितादीनां यजमानानिष्टकामानां प्रतिवेधार्थत्वमुक्तं 'पदाभ्यासप्रतिवेध ' इति । अत्र यस्समे मून्ये स्वाद्योने रूढः इति मून्याः समे प्रदेशे स्ववीजात्प्ररोहितः। एतःसमे जातमित्यनेनोक्तम् ।

[प्रत्युङ्ङुपनते वैकल्पिकत्वम्]

यः प्रत्यक्कुपनत इति वैकल्पिकम् प्रागुद्दमप्रत्यक्वोपनतामिति

वचनात् । (स्.) अतिक्रम्य यूप्यान्यं जोषयते तमभिमन्त्रयते ॥ ॥ १९ ॥ १९ ॥ १५०६ ॥

प्रथमा खण्डिका.

<sup>1</sup> दित्युक्तमिति—च. दित्युक्तोनिमिति १—छ. 2 आरोहः—शाखासु प्ररूढः (भ.भा.)। आरोहः शाखिति सायणः। भाष्यकारस्तु अनश्रसङ्गं इति प्रक्रमे णमुलन्त परिग्रहावस्यकतां पर्यालीच्य आरोहपदेन शाखाजमात्रपरिग्रहे स्कन्धजस्यासंग्रहा-चारोहशब्दं णमुलन्तमभिप्रैति. 3 दि . . . . . . रोह्य च्या ग.

<sup>1</sup> अत्यन्यानगामिति ।। १ ।। २० ।। १५०७ ।। (सू) अथैनमुपस्प्रशति तं त्वा जुषे वैष्णवं देव-यज्याया इति ॥२॥ २१ ॥ १५०८॥

#### [एनमित्येकवचनाशयः]

- (भा) अथशब्द आनन्तर्थे ऋियते। यूपबहुत्वेऽपि अभिमन्त्रणाद्य-अच्छेदनान्तमेकैकस्य यथा क्रियेतेति ।
- अथश-क्रियते-प्रथमस्याभिमन्त्रणे कृते तदनन्तरमेबोस्पर्शनं कर्तव्यम् इति ।
- देवस्त्वा सविता मध्वानाक्त्विति स्रुवेण सर्वतो मूलं ैपर्यणक्ति ॥ ३ ॥ २२ ॥ १५०९ ॥

### [स्रवेणाञ्जनविधिभावः]

(मा) खुवेणाञ्जनं हस्तनिवृत्त्यर्थम् ।

#### [हस्तस्याञ्जने प्राप्तिः]

- सुवेणा-र्थम् उपस्पर्शने हस्तस्य प्रकृतत्वात् तेनाञ्जनं मा भूदिति ।
- ओषधे त्रायस्वैनमित्युध्वांग्रं दर्भमन्तर्धाय (सू) <sup>३</sup>स्विषते मैन ९हि ५सीरिति <sup>े</sup>स्विधतिना प्रहरति ।। ॥ ४ ॥ २३ ॥ १५१० ॥
- (भा) स्विषतिः छेदनसमर्थं द्रव्यम् । इह वाशी ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> प्रथमप्राप्तांस्त्र्यवरान् यूप्यान् वृक्षानातिकम्य ततो यं जोषयते-यत्र प्रीतो भवति तमभिमन्त्रयते अत्यन्यानगामिति लिङ्गादिति भावः (६). 2 सर्वं मूलभागं परितोऽ-निक्त (ह). <sup>8</sup> स्वधितिः—क्षुरः तेन प्रहरित । तक्ष्णः शस्त्रमेवात्र स्वधितिर्विवक्षित इत्यन्ये (रु).

### [इह वाशीपरित्रहे हेतुः]

- (श्व) स्वधि—ग्री—तक्षा हस्तेन वा (क्ये) स्येति लिङ्गात् ।
- (स्) प्रथमपरापातिनं शकलमाहरति ॥ ५॥ २४॥ ॥ ॥ १५११॥
- (भा) प्रथ<sup>1</sup>मः परापतति--प्रथमपरापाती । तमाहरति शक्छम् ।
- (स्) <sup>2</sup> गुल्फद्ग्ने वृश्वेजानुद्ग्नेऽनश्चसङ्गं वा ॥६॥ ॥ २५॥१५१२॥
- (भा) गुरुफः--पादान्तः। तत्त्रमाणेन कर्तव्यं छेदनम्। जानुदन्ने जानुप्रमाणे।

### [अनक्षसङ्गपदार्थः]

अथवा यानस्याक्षो न सज्यते यूप<sup>3</sup>स्थाणौ ।

# [अनक्षसङ्गमिति श्रुतिविवरणम्]

- (वृ) अथवा—यूपस्थाणौ-—अनक्षसङ्गं वृश्चेदित्यस्यार्थः, शकटा-दीनां पथि गच्छतां यूपत्रश्चनस्थाणावक्षो यथा न प्रसक्तो भवति । चक्रस्याक्षस्थानादघोभूतरछेत्तन्य इति यावत् ।
- (सू) दिवमग्रेण मा लेखीरिति प्राश्चं पातयत्युदश्चं प्राश्चप्रदश्चं वा ॥ ७॥ २६ ॥ १५१३ ॥ वनस्पते शतवल्शो विरोहेत्या<sup>4</sup>त्रश्चने जुहोति ॥ ॥ ८॥ २७॥ १५१४ ॥
- (भा) आवश्चनं--छेदनम् यूपवृक्षस्य मूलम् ॥

<sup>ो</sup> मं —क. 2 गुरुफश्चरणग्रन्थिः । अनक्षसप्तं--यथा शंकदस्य गच्छते।ऽ-श्वस्थाणी न सज्यते तथेत्यर्थः (रु). <sup>3</sup> स्थानम्--ङ. <sup>4</sup> यता बृक्णो यूपः तद्वृक्ष-मूलमानश्चनम् .

#### · [आवश्चनहोमे स्थानम्]

- (वृ) आत्र-मूलम्—छिचत इति छेदनम् । तस्मिन् मूले आत्रश्चन-होमः ।
- (सू) सहस्रवल्जा विवय<sup>०</sup>रुहेमेत्यात्मानं प्रत्यभि-मृज्य यं त्वायं स्वधितिरित्य<sup>1</sup>न्वग्रम<sup>2</sup>द्गांज्ञिनित्ति॥ ॥९॥२८॥१५१५॥
- (भा) अद्गाः—-शाखाः । तान् छिनत्ति । यतोऽयं ततः किया-परिसमाप्तिः ॥
- (सू) अच्छिको रायस्सुवीरः इत्यग्रं परिवासयति ॥ ॥१०॥२९॥१५१६॥

#### [अग्रच्छेदे विशेषः]

(भा) मीत्वाऽमच्छेदः।

### [माने हेतुः]

- (वृ) मीत्वा-दः-वश्यमाणारतिप्रमाणेन मीत्वा।
- (सू) पञ्चारात्तिमिति³काम्याः ॥ ११ ॥ ३० ।ः १५१७ ॥

[पञ्चारत्निषडरत्नयोः कामविवरणम्]

(मा) यं कामयेतोपैनमुत्तरे। यज्ञो नमेदिति तस्मै पञ्चारित इछेत्तन्यः। प्रतिष्ठा—स्थानलाभः। सर्वप्रकारा <sup>4</sup> ऋद्धिः। स्तोमोऽपि त्रिवृत् नवभी ऋग्भिः।

### [उत्तरो यज्ञ उपनमेदित्यस्यार्थः]

(वृ) यं काम-त्तव्यः—' पञ्चारितामितिकाम्याः ' इतिस्त्रं पञ्चारितं तस्मै वृश्चेद्यं कामयेतोपैनमुत्तर इत्यादिब्राह्मणप्रतीकोपादनम् । उपैनसुत्तरो यज्ञो नमेदित्युत्तरा यज्ञिकयोपनमेदिति प्रामुयादिति ।

<sup>1</sup> अन्वयं—मूलादारभ्याऽऽप्रात्. 2 अद्गाः—शाखाग्रन्थय: (रु). 3 पञ्चारत्नि तस्मै वृश्चेदित्यादयः काम्याः यूपपरिमाणकत्पाः यथान्नाह्मण-मेवानुसन्धातन्या इत्यर्थः (रु). 4 वृद्धिः—ज्ञ. ऋद्धिः प्रतिष्ठा—ख. ग.

[ब्राह्मणोक्तत्रिवृत्स्तोमसंमितत्वोपपात्तः]
स्तोमे-ग्गिः---स्तोत्रीयानवकवाचित्वात्रिवृच्छब्दस्य नव-संख्याकत्रिवृता स्तोमेन संमितं मानम् । इन्द्रियं---वीर्यम् । (सू) एकारत्निप्रभृत्यात्रयित्वश्चदरत्ने रव्यवायेनैके समा-मनान्ति ॥१२॥३१॥१५१८॥

[यथारुचिपरिगृहीतयूपबहुत्वे व्यवस्था]

(भा) एकारिकः प्रथमे यूपे । ततो यूपे यूपे आगतेऽरिक्षिविधेतेऽव्य-वायेन । कचिद्यजमानमात्रः कदाचिदरतेर्वृद्धिर्भवतीति न रूम्यते । अरिक्वद्धावन्तराऽन्यो विधिने रूम्यते । युगपद्यूपोत्पत्तौ समा एव । एवं पूर्णे त्रयस्त्रिंशदरत्नौ ऊर्ध्वं त्रयस्त्रिंशदरत्नय एव ।

[भाष्यदर्शितव्यवस्थाविवरणम्]

(ष्टु) एकार-पे-अयमेकारित्रमृत्यात्रयस्त्रिश्वदरत्तेरित्यर्थः । ततोयू-नेति-अरितिवृद्धिपक्षेऽप्येकस्मिन् प्रयोगे बहुयूप-सम्भवे तुल्यपरिमाणा एव । न प्रत्येकमरितवृद्धिः । अव्यवायेनेति कमवृत्तिप्रयोगाभिप्रायत्वात् ।

एवं पूर्णे—स्य एव — अरितवृद्धिप्रकरणत्वात् न हासपक्ष उप-पद्यते । वृद्ध्यन्तरानुपदेशादिन्तमत्रयिक्षशदरितिरेवोर्ध्वमनुवर्तते । व्यवायप्रतिषेषादुत्तरपरिमाणालाभेन पूर्वपरिमाणमपि लभ्यते । (स्) यावान् यजमान ऊर्ध्वबाहु²स्तावान् ॥१३॥

ા રુ ાા શેપ ૧૬ ાા

यावान् वा रथे <sup>3</sup>तिष्ठन् ॥१४॥३३॥१५२०॥ ऊर्ध्वबाहु<sup>4</sup>र्वा ॥१५॥३४॥१५२१॥

<sup>1</sup> अन्यवायेनेति एतासां संख्यानां मध्ये न कान्विदीप हेयास्ति । सर्वो एव विकल्पन्त इत्यर्थः । तत्रारिलसंख्या यूपस्य सहोपरेणीत भरद्वाजसत्याषाढौ (रु). <sup>2</sup> सहापरेण तावान् भवति ऊर्ष्वं निखाताद्यजमानसंमितेत्यीदुम्बर्या वचनात् (रु). <sup>8</sup> रथे तिष्ठाजित्येव (रु).

पुरुष¹मात्रीत्येतस्यावमा मात्रा । अथ ततो वर्षीयान् वर्षीयानेव कार्य इत्येके ॥ १६ ॥ ३५ ॥ ॥१५२२॥

[यूपप्रमाणे मतिभेदाः]

(भा) रथे तिष्ठन् ऊर्ध्वबाहुरनूर्ध्वबाहुर्वा । पुरुषप्रमाणानिकृष्टा मात्रा यूपस्य । ततः परं स्वल्पमप्याहार आहारे वर्धते<sup>2</sup> तदा । अथवा पुरुष-प्रमाण एव सर्वदा ।

[रथस्थितोर्ध्ववाहुमानमर्थलभ्यम्]

(वृ) रथे-सर्वदा-रथे तिष्ठन्नित्येतावन्मा<sup>8</sup>त्रोपदेशात् ऊर्ध्वबाहुर्वेति पक्षान्तरेगपदेशः । रथे स्थितस्योध्ववाहुत्वानुपदेशेऽपि तदपि रूभ्यते ।

[पुरुषप्रमाणमात्रोपदेशेऽप्यन्यविवक्षा]

अग्निमाने 'पुरुषमात्रेण विमिमीते' इति पुरुषमात्रोपदेशेऽपि 'यावान् पुरुष ऊर्ध्वबाहुस्तावान् भवत्येतावद्वै पुरुषे वीर्थम्' इति पुरुषप्रमाणस्यैवंविधोपदेशादन्यत्रापि रुभ्यते ।

[अवमा मात्रेत्यतस्य विषयः]

पुरुषमात्री त्वेतस्येत्यत्रापि पुरुषप्रमाणात्रिकृष्टा मात्रा यूपस्य प्रथमप्रयोगे ।

[क्रमचृद्धिपक्षः]

ततः परं स्वरूपमप्याहार आहारे वर्धत एकेषाम् । [सदैकरूपं मानं वर्षीयस्त्वोक्तिः।निर्वाहश्च]

अथवा पुरुषप्रमाण एव सर्वदा वर्षीयानिति वर्षीयस्त्ववीप्साया एकेषां मतेनोक्तस्वात ।

(स्.) ज्यरतिश्रतुररितर्वा पालाञ्चो <sup>4</sup> निरूदपशु-

गृथ्यापकृष्टा मात्रा पुरुषमात्री पुरुषमात्रय। संमिता. 2 वर्षते—क. ख. ग. व वता मा—छ. 4 सोमाद्वहिर्यः स्वतन्त्रः क्रियते स निरूढपशुबन्धः । तस्य पालाशिक्षचतुररिक्षश्च यूपस्त्यात् । बृक्षान्तराणि परिमाणान्तराणि च सौमिकस्य यूपस्यिति विनिवेशो वाजसनेयिनामित्यर्थः (रु).

# बन्धस्यातोऽन्यः सौम्यस्याध्वरस्येति वाजसनेय-कम् ॥ १७॥ ३६॥ १५२३॥

द्वितीया खण्डिका.

[यूपे जातिभेदः सोमयागपशुबन्धयोरिति पक्षः]
(भा) निरूद्ध'ते सोमाद्गहिभेबतीति निरूद्धपशुबन्धः। तस्य पाठाशस्वं
यूपस्यारात्तिप्रमाणस्वं<sup>2</sup> च वाजसनेयिनां मतेन । इतस्था पूर्वविषयो
यावान् यजमा<sup>8</sup>न उर्ध्वबाहुरित्येवमाद्याः कार्याः।

[अध्वरसौम्यशब्दयोरथौं]

अध्वरो ना<sup>4</sup>स्मिन् हिंसा प्रत्यवायं करोतीति।सौम्यः सोमसाध-नत्वात्। स च ज्योतिष्टोमः, तस्य पूर्वोक्ता यूपा एवंपरिमाणाद न्ये [वाजसनेयिमतोपादानफलम्]

(वृ) निरूह्य-कार्याः--वाजसनेथिमतोपन्यासस्य विकल्पार्थत्वात् । स्वमते यावान् यजमान इत्येवमादयः।

[अध्वरशब्दविवरणोपपात्तः]

अध्वरो-तीति—अतोऽन्यत्सौम्यस्याध्वरस्यत्यत्र अध्वर-शब्दार्थनिर्वचनम् । ध्वरशब्दः प्रत्यवायसाधनहिंसायां वर्तते । ज्येति-ष्टोमे चाभीषोमीयादिहिंसाया विहितत्वादप्रत्यवायकरत्वादध्वरता । ततो ज्योतिष्टोमस्याध्वरत्वम् ।

सौम्यः-ष्टोमः---मूलप्रकृतित्वात् । त<sup>5</sup>स्य त्रचरातिश्चतु-ररातिर्वेत्यतोऽन्यपीरमाणाः ।

(स् ) <sup>6</sup>मूलतोऽतष्टग्रुपरम् ॥१॥ ३७॥ १५२४ ॥

<sup>1</sup> निरुद्धः सो-क. ङ. निरुद्ध छ. निरुद्धस्य निरुद्धते सो-ज. निरुद्धसी ख.ग. <sup>2</sup> च प्रथमं वाज-ङ. <sup>3</sup> जमानत्तरायज्ञक्तियां एवमुपनमेदितीत्ये ?-छ. <sup>4</sup> नादितिस्मन्?-छ. <sup>5</sup> तस्य पूर्वोक्ता थूपाः एवंपरिमाणादन्ये व्यरिक्षश्चतुर-रिक्रिकेंद्यतोऽन्यपरिमाणाः-ख. ग. घ. <sup>6</sup> मूलभागे थदुपरं निखातन्योऽशः तद्तष्टं भवति । (रु).

#### [उपरभागातक्षणम्]

(भा) मूळादारभ्य मूळतः। अतष्टमुपरम्---नास्य तक्षणं क्रियते अवटपरिमाणम् ।

### [उपरपदार्थः]

- (ष्ट) अतष्टग्रुपरम् यूपम् ले अवटपरिमाणस्योपरसंज्ञा ।
- <sup>1</sup>अष्टाश्रिरनु<sup>१</sup>पूर्नोऽग्रतोऽणीयाँन् प्रज्ञाताग्निष्ठाश्रिर-(सू ) स्थूलोऽनणुः ॥ २ ॥ ३८ ॥ १५२५ ॥

### [यूपाकातिविशेषविवरणम्]

(मा) अश्रयोऽस्याष्टे। अनुपूर्वः-आनुपूर्व्यण मूलादारभ्यामतो यथा भवति तनुस्तथा तक्ष्यते । मध्ये स्थूलः मूले तनुः तनुतरोऽमे इस्येतन लभ्यते ।

### [अग्निष्ठादिपद्विवरणम्]

अभिना तुरुयं तिष्ठतीत्यभिष्ठा। सा महती सर्वीभ्यः। न स्थूलः अस्थूरूः। न अणुः-अनणुः। न भवति तनुर्येथा नापकामति पशु-स्तिस्मन् बद्धः तथालक्षणः ; नाति स्थूलः । हस्तद्वयप्राद्धः कार्य इति <sup>3</sup> निगममतिः ।

- (মু) अस्य -- यूपस्य अश्रयः । सर्वाभ्यः--अश्रिम्यः।
- अवतक्षणानां स्वरुरधिमन्थनश्च श्च कलः (सू) ॥३॥३९॥१३२६॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> शेषस्वेवं तष्टव्य इत्याह (रु). <sup>2</sup> अनुपूर्वः मूलादाराभ्याऽऽप्रात् ऋमेण तनुः अम्रतस्त्वणीयान्-अणुतरः । याम्रेराजेवेन तिष्ठति साम्निष्ठाश्रिः सास्फुटा भवत्याभ्यः ॥ (ह). <sup>3</sup> निगमकारमित:-छ. ज. <sup>4</sup> तक्षणप्रभवाश्शकला अवतक्षणास्तेषां मध्ये कश्चित्स्वरुभवति अन्योऽधिमन्थन:। यस्योगिर मध्यतेऽग्नि: सोऽधिमन्थन: (रु)

### [अवतक्षणपदार्थः]

(भा) अवतक्षणानां -यूपे तक्ष्यमाणे ये शकलास्तेषां स्वरुः प्रथमः।
[प्रथमशकलस्य स्वरुत्वे मानं तृतीयशकलोपयोगश्च]

(वृ) ये शक-थमः—यः प्रथमश्शक इति निर्देशात् । शाखान्तरे यः प्रथमश्शक छत्स स्वरुरिति विधानाच । द्वितीयोऽधिमन्थनत्वेन संकल्प-यितव्यः तृतीयो यूपाञ्जनत्वेन ।

(सू) अग्राच्च<sup>1</sup>षालं पृथमात्रमष्टाश्रि मध्ये संनतस्
॥४॥४०॥१५२७॥

<sup>2</sup> यं कामयेतान्योऽस्य लोकमभ्यारोहेदिति तस्यान्यवृक्षस्य स्वरुचषाले क्रुर्यात् ॥५॥ ४१॥ ॥ १५२८॥

यावदुत्तममङ्गु<sup>३</sup>लिकाण्डं तावद्भ्वं चषालाद्यूप-स्यातिरिक्तं ब्रचङ्गलं त्रचङ्गलं चतुरङ्गलं वा ॥ ६॥४२॥॥१५२९॥

(भा) पृथः-हस्ततलम्। संनतम्<sup>4</sup>-तनु मध्ये ।

[स्वरुचषाले न यूपप्रतिनिधिसंभवे अधिमन्थोऽन्यथापि]

<sup>5</sup>खलेवाल्यादिषु स्वरुचषाले न क्रियेते प्रतिषिद्धत्वात् । अधि-मन्धनस्त्वन्यवृक्षस्यापि क्रियते ।

<sup>1</sup> यूपस्याभिमोऽवयवश्ववालम् । तत् परिवासितादम्मदपिच्छ्य कार्यम् । पृथस्वयो-दशाङ्गुलमिति बोधायनः । संनतं तत्कृतं निष्ठुच्धं च भवति यूपे मितमोक्ष्यमाणन्वात् (६). 2 एवं निन्दितत्वाद्वर्जनीयोऽन्यवृक्ष इति भावः । आपेवाऽन्यस्य तज्ञातीयस्य वृक्षस्य कुर्यादिति बोधायनः (६). 3 अङ्गुलिकाण्डं-अङ्गुलिपर्व (६). 4 नतं मध्ये-घ. 5 खले वारयति बलीवर्दानिति व्युत्पत्त्या रलयोरभेदेन खले वारणकाष्ठम् ।

#### तितीयशकले न नियमः]

अङ्ग<sup>1</sup>नं येन केनचिच्छकछेन कियते पश्चर्थत्वादाज्यसाध्यत्वाचा। स्वरुसंस्कारस्तु छुप्यते ; <sup>2</sup> अत्र तु स्वरोरञ्जनामिति<sup>3</sup>। बहुपशावप्ये-कास्मिन् यूपे वर्जियत्वैकादशिनानेक एव स्वरुः। प्रतियूपमेव हि स्वरु: ।

#### [स्वरुचषालयोरन्यवृक्षनिषेधमानम्]

खलेबा-द्भत्वात्—यं कामयेतान्ये।ऽस्य लोकमभ्यारोहेदिति अन्यवृक्षस्वरुचषालयोरिनष्टकामसयोगेन निषिद्धत्वात् खलेवालीपरि-ध्यादिषु स्वरुचषालानिवृत्तिः ।

[अधिमम्थाञ्जनशकलयोरनियमे उपपत्तिः]

अधिम-यते-अधिमन्थनशकलस्त्वप्रतिषिद्धत्वादन्यवृक्षस्यापि कियते साद्यस्कादिष् ।

अञ्जनं-यते-त्वाच--प्रयाजार्थाज्यसाध्यत्वात् पश्चञ्जनस्य । तस्य च खरूवाल्यादिष्वपि विद्यमानत्वात् आज्योपादानभूतस्वरोर-भावेऽपि 'गुणलोपेऽपि मुख्यस्येति ' इति न्यायेन (१०-२-६३) यं कं चिच्छकलं जुह्वाऽभ्यज्य तेन पशोरञ्जनं कर्तव्यम् ।

#### [स्वरुसंस्कारलोपोपपरयादि]

स्वरुसं-ते-नमिति--दिवस्सूनुरसीत्यादि च। तस्याञ्जनस्य पश्चर्थस्वाभावात् । स्वरुसंस्कारस्वात् ।

[बद्धपशावित्यादिभाष्यस्य एक एव स्वरुरिति सूत्रविरोधपरिहारः]

बहुपशा-स्वरु:--अस्यार्थः--एकयूपं मिनोति नैनं बज्जेण सुवर्गाञ्जोकादन्तर्दघाति न स्वरुभिः पशून् व्यर्धयतीति पश्चेकादशिनी-बाह्मणे उक्तत्वात् प्रतियूपं स्वरव इति सूत्रकारेणोक्तत्वाच उभयोर्विषय-भेदेनाविरोध इति ।

 $<sup>^{1}</sup>$  नं तु-घ.  $^{2}$  अत्र स्वरो-घ. ङ.  $^{3}$  मिति च-ङ. छ.

(सू) रथमात्री निरूढपशुबन्धस्य वेदिः ॥७॥४३॥१५३०॥

(भा) स्थपमाणा-स्थमात्री । तस्यो<sup>1</sup>त्तरो निर्णयः ।

(स्) <sup>2</sup> अक्षसंमिता पश्चात्तिर्यगीषया प्राची विषय-युगेन पुरस्ताद्यावता वा बाह्ये छिद्रे ॥८॥४४॥१५३१॥ अरिक्तिभर्वा चतुर्भिः पश्चात् षड्भिः प्राची त्रिभिः पुरस्तात् ॥ ९ ॥ ४५ ॥ १५३२ ॥ ³तां वेदं कृत्वा दर्शपूर्णमासवत् सन्नमनवर्जे प्रागुत्तरात्परिग्राहात्कृत्वा परेण यूपावटदेशं सश्चर-मवाशिष्य वेद्याग्रुत्तरवेदिं दश्चपदां सोमे करोति ॥ ॥१०॥ ४६ ॥ १५३३॥

[रथमात्रीत्वे प्रमाणविवरणम्]

(भा) चतुरुत्तरमञ्जुलिशतं पश्चाद्विस्तारः । अष्टाशीतिशतं प्राची । षडशीतिः पुरस्ताद्विस्तारः । एतद्विपथयुगप्रमाणम् । पथो बहिर्गच्छ-तीति विपथयुगम् यावता वा बाह्य <sup>4</sup> छिद्रे <sup>5</sup>तावान पुरस्ताद्विस्तारः । तां शोल्वेन विधिना एकेन वा विभिताम् । संनमनं — मध्ये तनूकरणम् तद्वज दश्चेपूर्णमासवत् प्रागुत्तरात्परिम्राहात् करोति ।

[अपरभागप्रतिसंबन्धी]

वेदं कृत्वा वेदिं च अपरेण यूपावटदेशं वेदेरेव ।

ा त्तरता—घ. 2 एतदेव व्याकरीति ; पश्चात्तियमक्षसंमिता । ईषासंमिता प्राची । पुरस्तात्तिरश्ची तु विपथयुगेन संमिता तस्यैव वा युगस्य बाह्ययोछिद्रयोशं वदन्तरं तावता संमिता । अक्षादिप्रमाणानि शुल्बे वक्ष्यति अष्टाशीतिशतमीषिति (रु). केतां एवं विमितां सतीं कृत्वा । कथं नाम कृत्वा? वेदं कृत्वा दशेपूर्णमासव-दोत्तरपरिप्राहात्कृत्वा तस्यामेव वेद्यामुत्तरवेदिं करोति । कुत्र प्रदेशे ? पश्चाद्यूपा-वटदेशस्य संचरं शिष्ट्वा अनन्तरदेशे । तां सोमे दशपदां करोति । सर्वतश्च दश-पदाम्, अविशेषात् । तथा सर्वती दशपदामित्येव भरद्वाजः । क्षेत्रतश्चरतपदेत्युक्तं भवति । सीमिक्यास्त्विह वचनं प्रासिक्षिकम् । पाशुवन्धिक्याश्च प्रमाणमनन्तरमेव वस्यते (रु). 4 छिदे ? इति—क. कितावत्पुर—क.

### [वेद्यामुत्तरवेदिमिति सूत्रखण्डाशयः]

तत्र सिद्धे वेद्यामुत्तरवेदिमितिवचनाद्यत्र विद्याभ्यासोऽग्नेरेकशतः विधा<sup>1</sup>न्तम् । अन्तरेणापि तत्र वचनं सौमिक्या वेदेर्वृद्धिर्भवति । उत्तरवेदिमुपवपति यावानग्निरिति ।

[दशपदत्वोपपत्तिः पक्षान्तरं च]

सर्वतो दशपदा श्रतपदा क्षेत्रतः । क्षेत्रतो दशपदेत्युपदेशः ।

### [भाष्यविवृतप्रमाणाश्रयप्रदर्शनम्]

(वृ) चतुरु-स्तारः—तस्याक्षपरिमाणत्वात् ।
अष्टाशी-ची-अष्टाशीतिशतमीषेत्यादिशुल्बोक्तत्वात् ।
पडशी-ताम्—रथमात्रारिबमात्रयोरन्यतरेण विमितां वेदिं
तामिति सूत्रच्छेदः तामेबंरुक्षणां विमितां वक्ष्यमाणां कुर्यात् ।

[तामित्येतदर्थः दर्शपूर्णमासवदित्यस्य फलं च]

संनम-दिं च—तां इति शौरुविमितां वेदिं निर्दिशिति । दर्शपूर्णमासंवदिस्युपादानं पशोर्दशिविकारस्वेऽपि रथमात्रादिपरिमाणान्तः रोपदेशाह्शपूर्णमासवेदिनिवृत्तिशङ्का स्थादिति ।

[यूपावटदेशापरभागस्य वेदिसंबन्धित्वोपपात्तः]

अपरेण-रेव-संचरः। अर्घमन्तर्वेदि अर्धं बहिर्वेदिति यूपावटविधानात्।

[सौमिकवेदिवृद्धौ भाष्योक्तपक्षाद्दन्यः पक्षः]

तत्रासिन्धे-न्तम्--सप्तविषे । अथवा एकविषः प्रथमोऽमि-र्द्विविषो द्वितीय इत्यादिपक्षे वा।

अन्तरेणा-भवति - यथाऽभिर्वेद्यां भवति ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> न्त'−अ. छ.

### [सुत्रखण्डाशयविवरणस्]

उत्तर-रिति-यावद्भिप्रमाणमुत्तरवेदिवृद्धेस्तदन्तर्भावार्थं वेदि-वृद्धिर्यथा स्यादित्यवमर्थं वेद्यामुत्तरवेदिमिति वचनम् ।

[दशपदेत्येतदुपपत्तिविवरणम्]

सर्वतो—दशपदा—चतुर्ष्विप पार्श्वेष्वेकैकत्र¹ दशपदा। शतपदा क्षेत्रतः । क्षेत्रतो दशपदेत्युपदेशः—दशपदोत्तर-वेदिरित्युपदेशात्।

- (स्) अंहीयसीं पुरस्तादित्येके ॥ ११ ॥ ४७ ॥ १५३४ ॥ ्रिअंहीयसीपदार्थः]
- (मा) अंहीयसी-तन्वी पुरस्तात्।
- (सू) तां <sup>2</sup> युगेन यजमानस्य वा पदौर्विमाय श्रम्यया परिमिमेते ॥ १२ ॥ ४८ ॥ १५३५ ॥ <sub>[परिमाणान्तरलाभः]</sub>
- (मा) युगमाञ्यपि रूम्यते वेदिः युगेनेति वचनात् ।
- (वृ) वेदि: उत्तरवेदिः । पदेन तुरुयविकरुपनात् ।
- (सू) <sup>३</sup> श्चम्यामात्री निरूढपशुबन्धस्योत्तरवेदिः ॥ १३ ॥ ॥ ४९ ॥ १५३६ ॥

[सोमपशुबन्धोत्तरवेदिमानप्रमाणे]

- (भा) शम्यामात्री सोमेऽपि रूभ्यते मात्रैवास्य सेति ।
- (वृ) शम्या-सेति--लिक्नात् सोमे।

1 कित्रद १-घ. 2 युगेन व। विमायेति वचनात् युगमात्रीत्यपि सिद्धं भवति । यजमानप्रहणात् यजमानस्याध्वयोवैति विकल्पो निवृत्तः । तथा युगमात्री यजमानद्शपदां सोम इति कात्यायनः । तत्र यदा पदमाना वेदिः तदायुगमात्रवेष्यते न दशपदा । अन्यथा सदोहविर्धानादिप्रसङ्गात् । शम्यामानं त्त्त्तत्वेदिसंस्कारार्थ- सुभयत्र समुचीयते । (रु). 3 शम्याप्रमाणं तु दिश्तिमेव दर्शपूणमासयोः (रु).

शम्यां पुरस्तादुदगग्रां निधाय स्फ्येनोदीचीमभ्य-💮 व्तरम्रुपलिखति वित्तायनी मेऽसीति। एवं दक्षि-णतः प्राचीं तिक्तायनी मेऽसीति । पश्चादुदीचीम-वतान्मा नाथितमिति । उत्तरतः प्राचीमवतान्मा ्व्यथितमिति ॥१४॥ ५० ॥ १५३७॥

तृतीया खण्डिका

- (मा) उदीचीं—उदगग्राम् । अभ्यन्तरं-शम्यायाः समीपे लिखत्येतैर्भित्रैः <sup>1</sup> प्रतिदिशम्।
- <sup>2</sup>उपलिखतिवचनात्पूर्वनिर्दिष्टत्वाच्छम्यायाः समीपे । इति श्रीकाशिकरामाग्निचिद्धिरचितायां श्रीधूर्तस्वामिभाष्यवृत्तै। सप्तमे प्रश्ने प्रथमः पटलः
- (सू) उत्तरस्माद्देर्धसादुदक् प्रक्रमे <sup>3</sup>चात्वालः ॥ १॥ 11 2 11 2 11 243611

<sup>4</sup>तमुत्तरेविदवत् तूष्णीं शम्यया परिमित्य देव-स्य त्वा सवितुः प्रसवे इत्यभ्रिमादाय परिलिखितं रक्षः परिलिखिता अरातयः इति त्रिः प्रदाक्षिणं परिलिख्य तृष्णीं जानुदश्चं त्रिवितस्तवा खात्वो-त्तरवेद्यर्थान् पांसून् हरति विदेरति ॥ २ ॥ २ ॥ ॥ १५३९॥

<sup>1</sup> क. ङ.-कोशयोरिदं न द्रयते भाष्ये. <sup>2</sup> उपीलखतीपरिमाणान्तरावचनान पूर्वानिर्देष्टत्वात् ? छ. <sup>3</sup> उत्तरवेदिपांस्वर्थोऽवटश्चात्वालः (रू). प्रमाणसुत्तरवेचा व्याख्यातम् । प्रदक्षिणवचनमविस्मरणार्थम् । कानिष्ठाङ्गुल्योरायामः (६).

[चात्वालमानम् प्रादाक्षिण्योक्तिफलं च]

(भा) आश्रः—खनित्रम् । चात्वाळोऽपि शम्यामात्रः । प्रदक्षिणवचनं च यथा स्पयेन लिखितं तथा माम्दिति । तूष्णीं-वाग्यतः । वितस्तिः— मध्यमाङ्करुया युक्तः प्रसारितोऽङ्गुष्ठः तिस्रो वितस्तयो यस्य परिमाणं स त्रिवितस्तः ।

[उत्तरवेद्यर्थत्वोक्तिभावः]

उत्तरवेद्यां निवपतीति सिद्धे तदर्थत्वे उत्तरवेद्यर्थानिति वचनात् चात्वाळ उत्तरवेदिपयुक्त इति दर्शयति । अतस्सौमिके वैश्वदेवे न चात्वाळः । वरुणप्रघासेषु महाहविषि च कियते चात्वाळः उत्तरवेद्यर्थत्वात् ।

[चात्वालमानलाभः अपिराब्दलभ्यार्थपक्षश्च]

(वृ) अभ्रि: ख-मात्रः --शन्यया परिमित्येति वचनात् परिमाणान्त-रानुपदेशाच । चात्वालोऽपि शन्यामात्र इत्यपिशब्दश्रवणादुत्तरवेदि-परिमाणतुल्यश्चात्वाल इति केचित् ।

[प्रदक्षिणपदलभ्यार्थे हेतुः]

प्रदक्षि-ग्यतः-- मत्रस्याभावात्।

वितस्तः-त्रिवितस्तः-चात्वालः।

[सिद्धे तदर्थत्वे इत्येतदर्थे हेतुः]

उत्तरवे-नचात्वालः-नोत्तरवेदिमुपवपतीति निषेधात्।

(सू) सिंहीरसीत्युत्तरवेद्यां निवपति ॥ ३ ॥ ३ ॥

॥ १५३८॥

ैएतेनैव यो द्वितीयस्यामितिद्वितीयं यस्तृती-यस्यामिति तृतीयम्।। ४॥ ४॥ १५४०॥

मन्त्रप्राप्तथभावात्-छ. <sup>2</sup> विदेशितिमन्त्रेण यो दितीयस्यां इत्यवं विकृतेन दितीय हरित । एवं तृतीयम् (ह).

(सृ) तूष्णीं वतुर्थं हृत्वा उरुप्रथस्वोरु ते यज्ञपतिः प्रथतामिति प्रथियत्वा ध्रुवासीतिश्चम्यया संहृत्य देवेभ्यः कल्पस्वेत्यभिमन्त्रच देवेभ्यः कल्पस्वेत्यभिमन्त्रच देवेभ्यः द्युन्धस्वेत्यक्षिमन्त्रच देवेभ्यः देवेभ्यः द्युन्धस्वेति सिकताभिरवकीर्य प्रोक्षणीश्चेषग्चत्तरत उत्तरवेद्य निनीयापो रिग्नं निर्वहतेति स्पयेनोदीचीमेकस्पयां निस्सार्य विभ्राद्युन्धित्वतु सोम्यं मध्वायुर्दध्यज्ञपतावविद्युत्तम् । वातज्ञ्तो यो अभिरक्षाति त्मना प्रजाः पिपतिं बहुधा विराजतीत्युत्तरवेद्या अन्तान् कल्पयीत ॥ ॥ ५॥ ५॥ १५४१॥

[संहननपदार्थः उपिकरणद्रव्यस्, निनयनकर्म निस्सारणक्रमः अन्तरचनादि च]

(भा) शम्यया संहननं दढीकरणम् । उपिशंकरणं वास्त्रकािमः । अवी-क्षणशेषमपि प्रोक्षणीशेषम् । एकस्प्या रेखा तथा निस्सार्यते यथी-दगाच्छत्युदकम् । अन्तान् रचयित यथा समा भवन्ति । नािभरिव मध्ये क्रियते चात्वारूपांसुभिरुत्तरवेद्यङ्गत्वात् ।

[उत्तरवेदेरूध्वमानम्]

(वृ) शम्यया-रणम्--जर्ध्वप्रमाणमुत्तरवेदेर्जानुदन्नादिखातपांसुपरि-माणमेव ।

[प्रोक्षणीराषपदेनावीक्षणराषपरिम्रहोपपत्तिः] अवोक्षण—श्रषम्—अद्भिरवीक्ष्यति विहितावीक्षणराषनिनयने प्रोक्षणीशेषमिति निर्देशोऽवोक्षणेऽपि प्रकर्षेणोक्षणात् ।

मनतुर्थे सर्वान् पांसुन् हर्रात । तैरेवोत्तरविदसमुच्छ्रयो व्याख्यातः । संहल्य-छोष्टानि विमृद्य । प्रोक्षणीशेषम्—अवेश्वणशेषम् । उत्तरवेद्या इति षष्ठ्यर्थे चतुर्थी । स्पयकृतैकरेखा—एकस्प्या । तां निस्सार्थ तयोदकं गमयित्वा अन्तान् कल्पयति—मृत्तीर्यद्रेढयति । यथा न विशीर्थेरन् (रु).

### 

अथास्या मध्ये प्रादेशमात्रीं गोपदमात्रीं अश्व-श्वफमात्रीं वा <sup>2</sup> उत्तरनाभिं चतुस्स्रक्तिं कृत्वा चतुिश्वखण्डे युवती कनीने घृतप्रतीके स्रुवनस्य मध्ये । तयोर्देवा अधिसंवसन्त उत्तमे नाक इहं मादयन्तामित्युमे अभिमन्त्रच इन्द्रघोषस्त्वा वसुभिः पुरस्तात्पात्वित्येतैर्यथालिङ्गसुत्तरवेदिं प्रोक्षति ॥ १ ॥ ७ ॥ १५४३ ॥

[अथ राब्दफलं प्रोक्षणे विशेषः]

(भा) अथशब्दोऽर्थकृत्यप्रतिषेषा अर्थः । चतुस्त्रक्तिः — चतुष्कोणः इन्द्रघोषादिभिः प्रोक्षणमनुपरिकामता नैकस्थेन । दिग्भ्य एवैनां प्रोक्ष-तीति छिङ्गात् ।

[मनोजवः पदार्थः]

<sup>4</sup>मनोजवाः—प्रधानः ; अता न पित्र्यम् ।

[प्रोक्षण भाष्योक्तविशेषोपपात्तः]

(वृ) प्रोक्षण-लिङ्गात्—दिग्भ्य इत्यपादाननिर्देशात् प्रतिदिशमाग-ताभिरद्भिः प्रोक्षणम् । अतः प्रतिदशमनुकम्य प्रोक्षणम् ।

[पिज्यनिषेधे मानम्]

मनो-त्रचम्-पितृभिरिति सहभावमात्रनिर्देशात । (सू) प्रोक्षणीशेषं दक्षिणत उत्तरवेद्यै निनयेत् शुचा

1 तूर्णी वा कल्पयित्वा मन्त्रेण संमुशति (रु). 2 नाभिरिय मध्ये भवति । उत्तरनाभि चतुरस्राक्षि--चतुरस्रोणम् । यथालिङ्गं -- यहिमन् मन्त्रे यस्या दिशो लिङ्गं तेन तं दिग्भागं प्रोक्षात (रु). 3र्थः सर्वत्रे-इ. छ. 4 मनाजवास्त्वा--अतानिष ध्यम्-क. मनोजवाः-प्रयानभूतः-ग. त्वाऽर्पयामीति द्वेष्यं मनसा <sup>1</sup>ध्यायेत् ॥२॥ ॥८॥१५४४॥

[द्वेष्यध्यानाकारः]

(भा) पाप्मित्रयामन्त्रणेन ध्यानं द्वेष्यस्य ।

[ध्यानावसरः]

- (**वृ) पाप्म-ष्यस्य**---शुचा त्वाऽर्पयामीत्यत्र ।
- (स्) पूर्ववदेकस्पयां दक्षिणतो निस्सार्य जुद्धां पश्च-गृहीतं गृहीत्वा सर्वत्र <sup>2</sup> हिरण्यमुपास्यन्नक्ष्णयो-त्तरवेदिमुत्तरनाभिं वा व्याघारयति ॥ ३ ॥ ९ ॥ ॥ १५४५ ॥

[निस्सारणे मन्त्रदिशी जुहूविधिहेतुश्च]

(भा) आपो रिप्रमिति निस्सारणं दक्षिणतः । आहवनीयप्रदाने जुहूर नियमादुत्तरवेद्यां <sup>3</sup>होम इत्यतो जुहूर्विधीयते । उपासनं—क्षेपो हिरण्यस्य । अक्ष्णया—अनृजुः । कोणव्याघारणं—दीर्घघारता ।

### [परिभाषयाजुहूलाभायोगः]

- (वृ) जुहूर्विधीयते जुहोतीति चोद्यमाने इति परिभाषायामाहवः नीयाध्वर्युजुह्वादीनां परस्परिनयमादत्राहवनीयहोमत्वाभावाज्जुहूविधानः मिति ।
- (स्र) दक्षिण⁴मंसमुत्तरां श्रोणिं दक्षिणामुत्तरमंसं मध्य-मिति सिंहीरित्येतैः प्रतिमन्त्रम् ॥ ४॥ १०॥ ॥ १५४६॥

<sup>1</sup> शचा त्वाऽपयामीति देष्यध्यानाकारः निनयनं तु पूर्ववत् तूष्णीमेव लिङ्गान नुगुण्यात् (क). 2 यथाऽऽज्यं हिरण्ये पतेत्तथा तद्यतो नयन् कोणदिशः प्रति दीर्घा धारां करोति (क). 3 हृयत इ-क. ङ. 4 एवं कमिकान् दक्षिणांसादीन् सिंदीरसीत्येतैः प्रतिमन्त्रं व्याधारयति (क).

### [अंसश्रोणिपदार्थः]

- (भा) अंसः---पूर्वदक्षिणः कोणः पूर्वौत्तरश्च । श्रोणी-उत्तरापरः कोणः दक्षिणापरश्च ।
- (स्) भृतेभ्यस्त्वेति स्रुचग्रुद्रुद्ध<sup>1</sup> पौतुद्रवैः परिधिभिः उत्तरवेदिं परिदधाति । विश्वायुरसीति मध्यमं ध्रुवश्चिदसीति दक्षिणमच्युतिधदसीत्युत्तरम् ॥ ॥ ५ ॥ ११ ॥ १५४७ ॥

[पौतुद्रवपदार्थः]

- (भा) पौतुद्रवाः-देवदारुमयाः ; केषाश्चिदौदुम्बराः ।
- (स्) <sup>2</sup> परिधिसंधिना सर्वाहुतीर्जुहोति ॥ ६ ॥ ॥ १२ ॥ १८४८ ॥

पञ्चमी खण्डिका

- (भा) दक्षिणेन परिधिसंधिना या दक्षिण<sup>3</sup>ता ह्यन्ते उत्तरेणोत्तराः।
- (वृ) उत्त-रा—उत्तरेण परिविसन्धिना उत्तरा आहुतयः।
- (सू) अग्रेभेस्मासीत्युत्तरवेद्यां <sup>4</sup> संभारात्रिवपित गुम्गुल सुगन्धितेजनं श्वेतामूर्णास्तुकां पेत्वस्या-न्तराशृङ्गीयां लूनस्यालूनपूर्वस्य वा ॥ १ ॥ ॥ १३ ॥ १५४९ ॥

[सुगन्धितेजनादिपदार्थः स्तुकायां विदेषश्च]

(भा) सुगन्धितेजनम्—सुगान्धतृणम् । ऊर्णास्तुका ऊर्णास्तम्बः ।

<sup>1</sup> पूतुद्वः देवदारः (रु). 2 परिधिसन्धिना प्रथय जुहोति । कन १ दक्षिणेन दक्षिणा आहुतीरुत्तरेणोत्तरा इति विवेकः (रु). 3 णेन—इ. 4 सर्वधम्भारानेकी-कृत्य निवपति । पुरीषमसीत्यन्तो मन्त्रः । अग्नेः पुरीषमसीत्याह अभेक्षेततपुरीषं यत्सम्भाराः इति लिङ्गात् । अग्नेभेस्मासीति सिकतानिवपतीत्यत्रापि तथा दर्शनाच । सुगन्धितेजनस्तृणविशेषः, यस्सुगन्धितेजनश्च जाठराग्नेभवति । ऊर्णास्तुका-लोमकलापः सा तु पेत्वस्य शङ्कान्तरोद्धवा भवति । पेत्वो श्वष्टिणः । वृष्णे:स्तुका इत्येव कात्यायनः ; सूत्रस्य —ह्नलोग्नः ; तद्भावेत्वलूनस्या (रु).

पेत्वः-<sup>1</sup>विगतपुंस्त्वो मेषः । तस्य शृङ्गयोरन्तरा भवा अन्तराशृङ्गीयाः । अर्धेळनस्य नेष्यते ।

#### [स्नम्बशब्दार्थः]

ऊर्णास्तम्बः - ऊर्णाख्यलोमसमूहः । (ৰূ)

[स्तुकायां भाष्योक्तविवरणम्, संभारनिधाने मानं च] द्धनस्याद्धनपूर्वस्य वेति स्तम्बस्यैकदेशो द्धनः अन्यो न द्धन इति न भवति। कृत्स्नं छनपूर्वमिदानीं वा छ्यते कृत्स्नम् । सम्भारिनधानम् । तस्यैष स्वो लोको यदुत्तरवेदिनीभिरिति अग्निदेशत्व-वचनात् ।

व्याघारणप्रभृति संभारनिवपनान्तम्रत्तरवेद्या-(स) म्रपर्यग्री वधार्यमाण एके समामनान्ति ॥ २ ॥ ॥ १४॥ १५५०॥

[व्याघारणादौ कर्ता]

(भा) अन्येन धार्यमाणेऽमौ अध्वर्युः करोति ।

[अध्वयोः कर्तत्वलाभः]

- अन्येन-करोति उपर्यमौ धार्यमाण इत्यस्मिन् पक्षे व्याधा-रणादीनामध्वयुकर्तृकत्वात् ॥
- प्रोक्षान्तां कृत्वा उदुम्बरशाखाभिः (स्) शाखाभिर्वां प्रच्छाद्य वसति <sup>3</sup> यद्यसद्यस्कालः पञ्चर्भवति ॥ ३॥ १५॥ १५५१॥

¹ पुंस्की ? मेषः-क. ख. ग. घ. च. ज. ² औत्तरवेदिकोऽग्नरुपर्युत्तरवेदे• रन्थेन थार्यते । ततो जुह्वां पत्रगृहीर्तामत्यायध्वर्युः (ह). <sup>3</sup> यद्यसद्यस्काल<sup>ं</sup> इत्यनु-वादः । द्वयहकालस्यापि विधिरनुमीयते । वाधायनश्राह इष्टिपञ्जवन्धाः सोपवसथाः सद्ये। यज्ञा वेति । तदा तु दक्षिणतो निस्सारणान्तामुत्तरंवदि कृत्वा प्रच्छाद्य विरमिति व्याघारणान्युत्तरेखुरेव कियन्ते (रु).

[शाखाभिः प्रच्छादनकालः उपदेशपक्षश्च] (भा) द्वितीये प्रोक्षणे निस्सारणान्ते कृते औदुम्बरशाखाभिः प्रच्छादनम् । अनन्तरं हुत्वाऽभिहोत्रमित्युपदेशः ।

[पर्वयोगभेदादनुष्ठानाविशेषः पक्षान्तरम् अतिदेशश्च]

यदा रात्रावपराह वा पर्व तदा तिसनेवाहनीज्या सद्यः पूर्वे-द्युर्वा प्रोक्षणान्तं कृत्वा पश्चात्पर्वणोऽग्रयन्वाधानं करोति पशौ वृत्ते। <sup>1</sup> यदा पूर्वोह्वे <sup>2</sup> पर्वकालः तत्र कृत्वा पर्व सद्यस्काल एव पशुः। उपदेशः कृत्वैव <sup>3</sup>पर्वपशुः सद्यो द्वयहो वेति। विकृतीनामेष विधिरन्यासामि।

[प्रच्छाद्नकालिधवरणम् ]

(श्व) द्वितीये-पदेशः---प्रच्छाद्य वसतीति प्रच्छादनवासयोरानन्त-र्यात् रात्रो होमोत्तरकालं प्रच्छादनशयनादि ।

[पर्वयोगभेदप्रयुक्तानुष्ठानभेदस्य सहेतुकं विवरणस्]

यदारात्रौ-पश्चीवृत्ते-अस्यार्थः—पर्वणि प्रकृतिविकृत्योस्सिनि-पाते कमो विधीयते । इष्टिपशूनामितदेशासिद्धत्वात्पर्वकारुस्य । काम्यैः पशुमिरमावास्यायामिति विधानाच । सन्धिमद्होरात्रे विकृतीनामिज्या पौर्णमास्यमावास्याशब्दवाच्यपर्वसन्धिसिन्निकर्पार्थं प्रकृतेश्च द्वग्रहकारुत्वा-द्वात्रावपराह्वे वा सन्धिपक्षे प्रकृतिं कृत्वा पश्चात् ; न तु प्रकृतिं प्रकम्य मध्ये विकृतिः ; यस्य यज्ञे प्रतत इति निषधात् । विकृतेस्तु द्यहकारुत्व-पक्षे चतुर्वस्यामुप्रकमः॥

यदातुपू-एवपशुः -- सन्धिमदहोरात्रे विक्वतिप्रयोगो यथा स्या-दित्येवमर्थम् । विक्वतेः पूर्वं प्रयोगो यथा स्यादित्यवमर्थम् ।

विकृतेः पूर्वप्रयोगे तिथिद्वयसंबन्धः प्रकृतेने भवेत्। एतस्पर्व सद्यस्कालः पशुभवती<sup>4</sup>ति सूचितम्।

 $<sup>^1</sup>$  र्वाहे – छ.  $^2$  दातुपू – घ $^3$  पर्वपश्चस्तरा एव कर्तव्यः – घ $^4$ तीतिस $^2$ णसू – ख $^4$ ा. छ.

उपदे-होवेति--पूर्वाह्न संधिपक्षे 'ऽपि प्रकृतिं कृत्वा विकृति-स्सची द्वचहो वा इति भरद्वाजमतात्। विकृती-मपि--प्रकृतिसन्निपाते।

आहवनीये 2 प्रणयनीयमिध्ममादीप्य सिकता-(सू ) भिरुपयम्य अग्रये प्रणीयमानायानुत्रूहीति प्रणी-यमानायानुब्रूहीति वा ।। ४ ॥१६ ॥ १५५२ ॥

[प्रणयनीयेध्मनियम मतिभेदः]

(भा) इध्मस्य न संख्या नापि वृक्षनियमः प्रणयनीयस्य । वृक्ष-नियम <sup>3</sup> इत्युपदेशः । अग्नेरघस्ताद्धारणमुपयमनम् ।

#### [इध्मसंख्यानियमविरहोपपत्तिः]

इध्मस्य-नीयस्य-अयमभिप्रायः-प्रणयनीयमिध्ममादी-प्येतीध्मशब्दश्रवणाद्दर्शपूर्णमासेध्मवृक्षसंख्याप्राप्तिशङ्कायामुच्यते कृतकायस्वान तद्धमा इति।

#### [उपदेशपक्षाशयः]

वृक्षनि-देशः-इध्मशब्दात्तद्धर्मप्राप्तः । सल्यायास्त्वाघार-समिदादिभेदेन विनियोगिवशेषादिह तदभावात् संख्यानिवृत्तिः । वृक्ष-नियमस्तु संभवादविरोधाच भवत्येवेति । अस्मिन् पक्षे अग्निषु महत इध्मानादघातीत्यत्रापि वृक्षनियमः। प्रणयनीयमाश्वत्थमिध्ममादीपयतीत्य-त्रापि संस्थाया विरोधात् बृक्षस्य च कण्ठोक्तत्वात् परिमाणा<sup>ः</sup> नियमः।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> क्षेत्र. <sup>2</sup> प्रणीयमानिमध्ममादीप्य प्रणयनार्थक्षिन्धनं ज्वलिय्वा । सिकताभिन रुपयम्येति-यस्मिन् पात्रेऽग्निरुद्धरिष्यते तस्याधस्तादुपयमनानुगुणाः सिकताः कल्पयित्वे त्यर्थः । दीप्तस्यानुद्यतस्योपयमनासंभवादुत्तरत्रोद्यमनवयनाञ्च । व्यक्तोक्तं चेतदग्रवाधये थथा प्रणयनीयमिध्ममादीपयति सिकताश्चोपयमनीरुपकल्पयते तमुग्रन्छतीति-(र). <sup>3</sup> मउपदेशः-स्व. ग. ङ.

[इध्ममन्त्रस्य नातिदेशः]

ननु इध्मशब्देन इध्ममन्नातिदेशः ? नैतत् ; शुल्बे इध्मं संभर-तीति संभरणे विनियोगान्मन्त्रस्य ; अत्र चार्थलेपात् संभरणनिवृत्तेः । न हिं संभरणार्थतया पूर्वमुपादाय निधानम्।

<sup>1</sup> उद्यम्याग्निमाहवनीय उद्यतहोमं जुहोति यत्ते (सू ) पावक चक्रमा कचिदागः पूर्वो यत्सन्नपरो भवासि। घृतेन त्वं तन्वं वर्धयस्व मा मा हिंसीरधिगतं पुरस्तात्स्वाहेति ॥ ५ ॥ १७ ॥ १५५३ ॥

[उद्यमनप्रकारः तत्र पक्षान्तरं उद्यतद्दोमेऽग्निश्च]

(भा) प्रैषमुक्ताऽऽहवनीयात् ज्वलन्तिमध्ममुद्रुह्णाति तदुद्यमनम्। केचिद्गृहीत्वाऽऽहवनीयात् सिकतासु स्थापयित्वा प्रेषमुक्ता उद्यमन-मुत्क्षेपणं कुर्वन्ति तस्याग्नेः। यस्माद्गृहीतोऽग्निः तस्मिन्नुचतहोमः।

[उद्यतहोमाग्नौ प्रमाणम् आहवनीयग्रहणफलं च]

(वृ) यस्माहु-तहोम:-- पूर्वो यत्सन्नपरो भवासी<sup>2</sup>ति अपरमुते आयत-नगतेऽम्रो होमः । आहवनीयम्रहणमुद्भृतामिनिवृत्त्यर्थम् । इदानीमस्याह-वनीयस्वाभावादतिमुंक्तिहोमान्ते एष पशुबन्धस्याहवनीय इति वक्ष्य-माणकारुं<sup>8</sup>ऽस्याहृवनीयत्वात् ।

प्रथमायां त्रिरनूक्तायाग्रुपय <sup>4</sup>मनीभेरुपयम्य (सू) हरति ॥ ६ ॥ १८ ॥ १५५४ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> उद्यम्थाप्रिं आदीप्तमिष्ममाहवनीयादुद्धृत्येखर्थः । केचित्तु अनन्तरोक्तेनादी-पनेने।द्धरंण लक्षयिन्वे।बम्येति तस्यैवोन्नरक्षपणमात्रमुक्तमित्याचक्षते ; तदयुक्तम् ; मुख्यार्थोपपत्तौ जवन्यवृत्त्याश्रयणायोगात् उद्यतहे।मसमाख्यानाच । तस्य बाहव-नीयादौत्तरवेदिकोद्धरणं निमित्तम् नतृत्क्षेपणं पूर्वो यत्सन्नपरा भवासीति लिङ्गात् । तस्माराधे।क एव सूत्रार्थः (रु). 2 सीतिलिङ्गात् अविहत आहवनीयगतेऽमी होमः। <sup>8</sup> कालेऽप्या-ख. ग. 4 उपयमनीभिः सिकताभिरुवतमस्मि (रु). घ.

### [सूत्रेऽनुक्तावधारणांशपूरणम्]

- (मा) उपयम्यैव हरति न ता अपनयत्यमेः।
- (वृ) उपय-त्यग्ने:-सिकताभिरुपयम्येत्युपयमने सिद्धेऽपि उपयमनी-[सिकतानपनयनसिद्धिः]

ामरुपयम्य हरतीति पुनर्विघानात् उपयमनप्रभृत्यनपन्यनं सिकतानाम् ।

(स्) ऊर्णावन्तं प्रथमस्तीद् योनिमिति होतुरभिज्ञायाग्ने बाधस्व विमुधो नुदस्वापामीवा अपरक्षांसि सेध । अस्मात्समुद्राद्रृहतो दिवो नोऽपां भूमानमुपनस्सु-जेह । यज्ञ प्रतितिष्ठ सुमतौ सुशेवा आत्वा वस्रनि पुरुधा विश्चनतु । दीर्घमायुर्यजमानाय कृण्व-न्नथामृतेन जरितारमङ्घीह यज्ञः प्रत्यष्ठादिति संभारेषु प्रतिष्ठाप्य ॥ ७॥ १९॥ १५५५ ॥

षष्टी खण्डिका

#### [अभिज्ञानकर्म]

- (भा) अभिज्ञाय ज्ञात्वा एतं शब्दमुक्तं होत्रा I
- (स्) अग्रेः पुरीषमसीत्युत्तरत उपयमनीर्न्युप्य मनुष्वत्त्वा निधीमहि मनुष्वत्सिमिधीमहि । अग्ने मनुष्वदङ्गिरो देवान् देवायते यजेत्युपसिमध्य द्वादश्रगृहीतेन स्रुचं पूरियत्वा सप्त ते अग्ने सिमधस्सम जिह्वा इति समवत्या पूर्णोहुतिं जुहोति ॥ १ ॥ २०॥ १५५६ ॥

[सप्तवतीपद्रयोजनम्]

(भा) सप्तवत्येति ज्ञानार्थम्।

[सप्तवतीपदप्रयोजनोपपत्तिः]

(वृ) सप्त-श्रेम्— 1 सप्त ते अमे 2 इति पूर्णाहुतिमिति विनियोगादेव 1 उपसमिन्धनं-बलवत्करणम्। 2 इति जुहोतीखेतावता सिद्धे सप्तवत्येतिज्ञा-धः सप्तवत्त्वे सिद्धे सप्तवत्येति पुनर्वचनं सप्तवतीति ज्ञानार्थम्। यत्र पूर्णाहुतिस्तत्र द्वादशग्रहणम्। द्वादशगृहीतेन सुचं पूरियत्वा सप्त ते अमे सिमधस्सप्त जिह्वा इति सप्तवत्या जुहोतीत्येतावतैव सिद्धे पुनः पूर्णाहुतिमिति वचनात्॥

(स्) अग्निर्वायुरादित्यो विष्णु<sup>1</sup>र्यज्ञं नयतु प्रजानन् मैनं यज्ञहनो विदन् देवेम्यो यज्ञं प्रबृतात् प्रप्रयज्ञपतिं तिर स्वाहेति <sup>चत</sup>स्रोऽतिस्रुक्तीर्जु-होति ॥ २ ॥ २१ ॥ १५५०॥

[सूत्रेऽनुषञ्जनीयं पदम्]

(भा) अमियज्ञमित्यनुषङ्गः।

(वृ) अग्नि<del>क्तः देवताशब्देभ्यः परस्ताद्यज्ञं नयतु प्रजानानित्य-</del> नुषक्तः । अतिमुक्तीरितिज्ञानार्थम् ।

(सू) <sup>2</sup>एष पञ्चबन्धस्याहवनीयो यतः प्रणयति स गाईपत्यः ॥ ३]॥ २२ ॥ १५५८ ॥

[अस्याहवनीयस्यापेक्षिकं तत्त्वम् ]

(भा) पशुबन्धस्यैवाहवनीयः । यास्तु प्रायश्चित्तेष्टयो हिरण्य-<sup>8</sup> नाशादौ तासामाहवनीयो न भवति । परिसमाप्ते ता भवन्ति न मध्ये

[उपदशन्यायपक्षौ पशुबन्धात्परं अग्नरसमारोहश्च] इत्युपदेशः । <sup>4</sup> दोषादनन्तरं मध्येऽपि भवन्तीति <sup>5</sup> न्यायः । पशुबन्ध-महणात् वृत्ते पशुबन्धे न समारोप्यत औत्तरवेदिकः ॥

[पशुवन्धं प्रत्येवाहवनीयत्वोक्तग्रुपपत्तिः]

(वृ) पशुबन्ध-पदेशः--अस्यार्थः ; एष आहवनीय इत्येतावत्युक्तेऽपि

 $<sup>^1</sup>$  यज्ञं नयत्वित्यादेरनुषङ्गस्सर्वत्र (६).  $^2$  अतः परिस्मिनेवाहवनीयकर्माणि कियन्ते । तद्योनौ स्वाहवनीये गार्हपत्यकर्माणि । (६).  $^3$  शाद्याः – क. ख. ग. ङ. **छ. ज.**  $^4$  पानन्तरम् – छ.  $^5$  प्रायः ? छ.

प्रकरणात्पश्चर्यत्वे सिद्धे पशुबन्धग्रहणात्पश्चर्य एवायमाहवनीयः । अतस्तदनङ्गम्तहिरण्यनाराष्ट्रघादीनामयमाहवनीयो न भवति। 1 तास्तु समाप्ते पशुबन्धे पृथक्प्रणीय कर्तव्याः । मध्ये निमित्तोपजननेऽपि स्वार्थ आहवनीयाभावात् ।

### [उपदेशपक्षस्य प्रथमोक्तवाशयः]

सर्वत्रोपदेशपक्षः परस्तान्न्यायपक्षस्य भवति अत्र तु पुरस्ता-दुपदेशमतोपन्यासः तस्या <sup>2</sup> भासत्वं ज्ञापयितुम् । तथाहि ;—न हिरण्यनारेष्ट्या निषेघात्पञ्जबन्धग्रहणम<sup>3</sup>र्थवद्भवति । विवा 

### [न्यायपक्षाभिप्रायः]

दोषाद-न्याय:-अयमभिप्रायः-अनन्तरं दोषात्कर्तव्या-नीति निमित्तानन्तरमेवाधिकारसम्भवात्तदानीमेव कर्तव्यानीति <sup>5</sup> समापनेन परतन्त्रपसाङ्गि<sup>8</sup>ताभावात्।

### [अग्नरसमारोपेऽवसरः]

पशु—दिकः— पशुबन्धग्रहणं समाप्ते पशुबन्धे पुनर्गृहाभिगमने औत्तरवेदिकस्य न समारोहणामित्येवमर्थम् ।

#### <sup>7</sup> प्रणीते चेदग्रिहोत्रकाले एतास्मि**ने**वाग्निहोत्रं (祖) जुहोति ॥ ४॥ २३॥ १५५९॥

 $<sup>^{1}</sup>$ तासु $^{2}$  घ्र.  $^{2}$  स्याभ्यास.-घ छ.  $^{3}$ णमनर्थ,-स्त्र. 1. वासिद्धे $^{2}$ ख. ग.  $^4$  समानेन.-ग.  $^{-}$ समासेन-ग.  $^5$  सङ्गालाभात्-स्व. ग. सङ्गलाभावात् $^{rac{9}{4}}$ <sup>6</sup> एष वज्जुबन्धस्याहवनीय इति वचनान्मानिवृत्तमस्मित्रप्रिहोत्रमित्यारम्भः नौत्तरेवेदिकेऽग्रिहोत्रं विद्यत इति कल्पान्तरकारमतिनरासार्थं च । <sup>7</sup> प्रणीतं सत्यौत्तर-वेदिके यद्यग्निहोत्रं प्राप्तकालं स्थात्तंदतस्मिन् आंत्तरवेदिक एव जुहुयात् । श्रपयेच्छाला-मखीये यत: प्रणयति स गाईपत्य इत्यत्र।त एव न्यायात् (रू).

[प्राप्तकालाग्निहोत्रहोमविशेषेऽग्निः हविश्रपणेऽग्नौ मितभेदश्च]
(मा) एतस्मिन्नेव प्रणीत औत्तरवेदिकेऽग्निहोत्रहोमः । आहवनीयद्वित्वाभावात् । श्रपणं चाग्निहोत्रस्य शालाग्रुखीये न क्रियते । सत्यपि
गार्हपत्यद्वित्वे प्राजहितस्य विद्यमानत्वात् । उपदेशश्लालागुखीयो
गार्हपत्यार्थं इति । केचित्तु शालागुखीयमेवाहवनीयार्थे कुर्वन्ति ।
प्राजहितं च गार्हपत्यार्थे । पशुबन्धस्यैतावग्नी नाग्निहोत्रस्येति ।

[औत्तरवेदिके प्रणीताग्नाववाग्निहोत्रहोमहेतुः] (वृ) एतस्मि-होमः—तस्य स्वकाल एव कर्तव्यत्वात् । [आहवनीये होमायोगहेतुः]

आहव-द्यमानत्वात् — तस्याभिहोत्रश्रपणसाधनतया पूर्व-क्लप्तत्वात् ।

[गार्हपत्यद्वित्वोपपत्तिः]

यतः प्रणयति स गार्हपत्य इति पश्चर्थतया गार्हपत्यांशसंक्रमण-विधानम् ।

[उपदेशपक्षाशयः]

उपदे-र्थ इति यतः प्रणयति सं गार्हपत्य इत्यविशेष-श्रवणात् पश्चर्थाग्नि प्रसिद्धत्वाद श्रीहोत्रस्य एतिसम्नेवाग्निहोत्रं जुहुयादिति अग्निहोत्रस्थानापन्नस्य दीक्षितव्रतस्य गार्हपत्ये श्रपणविधानाच गार्हपत्ये दीक्षितस्य वृतं श्रपयतीति ।

[केचित्त्वित्युक्तपक्षाशयः]

केचित्-त्यार्थे-- पूर्वकलप्तयोरेव विद्यमानत्वात् । किञ्च:--

पशुबन्धस्यैतावग्नी---शालामुखीयौत्तरवेदिकौ ।

[अत्र अग्निहोत्रविधिफलम् ] नाग्निहोत्रस्य---तत्र प्राप्तवर्थमतिसन्नेवाग्निहोत्रं जुहुयादिति

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> प्रास**्खः ग.** <sup>2</sup> दाहवनीयस्य — छः

[स्त्रे भाष्ये चैतस्मिन्नित्यस्यार्थविशेषः तत्फलं च] एतस्मिन्नेव पश्चर्थ एवापश्चर्थेऽपीति अतो न प्राप्तवाघः दार्शपौर्ण-

[अग्निहोत्रहोमोत्र न वक्तव्य इति शङ्का परिहारः] मासिकेऽमौ अग्निहोत्रस्य दृष्टत्वात् न पाप्तिर्वक्तव्येति चेन्न ; न स्वकल्पते यदुत्तरवेद्यामग्निहोत्रं जुहुयादिति निवेद्यात् प्राप्तिवक्तव्येव ।

(स्) <sup>1</sup>एवमन्यत्र विप्रकान्ते तन्त्रे ॥ ५ ॥ २४ ॥ ॥ १५६० ॥

[शाखाहरणकाले मितिभदः] (भा) प्रारब्धे तन्त्रेऽमिहोत्रं हृयते । इष्टिपशुदर्विहोमोखासम्भरणा-दिषु शाखापूर्वगृहीता । इदानीमुपदेशः ।

(स्) इध्माबर्हिराहरति ॥६॥२५॥१५५८॥

बर्हिः <sup>2</sup> प्रस्तरणम् इध्मः पलाश <sup>3</sup> शातनमुपवेषकरणं <sup>4</sup> पवित्रस्य च पशुं हव्यमित्यूहः । नतूपेदेशः । समूहनादिगोमयालेपनान्तं इमौ पर्णमिति शाखापवित्रनिधानम् अमिपरिस्तरणमिति कर्मक्रमः । पुरो-डाशविकारः पशुः । यावदुक्तं सान्नाय्यविका<sup>6</sup>रत्वादित्युपदेशः ।

(सू) त्रयोविंशतिदारुरिष्म आश्वनालः प्रस्तरः प्रस्तर ऐश्वनी विधृती कार्ष्मर्यमयाः परिधयः॥ ॥ ७॥ २६॥ १५६१॥

सप्तमी खण्डिका.

¹ एवसन्यस्मिलपीश्र्यादितन्त्रे विप्रकान्ते—प्रक्रम्यापरिसमाप्ते प्राप्तकालमधिन् होत्र तस्यतस्याहवनीय एव जुहुयात् । भरद्राजस्त्राह—विप्रकान्ते कर्मण्यमिहोत्र-काल आगच्छंत्सस्थाप्य जुहुयादित्यारमरथ्यः काल एव जुहुर्यादित्यालेखन इति (र). ² अथ विहुँराहरणादि प्रतिपद्यते समानमाकुम्भ्यालगात् । तत्र वेदो वेदिश्च प्रागेव कृतो । शाखापवित्रानुमन्त्रणे तु पशुं हव्यमित्यूहः तथास्येमौ पर्णं चेति । निधानं प्रकृतावेव व्याख्यातम् . ³ प्रशातन—ङ. छ. ⁴ पृवित्र निधान—ग. ङ शाखापवित्रान—घ. ⁵ रमित्य—ख. ग. ६ रत्विमत्यु—क. ङ. घ.

आश्ववारुः काशमयः । ऐक्षवी—इक्षुपर्णी । काश्मर्य-रश्रीपर्णी ।

> इति आपस्तम्बर्श्नातसूत्रेषु धूर्तस्वामिभाष्ये सप्तमे प्रश्ने द्वितीयः पटलः

[पूर्वगृहीताशाखितिपक्षे हेतः]

(**ब्र**) प्रारच्धे-गृहीता — अन्वाधानकार्यकरत्वादिष्टेः तदनन्तरं शाखाहरणं व्रतीपायनं च ।

[इदानीं शाखाहरणमिति पक्षाशयः]

इदानीम्पदेश: - अन्वाधानादृध्वं बहिषः पुरस्ताच्छाखा-हरणकालः । तत्रान्वाघानप्रत्याम्नायष्ट्यनन्तरं यूपकर्मोपदेशात् बर्हिषः पुरस्ताच्छाखाहरणं युक्तमिति ।

[विवक्षितपवित्रासिद्धिः]

पवित्रस्य च---करणम् । त्रिवृद्दर्भमयमित्यस्य ।

[ऊहस्थलं पक्षान्तरं च]

पशुं-त्यूह:--त्रिवृत्पलाशइत्यस्मिन् याजमाने ; न तूपदेशः । पक्रतौ दभ्नोऽहिबद्यात् पयो हव्यामिति पयोग्रहणस्यापि विवक्षितत्वात् । [पशोःपुरोडाशविकारत्वे हेतुः]

पुरो-पशुः-कठिनत्वात् ।

यावदु-देश:--कुम्भी शाखापवित्रम् यस्त आत्मेत्यादि चेत्युपदेशः । अन्यत्रैन्द्रामविकारः ।

[आश्ववालपदार्थे उपदेशपक्षः]

अश्व-य:--येन समृहनं क्रियते स इत्युपदेशः ।

इति श्रीरामाभिचिता कृतायां धूर्तस्वामिभाष्यवृत्तौ सप्तमे हिनीयः पटलः.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ऐक्षवी—इञ्जञाने इति भरद्वाजः (ह).

## (सू) अग्रीन् परिस्तीर्य पाणिप्रक्षालानादि कम प्रीतिपद्यते ॥ १ ॥ १ ॥ १५६१ ॥

(भा) परिस्तरणमिहोपदेशेन॥

[परिस्तरणे व्यवस्थादि ; इहेत्यस्य सावधारणत्वं च]

परि-शेन--- द्यहकारुत्वेऽपि न सायं परिषेचनम्। इहैवोप-<sup>1</sup>देशात् ॥

(सू) <sup>2</sup>यथार्थं पात्राणि प्रयुनक्ति ॥२॥२॥१५६२॥

[पात्रसादनस्याभ्यनुज्ञा तत्र मतिभेदश्च]

(भा) यथार्थं पात्राणीति यत्रोच्यते तत्रार्थरुक्षणान्यन्यान्य<sup>3</sup>वि साद्यन्त इति केचित्। यैः पात्रैरर्थः तान्यासाद्यन्ते न दृषदादीन्याहननार्धम्। दशत्वपूरणार्थं वा ॥

[यैः पात्रेरित्याद्यक्तस्यस्वपक्षत्वम्]

#### इति केचित्—स्वपक्षस्तु-(ৰু)

[आसादनोपाधिः]

यै: पा-र्थं वा--यैर्येः पात्रैरर्थस्तानितान्यासाद्यन्ते न हव-दुपलादीन्याहननार्थमिति संस्कारार्थं वा। यथार्थमिति दृष्टकार्याणां प्रयोगो नाद्दष्टार्थानामिति। तेषां प्रतितन्नं संस्कार इति प्रयोजनवर्ता प्रयुक्तानामेव संस्का<sup>4</sup>रार्थः।

ं [संस्कारार्थत्वफलम् असतिफले तत्तन्निवृत्तिः]

अतः पेषणप्रयुक्तदृष्ठासमाहननं रक्षोहननार्थं न तु तत्प्रयोजकः मिति दृषदादिनिवृत्तिः। अत एव पिष्टे पेषणमन्त्रा इत्यस्मिन् प्रयोगे उद्भललमुसलहषदादिपयोगनिवृत्तिः। तथा दोहनमन्त्रा इत्यत्र दोग्धुर-

¹ देशत्वात् १ ख. ग. ² यथार्थं –यैरर्थः प्राकृतेषु येक्षान्येर।गन्तुभिरित्यर्थः <sup>8</sup> न्यप्यासा-**ख. ग. ङ**. <sup>4</sup> रोऽर्थः-स्व. ग. घ. (₹).

भावात् प्रैषप्रतिवचनानाम् ; छिन्ने छेदनमन्त्रा इत्यत्र बर्हिषि असि-दाद्यभावात् तत्संस्काराणाम् ; यूपे स्थाण्वाहुतेः मार्तिके चोखादौ अश्व-गर्दभादीनामभावात् तत्संस्काराणां अभिधान्यादीनां च निवृत्तिः । तदे-तत्सर्वं भगवता भरद्वाजेनोक्तम् । छिन्ने छेदनमन्त्रा इति ।

[भारद्वाजसूत्रे पदप्रयोजनम्]

छिन्ने मन्त्रा इत्येतावतैव सिद्धे छेदनमन्त्रा इति विशेषणं बर्हिषि विशाखेष्वारम्भणप्रभृति पृथिव्यास्संपृचः पाहीति निधानान्ता एव मन्त्राः प्रयोक्तव्याः नान्य इति । ननु एक एव छेदनमन्त्रः स एव केवलं प्रयुज्यताम् १ न ; छिन्ने इत्येकत्रचेननोपादाय छेदनमन्त्रा इति बहु-वचनेन मन्त्रसंबन्धनात् तदसाधारणानां मन्त्राणां निवृत्तिः । एवमन्यत्र ।

### [संख्यापूरकत्वपक्षः]

दशत्वपूरणार्थं वा—दशापराणि दश पूर्वाणीति वचनाहृष-दादीन्यपि प्रयोज्यानीति ॥

(स्) <sup>1</sup> स्प्यमिश्वहोत्रहवणीं वसाहोमहवनीं द्वितीयां जुहूं पृषदाज्यधानीं द्वितीयामुपभृतं द्वे आज्यस्थाल्यौ हृदयञ्चलमितं कुम्भीं प्रश्चशाखां शाखापिवत्रं कार्फार्यमय्यौ वपाश्रपण्यौ द्विशूलामेकशूलां चौ-दुम्बरं मैत्रावरुणदण्डमास्यद्मं चुबुकदमं वा रशने च ॥ ३ ॥ ३ ॥ १५६६ ॥

<sup>1</sup> स्प्यामिहं।त्रहवणीप्रहणं प्रदर्शनार्थम् । द्वयं तावदपरत्रार्थवशात्त्रयोज्यम् । एवं सुवाद्यपि पूर्वत्रेति । तत्र वसाहोमहवन्यादीनां जुह्णादिसमाख्यानाहृक्षानियमस्ता-विद्याख्यातः । तथा प्राकृतैर्जुह्णादिभिरेकवत्करणेनेषां द्वन्द्वप्रयोग इति सिद्धं भवति । हृदयश्रलादीनां पाठक्रमेणव द्वन्द्वता । निशातमग्रं शूलमित्युच्यते । हृदयश्रपणार्थं शृलं यस्य काष्ठस्य तद्वृदयशूलम् । असिः स्विधितिः । स च द्विधारः स्विधितरन्यतरां धारामिति लिङ्गात् । चुबुकमास्याधीभागः । रशने-रज्ज्वो ॥ (ह).

[सादने द्वन्द्वत्वम् स्पयस्य प्रकृतिविकृतिभेदेन भिन्नसाहित्यद्वन्द्वम्] (भा) द्वन्द्वं पकरणधर्मः । अतोऽभिहोत्रहवण्या सह स्पयस्य द्वन्द्वम् । प्रकृती तु कपालैः।

[द्वितीयजुद्गपयोगः]

द्वितीया जुहू: पालाशस्य । जुह्वा व्याप्टतत्वे च तया होमो न सुवेण । अग्राविग्रश्चरति प्रविष्ट इत्यत्र स्नुवनियमात् । एकार्थानां चैकता कपालवत् ।

#### [विवक्षितद्वनद्वानि]

अतः सुवोऽसिर्जुहृद्वयं च द्वन्द्वम् । उपमृतौ ध्रुवा च वेद आज्यस्थारीद्वयं च समवत्तघानीमुपवेषश्च वपाश्रपण्यौ प्रक्षशाखा हृदयश्रू छे कुम्भी शाखा वित्रं च द्वन्द्वम् ।

[शाखादिपदार्थानां कुम्भीधमता]

शाखा-हविधारणार्था । कुम्भी-पच्यमानाङ्गधारणार्था । **धारणं प्रक्षशाखा करोति। अतस्तेषां कुम्भीध**र्माः।

[सान्नाय्यधर्मता मांसस्य]

पशुपभवं सान्नाय्यं<sup>2</sup> मांसं च। अतस्सान्नाय्यधर्मा <sup>3</sup>मांसस्य काल-<sup>4</sup>सामान्यात् ।

[पशोः पयोधर्माः]

प्रातर्दोहविकारः पद्युः, अतः पयोघर्माः।

[तत्तत्सादने व्यवस्थापकम्]

मैत्रावरुणदण्डरशने च <sup>5</sup> द्वन्द्वम् । न ऋमेण सादनार्थः पाठः । एतान्यासाद्यानीति विधीयन्ते। यद्यस्य स्थाने तत्तेन सह साद्यते।

[तत्रोपदेशपक्षस्तद्धेतुश्च]

उपदेशो हृदयशूलादीनां पाठक्रमण सादनम्। हृदयशूलोत्तर-कालमसेः पाठात्। इतरथा सुवादनन्तरं पठ्येत। अतः पाठकमेण

<sup>4</sup> साम्यात्-¹ पवित्रेण-ख. ग. ² तथा मांसं च-घ. ³ मांसे-घ. छ. <sup>6</sup> द्वन्द्वम् । क्रमेण-**स्व.ग**.

खं. ८, सू. ३.] आपस्तम्बश्रीतसूत्रे सप्तमे प्रश्ने द्वितीयः पटलः

सादनमिति । द्विशृह्ण-द्वे तीक्ष्णे शूह्रे यस्याः सा । <sup>1</sup>चु**बुकं-हतुः ।** <sup>2</sup> आस्यं-तुण्डम् ।

[द्वन्द्वताहेतुः]

(व) द्वन्द्वं-र्मः — स्पयादीनां कपालादिभिरेव द्वन्द्वनियमो नास्ति, किंतु <sup>8</sup>प्रकरणे कार्यार्थतया प्रयुक्तानां यथाऋमं द्वन्द्वता ।

अतो-द्वन्द्वम् —द्वन्द्वधर्मी भवेत्। प्रकृ-लैः—स्वमते।

द्विती-शस्य-जुहूशब्दप्रयोगात्।

जुह्वा च्या- नियमात्—पशुप्रकरणे ।

[एकतरब्यवहारनिदानम्]

एकार्था - वत् - एकावान्तरकार्यार्थानां जुहूनामपि कपाला-नामिवैकत्वं द्वन्द्वे।

अतः स्नु-द्वनद्वम्-पच्यमानघारणं वपाश्रपण्यौ हृदयश्र्लं च कुर्वन्ति ।

[वपाश्रपण्या सह द्वन्द्रम् तत्र हेतुश्च]

पक्कधा-धर्माः --- वपाश्रयण्यादीनाम् । तेषां शाखापवित्रेण द्वन्द्वम् । कुम्भीं शाखापवित्रमिति प्रकृतौ निर्देशात् ।

[कालसामान्योपपत्तिः]

कालसामान्यात्—दिवाकतेव्यत्वात्।

[पयोधर्मत्वं पाक्षिकम्]

प्रात-धर्मा--सान्नाय्यविकारपक्ष ।

[सह सादने हेतुः]

मैत्रा-साद्यते-तत्कार्यकरत्वात् क्रमेण सादनम् ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> रुद्रदत्तस्तु अमरकोशमनुससारेति भाति । <sup>2</sup> इदं तु—ङ.पुस्तकमात्रे न <sup>दृद्</sup>यते, <sup>3</sup> प्रकरणकार्थतया−**घ.** 

# [भाष्यस्थापत्तौ निदर्शनम्] उपदेशो-पठचेत---द्वितीयां जुद्दमितिवत्।

(स्) पवित्रे ¹ कृत्वा यजमान! वाचं यच्छेति संप्रेष्यति॥ ॥४॥४॥१५६७॥

[पवित्रकरणम् यञ्चयोगस्तत्रोपदेशमतं च] (मा) पवित्रकरणं अस्मिन् कालेऽध्वयुणा पात्राभिमर्शने कृते यज्ञयोगः। उपदेश औषधार्था यज्ञयोग इतीह न <sup>2</sup> कुर्वन्ति ।

[यज्ञयोगकालोक्तिहेतुः]

(मु) पवित्र-योगः--- निर्वपणाभावात् ।

[उपदेशपक्षाशयः]

[<sup>8</sup>उपदे—विन्ति—तदुदित्वा वाचं यच्छति अथ यज्ञं युनकी त्यभि होतारमित्यनेन संबन्धात् निर्वापावघातमध्यवर्तित्वाच औषधार्थी यज्ञयोग इति |]

(स्) वाग्यतः पात्राणि⁴ संमृत्रय प्रोक्षणीस्संस्कृत्य ब्राह्मणमामन्त्रच पात्राणि प्रोक्षिति अत्र वाचं विसृ-जते । स्प्यमादायोत्तरं परिग्राहं परिगृह्य द्र्शपूर्ण-मासवत् संप्रेष्यति आज्येन द्र्शोदेहीति संप्रेषान्तं नमति ॥ ५ ॥ ५ ॥ १५६८ ॥

<sup>1</sup> सोमविध पशाविति भावः । इष्टिविध तु पवित्रे कृत्वा प्रणीताप्रणयनं वर्ध्यति (रु). 2 कर्तव्यम्—ख. ग. क्रियत—घ.छ. 3 [एताचिह्नद्यान्तरालवित्रिन्धः—ख. ग. क्रियत—घ.छ. 3 [एताचिह्नद्यान्तरालवित्रिन्धः—ख. ग. छ. पुस्तकेषु न दश्यते । १] 4 एष्टिकेः पदार्थान्तरेरसंस्काराधमतुम-ख्रणम् । तत्र स्प्यामिहोत्रहवणीसंमर्शने स्प्यप्रोक्षणे च संमर्शनग्रोक्षणमच्त्रये विदेवकवदेवोहः । तूष्णी स्प्यमादायोत्तरपरिग्राहादि । संप्रेषं तु केश्चत्रसुवं च स्वधिति चेत्रापि कुर्वन्ति । स्वधितेरपि संमार्गवचनात् । स्रुवस्थानापन्नत्वाच तद्युक्तं । दश्चप्णमासवरसेप्रध्यतीत्थितिदश्य संप्रेषान्तं नमतीति वचनात् । चातुर्मास्यष्ठ प्रमुवस्संप्रेष इत्यतिदशात् प्राशित्रहरणवदसंप्रेष्ठितस्यापि संमार्गवचनोपपत्तेश्च (ठ).

[उत्तरपीरब्राहप्रकारे मतिभेदः]

<sup>1</sup> स्प्यमादाय तूष्णीं उत्तरः पारिप्राही विपरीतः। केचित् परि-गृष्कोत्तरपरिमाहं दर्शपूर्णमास<sup>2</sup>वस्कुर्वन्ति धाअसीतीत्यादि।

[असंप्रैषपक्षासिद्धिः]

दर्शपूर्णमासवद्वचनादसंमैषपक्षोऽपि रूभ्येत।

[परिग्राहवैपरीत्ये हेतुः]

स्पयमा-रीतः--स्तम्बयजुरर्थत्वादादानमन्त्रस्य। (ৰূ) [सूत्रवाक्यावधिः]

उत्तरं परिम्राहं परिगृह्य दशेपूर्णमासवदिति सूत्रच्छेदः ।

[द्रीपूर्णमासवदित्येतदाशयः]

अत्र दर्शपूर्णमासवद्वचनं घाअसीत्यादिपात्तवर्थम् । इतरथा संप्रेष्यतीत्येतावत्युक्ते परिग्रहणानन्तरं संप्रेषस्स्यादुपसद्वदिति शङ्कापरि-हारार्थम् ।

[दर्शपूर्णमासवदितिपदस्याफलत्वपक्षः]

दर्शपूर्णमासवत्संप्रैष्यतीति नैवमन्वयः संप्रैषान्तं नमतीति प्राप्त-संप्रैषविकारोपदेशादेव दर्शपूर्णमासवत् संप्रैषः प्राप्त एवेति <sup>३</sup>केचित् ।

[स्वपक्षः]

स्वपक्षस्तु दशपूर्णमासवत्संप्रेष्यतीत्यन्वयः।

[असंप्रेषपक्षे इष्टोपपात्तः]

दर्शप्-भ्यते --धाअसीत्यादेस्तु दर्शपूर्णमासधमीतिदेशाद-छप्तकार्यत्वाच प्राप्तिः।

स्रुचां संमाजनकाले स्रुवं समृज्य तस्यादृता (स्) ⁴ स्वधितिम् ॥६॥६॥१५६९॥

िखधितेस्स्रुवधर्मासिद्धिः प्रसङ्गात् पूर्वोक्तप्रैषे उपदेशपक्षः]

(मा) सुवस्थानापत्तेः सुवं च स्विधितं च ; सुवं च सुचश्च संमृद्धि पत्नी 2 वत्करोति धा-ख. ग.

<sup>1</sup> तूर्णी स्प्यमादायोत्तरः -ख. ग. घ. <sup>3</sup> केचित्तु दर्श**–छ**. <sup>4</sup> स्विधितरिप अवदानार्थस्वात् स्नुववत्संस्कारम**र्ह**तीति भावः (रु).

संनद्याज्येन दन्नोदेहीति । आज्यदिष्यमुदेहीति न भवस्यूहः । उपदेशो दर्शपूर्णमासवदिवक्वतस्संप्रैषः । आज्येन दन्नोदे हित्यसंस्कार-पक्षेऽ²पि । सुवेणावदानं सान्नाय्यस्य । स्विषितिना पशोः । अतः स्विषतेः सुवधर्माः । आवृत्-क्रिया ।

# [स्रवधर्मसिद्धेनिर्देशसिद्धत्वम्]

(व) सुवस्थाना-हीति-अवदानसाधनत्वात् सुवादनन्तरं निर्देशः सुवं च स्विधितं चेति । दभ्नोऽपि माह्यत्वादाज्येन दभ्नोदेहिति दिधनिर्देशोऽपि प्राप्त एव । सूत्रकारपाठस्येदं प्रयोजनम् ।

#### [निषेध्योहप्राप्तिः]

आज्यद्धि—त्यूहः— उभयनिर्देशे समासोहस्यापि प्राप्तत्वात् । [अविकृतसंप्रैषलाभहेतुः]

उपदे-संप्रेषः --दर्शपूर्णमासावद्वचनात् ।

आज्येन-श्वेऽपि — नियतः सूत्रकारोपदेशादित्युपदेशः ।

आष्ट्रत् क्रिया—संस्कारः स्वधितेः ।

(सू) जुद्द्वद्वसाहोमहत्रनीम्रुपभृद्वत्त्रृषदाज्यधानीम्। आज्यं निरुप्य दिध निर्वपति ॥७॥७॥ ॥१५७०॥

्जुहृपशृद्धमां प्राप्तिहेतुः अतिदेशोपपत्तिश्च ]
(भा) वसा—पशुरसः । ³ तस्या होमार्था वसाहोमहवनी ।
अपाकृतकार्योपन्नत्वान्न प्राप्नुवन्ति जुहूधर्माः । व्याप्रतायां तया होमः ।
प्राकृता ह्यन्ते प्रायश्चित्ताद्याः । अतो जुहूधर्माः । जुह्वा तुल्यं ⁴ जुहूवत् ,
सिद्धत्वात्सर्वस्थापवर्गोऽपि संमार्गस्य जुहूवत् । उपभृता तुल्य-

¹ हीति संस्कार-स्त्र. ग. ² पि भवतीत्युपदेश:-घ. छ. ³ तस्या वसाहो-क. ⁴ जुहूबत्सर्वस्था-क.

सुपभृद्धत् । पृषदाज्येनानुयाजाः प्रकृतौ चाज्येन तत्पृषदाज्यं घारयती-त्युपभृद्धर्माः ।

# [वसाहोमजब्दस्य पशुरसार्थत्वम्]

(ष्ट) वसाप-हवनी-वसाहोम इत्यपि पशुरसस्याभिधानम् ; वक्ष्यित वसाहोमं गृह्वातीति ।

अप्राकृ-धर्माः-तथाऽपि ;---

#### [प्रकृतौ वसाहोमहवन्युपयोगविवरणम्]

व्यापृतायां -धर्माः - व्यापृतायां जुह्वां तया वसाहोमहवन्या होमा ह्रयन्ते प्राकृताः प्रायश्चित्ताद्याः । वसाहोमहवनी द्वितीयां जुह्मिति तद्धर्मप्राप्तिनिर्देशात् तत्कार्यमनया कर्तव्यमिति व्यापृतायां जुह्वां तस्याः प्राप्तिः । व्यापृतायां स्रुवेणिति सिद्धेऽपि प्रहृत्य स्रुवेणाभि-जुह्नोतीति पुनस्स्रुवनियमाच । अतो जुहूधर्मास्तत्कार्यकरतया प्राप्ताः ।

### [अपवर्गेऽपि जुह्वस्वोपपत्तिः]

जुह्ना-हूवत्—द्वितीयां जुह्न्मिति निर्देशात् सर्वजुह्म्धर्म-पाप्ताविप संमार्गकाले जुह्नवितिवचनात् अपवर्गोऽपि जुह्नवदेव । अप्रैरन्तरतः प्राचीमित्यदि जुह्नां यथाऽपवर्गः कृतः संमार्गस्य पार्श्वेऽमे वा ।

तथैव---

# [पृषदाज्यधानीश्चब्दार्थः]

उपसृ-भृद्धर्माः— ¹ प्रषदाज्यधान्याम् । तदाज्यं प्रषत्तागुण-विशिष्टं धारयतीति प्रषदाज्यधानीति तस्यामुपभृद्धर्माः । ² उदगपवर्ग-ताऽपि ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> इदं पदं ख. ग. पुस्तकयो: न दृश्यते. <sup>2</sup> इदं-घ. पुस्तके न दृश्यते.

#### <sup>1</sup> आधिश्रयणवर्जं दघनि क्रियते ॥८॥८॥ (सू) ॥ १५७१ ॥

[दधन्याज्यधर्माधिश्रयणविरहोपपत्तिः]

(भा) दधनि चाज्यधर्माः । तस्य त्वधिश्रयणं श्रुतिविप्रतिषिद्धम् । अर्थविरोघाद्वा निवर्तते विनाशमुपयाति दिष शृतमिति । [दधनि आज्यधर्मातिदेशावर्यकता]

दधान चाज्यधर्माः — तस्यापि हविष्ट्वात् । (필) [अधिश्रयणनिषेधश्रुतिः]

तस्य त्व-द्धम्—न दध्यघिश्रयति शृतं हि तदिति।

<sup>2</sup>नैतस्य दध्नस्संस्कारा विद्यत इत्यपरम्॥९॥ (स् ) ॥ ९ ॥ १५७२ ॥

अष्टभी खण्डिका.

## [अत्र दध्नोऽसंस्कारपक्षोपपत्तिः]

असंस्का<sup>3</sup>रो दभ्नः। आज्यं प्रधानम् । तस्य प्रवत्तागुणो द्धा कियते । आज्यशब्दश्च न प्रच्यवते पृषदाज्यमिति । तच्च संस्कृतं क्षिप्यते । अते।ऽसंस्कारो दभ्नः । आज्येनोदेहीत्यव संप्रैषः । सर्वं चावि-क्रुतम् । संस्कारपक्षे । आज्यदिषपानाहः ;—स्वाहा देवाण आज्यदिषपानः ।

एवंप्रकारेषूहः। उपदेशस्संस्कार⁴पक्षेऽपि नोहो होत्रे। आध्व<sup>5</sup>र्यवे ऊहोऽदिती स्थोऽच्छिद्रपत्रे  $^6$  इति । एतस्य दभ्नो न  $^7$  विद्यते ।

अधिश्रयणप्रतिषेधात् पल्यवेक्क्षणमि निवर्तते । अमेष्यं वा एतत्करोति यस्त्रनथवेक्षते गाह्नपत्येऽधिश्रयति मेध्यत्वायेति लिङ्गात् । भारद्वाजश्चाह् न परन्य-वेक्षेताधिश्रयणप्रतिषेधादिति । तत्र दध्याज्यस्थाल्योरूहेणादानं अदिती स्थोऽच्छिद्रपत्रे इति । तथाऽऽज्यमसीत्योदराज्यं दिध स्य इत्यसमासेनैवोह आज्येन दृष्ट्रोदिहीति लिङ्गात् (रु). <sup>2</sup> अस्मिस्तु पक्षे द्शेपूर्णमासवदेवाविकृतं सर्वम् । लौकिक एव तु दक्षि संस्कृतमाज्यमानीयते ॥ (v)  $^3$  रो वा दध्नः-क. ङ. छ. ज  $^4$  रः ? पक्षे-ज. <sup>5</sup> र्यवे तु अदिता स्थो-ज. <sup>6</sup> इत्येवमादि-ज. इत्येवमादिषु तस्य-ख. ग. <sup>7</sup> विद्यते संस्कार इति—स्व. ग.

[एतच्छब्दब्यावर्त्यम्]

चातुर्मास्येषु दभ्नो नियतस्संस्कार <sup>1</sup>इति ॥

(वृ) तच्च-प्यते—आज्यं दथ्वा संस्कृतं पृषदाज्यधान्यां क्षिप्यते ।

[अविकृतसंप्रेषे मीमांसकसम्मतहेतुः]

अतो-विकृतम्-आज्यं प्रधानं तस्य प्रवत्ता गुण इति मीमांसकाः। अतो नोहः I

[ऊहप्रयोजकधर्मः]

एवं प्रकारेषूहः -- <sup>2</sup>आज्यशब्दयुक्तेषु स्विष्टकृत्मूक्तवाकादिषु । [उपदेशपक्षे ऊहनिषेधस्याशयः]

उपदे-होत्रे-तस्मादचं नोहेदिति बहुचमन्त्रमात्राभिप्रायम्, प्रदर्शनार्थत्वाद्दग्प्रहणस्य ।

आध्व-त्रे इति-एवमादौ ।

एतस्य-द्यते-- एतस्येति निर्देशात् ।

[दभ्रो नियतं संस्कार इत्येतदाशयः]

चातु-र इति-- चातुर्मास्येषु चाज्यदध्नोः पृथम्प्रहणात् नाज्य-संस्कारो दघनीति तत्रोभयोस्संस्कारो नियतः ।

(स् ) आज्यग्रहणकाले <sup>३</sup> चतुर्जुद्धां गृह्णाति चतुरुपभृति ।। १ ।। १० ।। १५७३ ।।

ं [चतुर्त्रहणफलम् ]

(मा) चतुर्गृहीतवचनात् <sup>4</sup> न पञ्चगृहीतं जुह्वां <sup>5</sup> नोपमृति । [उपदेशपक्षावज्ञा]

यद्यपि पञ्च प्रयाजार्थी मन्त्रा इत्युपदेशः ।

 $<sup>^1</sup>$  इति केचित्-ज्ञ.  $^2$  इदं विवरणम्-घ--पुस्तके न दश्यते  $^3$ जुह्मां पबगृहीतस्य निवृत्त्यर्थं चतुर्गृहीतवचनसुपसृति अष्टगृहीतदशगृहीतयोः (रु) <sup>4</sup> न लभ्यते पञ्च-क <sup>5</sup> नाप्युप-क.

# [अन्यत्रापि चतुर्गृहीतमेव]

- (ख) चतुर्ग्य-देश:---अस्यार्थः --- चतुर्गृहीतवचनात् पद्मावित्ते।ऽपि चतुर्गृहीतमेव । इतरथा तस्यानर्थक्यात् । तथाऽऽतिध्यायामवमुखे च । अयमेव स्वपक्षः ॥
- ्रदंधन्याज्यमानीय<sup>ा</sup> महीनां पयोऽसीति प्रष-दाज्यधान्यां पश्चगृहीतं पृषदाज्यं ज्योतिरसि विश्वरूपं विश्वेषां देवानां समिदिति वा ॥२॥ ॥११॥१५७४॥

[पृषदाज्यानिष्पत्तिः मन्त्रान्तभागपक्षौ मन्त्रावृत्त्यनावृत्तिपक्षौ च] (भा). आज्यं दधनि बह्वानीयते । तथा हि पृषत्तागुणी भवति । महीनां पयोऽसीति दुग्धान्तो मन्त्रः । यावती द्यावाप्रथिवी इति दिषधर्मे विनियुक्तत्वात् । अस्तृतान्तं केचित् । पञ्चकृत्वो मन्त्रावृत्तिः। सक्टदुपदेशः । तदनूयाजार्थम् ॥

[मन्त्रस्यान्तभागे युक्तपक्षः आवृत्तिपक्षोपपत्तिश्च]

आज्यं-भवति -- महीनामित्यारभ्य गृह्णामीति ब्रहणप्रकाश-नान्तो मन्त्रो युक्तः। महो वा विष्णवितिवदिह विनियुक्तस्याप्येक-देशस्य दिषषर्मे विनियोगोपमत्तेः । पञ्चकृत्वो मन्त्रावृत्तिः वहूनां त्रहणमन्त्राणां स्थानापन्नस्वात् ।

#### [उपदेशपक्षाशयः]

सकृद्पदेश:--एकत्वान्मन्त्रस्य शुन्धध्वमिति त्रिः प्रोक्षतीति-वत्।

# तदनूयाजार्थम्--- पृषदाज्यम् ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> दुम्धमिति प्रथममन्त्रान्तः । शेषस्य दाधिधर्मे विनियोगात् । तत्र एक-मन्त्राणि कर्माणीति न्यायेन सक्रन्मन्त्र इति केचित्; तदयुक्तं द्रव्यपृथक्तात्। भरद्वाजेन तथोक्तश्च (ह).

#### चतुर्भुवायाम् ॥३॥ १२॥ १५७५॥ (祖) [ध्रुवायामपि चतुर्प्रहणम् ]

(भा) ध्रुवायामि पञ्चगृहीतप्रतिषेषः । परमिकृतम् ।

- ध्रुवा-धः--चतुर्गृहीतवचनादेव । (মূ)
- <sup>1</sup>सादनकाले आज्यानि सादयति ॥४॥ (स्) ॥ १३॥ १५७६॥

[वसाहोमहवन्यनासादनसिद्धिः]

- (मा) आज्यानि सादयतीति वचनात् अनाज्यत्वात्र साद्यते वसाहोम-हवनी ।
- <sup>2</sup> उपभृद्धत्पृषदाज्यधानीम् ॥ ५ ॥ १४ ॥ (स्) ॥ १५७७॥

[उपभृत्पृषदाज्यधान्यासादने विशेषः स्नुवस्वधित्योस्तस्मिन् पक्षभेदस्सहेतुकः पश्चद्वयं विशेषाश्च]

(भा) उपभृद्धत् --- उपभृदसीति पृषदाज्यवानीम् । न पृषदाज्य-षान्यसीति । क्रमेण<sup>3</sup> च सादनम् । ऋषभोऽसीति सुवस्वित्योरा-सादनम्। पर्यायेण प्रवृत्तत्वात् युगपद्वा सम्भवात्। सुवस्विविती ऋषभौ १स्थ इति यथार्थमूहः । यदा पर्यायेण तदा याजमाने अयं स्विधितरभिजिहर्ति होमानिति । यदा युगवत् स्योनौ मे सीदतं सुषदौ पृथिव्याम् । इमौ स्रुवस्विधती अभिजिह्नतो होमानिति ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> स्तरणकाले सर्वा वेदि स्तृणाति विशेषावचनात् । अपरेणोत्तरवेदि स्तृणातीति सौमिक्यां विशेषवचनात् दक्षिणस्यां वेदिश्रोण्यां बर्हिषीति लिङ्गाच । सुक्सादनकाले त्वाज्यवतीरेव सादयति न त्वनाज्यां वसाहोमहवनीं आज्यानीति वचनात् (रु). <sup>2</sup> उपभृदसीति मन्त्रेण साद्यति । स्रुवमन्त्रेण स्विधिति तत्स्थानापन्नत्वात्। तस्यात्रृता स्वीधितिमिति लिङ्गात् स्रुवधर्माः स्वीधताविति कल्पान्तरकारवचनाच । सुवस्वाधित्योस्सम्भवायुगपरसादनामित्येके, तदा तु द्विवदृहो मन्त्राणाम् (रु). <sup>3</sup> ण सा**–घ.** ङ. णासा.–क. णैवासा–छ. <sup>4</sup> स्थः शाक्वगविति–छ. <sup>6</sup> हः। तथा च याजमानं यदा पर्यायेण अयं स्वाधीते-क. ङ.

## [इदयस्य पृषदाज्येनाभिघारणविधिहेतुः]

पृथक्पाकाद्भदयस्य सान्नाय्यवदभिघारणे प्राप्ते पृषदाज्येन विधीयते । अतः स्थालीगतमपि प्राकृतकार्यं करोति ।

## [स्थाल्योरासादने विशेषः]

इयं स्थाली दभ्नः पूर्णेति भवति । युगपचेदिमौ स्थाल्यौ घृतस्य दघ्नः पूर्णे इति ।

[स्रधितरनासादनमुपदेशपक्षे]

न स्वधितेरासादनमुपदेशः।

[आज्यद्धोर्वेष्णवीत्वतद्भावहेतुः तत्फलं च]

इदं विष्णुरित्यिभिश्रयणादाज्यस्य वैष्णवत्वम् । दञ्चस्त्विश्रयणं नास्तीत्यवैष्णवत्वम् । अतः प्रषदाज्यधानीस्थस्य संस्कारपक्षेऽपि न स्थादमिमन्त्रणं विष्णू निस्थेति । गौणत्वाद्वैष्णवत्वस्य पूर्ववदाज्यानां सर्वेषामाभिमन्त्रणम् ।

(वृ) उपभू-धान्यसीति-उपभृदसीति साद्यते पषदाज्यधानी न पृषदाज्यधान्यसीति ।

[क्रमेण सादने हेतुः]

क्रमेण च सादनम्---दिक्षणहस्तेन प्रकृतौ कृतत्वादिह तेन युगपदसम्भवात् असंस्पर्शविधानाच ।

ऋषभो-त्तत्वात्-उपभृत्प्रषदाज्यधान्योः ।

युगपद्वा सम्भवात् — सुवस्विधत्योरासादनस्य दक्षिणहस्तेन । [यथार्थमूह इति भाष्यत्रन्थस्य सर्वत्र त्राह्यार्थः]

सुवस्ब-मूहः — सुवस्वधिती इत्यूखपदप्रदर्शनार्थम्, याजमाने ऋषभौ स्थ इत्याध्वर्यवे स्नुवं साद्यमानमिति करणमन्त्रान्तसन्निपाति-सादनदशा²संबन्धनीययाजमानगतोहपदस्याध्वर्यवास्पूर्वप्रदर्शनमाभिमन्त्र -णस्यापि मन्त्रान्ते कर्तव्यत्वात् याज³मानस्य च दैर्घ्यादाध्वर्य-

 $<sup>^{1}</sup>$  नि स्थ वैष्णवानीति.  $^{2}$  संबन्धनियमाद्याज-घ. छ.  $^{3}$  माने यथार्थमू-ख. ग.

वात्पूर्वे प्रवृत्तिभेवतीति । एवं सर्वत्र यथार्थमूह इति निर्देश उभय-पक्षार्थः ।

[स्विधेतरासादेन हेतुः]

<sup>1</sup> यदपर्या-निति --- अत एवं स्विधितना हरणादवदानानामत्र निर्देश: ।

यदा युगपत्--साद्यते तदा ।

[अन्यत्रातिदेशः]

स्योनौ मे-मानिति-एतदापे प्रदर्शनमन्येषामपि न्यायसामा-न्यात् । दिवि सीदतं शतक्षरौ समङ्क इत्येतेषां याजमाने ।

पृथक्पा-धीयते-स्थालीगतेन ।

अतः स्थाली-र्णे इति — युगपचेत् स्थाल्योरासादनं तदा इमे स्थाल्यो इत्यादि ।

[सादनेऽनुक्तस्त्रवस्यवास्तु स्वधितरिति राङ्कानवकाशः]

न स्वधितेरासादनमुप<sup>2</sup>देश: — स्रुचः प्रस्तरे सादयतीत्येता-वत्युक्तेऽपि दक्षिणेन जुद्धं स्रुवमिति देशनियमात् । स्रुक्शब्देन स्रुवस्यापि श्रहणम् । स्रुचस्संमाष्टिं स्रुवममे इतिवत् । स्वधितेस्तथा प्राप्तिनीस्तीति न सादनम् । आज्यस्थाल्यास्तु याजमानदर्शनादित्युक्तम् ।

[पृषदाज्यानभिमन्त्रणोपपत्तिः]

इदं विष्णु-निस्थेति—यद्यपि तद्गताज्यस्याधिश्रयणमस्ति तथाऽपि संसष्टरूपस्य हविष्ट्राह्द्वो विष्णुसंबन्धामावादवैष्णवस्वमिति कृतस्नस्य वैष्णवस्वनिदंशासंभवात्र पृषदाज्यस्याभिमन्नणम् ।

[जौहवाज्यवत्पृषदाज्यस्याप्यभिमन्त्रणमिति पक्षः]

गौणत्वा - न्त्रणम् — जीहवाज्यस्यापि विष्णुदेवतासंबन्धा-भावाद्वेष्णवमन्त्रेणािषश्रयणमात्रेण वैष्णवत्वस्य गौणत्वात् । प्रकृता-

<sup>1</sup> अयं स्वधि-निति-घ <sup>2</sup> देशेन-घ.

वप्यसमवेताभिषायित्वाद्वैष्णवशब्दस्य प्रषदाज्येऽप्यभिमन्त्रणमस्तीति केचित्।

<sup>1</sup> पूर्ववदाज्यान्यभिमन्त्रचाग्रेणाहवनीयं यृपावटं (सू) परिलिखत्यर्धमन्तर्वेद्यर्धं बहिर्वेदि ॥ ६॥ १५॥ ॥ १५७८॥

[पृषधाज्यधानीस्थाज्याभिमन्त्रणं नेति पक्षः] (मा) केचितु पूर्वव द्रहणात् प्रषदाज्यधानीस्थस्य न कुर्वन्त्यभि-मन्त्रणम् ।

> [वेद्यर्धस्य यूपाङ्गत्वं तत्फलं च] यूपाङ्गं वेद्यर्थम् । अतः प्राच्येकादशिन्यां यावद्यूपं वेदिः । [अभिमन्त्रणं भवत्येवेत्युपदेशपक्षः]

(च) केचित्त प्-न्त्रणम्—गौणत्वपक्षेऽपि उपदेशो गुणत्वात् प्रध-त्ताया आज्यं प्रधानं तस्मादाभेमन्त्रणं भवत्येव ।

[यावद्यूपं वेदिसंभवस्थलादिविवरणम् ]

यूपा-पं वेदि:--अर्धमन्तर्वेदि मिनोतीति यूपावटार्धस्य वेदि-भागत्वेन विघानाचूपाङ्गं वेद्येकदेशः । अतश्च तीत्रसुतोक्थ्ये प्राच्येका-दिशनी समाने सर्वयूपानां वेदिभागसंबन्धासिद्ध्यर्थं यावयूपावटं वेदि-विवृद्धिः ।

[युपाङ्गत्वोपपत्तिः]

च एकादश्यूपानामन्तर्वहिर्देशोभयसंबन्धासंभवाद्विरोघे मुख्यभूतवेद्यर्धाङ्गत्वमेवानुप्राह्यमिति ।

> [यावद्यूपं वद्युद्धननं न्यायप्राप्तम्] तत्र यावद्यूपं वेदिमुद्धन्तीति न्यायपाप्तानुवादः।

<sup>2</sup> पूर्ववदश्रेरादानं परिलेखनं च ॥ ७ ॥ ॥ १६॥ १५७९॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> पूर्ववद्विष्णु निस्थेत्यभिमन्त्रय परिलिखत्यवटं यथा पृष्ठवान्त्यर्श्हुर्मध्ये भवति (रु). 2 पूर्ववत्सावित्रेणादानं परिलेखनं च मन्त्रः परिलिखितामिति (रु).

# अथखनति <sup>1</sup>यथानाविरुपरं भविष्यतीति ॥ ८॥ १७॥ १५८०॥

[यूपावटपरिमितिः]

(भा) <sup>2</sup> न आवि:-अनाविः अप्रकाशो यथा भवत्युपरस्तावन्मात्रोऽवटः खन्यते ।

[उपरमाभम्]

- (वृ) यावदुपरदीर्घत्वं तावदवटप्रमाणम् । उपरप्रमाणमर्घरुक्षणम् । <sup>3</sup> यस्मित्रियुक्तः पशुः निखातं यूप यथा न चारुयति तावत्प्रमाण-मुपरं ॥ ४२ ॥
- (सू) अग्रेणावटं प्राश्चं यूपं निधाय यत्ते शिकः परा-वधीत्तक्षा हस्तेन वास्या। आपस्तत्सर्वं जीवलाः शुन्धन्तु श्चचयदशुचिम् इति यूपं प्रक्षाल्याथैनं ⁴यव-मतीभिः प्रोक्षति। पृथिन्ये त्वेति मूलमन्तिरक्षाय त्वेति मध्यं दिवे त्वेत्यग्रम् ॥९॥१८॥ ॥१५८१॥

[यवमतीपदार्थः]

- (भा) <sup>5</sup> यवो यासु विद्यते ता यवमत्यः। <sup>6</sup>केचितु जातिः। [पक्षान्तराद्ययः]
- (वृ) केचितु जातिः—जातिर्जनमः। यवानां जन्म यास्वप्सु ता यवमत्यः। यव <sup>7</sup>परोहयोग्या इत्यर्थः॥
- (स्) ग्रुन्धतां लोकः पितृषद्न इति प्रोक्षणीशेषमव-

<sup>1</sup> यथा निखातस्य यूषस्य नाविभीवष्यत्युपरिमाति मन्यते तावन्तमवटं खनित(रु), 2 अनाविरप्रकाशो**–घ** 3 अस्मिन् गते नियुक्तः**–ख. ग.** <sup>4</sup> यासु यवा भवन्ति ता यवमत्यः (रु), 5 यवा यासु वियन्ते–ख. **ग** <sup>8</sup> केचन–छ.–केचित् सजातिः–क. ङ. <sup>7</sup> प्ररोहणयो–ख. ग.

टेऽवनीय यवोऽसीति यवम¹वास्य पितृणां सदन-मसीति बर्हिषाऽवस्तीर्य स्वावेशोऽसीति प्रथम-परापातिनं शकलमवास्य घृतेन द्यावापृथिवी आपृणेथामिति सुवेण शकले हुत्वा ॥ १० ॥ १९ ॥ ॥ १५८२ ॥

#### नवमी खण्डिका

[प्रथममन्त्रेण कार्यस्य पित्रयत्वम् ]
(मा) पितृणां सदनं यस्मिन् लोके नान्येषां स पितृषदनो लोकः।

सदनं-स्थानम् । स ग्रुन्धतां-<sup>2</sup>शुद्धोऽस्तु । स्थास्यन्त्यस्मिन् पितर इत्यस्य पित्रग्रत्वम् । <sup>3</sup>पितृणां सदनं न देवानाम्<sup>4</sup> । <sup>5</sup>पितरस्त्विय स्थास्यन्तीति बर्हिषश्च । अतः प्राचीनावीती करोत्युमयम् ।

[अपित्रयत्वपक्षः तदाशयश्च]

केचिदिपत्रग्रत्वं लोकविद्दिषोरिमधानात् । तेषां पक्षे स्वधा पितृभ्य कार्भव वर्हिषद्भग्र इस्युदकाभिधानादिपत्रग्रद्यम् ।

[अवसानपदार्थः अवटसंस्कारे व्यवस्था च] अवसानमवटे क्षेपो यवजातेः वर्हिषश्च शकलस्य वा । अवट-संस्कारस्सह होमेन । अत उपशये निवर्तते ।

<sup>1</sup> अवनयनावस्तरणे जित्रंथं ; मन्त्रालिङ्गात् जितृणां निखातमिति लिङ्गाच । अतः प्राचीनावीतिना क्रियंत । व्यापृतायां खुवेणत्येव ।सिद्धे खुववचनाज्ञानीमो नर्ते वचनात् खुवेण होमः पद्माविति । तेन प्रहत्य खुवेणा निज्ञहोति खुवेण वपामभिजुहोतीत्वादिवद्यत्र न खुवश्चोदितस्तत्र वसाहोमहवन्या होम इध्यते जुहूसमाख्यानात् (ह). 2 गुद्धमस्तु —क. ख. ग. घ.छ. 3 जितृणामसि सदनं—छ.ख.ग. जितृणामपि सदनं —ज. 4 नां यद्भज्यन्ते—छ. नां य इज्यन्ते—ख.ग. 5 जितृणां र इद्यादि च्याद्वं र इत्यन्तं—क पुस्तके न दृश्यते । तरः स्था छ. स्थास्यन्त्यांसमन्—क. ख.ग. घ. छ.

#### [इह होमे करणम्]

स्रुववचनादिह व्याप्रतायां जुह्वां वसाहोमहवन्या होमः, अन्येषु स्रुवेण ।

(च्च) पितृणां-न्येषाम्— ग्रुन्धतां लोकः पितृषदन इति प्रोक्षण-शेषावनयनस्य अवटदेशशोधनार्थस्य पित्रग्रत्वम् । कुतः ! पितृणां स्थानं लोकः पितृषदन इति विशेषणोपादानात् य इज्यन्ते पितरस्ते-षामेव नान्येषां देवादीनाम् ।

#### [पितृसद्नत्वोपपत्तिः]

स पितृ-न देवानाम्-अस्यार्थः --तस्मादातृतीयारपुरुषानाम न गृह्णन्त एतावन्तो हीज्यन्ते इति पितृपितामहप्रपितामहा <sup>1</sup>उच्यन्ते। तेषामवटस्थानत्वं चावगम्यते। पितृणां निखातमिति श्रुतेः तद्देशाङ्गत्वाद्य पित्रचत्वम् , पितृणां स्थानयोग्यतापादनार्थत्वात् पितृपाधान्यात्।

#### [बर्हिषः पित्रचत्वोपपत्तिः]

पितरस्त्वयि पश्च — पितृणां सदनमसीति बर्हिस्तरणमन्त्र-त्वात् ये वै यज्वानः ते पितरो बर्हिषद इति केषाश्चिद्वार्हिस्सदनावगतेः बर्हिषश्च पित्रग्रत्वम् ।

#### [अपित्रधत्वपक्षे हेतुः]

केचिद-धानात् - लोकबर्हिषोः <sup>2</sup>प्रघानतयाऽभिषानम्, न पितृ-प्राषान्यमिति ।

तेषां पक्षे-दिपत्रचत्वम् — ऊर्जा पृथिवीं गच्छतेत्युदकाभि-घानात्।

[स्वमते हेतुः परसंमातिश्च] स्वमते तु पितृदेवतासंबन्धिद्भव्यनिर्देशात् पितृपधानो मन्त्र इति । यथा वैश्वानरे हविरिदं जुहोमीति पित्रग्रत्वमुक्तं हिरण्यकेशिना ।

<sup>1</sup> इज्यन्ते-घ. <sup>2</sup> प्राधान्येनाभि-घ.

अवसान्-होमेन-अभ्रवादानादिहोमान्तत्वादवटसंस्कारस्य अत उपश्चे निवर्तते--अवटाभावात् । स्रुववच-न्या होमः—स्रुवेण शकले हुत्वेति पुनर्वचनात् I

यूपायाज्यमानायानुबृहीति संप्रेष्यत्यज्यमाना-(सू) याजुबृहि अञ्जमो यूपमजुबृहीति वा ॥ १॥२०॥ ॥ १५८३॥

> अथैन¹मसंस्कृतेनाज्येन यजमानोऽ²ग्रतइशकले-नानक्ति॥२॥२१॥१५८४॥

[अञ्जनव्यतिरिक्तकर्मणि आज्यम् ] अञ्जने असंस्कृतस्य विधानात् पाकृतेन सर्वाणि अप्रादारभ्या मूलात्।

[इह प्राकृताज्यपदार्थः] अञ्जने-कार्याणि --पाकृतेन प्रौवेणाज्यस्थालीगतेन च सवे-

कार्याण्यप्राक्रतान्यपि ।

[अत्रत इत्युक्तवा समग्राञ्जनलाभः] अग्रतः-लात्-अग्रतश्शक्रेनानक्तीत्येतावत्युक्तेऽपि पर्यन्ताञ्जनम् । अग्रत इत्यारम्भविधानात् । समाप्तिदेशापेक्षायाः याव<sup>8</sup>चूपाञ्जनम् । अप्रेणावटं निहितस्येवाप्रमुक्षिप्य ॥

ऐन्द्रमसीति चषालमक्ता सुपिष्पलाभ्यस्त्वी-(सू) षधीभ्य इति प्रतिमुच्य देवस्त्वा सविता मध्वाऽ-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> एनं थूपं. <sup>2</sup> अग्रत आरभ्यामूलात् । अनक्तमुपरमिति तु सत्याषाढः । असंस्कृतेनेति वचनात् शकलाभिहोमादन्यत्सर्वं संस्कृतेनेति सिद्धं भवति । भारद्वाज-स्वाह —अप्राकृता आहुतय आज्यनिर्वपणाद्र्चमाज्यस्थात्या इत्यादमरध्यो लौकिका-ज्यादित्यालेखना ध्रीवादित्यालेखनिरिति (रु). <sup>8</sup> यूपमाजनम्-ख. यूपमजनम्-छः <sup>4</sup> अर्ध्वयुरिति शेष: । यदिमिष्ठामिश्रिमनिक थजमानमेव तेजसाऽनक्तीति श्रुते: । उत्तरत्र यजमानग्रहणाच । प्रतिमुच्य—यूपात्रे क्षिप्ता । संततं–संततधारं अ<sup>वि</sup> च्छिन्दजप्रिष्ठामिति शेषः (४.)

# नक्त्विति स्रुवेण संततमविन्छिन्दन् अग्निष्ठामिश्र-मनक्तचोपरात् ॥ ३॥ २२॥ १५८५॥

[चषालाञ्जने कर्ता]

(भा) चषालाञ्जनाद्याध्वयेवम् ; यजमानमेव तेजसाऽनक्तीत्यभिष्ठायां दर्शनात् । लङ्कनं—प्रतिमोकः । संततया धारयं अविच्छिन्दन् अभिष्ठा यथा सर्वो <sup>1</sup>अङ्क्ष्यते ।

[चपालाग्निष्ठयोरञ्जने अध्वर्योः कर्तृत्वोपपत्तिः]

(वृ) चषाला-श्रेनादिति-यदिमिष्ठामिश्रमनिक यजमानमेव तेजसाऽनक्तीति यजमानस्य कर्मत्वावगमात् अभिष्ठाञ्जनमाध्वर्यवम् । चषालादेश्च तत्समानकर्तृकत्वश्रुतेः । अतश्चषालाञ्जनमाध्वर्यवम् ।

लङ्गनं-कः-पितमोको यूपे। धारासम्बन्धी विच्छेदहेतस्र]

संततयाऽङ्क्यऽते — सुवधारया संततया अविच्छिन्दन् अान्तादनाक्ति सुवेण संततिमिति सुवधारा संतता अविच्छिन्दिनिति अपि क्षेत्र ।

(स्) रशनादेशे त्रिस्सर्वतो यूपं <sup>5</sup>संमृशति ॥४॥ ॥२३॥१५८६॥

अञ्जनादि यूपं यजमानो नोत्सृजत्यापरिन्यय-णात् ॥ ५ ॥ २४ ॥ १५८७॥

- (भा) <sup>6</sup> परिवीत उत्सृज्यते ॥
- (वृ) परि-ते---आपरिव्ययणादित्यभिधानात् ॥

¹ अज्यते—ङ. छ. ज. ² न्छिन्दानान्तादनाक्ति खुवेण संतं-खुवधारा संतता —घं. ³ संततं खुव-घ. ⁴ ष्ठायां वि—घ. ७ यत्र रशना भन्त्स्यते तत्र संमृशति

<sup>-</sup>घ. <sup>8</sup> संततं ख़ुब-घ. <sup>4</sup> ष्ठायां वि−घ. <sup>8</sup> यत्र रशना (६). <sup>6</sup> परिच्ययणं-परिच्याणम् । अभिविधानाकारः (६).

(स्) यूपायोच्छ्रीयमाणायानुब्र्हीति संप्रेष्यति उच्छ्रीय-माणायानुब्हीति वा ॥ ६ ॥ २५ ॥ १५८८ ॥ उद्दिव×स्तभानान्तिरिक्षं पृणेत्युच्छ्रयते ॥ ७ ॥ ॥ २६ ॥ १५८९ ॥ ते ते घामानीत्यवटेऽवदघाति ॥ ८॥ २७ ॥ ॥ १५९० ॥ विष्णोः कर्माणि पद्यतेति द्वास्यामाहवनीयेऽ-

[यूपाश्रिस्थितिः]

ग्निष्ठां 1 संमिनोति // ९ // २८ // १५९१ //

- (भा) आहवनीयमभिमुखीिकयतेऽग्रिष्ठा।
- (वृ) आहव-विष्ठा -- ² संमानमाभेमुखीकरणम् ।
- (सू) यं कामयेत तेजसैनमि<sup>®</sup>त्युक्तम् ॥१०॥ ॥२९॥१५९२॥

[सूत्रगृहीतश्रुत्यर्थः]

(भा) इत्थं वेत्थं वा—दाक्षणत उत्तरतो वाऽऽहवनीयस्र स्थाप्य ते न तुल्यम् । अतिचालनम् —अतिनावनम् । इतो वेतो वा—दक्षिणत उत्तरतो वा चालयेदिति प्रतिषेषार्थः । संमानमाहवनीयतुल्यस्थापनम् (ष्ट्र) इत्थं वे—तुल्यम् — इति यं कामयेत तेजसैनमित्यस्या धः । इत्थं वेत्थं वेत्थं वेत्यस्य ब्राह्मणपदस्यार्थः ; आहवनीयस्य पुरस्तान्मध्ये देशाह्मणत उत्तरतो वाऽमिष्ठां स्थापयेत् ; न मध्यदेशतुल्यमिति ।

<sup>1</sup> आहवनीयेन संमिनोति-तस्याजंबेन स्थापयति (६). 2 द्वाभ्यामाहवनीये-नाम्निष्ठासंमान-छ. 3 अभिष्ठाया यथोक्तप्रकारादन्यथावस्थापेन दोषः तथात्वे गुणश्च ब्राह्मणे दक्षितः । स तत्रैवानुसन्धेय इत्यर्थः (६). 4 तेऽभ्रिष्ठा न तुल्यम्-ख. ग. घ. 5 थः । तेजसैनं देवताभिरिन्दियेण च व्यर्थयेयभित्यादि ब्राह्मणव्याख्यानम् ।

(वृ) इतो वे-षेघार्थः—¹ अस्यां श्रुतौ कियाद्वयं प्रतिषिध्यते ; दक्षिणत उत्तरतो वा नाग्निष्ठां स्थापयोदित्यध्याहृत्य प्रतिषेषः । अति-नावयेदित्यत्रापीरथं वेत्थं वेति संबध्यते । अतः (ति !) स्थापनं चालनं चोभयं प्रतिषिध्यते ।

संमान-ल्यस्थापनम्-आमिष्ठामाहवनीयेन संमिनुयादित्य-स्यार्थः ॥

(सू) <sup>2</sup> अग्रमाहवनीयमुपनतं यूपस्यावनतं सूलम् ॥ ११॥ ३०॥ १५९३॥ [यूपस्थितौ विशेषः]

(भा) आहवनीयं प्रत्युपनतमत्रं, मूलं तु <sup>3</sup>पुरतस्थितम् ।

- (वृ) आहवनीयं-स्थितम्-अग्रमाहवनीयमित्यस्यार्थः । अवनतं मूलमित्यस्यार्थः ।
- (सू) अनाविरुपरं <sup>4</sup> कृत्वा ब्रह्मवर्नि त्वा क्षत्रवनि-मिति प्रदाक्षिणं पांसाभिः पर्यूद्य ब्रह्म दंह क्षत्रं दंहेति मैत्रावरुणदण्डेन <sup>6</sup> समं भूमिपरिदंहणं कृत्वा ॥ १२ ॥ ३१ ॥ १५९४ ॥ वश्मी खण्डिका र

(भा) पर्यूहणं-पांसुभिर्वेष्टनं यूपम्मेः । परिदंहणं कुट्टनं मैत्रावरुण-दण्डेन समं भूम्या करोति ॥

(वृ) अनाविरुपरमिति —यूपस्योपरप्रदेशः कृत्खोऽवटे निलातव्यः नैकदेशः प्रकाशितो भवेत् ॥ ५६ ॥

<sup>1</sup> अस्याः श्रुतेः-खः. ग. 2 यूपस्याग्रभाहवनीयं प्रति प्रद्धं भविति । मूलं तु ततः किञ्चिदपनीतम् (रु). 3 पुनरत ?-घ. 4 अप्रकाशितोपरं यूपं इत्ता (रु). 5 वेष्टियरमा (रु). 6 यथा समीपमूमिसममन्द्रस्थलं भविति (रु).

- (स्) उत्तम्भय पृथिवीमित्यक्किः परिषिश्चति ॥१॥ ॥ ३२ ॥ १५९५ ॥
- (भा) समन्ततः सेकः परिषेकः ॥५७॥
- (स्) दर्भमय्यौ रशने भवतः । द्विगुणा <sup>2</sup> द्विच्या-यामा पशुरशना त्रिगुणा त्रिच्यायामा यूपस्य ॥२॥३३॥१५९६॥

देवस्य त्वा सावितुः प्रसवे इति <sup>३</sup>रश्चनामादाय विष्णोः कर्माणि पश्यतेति सरश्चनेन पाणिना यूपम्रुन्मार्ष्टि ॥ ३ ॥ ३४ ॥ १५९७ ॥ [यूपरश्चनास्थदर्भस्थितिः]

- (भा) यूपरशनाप्रपिष्टैः देभैः ; पिष्टतमयेति लिङ्गात् । उन्मार्ष्टि म्लादारभ्याऽऽप्रात् ।
- (वृ) पिष्ट-ङ्गात्—वनस्पतियागप्रैषयाज्ययोः पिष्टतमया रश्चनयेति निर्देशात् यूपस्य वनस्पतिदेवतात्वात् यूपरशनाप्रिपष्टेर्दभैः॥
- (स्) तद्विष्णोः परमं पदिमत्यग्रं प्रेक्षते । यूपाय पारे-वीयमाणायाजुबृहीति संप्रेष्यति पारेवीयामाणा-याजुबृहीति वात्रा ४ ॥ ३५ ॥ १५९८ ॥ परिवीरसीति नाभिदन्ने <sup>4</sup> रन्ननया त्रिः प्रदक्षिणं यूपं परिच्ययति मध्यदेशं वा ॥ ५ ॥ ॥ ३६ ॥ १५९९ ॥ [परिच्ययणे देशः कर्ता च]

(भा) नाभितुरुये अध्वयीर्थजमानस्य वा परिव्ययणे मध्यदेशे वा सह निखातेन यूपस्य ।

(वृ) नाभितु—स्य वा—एष हि चेष्टानां कर्ता भवतीति निर्देशात्।

1 परितास्तिबति (र). 2 व्यायामश्चतुररिजः (रु). 3 यूपरशनाम् (र्र).

<sup>4</sup>तन्न रश्चनां त्रिः परिभुज्य मध्यमेन गुणेन पारेव्ययतीति बोघायनः (ह).

[स्त्रेत्र मध्यशब्दार्थः योजनाविशेषश्च] परिच्य-पस्य-मध्यशब्दस्य प्रतियोग्यपेक्षत्वात् यूपस्येति संबन्धात् । अतः उपरादूर्ध्वं मध्ये इति न भवति ॥

(सू) यं कामयेतोर्जैन²मित्युक्तम् ॥६॥३७॥१६००॥ [रशनाविन्यासविशेषफल्रश्चतिविवरणम्]

(भा) अवाचीनम्-अघो मध्यदेशात् । उपरिष्टाद्वा मध्यदेशादवो-हेत् सारयेत् । परिवीताम् ।

(च्च) यं का-त्युक्तम्-अनेन ऊर्जैनं व्यर्धयेयमित्यूर्ध्वा वा तस्या-वाचीं वाऽवोहेदिति ब्राह्मणं व्याख्यायते ।

परिवीताम्—मध्यदेशे रशनां परिवीतामिति प्रतिषेघार्थः । वर्षुकः पर्जन्य इत्यादेरप्यवोहनोदृहनयोरयमेवार्थः ।

(स्) अभो <sup>३</sup>दूरं परिन्ययेद्वृष्टिकामस्य उपरिद्र-मद्रुष्टिकामस्येत्येके ॥ ७ ॥ ३८ ॥ १६०१ ॥

[वृष्टिकामपरिव्ययणपक्षे फलम्]

(भा) वृष्टिकामस्य तु <sup>4</sup>अधस्ताद्द्रं परिव्ययणमेव । [अधोदेशं प्रत्यविधः]

(वृ) वृष्टिकामस्य तु विध्यन्तरम् । अघोद्रं परिव्ययेदित्यनेन मध्यस्याघस्ताद्द्रं परिव्ययणमेव अवृष्टिकामस्योपरिष्टादिति ॥

(सू) यं कामयेत <sup>६</sup> स्त्रचस्य जायेतेत्युपान्ते तस्य व्यतिषज्य न प्रवेष्टयेत् ॥ ८॥ ३९॥ १६०२॥

<sup>1</sup> न्धात् उपरा-घ. छ. 2 एवं परिवीताया रशनायाः कामवशादूर्ध्वमधो वा सारणमुक्तं ब्राह्मणे तद्य्यनुसन्धातन्यमित्यर्थः (रु). 3 शाखान्तरे तु बृष्टयबृष्टि-कामयोः परिन्याणमेवाधस्ताद्र्रमुपरिष्टाद्र्रं चोक्तम् । तत्तु अस्मद्राह्मणवन्नाभित्ये परिवीतायाः साधारणमित्यर्थः (रु). 4 स्तात्परिन्य-जा. 5 यो बन्धविशिष्टी रशनाखण्डौ तानुपान्ते तयोस्समीपे न्यानेषज्य मिथस्सम्बध्य मुंखत् न वेष्टयेत् । एवं कृते क्रयस्य जायेत । अतो न तथा कुर्यात् (रु).

#### [निषेध्यवेष्टनप्रकारः]

- (भा) स्त्रयस्य जायेतेति उपान्ते तस्य व्यतिषज्य अन्योन्यस्यो-परि कृत्वा न प्रवेष्टयति ॥
- (सू) यं कामयेत पुमानस्य जायेते त्यान्तं तस्य प्रवेष्ट्याणेमति स्थानिमत्प्रवीय दिवस्य जुर-सीति स्वरुमादायान्ति रिश्वस्य त्वा सानाववगूहा-मीत्युत्तरेणाग्निष्ठां मध्यमे रज्ञनागुणेऽवगूहति ॥॥९॥४०॥१६०३॥
  (उत्तमे सर्वेषु वा द्वयोरधरयोरिति वाजसनेयकम्)
  एकादशी खण्डिका.

विष्टने विशेषविवरणम् ]

(मा) <sup>2</sup> अन्तं यावत् आन्तं वेष्टयति परिवीतशेषरश्चनाभागौ । आणिमति—तनुर्यः प्रदेशः। स्थविमत्—स्थूलप्रदेशः। प्रवीयति—निक्षिपित स्थूलप्रदेशं तनौ प्रदेशे। तथा कार्यं यथा समावन्तौ रशनागुणो रशनामध्यमो वेष्टनभागः तत्रैनं क्षिपति॥

इति आपस्तम्बश्रौतस्त्रे धूर्तस्वामिभाष्ये सप्तमे तृतीयः पटलः.

- (च) तथा कार्य यथा समावन्ती—स्थील्येन समी कार्ये। ॥ इति श्रीरामाभिचिता कृतायां धूर्तस्वामिभाष्यवृत्ती सप्तमे तृतीयः पटलः.
- (सू) पशुं स्नपयन्ति <sup>8</sup>क्टकर्णकाणखण्डवण्डश्लोण-<sup>4</sup> सप्तशक्तवर्जम् ॥ १ ॥ १ ॥ १६०४ ॥

<sup>1</sup> रशनाखण्डो बन्धनादारभ्यान्ताद्वेष्टियित्वा तयोरण्वन्ते स्थूलमन्तं क्षिष्ठा बन्धने यो मध्यगुणस्तिस्मन् स्वरुमवगृहति (रु). 2 आन्तं यावदन्तं तावदे प्रयति—घः 8 कूटः —अप्रशृङ्गः । वण्डः पुच्छेन विकलः । ल्लोणः पादेन । तथा—वण्डस्तु भिष्ठपुच्छस्स्याच्छलोणः पङ्गीरत्यादि नैषण्डुकाः. 4 सप्तश्रफः— एकेन पदेनैकशफ इति यावत् (रु).

<sup>1</sup>यद्यङ्गहीनस्स्यादङ्गतो वा विरुज्येत ॥२॥ ॥२॥१६०५॥

<sup>2</sup> अथेकेषां <sup>3</sup> वैष्णवीमाग्नावैष्णवीं सारस्वतीं बाईस्पत्यामिति च हुत्वा प्रयोजयेत् ॥ ३ ॥ ॥ ३ ॥ १६०६ ॥

<sup>4</sup> योऽपन्नदत् मलं तत्पश्नामिति विज्ञायते ॥ ॥ ४ ॥ ४ ॥ १६०७॥

[पशुपदार्थनिर्णयः]

(भा) पशुः--छागः मन्त्रवर्णात् छागस्य वपाया मेदसोऽनुब्र्हीति । [पश्चलक्षणिववरणम्]

क्टः--एकशृङ्गः । कर्णः-छित्रकर्णः । <sup>5</sup> काणः-एकेन चक्षुषा हीनः । खण्डः भग्नदन्तः । वण्डः यो न विवर्धते । केचिच्छि-पिविष्टं छित्नपुच्छं केचित् । श्लोणः-स्पोटकः बिधरो वा । सप्तश्रफः-सप्तखुरः । एतान् वर्जयित्वाऽन्यस्य खपनमृत्विग्मिः कार्यम् ।

[अपन्नदत आलम्भननिषेधः]

अपन्नदत्-अपिततदन्तः। मलं-पापं पश्नां अपिततदन्तत्वम् , अतस्तद्भुणो नालब्धव्यः । निन्दा प्रतिषेषाथी, यथा गच्छतस्ते ध्रुवं मरणमित्युक्ते गमनं प्रतिषिध्यते ।

<sup>1</sup> अङ्गहीनः—जनन एव विकलाङ्गः । रोगादिनैवखेदङ्गहीनः । इदं विस्पष्टार्थः तदातिरिक्तस्य वैकल्यस्याप्रयोजकत्वात (रु). 2 कूटादिविशिष्टमप्यङ्गीकृत्याह (रु). 3 वैष्णव्याद्याः प्रसिद्धा याः काश्चन प्राह्याः सामान्यतो निर्देशात् । 'यद्यङ्गहीनः पश्चः' इति प्रकृत्य आग्नेयीमित्याद्यक्तवान् बोधायनः (रु). 4 योऽपणवत्—पितेतोत्थितदन्तो न भवति पश्चनां मध्ये तन्मलं—वर्जनीयमित्यर्थः । यदा वै पशोर्दन्ताः पुनर्जायन्तेऽथ स मध्यो भवतीति (रु). 5 काणः—यो न पश्यति एकेन चक्षुषा—कः. छः काणः यो न पश्यति खण्डो—कः.

[पतन्नयायस्य प्रतिनिधिष्वतिदेशः पक्षान्तरं च] एतेन प्रतिषिद्धाः प्रतिनिधयोऽपि न कर्तव्याः प्रतिषेधाच प्रति-निषिनिवृत्त इति । 'केचित् जात्यन्तराद्वरो जातिमानिति कुर्वन्ति ।

# [जातिमतो वरत्वे।पपादनम्]

- (वृ) केचित्तु-कुर्वान्त--- वातेर्विनियोगेनान्तरङ्गत्वात् कूटकर्णादीनां व्यक्तिषर्माणां बहिरङ्गत्वात् प्रधानम्तजात्युपादानेन प्रतिनिष्टी संभवति बहिरक्रम्तक्टकणीदिपरिहारार्थं जात्यन्तरोपादानं न युक्तमिति ॥
- <sup>8</sup> इषे त्वेति बर्हिषी आदत्ते उपवीरसीति प्रक्ष-शाखां बहुपर्णशाखामप्रतिश्चष्काग्रामसुपिराम् ॥ ।।५।।५॥ १६०८॥

[इषे त्वेति मन्त्रस्य वर्हिर्द्वयाङ्गत्वोपपत्तौ मितभेदः] (भा) इषे <sup>4</sup>त्वेत्यावृत्तिरेकवचनत्वात् । युगपदुपदेशः । प्रक्ष आप्र-⁵पिप्पर्री ॥

इषे-सि:--दर्भयोः। (ৰু) एकवचनत्वात्--शब्दस्य।

युगपदुपदेशः ---दर्भयोस्सक्रन्मन्त्रमुक्त्वा एकवचनस्य जात्यभि-षायतोपपत्तेः ।

यं कामयेतापशुस्स्यादित्यपर्णया तस्य शुष्का-(सृ) प्रयोपाकुर्यात् ॥६॥६॥१६०९॥ <sup>6</sup> तृणेनोपाकरोतित्येके ॥ ७॥ ७॥ १६१०॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> साङ्गसजातीयालाभे तु व्यङ्गोऽपि विजातीयात्प्रातिनिधेः श्रेयानित्यपरम् । यथाऽऽह—-आम्रातप्रतिषेधे प्रतिनिधरङ्गं बलीयः यथाऽल्पगावो यथाऽपन्नदन्पद्धीरिति भरद्वाजः (६). 2 'जातेरित्यादि---न युक्ताभिति ' इत्यन्ता वृक्तिः घ.--पुस्तके न दृश्यते. <sup>३</sup> रषे त्वेत्यात्रुत्तिरेकत्रचनत्वात् (रु). <sup>4</sup> त्वेतिमन्त्रस्यात्रुत्तिः -ज्ञ. <sup>5</sup> पिप्पली-नृक्षः-ज. 6 यदि तृणेन तदा तस्यैव विभागः पशुसंज्ञपनवपान्तर्धानयोः (६).

बहिंभ्यां प्रश्नशाखया च पुरस्तात्प्रत्यश्चं पशु
1 मुपाकरोति । उपो देवान् दैवीर्विशः प्रजापतेर्जायमाना इति चैताभ्यामुपस्पृश्निन्द्राग्निभ्यां त्वा
जुष्टमुपाकरोमीति ॥ ८॥ ८॥ १६११॥

(मा) <sup>2</sup> एकेन वा तृणेन प्रक्षशाख्या च।

[तृणविभागप्रकारः]

तदा तृणाविभागः। अर्घमधस्तादुपधाने पशोः। साम्रं वपान्तर्धाने। पुरस्तादाहवनीयस्य प्रत्यञ्जलस्य पशोरुपाकरणं स्पर्शनं शाखया तृणाभ्यां च यजुषा ऋग्द्रयेन च । उपस्पृशन्—उपस्पर्शनं कुर्वन् इन्द्रामिभ्यां त्वा जुष्टमुपाकरोमीत्याह ।

[एकेन वा तृणेनेति पक्षेऽपि शाखासाहित्यम्] (वृ) एकेन—या च——तृणेनोपाकरोतीत्यस्मित्रपि पक्षे शाखया सहैव इषे त्वेति बार्हिरादत्ते इत्यस्मच्छाखोक्तपक्षे एकेन तृणेन ।

[उभयोरस्पर्शे विनियोगोपपात्तः]

तदा तृण-गद्वयेन च-प्रजापतेर्जायमाना इति चैताभ्यामिति द्विवचनमुपो देवानित्येकेन सह न भवति । अप्रजापतेर्जायमाना इत्यत्रैव द्वयोरुपदेशात् । यदेताभ्यामुपाकरोतीति च । न च उपो देवानित्यस्य वैकल्पिकत्वम् । अस्मच्छाखायामेवोभयोरुपाकरणे विनियोगात् । उप ह्येनानाकरोति यदेताभ्यामुपाकरोतीति च । शाखाभेदे हि विकल्पो भवति ।

उपस्पृशन्-मीत्याह---आहेत्यध्याहारः ।

<sup>1</sup> देवतार्थत्वेन सङ्कल्पनमुपाकरणम् । उपो देवानिति थजुर्ऋग्रद्धयं चोपाकरणार्थं नोपस्पर्ज्ञनार्थं यदेताभ्यामुपाकरेति लिङ्गात् (रु). 2 शाखया दर्भाभ्यां च एकेन वा मुणेन वा-ज.

(सू) पश्चकृत्वो देवतोपदेशनम्; ¹ उपाकरणे नियो-जने प्रोक्षणे वपाया उद्धरणे हृदयस्याभिघारणे इति ॥ ९॥ ९॥ १६१२॥

# [देवतोपदेशनेषु विभक्तयैक्यम्]

(भा) पश्चकृत्वः-पश्चस्विप देवतोपरुक्षणेषु । यथोपाकरणे विभक्तिः सैव सर्वत्र चतुर्थी ; पुनरुपाकरणग्रहणात् ।

(वृ) यथोपा-णात्—इन्द्रामिभ्यां त्वा जुष्टमुपाकरोमीत्युक्ता पुनरुपा-करणे नियोजन इति निर्देशात् उपाकरणवदेव सर्वत्र चतुर्थ्यन्तेन प्रयोगः।

(सू) प्रजानन्तः प्रतिगृह्णन्ति पूर्व इति पश्च द्युत्वाऽप्रिं मन्थति ॥ १०॥ १०॥ १६१३ ॥

[उपाकृतहोमे आज्यनिर्णयः, पक्षान्तरं च]

(भा) उपाकृतहोमा आज्यस्था<sup>2</sup> स्याः । भ्रोवाज्यात्पूर्वमा<sup>3</sup>घार एव प्राजापत्यमिति । तत उत्तरं भ्रुवात एवाहवनीयहोमाः ; अप्येव नोऽ-त्रास्त्विति देवैः प्रजापातियोचित इति लिङ्गात् । लोकिकाज्यादिति भव-दासमितः । तस्यं यूपाञ्जने प्रकृतत्वात् ।

## [उपाकृतहोमेन भौवाज्यमित्यत्रोपपत्तिः]

(ष्ट्र) भ्रीवाज्या-माघार एव — इत्यत्र लिक्कम् ; प्रजापतिर्देवेभ्यो यज्ञान् व्यादिशस्य आत्मन्नभर्तेत्वाज्यस्य प्रथमं प्रजापतिसंबन्धमुक्ता अप्येव नोऽत्रास्त्विति देवैः प्रजापतिर्याचितः । ततो यजान् व आज्य-भागावित्यादिना भ्रीवाज्यस्याज्यभागादिषु पश्चाद्विनियोगः <sup>4</sup> अतो भ्रीवस्य प्रथमं प्रजापतिसंबन्धावगमात् प्राजापत्याघार एव प्रथमं भेवात्कर्तव्य इति उपाक्कतहोमप्रायश्चित्तादयः आज्यस्थाल्या एव ।

<sup>1</sup> उपाकरणग्रहणं दृष्टान्तार्थम् । यथोपाकरणे तथा दृष्टान्तेन यजुषा सर्वत्र देवतोपदेशनमिति (र). <sup>2</sup> ल्या एन-क. ङ. छ. <sup>3</sup> घारमेव-घ. <sup>4</sup> ततो-छ

[लौकिकाज्यादिति पक्षे हेत्पपितः]

भ्रौवाज्या—तत्वादिति—अपाक्तकार्यार्थत्वेन प्रकृतत्वादन्ये-षामप्यपाकृतकार्याणां लौकिकमेव ॥

(सू) अपिवाऽग्निं मथित्वोपाकुर्यात् ॥११॥११॥ ॥१६१४॥

[मथनोत्तरमुपाकरणपक्षे होमकालतन्माने]

(भा) <sup>1</sup>यदाऽभिं मथित्वोपाकरणं तदा होमा अपि पश्चात्। उपाकृत्य पञ्च जुहोतािते।

(वृ) यदाऽम्नि-जुहोतीति-अनेन उपाकरणोत्तरकालं <sup>श्</sup>होमागतेः मन्थनोत्तरकालमुपाकरणादूर्घ्वं होमाः॥

(सू) अग्नेर्जनित्रमसीत्याधिमन्थनशकलं निद्धाति । वृषणौ स्थ इति प्राश्चौ दभौं॥१२॥१२॥१६१५॥

[निधेयशकलस्य यूपनिष्पत्तिदशासङ्गल्पितत्वम्] (भा) पूर्वसङ्गल्पितस्य मन्थनार्थस्य शकलस्य निधानम् ।

(स्) उर्वश्यसीत्यध<sup>3</sup>राराणिमादत्ते । पुरूरवा इत्यु-त्तराराणिम् ॥ १३ ॥ १३ ॥ १६१६ ॥

[अरणौ मतिमेद्ः]

(भा) गार्हपत्यारणी इह प्रकृतत्वात् । केचिह्नौकिक्यौ । [अरणिविषये पक्षयोर्हेतुः]

(वृ) गार्ह-तत्वात्—विभवादन्योपादानानुपपर्चेश्च ।
केचिक्षौकिक्यौ—प्रकृतयोर्गार्हपत्यार्थत्वस्योक्तत्वात् । स्वपक्षे
तु प्रकृतयोर्गार्हपत्यार्थत्वस्योक्तत्वेऽपि प्रसङ्गोपजीवित्वामिति <sup>4</sup> यूपसका<sup>5</sup> शेऽग्रिमन्थनेऽप्येवमेव ।

¹ अयमेवार्थ उच्यते रुद्दत्तेनापि । ² होमावगतेर्न मन्थ १ -छ. ³ अरणी अम्रयाघेयिक्यावन्ये वा आविशेषात् । तयोर्गाईपत्यैकयोनित्वादन्ये एवेत्यन्ये (६). ⁴ इदं–छ पुस्तके न दरयते । ⁵ शे निर्मथ-छ.

(स्) देवो वां संविता मध्वाऽनित्वत्याज्यस्थाल्या
्रीबिलेऽङ्का घृतेनाक्ते वृषणं दघातामित्युमे अमिमन्त्रच आयुरसीति समवधाय ॥१४॥१४॥
॥१६१७॥

द्वादशी खण्डिका.

#### [अरणिसमवधानऋमविवरणम्]

(भा) आज्यस्थारुया बिले मुखे बिलगतेनैवाज्येनाञ्जनम् । समवधानं <sup>2</sup> सक्कमनमरण्योः ॥ १४ ॥

(स्) अग्नये मध्यमानायानुब्र्हीति संग्रेष्यित मध्यमानायानुब्र्हीति वा ॥ १॥ १८॥ १६१८॥
प्रथमायां त्रिरनुक्तायां त्रिः प्रदक्षिणमप्ति
मन्थति । गायत्रं छन्दोऽनुप्रजायस्वेति प्रथमं
त्रेष्ट्रभमिति द्वितीयं जागतमिति तृतीयम् ॥ २॥
॥ १६॥ १६१९॥
ततो यथा प्राग्नु मन्थति ॥ ३॥ १७॥
॥ १६२०॥

[प्राशुराब्ददरीव्रार्थः]

- (भा) प्राशुशब्दश्शीष्रवाची निरुक्तेः।
- (वृ) निरुक्तेः--शीष्रवाचित्वेन निर्वचनात्॥
- (सू) यदि मध्यमानो न जायेत ⁴राक्षोन्नीरतुन्न्-यात्॥४॥१८॥१६२१॥

<sup>1</sup> बिलेऽङ्क्त्वेति वचनात्र सुवादिनाऽऽज्यमादायानाक्ष (रु), 2 सङ्गमोऽरण्योः स्व. ग. घ. ङ. 3 यथ प्राग्ज शीघतरं तथा मन्धति (रु), 4 कृणुष्वपाजीयाः । यदि निर्मन्थ्यो मध्यमानो न जायते तस्य स्थाने हिरण्यशकलं व्याहतीभिजुहुयादिति स्नरहाजः (रु).

र्खं. १३, सू. ७.] आपस्तम्बश्रीतमूत्रे सप्तमे प्रश्ने चर्तुर्थः पटलः

[विकल्पितमन्त्रविषये अनुब्र्यादिति धात्वर्थे अग्नगुत्पत्तौ च विशेषः]

(मा) राश्लोझी:—अमी रक्षा शि सेघतीति तिस्र आवर्तयित याव-दमिः पतित । कृणुष्वपाजीया वा । पतिते धनञ्जयमिति प्रातिपद्यते ।

(वृ) राक्षोम्नीः---राक्षोम्नचः कृत्स्नोऽनुवाकः।

[धनञ्जर्यामिति प्रतिपपत्यवसरः] पतिते—द्यते—होता । राक्षोन्नीमध्येऽपि आश्वरुायनवच-नात् ॥

(सू) जातायाजुब्र्हीति जाते संप्रेष्यति प्रह्रिय-माणायेति प्रहरन् ॥ ५ ॥ १९ ॥ १६२२ ॥

[प्रहरणात्पूर्वं वर्तमानार्थप्रैषोपपत्तिः]

(भा) प्रहरन्—पह<sup>1</sup>रिष्यान्निति वर्तमानवत्।

(वृ) प्रहरन्—नवत् —पहरणात्पूर्वमेव प्रिह्वयमाणायेत्यवर्तमानेऽपि प्रहरणे वर्तमानवरप्रैषो वक्तव्यः प्रहरणार्थत्वारप्रैषस्य। वर्तमानसामिष्ये वर्तमानवरस्मरणात् आविरोधात्॥

(स्) भवतं नस्समनसौ इत्यंग्रेणोत्तरं परिधिमाहव-नीये प्रहरति संधिना वा ॥६॥२०॥१६२३॥

[मथनसिद्धान्निप्रवेशनक्रमावेकल्पः]

(भा) उत्तरपरिषेरमेण प्रवेश्यते निर्मिथतोऽग्निः। संिधना<sup>2</sup>वाँचरेण॥

[सन्धिपक्षे परिधेरवाधितोपपात्तिः]

(वृ) उत्तरपरि-त्तरेण-परिध्योः प्रकृतत्वात् ।

(सृ) अग्नाविभिश्वराति प्रविष्ट इति <sup>3</sup>प्रहृत्य सुवेणाभि-जुहोति॥७॥२१॥१६२४॥

<sup>1</sup> रिष्यामीति वर्त-क. ख. ग. ङ. 2 चोत्तरेण-ख. ग. ङ, 3 प्रहृत्येति ब्राह्मणानुकरणार्थं वैचित्रवार्थं वा अभिजुहोति उपरि जुहोति निर्मन्ध्यस्य(र).

# [मन्थनाग्निप्रेवदानानुपदमुपरिहोमः]

(भा) प्रहृत्य प्रायश्चित्तमप्यकृत्वा सुवेणोपरि जुहोति।

#### [प्रहृत्येति स्यबन्तस्वारस्यम्]

- (वृ) प्रहृत्य-होति--प्रहृत्य सुवेणाभिजुहोतीत्यव्यवायार्थम् ; इतरथा प्रहरणोत्तरकालपाठादेव सिद्धे प्रहृत्येति वचनमनर्थकम् ॥
- (सू) सावित्रेण रश्चनामादाय पशोर्दक्षिणे बाहौ परि-वीयोर्ध्वमुत्कृष्य ऋतस्य त्वा देवहविः पाश्चनारम इति ¹ दक्षिणेऽर्धशिरसि पाश्चनाक्ष्णया प्रतिमुच्य धर्षामानुषानित्युत्तरतो यूपस्य नियुनक्ति ॥८॥ ॥ २२॥१६२५॥

[सावित्रमन्त्रानुषङ्गिपदं प्रत्यङ्ग्राखस्यानुगुणं दक्षिणत्वम्]
(भा) आदद इत्यादानं सावित्रेण। पश्चान्मुखस्योत्तरो भवति
व्दक्षिणः ; तस्मिन् बद्धा ऊर्ध्वं सारयति। अर्धं शिरसोऽर्धशिरः तस्मिन्
दक्षिण उत्तरो भवति पश्चान्मुखस्य। अक्ष्णया वक्रम्। प्रतिमोको बन्धनं अङ्गलपाशेन घर्षामानुषानिन्द्राग्निम्यां त्वा जुष्टं नियुन्जमीति
रशनाशेषेण बन्नात्युत्तरतो यूपस्य, तन्नियोजनम्।

[प्रकृतोऽधिशिरःपदाधः]

(च्च) अर्थ श<del>ि न्युखस्य</del>—शिरसो दक्षिणो भागः।

[स्त्रे दक्षिणत्वोक्तिविवक्षितार्थः]

उभयत्र दक्षिणो भागः पाब्सुलस्य दक्षिणत्वाभिप्रायः ; न उ पशोरवस्थानापेक्षया ॥

(सू) दक्षिणत <sup>३</sup>एैकादिशनानाम् ॥ ९॥२३॥१६२६ ॥

<sup>1</sup> दक्षिणमधीशारः पश्चिन प्रतिमुच्य यथा शिरसो न गलति तथा वशिक्ष्य बद्धा नियुनिक रश्चनाशेषेण यूपं बध्निति। पूर्ववद्देवतापदेशनं इन्द्राम्म-ज्मीति (६). १ दक्षिणो बाहुः तिस्मन्-खः. गः. घः. जः. ८ ठाघवार्थमेषामिह वचनम् (६).

# <sup>1</sup> अद्भचस्त्वौषधीभ्यः प्रोक्षामीति प्रोक्षति॥ ॥१०॥२४॥१६२७॥

# [पशुप्रोक्षणमन्त्रविषये मातिभेदः]

(भा) अद्भग्नस्त्वीषवीभ्य इन्द्राग्निभ्यां त्वा जुष्टं प्रोक्षामीति प्रोक्षणम् । अद्भग्नस्त्वीषवीभ्यः प्रोक्षामीनद्राग्निभ्यां त्वा जुष्टं प्रोक्षामीति केचित् । प्रोक्षाम्यन्तस्य सूत्रकारेण परिपाठात् । अद्भग्नस्त्वौषवीभ्यः प्रोक्षा-मीन्द्राग्निभ्यां त्वा जुष्टमित्युपदेशः ।

प्रोक्षणं पायनं प्रोक्षणमिति त्रयः पदार्थाः । केचिन्मेध्यकरणत्वा-दयमेकः पदार्थ इति ; उपरिष्टात्प्रोक्षाम्युपरिष्टादेवैनं मेध्यं करोतीति । तदा पदार्थत्रयमेकैकस्य पशोः ।

# [केचिदित्युक्तपक्षोपपत्तिः]

(वृ) अद्भाचस्त्वौ-ठात् - अद्भग्नस्त्वौषधाभ्यः प्रोक्षामीति प्रोक्षा-म्यन्तस्य निर्देशात् तत उत्तरं देवतानिर्देश इति ।

[प्रथमपक्षोपपत्तिः]

पूर्वस्मिन् पक्षे मन्नान्ते कियानुष्ठानात् तत्रैव कियापदिनिर्देशे। युक्त इति मन्नपाठस्य सूत्रकारेण परिपाठात् कियापदात्पूर्वे देवता-निर्देशो युक्त इति ।

[उपदेशपक्षोपपत्तिः]

अद्भयस्त्वी—पदेशः—आर्षानुत्रहाय मन्त्रमध्ये देवतापदस्य निवेशनमयुक्तम् । नियमेन च क्रियापदात्पूर्वं देवतापदस्य निवेशो न दृश्यते । यथा ; जनयत्ये त्वा संयोग्यग्रये त्वाऽग्रीषोमाभ्यामिति । क्रियकत्वाच क्रियापदावृत्तेरयुक्तत्वात् ।

<sup>1</sup> अत्र तु मन्त्रगतादेवाख्यातात् पूर्वदेवतोपदेशनप्रक्षेपेण मन्त्ररूपमुदाजहतुः बोंधायनभरद्वाजी यथा–अद्भवस्त्वोषधीभ्य इन्द्रान्निभ्यां त्वा जुष्टं प्रोक्षामीति (रु).

[प्रोक्षणादित्रयस्यैकपदार्थत्वभिन्नत्वपक्षोपपत्तिः]

प्रोक्षणं पायनं पुनःप्रोक्षणमिति त्रयः पदार्थाः । अतः पशु-गणे एकैकांशेनानुसमयः ।

केचिन्मे करोतीति — प्रतीकग्रहणं सर्वत एवैनं मेध्यं करो तीत्यवमन्तस्य । अतस्त्रयाणां मेध्यकरणप्रयोजनैकत्वादेकपदार्थ- त्वम् । अवघाते कृष्णाजिनास्तरणादेरिव ।

[पदार्थभेदपक्षे विशेषः]

तदाप-शोः—पशुगणे पूर्वस्मिन् पक्षे त्रयाणां मेध्यकरणार्थ-त्वेऽपि पायनव्यवधानाद्विरुक्षणिकयाभेदात् पदार्थभेदः । अथवा मेध्य-करणमर्थवाद इति ॥

(स्) अपां पेरुरसीति पाययति ॥११॥२५॥ ॥१६२८॥

> स्वात्तं चित्सदेवं हव्यमापो देवीः स्वदतैनामित्यु-<sup>2</sup>परिद्यादधस्तात्सर्वतश्च प्रोक्ष्य वेदं निधाय सामि-धेनीम्यः प्रतिपद्यते ॥ १२॥ १६ ॥ १६२९॥

> > त्रयोदशी खण्डिका.

[प्रोक्षणानन्तरं कर्तव्यसिद्धिः प्राकृतस्य]

(भा) वेदं निधाय सामिधेनीभ्यः—सामिधेन्यर्थम् । यस्कृत्वा प्रकृतौ प्रतिपद्यते तत्तावस्करोति । वेद्यन्तपारिस्तरणं होतृषदनपारिकरूपनं च ।

[वेदानिधानेतरप्रतिषेधपक्षः]

केचित्त्यजन्त्यपरिपाठात् ॥

इति धूर्तस्वामिभाष्ये सप्तमे प्रश्ने चतुर्थः पटलः.

<sup>1</sup> तीत्यन्तस्य-घ. 2 सर्वत इत्यव सिद्धे कमार्थमुपरिष्ठादधस्तादिति । वेदं निधाय सामिधेनीभ्य इति वचनात् वेद्यन्तपरिस्तरणहोतृषदनपरिकल्पने च न स्त इति केचित् (रु).

# [प्राकृतकार्यस्येह प्राप्तिः]

(वृ) वेद नि—ल्पनं च—यद्यपि वेद्यन्तपरिस्तरणादेरसंकीर्तनम् ; तथाऽपि प्रकृतितः प्राप्तस्य कार्यसद्भावे सित बाघो न संभवतीति । वेदं निधाय सामिधेनीभ्य इत्युक्तेऽपि अन्यदिप प्राप्तं कृत्वा सामिधेनीभ्यः प्रतिपद्यत इति ।

# [इतरवर्जनपक्षसिद्धिः]

केचित्त्य-पाठात्—वेदनिधानादित्येतावता सिद्धे वेदं निधाय सामिधेनीभ्यः प्रतिपद्यत इति पाठ इतरन्युदासार्थ इति ।

> इति श्रीरामाभिगेचिद्वरचितायां धूर्तस्वामिभाष्यवृत्ती सप्तमे प्रश्ने चतुर्थः पटलः ॥

(स्) स्रुच्यमाघार्य 'प्रत्याक्रम्य जुह्वा पश्चं समनक्ति ॥ ॥ १ ॥ १ ॥ १६३० ॥ सं ते प्राणो वायुना गच्छतामिति श्चिरसि । सं यजत्रैरङ्गानीत्यं²सोचलयोः । सं यज्ञपति-राशिवेति श्रोण्याम् ॥ २ ॥ १ ॥ १६३१ ॥

[पशोरञ्जनदेशविवरणम् ]

(भा) अंसोचलयोः अंसयोर्थे चल्लाने तयोरञ्जनम् । श्रोणिः किटः । खुचा ह्रयते खुच्यम् ।

[जुहूग्रहणफलम् ]

(षृ) प्रकृतेऽपि जुह्नेति पुनरुपादानात् जुहूस्थाज्यस्य वचनमन्तरेणा-न्यत्र विनियोगासम्भवात् तत्प्राप्तवर्थे जुहूमहणम् ।

<sup>1</sup> प्रत्याक्रम्येति वचनात् सुच्यमाघार्यं न दक्षिणो गत्वा समनाक्ते (रू). 2 अंसोचलयो:—अंसकोटयोः। तयोश्रावृत्तिमन्त्रस्य (रू).

(स्) ध्रुवासमञ्जनादि कर्म प्रतिपद्यते । समानमा-प्रवरात्॥३॥३॥१६३२॥ षडुत्विजः॥४॥४॥१६३३॥

[पशुबन्धे षडृत्विजः, शमिता तु निर्विक्]

(भा) <sup>1</sup> षड्टत्किजः पशुबन्धस्य कर्म कुर्वन्ति । यद्यपि शमिता श्रपण-कर्म करोति ; तथाऽपि न भवत्यृत्विक् । अतम्सामान्यचे।दनासु ना-दियते ॥ ४॥

[क्रित्वक्कर्मकरणेऽपि सामान्यचोदनासु न शमित्रग्रहणम् ]
(वृ) षडृत्विजः पशु-विन्ति—षण्णामृत्विजां कार्यदर्शने सत्यपि
षड्तिज इति पुनर्वचनस्येदं प्रयोजनम् ।

यद्यपि शमिता द्रियते — अस्यार्थः ; — मीमांसकैः अध्वयींरेव शमितृत्व उक्तेऽपि विश्वसृजामयने 'सृत्युस्तद्भवद्वाता शमितोशो
विश्वापतिः' इति अध्वयीरन्यस्य शमितृत्वदशेनात् अध्वयीश्च संज्ञपनकाले
पराङावर्तनपृषदाज्यावेक्षणासनानां विहितत्वादन्यश्शमिता । तस्य च
श्रपणाद्दत्विककार्यकरत्वेऽपि ऋत्विक्तं नास्ति ; षड्गत्विज इति नियमात् । इडाभक्षणे च मैत्रावरुणषष्ठाः प्रतिप्रस्थाता सप्तम इति नियमात् शमितुरनुपादानात् । अतः सामान्यचोदनासु मार्जनादिषु तस्यान्वयो न विद्यते ।

(स) <sup>2</sup>दैवं च मातुषं च होतारौ वृत्वा पुनराश्राव्य मैत्रावरुणं प्रवृणीते मित्रावरुणौ प्रशास्तारौ प्रशा-स्नादिति॥५॥५॥१६३४॥

<sup>1</sup> असमासार्थं वचनं ब्राह्मणानुकरणार्थं च । शिमतुः ऋत्विक्तशङ्कानिराकर-णार्थमित्यपरम् (६). 2 अभिर्देवो होतिति दैवं असो मानुष इति मानुषं च बृत्वा मैत्रा-वरुणमप्यसो मानुष इत्येनेन बृणीते । होतृविकारत्वात् । सौमिके च तथा दर्शनात् । व्यक्तपाठाच कल्पान्तरेषु (रु).

# [होतृतद्विशेषवरणानि मन्त्रत उपदेशपक्षश्च]

(भा) दैवो — होता; अभिर्देवो होतेति। असौ मानुष इति मानुषः। तौ वृत्वा कृत्वाऽऽश्रुतप्रत्याश्रुते मित्रावरुणौ प्रशास्तारौ प्रशास्तादिति¹ देवदचो मानुष इति सोऽपि होतृविकार\*त्वात्। उपदेशो न वियते मानुष इति।

(वृ) होताविकारत्वात्—िवियते । [मातुषनिषेधे हेतुः] ं

न वियते-अपठितत्वात् ।

(स्) तिष्ठति पशावेकादश प्रयाजान् यजाति ॥६॥ ॥६॥१६३५॥

[प्रयाजानुष्ठानं तत्र तत्र विलक्षणम् ]

(भा) एकादशप्रयाजान् यजत्यस्मिन् कर्मणि । तांश्च तिष्ठति पशौ ये <sup>3</sup>सम्भवन्ति । वाजपेये त्वेकादशापि । सारस्वतप्रभृतिषु तिष्ठत्सु ।

[संभवत्त्रयाजविषयत्वकथनहेतुः]

(वृ) एकाद्शप्र—कर्मणि—तिष्ठति पशावेकादश प्रयाजान् यज-तीति स्त्रं विभज्य व्याख्यायते । वपाश्रपणोत्तरकांळं उत्तमप्रयाज-विधानात् एकादशानां तिष्ठति पशावसम्भवात् ; अत एवं व्याख्या । 'एकादश्—र्मणि' इति प्रयाजसङ्ख्याविषिः ।

[तिष्ठति पशौ इत्यस्यार्थान्तरम्]

तांश्च ति-भवान्ति—द्या । इह तिष्ठति पश्ची सम्भवतां दशानां तिष्ठत्येव पशावनुष्ठानम्, न निषण्ण इत्यर्थान्तरविषिः ।

<sup>&</sup>lt;sup>1 इ</sup>ति मानुषाऽपि**~ख. छ**. <sup>2</sup> त्वात् न व्रियते भानुष ध्त्युपेदेशः**~ज.** <sup>3 त</sup>त्र त्वसंभवपर्युदस्तत्वादेकादशे दशस्वेव पशोः स्थाननियमः । निषण्णं तु पशुं ययु वै निषीदेदिति विधिनोत्थापयेत् (रु).

# [वाजपेये सर्वानुष्ठाने हेतुः] वाजपे-ष्ठतसु—तेषां ब्रह्मसामकाले संज्ञपनात ।

(स्) समिद्धचः प्रेष्येति <sup>1</sup>प्रथमं संप्रेष्यति । प्रेष्य प्रेष्येतीतरान्॥७॥७॥१६३६॥

> <sup>2</sup> चतुर्थाष्टमयोः प्रतिसमानीय दशेष्ट्रैकादशा-याज्यमविश्वनिष्ट ॥ ८ ॥ ८ ॥ १६३७ ॥

> तान् यजमानः प्राकृतैरादितश्रतुर्भिश्रतुरो-ऽनु<sup>3</sup>मन्त्रच चतुर्थस्यानुमन्त्रणेन दुरःप्रेभृतीस्ती-नुत्तमेन श्रेषम् ॥९॥९॥१६३८॥

> > प्रयाजहोमानुमन्त्रणे विशेषविवरणम् ]

(भा) आदितः— <sup>4</sup> प्रथमप्रयाजप्रभृति । <sup>5</sup> अष्टमादय उत्तमविकाराः । बर्हिः स्वाहाकारार्थं <sup>6</sup>समानयनमिति उत्तमविकारेष्विप क्रियते । चतुर्थोत्तमविकारा आगन्तवः । तन्मध्यपाठात् । <sup>7</sup> तत्र समप्रविभागेन <sup>8</sup> विकाराः । हेमन्तशिशिराविति प्रयाजशेषस्यानुमन्त्रणम् ॥

(वृ) आदितः-प्रभृति--चतुर्भिः। अष्टमा-राः---इति वक्ष्यते। वर्हिः स्वा-क्रियते---<sup>9</sup> पुनर्वचनात्।

¹ प्रथमं प्रयाजं प्रति मैत्रावरुणं संप्रेष्यित (रु). ² चतुर्थप्रभृतयश्चत्वारे। बिह्नं विकाराः अष्टमप्रभृतयः स्वाहाकारस्य । विह्नं स्वाहाकारार्थं च प्रकृतौ विहिषः समानयनम् ; अतश्चतुर्थं एव सर्वानयने प्राप्ते विभागार्थमुक्तं चतुर्थाष्टमयोरिति (रु) ३ तत्तिहिकारांस्तस्य तस्य मन्त्रेणानुमन्त्रयत इति भावः । अत एव न्यायान्त्रतिहेकाराणां द्रष्टन्यम् (रु). ⁴ प्रथमं प्रयाजं प्रसृति-जः. ६ पष्टमादयश्चतुर्थविकारात्-जः. ६ समानयनम्-खः.गः. ७ तत्र संप्रतिविभा-खः.गः, १ विकारः-खः.गः, ६ विकारः-खः.गः, १ विकारः-खः.गः, १ विकारः-खः.गः, १ विकारः-खः.गः, १ विकारः-खः.गः

# चतुर्थो-पाठात्—बर्हिःस्वाहाकारयोर्मध्यपाठात् । [प्रकृतप्रयाजे दुरआदेः प्रयाजत्वाद्यपपात्तः]

तत्र सम-राः बर्हिविकारा दुरःप्रमृतयस्य उत्तमविकाराः तिस्रो देवीरित्येवमादयस्ययः । एवं न्यायप्राप्तं सूत्रकार आह—तान् यजमानः प्राकृतैरित्यादि । आदितश्चतुर्णां प्राकृतस्वप्रत्यभिज्ञानात् उपरितनानां न्यायप्राप्तो विभाग इति उत्तमेन शेषामिति ।

- (स्) प्रत्याक्रम्य जुह्वा स्वरुस्वधिती अनक्ति । त्रि-स्स्वरुं सकुत्स्वधितरन्यतरां धाराम् ॥१०॥ ॥१०॥१६३९॥
- (भा) अन्यतरा घारा—एकतरा घारा।
- (स्) स्वरुमन्तर्घाय स्वधितिना पशुं समनिक घृतेनाकौ पशुं त्रायेतामिति शिरसि ॥११॥ ॥११॥१६४०॥

# [स्वंरोरन्तर्धानप्रकारः]

(भा) स्वरुरषस्तादुपरि स्विषतिः । ताभ्यामञ्जनं पश्चोः ।

[स्वरुस्वधिती अञ्जनकरणम्]

- -(ष्ट) स्वरुरध-पशोः-स्विधितना पशुं समनक्तीति स्विधितेरज्ञन-करणत्वेऽपि स्वरोरज्जने अन्तर्धानस्य दृष्टार्थत्वाय उभाभ्यामञ्जनम् ।
- (स्र.) न वा स्वधितिना¹स्वरुणैव॥१२॥१२॥ ॥१६४१॥

[एकेनाअनपक्षे विदेशाः]

(भा) एकेनाप्यञ्जनं स्वरुणा । अविकृतो मन्त्रः । धृतेनाक्तः पशुं त्रायस्वेत्युपदेशः । पुनर्यूपे क्षिप्यते स्वरुः ।

<sup>1</sup> तदा तु घृतेनाक: पशुं त्रायस्वेत्यूहः (रू).

[द्विवचनाविवक्षानिवार्हः]

एकेना-मन्त्र:-यदा न वा स्वाधितिना स्वरुणेवेति स्वरुणेवाञ्जनं तदाऽप्यविकृतो मन्त्रः ; पशुसंस्कारत्वादञ्जनस्य । तत्साधनत्वान्म-न्त्रस्य । घृतेनाक्ताविति द्विवचनमविवक्षितम् । पाक्षिकप्राप्तानुवादो वा घृते ॥

घृतेना-देशः-अञ्जनसाघनत्वेऽपि मन्त्रस्य अञ्जनसाघनस्यै-कत्वद्वित्वविकल्पे अपाकृतत्वेऽपि मन्त्रस्य इन्द्रप्रकाशकमन्त्राणां महेन्द्र-प्रकाशने तत्पदप्रक्षेपवत् केवलस्वरुपक्षे एकवचनमेवेति ।

पुनः-स्वरुः-तिस्मन् रशनागुणे ॥

<sup>1</sup> अक्तया शृतस्यावद्यति पश्चमितरया . (सू) विशास्ति ॥ १३ ॥ १३ ॥ १६४२ ॥ [स्वधितिधाराकार्यभेदः]

- अक्तया घारया । पकस्य पशोरवदानं अनक्तया<sup>2</sup> विशसनम् ।
- श्वमित्रे स्वधितिं प्रयच्छन्नाह शमितरेषा<sup>३</sup> तेऽश्रिः (स्) स्पष्टाऽस्त्वित ॥ १४ ॥ १४ ॥ १६४३ ॥ चतुर्दशी खण्डिका.
  - (भा) स्पष्टाऽस्त्—विदिता भवतु, एषाऽश्रिरक्ता, अनक्तया विशसन कुरु।
  - (वृ) अत्र आयतने सुचौ सादयेत्।
  - (सू) <sup>4</sup>पर्यमये क्रियामाणायानुवृहीति संप्रेष्यति पर्यम-येऽनुब्र्यादिति वा ॥ १ ॥ १५ ॥ १६४४ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अक्तया स्वधितेर्घारया पक्तस्य पशोरङ्गान्यवद्यति । इतरया त्वनक्तया पश्च विशास्ति शमिता (रु). <sup>2</sup>क्तया त्वं विशसनं-ख. ग. <sup>8</sup>एषा अक्तादानार्थी धारा स्फुटा विदिताऽस्तु तया विश्वसनं परिहरणीयमित्यर्थः (रु), 4 परितोऽग्नि-र्यस्य स पर्योग्नः । तथा कियमाणाय १शव इत्यर्थ: । न तु परितः कियमाणाय।मय इति । यथा चैतदेवं तथैकादशिनेषु व्यव्ध्यामः (रु).

# [सौत्रप्रैषार्थः पर्यग्निकरणे पक्षद्वयतन्माने च]

(भा) पर्यमये समन्ततोऽमये क्रियमाणायेति प्रैषार्थः। पशुमेव वा त्रिः पर्यमि करोति अप्रे पशोराझानात् । सह वा यूपादिभिः अन्यमतात् ।

[पर्यक्रिकरणे पश्चद्वयोपपात्तः]

(वृ) पशुमेव वा-म्नानात्—अस्यार्थः— आज्यानि चेत्येक इति मतान्तरत्वेन निर्देशात् पक्षद्वयमङ्गीकर्तव्यम् । तत्र पशुमात्रपर्यभिकरण-मेकस्मिन् पक्षे । पर्यामे करोति सर्वहुतमेवैनं करोतीति पशुसंस्कारत्वा-वगतेः सुत्रकारेण प्रथमनिर्देशाच ।

सह वा-तादिति एके इति मतान्तरे यूपादीनामविशेषाच । शब्दस्य सर्वार्थत्वात्पश्चाद्याज्यान्तानां पर्याग्नकरणमिति द्वितीयः पक्षः, चात्वा छस्योत्तरतो हिरण्यकेशिनोक्तत्वात् ।

(सू) आहवनीयादुल्युकमादायाप्रीघः परिवाजपितः कविरिति त्रिः प्रदक्षिणं पर्यप्रि करोति पशुं यूप-माहवनीयं शामित्रदेशं चात्वालम् । आज्या-नि चेत्येके ॥ २ ॥ १६ ॥ ॥ १६४५ ॥

[द्वितीयपक्षे पर्यक्तिकर्तुः गतिदेशः]

(भा) आज्यान्यपरेणान्तरामी गच्छति द्वितीये करुपे ।

[भाष्यदर्शितविशेषहेतुविवरणम् ]

आज्या-कल्पे-एकत्र स्थितेन सर्वपर्यमिकरणासंभवादा-ज्यान्यपरेणान्तराम्रज्ञोर्गमनेऽपि न दोषः ।

1 पर्यक्षीति क्रियाविशेषणम् । यथा पर्यप्ति भवति पशुस्तथा करोतीस्त्रर्थः । तत्र चात्वालान्तमपन्छिय पश्चादीनि पञ्च पर्यश्चि करोतीति प्रथमः कल्पः । आज्यानि चित्रेयेक इत्याज्यसमुच्चयेन द्वितीय शति याज्यम् । इत्थं हि सत्याषाहेन परमतिनेद-चित्रेय इत्याज्यसमुच्चयेन द्वितीयः स्तुक्तम् । पर्यप्ति करोति पश्चमित्र वाऽपिन्छय तते। यूपादिपञ्चसमुच्चयेन द्वितीयः स्तुक्तम् । पर्यप्ता योजनैव स्तुक्तिस्या पर्यायेक्तम् । प्रथमा योजनैव स्तुक्तिस्या । विश्वायनभरद्वाजाभ्यां पश्चोरेव पर्यप्तिकरणमकीयमुक्तम् । प्रथमा योजनैव स्तुक्तिस्यामिपर्यायकृते देश इति च नित्यवद्वचनात् (रु), स्त्रानुगता । त्रिः प्रीतपर्येतीत्यभिपर्यायकृते देश इति च नित्यवद्वचनात् (रु),

(स्) प्रत्यपिसुज्यालेष्ठकं त्रिः प्रतिपर्येति ॥३॥१७॥ ॥ १६४६ ॥

#### [प्रतिपर्ययणे विशेषः]

(भा) प्रत्यपिसर्गः---पुनः क्षेपः।

[अनिवृत्तिपक्षस्तद्वेतुश्च]

प्रतिपर्येति निवर्तते यथागतम् । अगतेनापि शक्यते पशोरेकस्य पर्यमिकरणमिति न प्रतिपर्येति प्रथमे कल्पे ।

#### [पक्षद्वयसाधारणेंऽदाः]

- (वृ) प्रत्यपि-कल्पे---प्रत्यपिसर्गस्त्विवशेषादुभयोः पक्षयोः।
- (स्) प्रजानन्तः प्रतिगृह्णन्ति पूर्व इति पर्यग्नौ क्रिय-माणे अपाव्यानि जुहोत्येकं द्वे त्रीणि चत्वारि वा ॥ ॥ ४॥ १८॥ १६७॥

#### [अपाव्यहोमः]

(भा) अपाव्यानीति नामधेयं होमस्य ।

[अपाव्यहोमोक्तराशयः उपदेशपश्लोपपत्तिश्च]

- (वृ) अपाच्या-मस्य---उपाकरणप्रभृति सं इपिनात्प्राक् सर्वत्रोप-देशमतेन प्रायश्चित्तप्राप्तिं दर्शयितुं प्रयाजसित्रधानादुःकृष्योच्यते । यदि पशुरुपाकृत इत्युपक्रम्य निषण्णप्रायश्चित्तविधानादुपदेशपक्षोपपत्तिः ।
- (स्) <sup>1</sup>पशुपतेः पश्चवो विरूपाः सदृशा उत । तेषां यं वित्ररे देवास्तं स्वराडनुमन्यताम् ॥५॥ १९॥ ॥ १६४८॥

<sup>1</sup> द्विप्रभृतिषु कल्पेष्वेव ।द्वितीयाद्वुतिर्नियता (६).

# [पञ्चपतेरितिहोमे विशेष उपदेशपक्षश्च]

(भा) पशुपतोरिति द्विप्रमृतिषु नित्या। प्रयाजेषु स्थाननियमान पूर्व पशोरुपविष्टस्य प्रायश्चित्तम् । उपाकृतमात्र इत्युपदेशः ।

(स्) ये बध्यमानमिति प्रसुच्यमाने । प्रसुश्चमाना इति प्रणीयमाने ॥ ६॥ २०॥ १६४९॥

[विमोकहोमपौर्वापर्यम्]

- (भा) शमिता मुञ्जति पशुम् । मुच्यमानेऽध्वर्युर्जुहोति । प्रणीयमाने नीयमाने ।
- (वृ) शमिता ग्रुश्चित पशुम्—नयनार्थत्वात् । प्रमुच्यमाने अध्व-थोंहीमविधानाच ।
- (स्) रेवतीर्यज्ञपतिं प्रियधा विश्वतेति वपाश्रपणीभ्यां पश्चमन्बारभेते अध्वर्धुर्युजमानश्च आश्राव्य प्रत्या-श्राविते संप्रेष्यत्युपप्रेष्य होतर्हव्या देवेभ्य इति॥ ॥ ७॥ २१॥ १६५०॥

[अध्वर्युणाऽन्वारम्भे होमकर्ता अन्वारम्भावधिश्च] (भा) तत्राध्वर्युणाऽन्वा<sup>1</sup>रब्घः पशुरिति प्रतिप्रस्थाता जुहोति। नीय-मानश्चात्यन्तमन्वारब्घव्यः पशुः l

[यजमानान्वारम्भलाभः]

यः पशुं मृत्यवे नीयमानमन्वारभत इति यजमानस्याप्यन्वारम्भ-मन्त्रः।

[प्रैषक्रमः कर्तव्यविशेषः प्रैषार्थश्च]

होतरुपप्रेष्येति मैत्रावरुणेन प्रैष उक्ते अधिगुप्रैषः। हन्यानि यथा देवेभ्यः कर्तन्यानि <sup>2</sup> यथाप्रैषम्। त्वगेकघा कर्तन्या। स्थगयि-

<sup>1</sup> रब्धव्य:-घ. 2 यथाप्रोषितम्-क. ख. ग. ङ. छ.

तव्यः पशुः । अङ्गानि च चोदितानि सकलानि प्रहीतव्यानीति प्रैषार्थस्सं-क्षेपतः ।

## [प्रतिप्रस्थातुः कर्तृत्वप्राप्तिः]

# (वृ) तत्राध्व-होति-अध्वर्थोरन्यत्र व्यापारे तत्कार्थकरत्वात् । अन्वारमभेऽत्यन्तत्वलाभः

नीयमान-शुः--संज्ञपनकालेऽध्वर्योः पराङावर्तनविधानात्। वपाश्रपणीभ्यां तावदन्वारम्भः कर्तव्यः ।

## [यजमानान्वारम्भलाभविवरणम्]

यः पशुं—मन्त्रः—अस्यार्थः ; — ब्रह्मवादिनो वदन्त्यन्वारभ्य इत्यादिना तं यदन्वारभेत प्रमायुको यजमान इति साक्षादन्वारभे दोषमुक्त्वा सुवर्गाय वा एष छोकायेत्यादिना दोषपरिहारेण सुवर्गपा सचर्थो वपाश्रपणीभ्यामन्वारम्भ उक्तः । प्र वा एषोऽस्मादित्यादिना अन्वारम्भे मृत्युछोकप्राप्तचा अस्माछोकात्प्रच्यातिमन् पुनर्वपाश्रपणीभ्यामन्वारभेण यजमानस्यास्मिन् छोके प्रतिष्ठानिर्देशात् यजभानस्य पुनरन्वारम्भविधानान्नीयमानान्वारम्भस्समन्त्रको यजमानेन कर्तव्यः।

## [अधिगुप्रैषे कर्ता]

होतरुप-गुप्रैषः—होतरुपप्रेष्य उपप्रेष्यित मैत्रावरुणेन प्रेष उक्ते अनन्तरं अभिगुप्रेषं होताऽन्वाह ॥

## [यथाप्रैषं कर्तव्यसंक्षेपः]

, हन्यानि यथा देवेभ्यः कर्तन्यानि — स्थेनाकृति वक्षः कृणु-तादित्यादिकृत्स्नोद्धरणादिपकारेण न्यूनहविरुद्धरणार्थः प्रैषः ।

## [कर्तव्यविशेषमानानि]

त्वगेकथा कर्तव्या-एकघाऽस्य त्वचमाछ्यतादित्य-स्यार्थः। स्थग्यितच्यः पृज्जः-अन्तरेवोष्माणं वारयतादित्यस्यार्थः। श्रपणकाले कुम्भी स्थग्यितन्येति ।

अङ्गानि च यथा चोदितानि—गात्रं गात्रमस्यानूनं कृणुता-दित्यस्यार्थः।

[संक्षेपोक्तवाशयः]

सकलानि क्षेपतः—उक्तः, प्रशुहीत्रव्याख्यानावसरे विस्त-रेण व्याख्यातत्वात ।

(स्) प्रास्मा अग्नि भरत स्तृणीत बर्हिरिति होतुरिभ-ज्ञायाहवनीयादुल्युकमादायाग्नीघः 'पूर्वः प्रति-पद्येत ॥ ८॥ २२ ॥ १६५१ ॥ श्विमता पश्चं नयति ॥ ९॥ २३ ॥ १६५२ ॥ उरो अन्तरिक्षेत्यन्तरा चात्वालोत्कराबुद्श्वं पश्चं नयान्ति ॥ १० ॥ २४ ॥ १६५३ ॥

[उरो-इत्यादिमन्त्रोचारणे कर्तारः]

(भा) उरो अन्तिरक्षेत्यध्वर्योर्थजमानस्यामीप्रस्य शमितुश्च मन्त्रः॥

## [भाष्यदर्शितकर्तृत्वोपपत्तिः]

(वृ) उरो अन्तरिक्षेत्यध्व-<sup>8</sup> मन्त्रः — यद्यपि शमिता पशुं नयतीति शमितुर्नयने कर्तृत्वम् ; तथाऽपि उरो अन्तरिक्षेत्याद्युक्ता उदच्च पशुं

<sup>1</sup> पूर्वः प्रतिपद्यते पुरस्तात्पशोगंच्छित (ह). 2 श्रामिता यूपात् पश्चं प्रमुच्य गमनाय कर्षति । तत्राध्वर्युराहुती जुहोति ये बध्यमानं प्रमुखमाना इति (ह). 3 अध्वर्ध्यादयः शमित्रा सह पशुमुदः बहिवेदि नयन्ति । तदर्थव्यापारान् कुर्वन्ति । यद्वा छित्रिन्यायेन शमित्रा सह गमनात्तेषां नेतृत्वेषचारः । पश्चं तु नीयमानमिष पूर्ववदन्वारभेतेव यजमानः यः पश्चं मृत्यवे नीयमानमन्वारभते वपाश्रपणी पुनरम्वा रभत हित छिन्ना ए । तथाऽध्वर्युरप्यन्वारभेतित्यपरे (ह).

नयन्तीति निर्देशात् अध्वर्युयजमानयोश्च नयनेऽन्वारम्भणेन कर्तृत्वात् आमी अस्य च रक्षोहननार्थमुल्मुकहरणेन नयनोपकारकतया कर्तृत्वात् सर्वेषां नयनमन्त्रः॥

(स्) नाना प्राणो यजमानस्य पश्चनेत्यध्वर्युर्जपति ॥ ॥ ११ ॥ २५ ॥ १६५४ ॥

पश्चदशी खण्डिका.

# 1 ऊवध्यगोहं पार्थिवं खनतादित्यभिज्ञायो-वध्यगोहं खनति ॥ १ ॥ २६ ॥ १६५५ ॥ [ऊवध्यगोहपदार्थः खननकर्ता उपदेशपक्षश्च]

(भा) जवध्यमुदरगतं शक्कचत्र गुह्यते क्षिप्यतेऽवटे स जवध्यगाहः।
पृथिव्यां भवः पार्थिवः। स खन्यते व्यापृतत्वाद्ध्वर्योः प्रतिप्रस्थात्रा। अध्वर्थुरेव खननारम्भं करोतीरयुपदेशः॥

#### [उपदेशपक्षाशयः]

- (वृ) अध्वर्युरेव-देशः—गात्रं गात्रिमित्यध्वर्योः प्रेषितत्वात् तदा-नन्तर्यादध्वर्युणेव ययाकथंचित्कर्तव्यत्वात् । खननारम्भद्वारणाध्वर्युः कर्ता ।
- (सू) अभिपर्यमिकृते देश उल्मुकं <sup>2</sup> निद्धाति ॥ ॥२॥२७॥१६५६॥

[्उल्मुकनिधानदेशः]

(भा) अभिपर्यग्रिकृते देशे पक्षेण।

<sup>1</sup> उदरगतमसुरभिशक्रदायृवध्यं । यद्वध्यमुदरस्यापवातीर्तत लिङ्गात् । तद्भृखते छ।यते यस्मिन्नवटे स ऊवध्यगोहः । तं स्वनित कश्चिदत्विक् परिकर्मी वा ॥ (रु.) 2 आग्नीध्र इति शेषः । तत्रोत्तरेण चात्वालशामित्रदशे इति सत्याषाढः—(रु).

[सूत्रोक्तस्य पाक्षिकत्वे हेतुः]

- (वृ) अभिप-क्षेण-- द्वितीयपक्षे शामित्रदेशस्यापि पर्यामिकरः णात्॥
- (सू) <sup>2</sup>सँ शामित्रः॥३॥ २८॥ १६५७॥ [शामित्रपदन्युत्पात्तिः]
- (मा) शमिता<sup>3</sup>र्थलक्षणं पाकं करोतीति शामित्रोऽभिः॥
- (स्) तं दाक्षणेन प्रत्यश्चं पशुमवस्थाप्य पृथिव्या-स्संपृचः पाहीति तस्याधस्ताद्विहरूपास्यत्यु⁴पा-करणयोरन्यतरत् ॥ ४ ॥ २९ ॥ १६५८ ॥ [उपाकरणदर्भयोरन्यतरोऽधस्तात् क्षिप्यते]
- (भा) उपाकरणयोर्दर्भयेरेकमघस्तात् क्षिपति । [उपाकरणपक्षभेदादुपपत्तिः]
- (वृ) उपाक-पति—बर्हिभ्यामुपाकरणपक्षे । तृणेनोपाकरणपक्षे उ तस्यार्वे क्षिपति ॥
- स्) तस्मिन् <sup>6</sup> संज्ञपयन्ति प्रत्यक्शिरसमुदीचीन-पादम् ॥ ५ ॥ ३० ॥ १६५९ ॥
- (भा) प्रत्यक्शिराः अपरशिराः। उदीचीनैः पादैर्भायते ।
- (वृ) प्रत्यिक्श-यते—'तस्मिन् संज्ञपयन्ति प्रत्यिक्शरसमुदीचीन-<sup>6</sup>पादम् ' इत्यन्तमेकं सूत्रम्।
- (सू) प्रभायुं क्रण्वन्तं संज्ञपयतेत्युक्ता पराङावर्ततेऽ-ध्वर्युः ॥ ६ ॥ ३१ ॥ १६६० ॥

<sup>े</sup> द्वितीयकल्पे—छ.  $^2$  सोऽमिर्निरूढपशोः शामित्रः । श्रपणे पशुसंबन्धात् पशुश्रपणार्थोऽभिश्शामित्र इति समाख्यायते—(रु).  $^3$  ताऽत्रार्थ—ख. ग. घ.  $^4$  उपाकृतः पशुर्याभ्यां ते उपाकरणे—(रु).  $^5$  शमितार इति शेषः । अक्षतस्य मारणं संज्ञपनम् (रु).  $^6$  पादमित्येकम्—ख. ग.  $^7$  मायुः शब्दः तमकुर्वन्त्न मित्यर्थः (रु).

## [प्रैषाकारे मतान्तरम्]

(भा) अमायुः <sup>1</sup> प्रैषादिः भारद्वाजमतात्।

[स्त्राक्षरार्थः कृते शब्दे कर्तव्यं पक्षान्तरे च]

² मायुरशब्दः । शब्दमकुर्वन्तं मारयतेत्यर्थः । प्रशिक्कुल आव-तितेऽध्वर्युः । मार्यमाणा यदि शब्दं करोति तदा ³ इन्द्रस्येति जपः पशोरवेक्षणमन्त्रलिङ्गात् । हिरण्यकेशिनस्तु यदि शब्दं करोति तदा इन्द्रस्य भाग इत्यवेक्षणमेव । प्रायश्चित्तं पृषदाज्यस्य । अधिकमित्युप-देशः ।

> [पश्ववेक्षणसूत्रे चकारफले मतिभेदः] चकारो वाग्यमनसमुचयार्थः । केचिन्मन्त्रसमुचयः ।

> > [अवेक्षणमेवेति एवकारव्यावर्त्यम्]

(वृ) इत्यवेक्षणमेव—अनेन मन्त्रेण पृषद्ज्यावेक्षणमेव प्राय-श्चित्तम्। न तु यदस्य पारे रजस इत्यादि।

[उपदेशपक्षाशयः]

अधिकमित्युपदेशः—यदस्य पारे रजस इत्यादिभ्योऽधिकं वाग्यमनावेक्षणमित्युपदेशः । एकस्मिन् दोषे श्रूयमाणानि प्रायश्चितानि समुचीयेरत्निति ।

## [भाष्यदक्षितचशब्दार्थविवरणम्]

चकारो-यार्थ इति-स्वमतेन पद्मवेक्षणे चज्ञब्दे। वाग्य-मनसमुच्चयार्थः अवेक्षिते च वाग्यतश्चेत्यर्थः ।

# किचिन्मन्त्रसमुचयः—चशब्देनोच्यत इत्याहुः।

<sup>1</sup> प्रैषादिभिः-ग. प्रेषादि-छ. प्रैषस्यादिन भवति मायुशब्द इत्यर्थः।
एतःस्चनायैव वृत्ती पादशब्दान्तस्यैकस्यता कीर्त्यते भाष्यकारमतेन तथा चौकं
भरद्वजेन प्रत्यिकशरसम् वित्यादि, 2 मायुः शब्दमकुवर्नतं-छ. मायुः शब्दमकुर्न्तममा १-क. 8 इदं द्रक्ष्येति पशोरवे १-छ. इन्द्रस्येति पशोरवेक्षणं
मञ्ज-घ.

(स्) स्वविद्धि स्विवृत्ता स्वरिहि स्वर्मह्यं स्वः पशुम्यः। लोकविद्धि लाकं वित्ता लोकामहि लोकं मह्यं लोकं पशुम्यः। गातुविद्धि गातुं वित्ता गातुमिहि गातुं मह्यं गातु पशुम्यः। नाथविद्धि नाथं वित्ता नाथमिहि नाथं मह्यं नाथं पशुम्यः। न वा उवे तिन्म्रयसे न रिष्यसि देवाँ इदेषि पाथिभिस्सुगेभिः। यत्र सन्ति सुकृतो नापि दुष्कृतस्तत्र त्वा देवस्सविता दधातु। आशानां त्वाशापालेभ्य इत्येषा। विश्वा आशा मधुना संसृजाम्यनमीवा आप ओषध्यो भवन्तु। अयं यजमानो मृधो व्यस्यताम्। अगृभीताः पश्वन्स्सन्तु सर्व इत्युक्ता पराङावर्तते यजमानः। नानाप्राणो यजमानस्य पश्चनेत्यध्वर्युर्जपति॥७॥॥॥३२॥१६६१॥

बेडगी खण्डिका

(स) यासामूधश्रतुर्विलं मधोः पूर्ण घृतस्य च। ता नस्सन्तु पयस्वतीरस्मिन् गोष्ठे वयोवृधः। इह पश्चो विश्वरूपा रमन्तामस्मिन् यज्ञे विश्वविदो घृताचीः । अग्निं कुलायमभिसंवसाना अस्मा अवन्तु पयसा घृतेनेति पृषदाज्यमवेश्वमाणौ वाग्य-तावासाते अध्वर्युर्यजमानश्च॥१॥३३॥१६६२॥ इन्द्रस्य भागस्सुविते दधातनेमं यज्ञं यजमानं च सरौ।यो नो द्वेष्टचतु तं रवस्वानागसो यजमानस्य

# वीरा इति च वाज्यमानेऽवेक्षते ॥ २ ॥ ३४ ॥ ॥ १६६३ ॥

[पशुना शब्दे कृते प्रायश्चित्तम्]

(भा) यासामूषः इन्द्रस्य भाग इति च <sup>1</sup> वाश्यमाने द्वाभ्याम-वेक्षणम् ।

[अवेक्षणस्य प्रायश्चित्तत्वे हेतुः हिरण्यकेशिपक्षश्च]

- (वृ) यासामूध-वेक्षणम्---मन्त्रलिङ्गात् । हिरण्यकेशिनो यासामूध इन्द्रस्य भाग इति<sup>2</sup> वाश्यमाने प्रषदाज्यावेक्षणं प्रायश्चित्तम् ॥
- (सू) यत्पञ्चर्मायुमकृतेति संज्ञप्त संज्ञप्तहोमं जुहोति ॥ ३ ॥ ३५ ॥ १६६४ ॥

[संइप्तहोमो नित्य एव]

(मा) यदा मायुं न करोति तदाऽपि नित्य<sup>8</sup>स्संज्ञसहोमः न प्राय-श्चित्तम् । संज्ञ्घे⁴मृते ।

[मन्त्राक्षरार्थिसिन्धे शब्दिनिमित्तत्वे नित्यत्वोक्तयुपपिनः]
(वृ) यदा—न प्रायश्चित्तम्—यद्यपि यत्पशुर्मायुमुकृतेति मन्त्रलिक्षेन मायुकरणनिमित्तत्यैनसो मोचनार्थत्वेन संज्ञप्तहोमः प्रायश्चित्तार्थे
इति सामर्थ्यप्राप्तम्; तथाऽपि संज्ञप्ते संज्ञप्तहोमिनिति संज्ञप्तिमात्रसम्बन्धावगमात् अग्निमा तस्मादेनसो विमुज्जत्वेहस इति च मायुकरणपद्भिराहननादिपूर्वकमारणकर्तृकतया प्राप्तात्मसम्बान्धदोषपरिहाराशासनार्थत्वेनोपपत्तेनित्यवद्धोमः।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> वाश्यमाने पशी तमेव पशुमवेक्षत इत्यर्थः । तथा पशुमिभमन्त्रयते यदि रुरोदेत्येव सत्याषाढः । चकारो वाग्यतासनसमुच्चयार्थः (रु). <sup>2</sup> इति च∽ खा. ग. <sup>8</sup> संज्ञप्तिमात्रनिमित्तो होमो न तु मान्त्रवर्णिकमायुकरणादिनिमित्तः । तेन नित्य शते ज्ञापथितुं संज्ञप्ते संज्ञप्तहोमीत्युक्तम् इति (रु). <sup>4</sup> मृते संज्ञप्तहोमी हुते 'इत्याधिकं—छ.

(स्) शमितार उपेतनेति वपाश्रपणीभ्यां <sup>1</sup> पश्चस्रपे-तोऽध्वर्ध्वर्यजमानश्च ॥ ४ ॥ ३६ ॥ १६६५ ॥

[अध्वर्युयजमानयोः पशुसमीपप्राप्तिः]

(भा) निष्टतमिति प्रतितप्याहवनीये वपाश्रपण्यौ ताम्यां सह पशु-स्रपेतः—उपगच्छतः, श्रमितार इति।

#### [वपाश्रपणीतापनप्राप्तिः]

(वृ) निष्टप्त-शमितार इति—वपाया दोहविकारत्वात् तदाधार-वपाश्रपण्योः पूर्वनिष्टपनमाहवनीये तत्र श्रवणात् ॥

(स्) <sup>2</sup> पशोः पाशं प्रमुश्चत्यदितिः पाशं प्रमु-मोक्तुतमिति ॥ ५ ॥ ३७ ॥ १६६६ ॥

[पाशप्रतिमोचने कर्ता]

(भा) पाशप्रतिमोचनाद्याध्वयवम्।

(स्) संवेष्ट्य रशनां <sup>3</sup> ग्रीवासु निधायैकश्लयोप-सज्य चात्वाल उदस्यत्यरातीयन्तमधरं करो-मीति ॥६॥ ३८॥ १६६७॥

[रशनाया उदसनादन्यत्फलम्]

(भा) एकशूल्या गृहीत्वा चात्वाले क्षिपत्यरातीयन्तमघरं करोमीति दृक्षादिबन्घनं वा रशनया॥

# (सू) यद्यभि वोदरातीयन्तमधरं कृणोमि यं द्विष्म-

<sup>1</sup> वपाश्रपणीभ्यां सङ्गच्छतस्ते तु सह प्रक्षशाखया निष्टप्तमित्याहवनीये प्रतितप्येताम् । साधारणार्थत्वेन कुम्भीधर्मत्वात्तासाम् । तथा धर्मा इत्यधिकृत्य
य साजाय्योखायां पशुश्रपण्यां वपाश्रपण्योः हृदयशुले प्रक्षशाखायामिति कियरिजिति
भारद्वाजः (६). 2 पशोः—पश्चतः । पाशं रशनाम् (६). 8 कर्णस्था धमन्यो प्रीवा
इत्युच्यन्ते तत्सक्तं कृत्वा (६). 4 अभिचरतस्त्वनेन स्वशाखास्थेन मन्त्रण
तया रशनया बृक्षादिं बध्नीयात् । न तु चात्वाल उदस्येत् । स्थाणुरशाखं तदम्बनाण्डम् । स्तम्भः—स्थूणा (६).

# स्तस्मिन् प्रतिमुश्चामि पाञ्चमिति तया वृक्षं स्थाणुं स्तम्भं वाऽपिद्घ्यात् ॥ ७॥ ३९ ॥ १६६८ ॥

सप्तदशी खंग्डिका

[अभिचरत उद्सनप्रत्याम्नायः]
(मा) अभिचरतः परिपठितेनास्माकमुद्सनप्रत्याम्नायः ॥
इति आपस्तम्बश्रीतसत्रधूर्तस्वामिभाष्ये सप्तमप्रश्ने
पद्यमः पटलः

[उदसनतत्र्यत्याम्नाययोः मन्त्ररूपभेद्ः]

(ष्ट्र) आभिचरतः-म्नायः—अरातीयन्तमघरं करोमीत्येतावतोदस-नम् । अरातीयन्तमघरं कृणोमि यं द्विष्म इत्यस्माकं परिपठितेनाभि-चरतो वृक्षादियन्घनमुदसनमत्यान्नायः ॥

> इति श्रीकोशिक्नेन रामेणाग्निचिता विरचिताया श्रीधूर्तस्वामिभाष्यवृत्तौ सप्तमे प्रश्ने पञ्चमः पटलः.

(स्) ततः प्रतिप्रस्थाता पत्नीमुदा<sup>1</sup>नयति ॥ १॥ ॥ १॥ १६६९॥

[पत्न्यानयनममन्त्रकम्, उदानयनपदार्थश्च]

(भा) तूर्णामानयनं पत्तवाः गाहिपत्यस्योत्तरप्रदेशं प्रति प्रतिप्रस्थातुः॥

[तूष्णीमानयनव्यक्तिनिर्देशः] (यु) तूष्णीमा—स्थातुः—माजहितस्य पश्चाद्देश्वात् शालामुखी-योचरेदेशं प्रति पत्नीमुदानय पाचीमुदानयती<sup>3</sup>स्युदानयनद्वयविधानात्

प्रथमानयनं तूप्णीम्।

<sup>1</sup> स्वायतनाद्वोदेसमीपं नयति (रु), <sup>2</sup> हेशं-ख. ग. <sup>8</sup> त्यानयनद्वय**-छ**ः

(सू) नमस्त आतानेति पत्तचादित्य'ग्रुपतिष्ठते॥२॥ ॥२॥१६७०॥

[बहुपत्नीनां युगपदुपस्थानम्]

(मा) आदित्योपस्थानं युगपत् ।

[अस्योपस्थानस्यादित्यदैवतत्विसोद्धः]

(वृ) आदित्यो-पत्—नमस्तः अतानित्यादित्योपस्थानमन्त्रः । आदित्यस्य वै रश्मय आताना इत्त्यादित्यसंबन्धात् । अदित्योपस्थानं युगपत्सर्वपत्नीनाम् ।

(स्) अनर्वा प्रेहीति प्राचिम्रु दानयत्यनुमन्त्रयत इत्येके ॥ ३ ॥ ३ ॥ १६७१ ॥

[समञ्जं प्राच्युदानयनम् ; अनुमञ्जणपक्षश्च]

(भा) प्राच्युदानयनमेकैकस्याः एकवचनत्वात् । <sup>अ</sup>अतस्सत्रे त्वा-दृतिः । तथाऽनुमन्त्रणम् ।

[अस्मिन्नानयने पर्यायः प्रतिपाति मन्त्रावृत्तिश्च]

(वृ) प्राच्युदा-नत्वात् — प्रहीत्येकवचनत्वादनेकपत्नीकप्रयोगे एकै-कस्याः पर्यायेणोदानयनमन्त्रावृत्तिः ।

अतस्सत्रे त्वावृत्तिः । तथानुमन्त्रणम्—अनुमन्त्रणपक्षेऽपि एकवचनत्वान्मन्त्रस्य ।

(सू) आपो देवीक्शुद्धा युव इति चात्वाले ⁴पत्न्यपोऽ-वमृश्चत्यृत्विजो यजमानश्च ॥४॥४॥१६७२॥ [चात्वालोपस्पृष्टापसंस्पर्शस्सर्वासाम्]

(भा) सर्वाः स्पृज्ञन्स्यपश्चात्वाले।

<sup>1</sup> अनेकाश्चेत् सर्वा युगपदुपतिष्ठन्ते (रु). 2 ततश्चात्वालं प्रति प्राची नयति नीयमानां चानुमञ्जयते । बह्वीरत्वेर्कंकां नयति प्रेहीत्येकवचनत्वात् (रु). 8 अतः मत्रे १-इ. 4 तिश्व-छ. 5 स्पृदान्त्यपस्सर्वाः पक्षयः (रु).

(स्) न पत्नीत्येके ॥ ५ ॥ ५ ॥ १६७३ ॥ अद्भिः पशोः¹ सर्वान् प्राणानाप्याययति ॥ ६ ॥ ॥ ६ ॥ १६७४ ॥

> सर्वाण्यङ्गान्यध्वर्युरमिषिश्चति पत्न्याप्याययति । एतद्वा विपरीतम् । वाक्त आप्यायतामित्येतैर्ये थालिङ्गम् ॥ ७॥ ७॥ १६७५ ॥

> या ते प्राणाञ्छुग्जगामेति <sup>2</sup>हृद्यम् ॥८॥ ॥८॥१६७६॥

> ³ मेढ्रं त आप्यायतामिति मेढ्रम्॥९॥९॥ ॥१६७७॥

> श्चद्धाश्च⁴रित्रा इति पादान् ॥ १०॥ १०॥ ॥ १६७८ ॥

[समन्त्रमाप्यायनाभिषेकौ विपरीतं वा। तत्कर्तारौ कर्मानुः कल्पश्च]

(भा) एकाऽऽप्यायनमाभिषेकं वा <sup>5</sup>करोति पशुसंस्कारत्वात् । वायुः येन पुरीषं करोति एतत् । अनन्तरं मेढ्ं-शिश्रम् । स्पर्शनमाप्यायनं, असंभवे यथा <sup>6</sup>कण्ठयोः ।

<sup>1</sup> यद्यिक्षण्ञो मन्त्रः तत्तदङ्गमध्वर्युपतन्योरन्यतरोऽभिषिञ्चति । तत्तदेवेतर आध्यान्ययति , तेनतेनाप्यायनिकङ्गमन्त्रेणाभिमृश्चर्तात्यर्थः । पत्न्यनेकत्वेऽप्यक्षेवाध्याययिति । पञ्चसंस्कारत्वात् । तत्र चक्षुरश्चेत्रघ्राणेष्वावृत्तिः अधिष्ठानाभिधानात् तद्भद्याच्च । न चाध्रिगुविदिन्द्रयाभिधानोपपितः ! पशोर्मृतत्वात् । (६). ² हृदयिक्षिण्णभावान्द्वचनम् । (६). ³ आगन्तुत्वेऽपि पादमन्त्रात्पूर्वमस्य प्रयोगः, तथा विनियोगात् (६) ⁴ चरित्रशब्दस्य पादे प्रयोगमान्योनाव्यक्तिकङ्गत्वाद्वचनम् (६). ⁵ करोति मुख्या-खा गा. घ. ७ कर्णयोः—घ.

(स्) ए कैकमाप्याय्य जपति शमद्भच इति पुरा स्तोकानां भूमेः प्रापणात् ॥ ११ ॥ ११ ॥ १६७९ ॥

[पादाप्यायनप्रकारः जपसमयश्र]

(भा) एकीकृत्य पादान् यावत् स्तोका विन्दवो न मूर्मि प्राप्नुवन्ति ताबज्जपति शमद्भग्र इति।

(स्) श्रमोषधीभ्यद्यं पृथिव्या इति भूम्यां शेषं निनीयौषधे त्रायस्वैनामित्युपाकरणयोरवाशिष्टं दक्षि-णेन नाभिमन्तर्धाय स्वधित मैनं हिंसीरिति स्वधितिना पार्श्वतस्तिर्यगाज्यति॥१२॥१२॥ ॥१६८०॥

[आप्यायनदेशविननयनकर्ता मन्त्रेण पद्योदछेदनप्रकारश्च]
(मा) एकैकमाप्याय्य शेषनियनाद्यध्वर्युरेव | <sup>2</sup>दक्षिणेन नार्भि यत्र
अमरकः तत्रान्तर्धानम्। पार्श्वादारभ्य यावद्वपा तावच्छिनात्ति तिर्यगवस्थितेनायिना ।

[अन्तर्धाने पक्षभेदेन विषयः]

- (श्व) एकैकमाप्या-धीनम् उपाकरणदर्भस्य बर्हिभ्योम्रपाकरण-पक्षे । तृणेनोपाकरणपक्षे कर्ध्वार्धस्य ।
- (स्) बर्हिषोऽम्रं सन्येन पाणिनाऽऽद्त्ते ॥ १३ ॥ ॥ १३ ॥ १६८१ ॥

[बर्हिरग्रादाने विशेषः]

(मा) उदग्दक्षिणनावास्थितेन सन्येन हस्तेनाम्रमादाय स्थाप्यतेऽ-न्यत्र 8।

<sup>1</sup> अन्नमङ्गमापाय्य तावदेव जपति शमद्भय इति यावदाप्यायनानामप्री विन्दवो भूमि न प्राप्तुवन्ति । (रु). 2 दक्षिणेन नाभि भूमिमध्ये वाहीर्नधाय तस्योपरि तिर्यगविस्थतेन स्वधितिना पार्श्वप्रदेश एव च्छिनति (रु). 3 न्यन्नापि सम्यमिति—स्त. ग. घ. कु.

(स) 1 अथ मध्यं यत आच्छयति तदुभयतो लोहिते-.
नाङ्का रक्षसां भोगाऽसीत्युत्तरमपरमवान्तरदेशं
निरस्याथैनत्सच्येन पदाऽभितिष्ठतीदमहं रक्षोऽववाधे इदमहं रक्षोऽधमं तमो नयामीति ॥ १४ ॥
॥ १४ ॥ १६८२ ॥

अष्टादशी खण्डिका

[मध्यपदस्वारस्यम्, अत्र मध्यपदार्थः, अपामुपस्पर्धनिवरहश्ची (मा) मध्यमिति वचनात् मूल एवान्तर्धानं कियते । पृथिव्यामस्य मूलममं च मिल्येन गृहीतम् । अतरशेषं मध्यं भवति । तदुभयतो लोहितेन म्रक्षयति । यत आच्छ्यति तिस्मन् प्रदेशे पार्श्वे । पार्श्वत इत्येतदि सप्तम्यर्थे । उपाकरणमपापमुपस्पर्शनं रक्षसां नोपघाते । अतो निरसनमेव कृत्वा ; उपिर तिष्ठति सव्येन पादेन तृणस्य इदमहं रक्षोऽववाधे इदमहं रक्षोऽघमं तमो नयामीत्येवमन्तः ॥

(वृ) मध्यमिति-यते — विक्षणेन नाभिमन्तर्धानिमव ?

पृथिन्यामस्य-प्रक्षयिति—मध्यस्यान्ते ।

यत आ-र्श्वे —दक्षिणेन नाभि तस्मिन् प्रदेशे पार्श्वे वा ।

[पार्श्वत इत्यस्य समम्पर्थत्नोपपित्तः]

पार्श्वत-म्यर्थे —पार्श्वत आच्छ्यतीति श्रुतौ पार्श्वत इति ससम्यर्थे तिसः ; पार्श्वे इत्यर्थः । अपिशब्दात् यत आच्छ्यतीति सूत्रेऽपि
ससम्यर्थे तिसः । तदुभदत इति-तन्मध्य उभयतः ।

<sup>1</sup> आलवस्थम्लोपश्चया वहिंषः खण्डान्तरमिह मध्यमभिषेतम्, तृतीय-खण्डाभावात् । तन्मध्यमुभयोरन्तयोरङ्काः निरस्याभितिष्ठाते—उपरि तिष्ठति द्वाभ्यां यजुभ्याम् । तत्रेदमहं रक्षोधमिनद्यादि इदमेनमधमं तमो नयामीत्यन्त द्वितीयम् (रु). 2 अथ मध्य-क. 3 नादमूल-ख. रा. नानमूलत-ज. 4 सब्येन इस्तेन ए-छ. 6 षं भवति-ध. 6 इदं-ध. कोशे न इद्यते.

# [अपामुपस्पर्भप्रसङ्गपरिहारौ]

(वृ) उपाक-घाते - राद्रशक्षसेत्यपानुपस्पर्शनम् । रक्षसानुपकारके कर्मणि । अत इदमहं रक्षोऽ-ववाष इत्यपानुपस्पर्शनम् ।

[निरस्तबर्हिषः पदाऽऽऋमणमन्त्रे विशेषः]

उपरि तिष्ठति-मन्तः-इदमहं रक्षोऽवनाघ इति शालान्तरे यो मन्त्रः यश्चास्मच्छालीय उभाभ्याम् । अभितिष्ठतीति सूत्रम् । इदमहं रक्षोऽधमं तमो नयामीति प्रतीकोपादानम् ।

(सू) इषे त्वेति वपाम्रुत्खिद्य घृतेन द्यावापृथिवी प्रोण्वाथामिति वपया द्विशूलां प्रच्छाद्योर्जे त्वेति ¹तिनिष्ठेऽन्तत <sup>²</sup>एकश्लयोपतृणांचे ॥ १ ॥ ॥ १५ ॥ १६८३॥

[उत्खिद्यत्यादेर्थः]

- (भा) उत्तिवय-उत्पाट्य। तंनिष्ठे-तनुतमे। अन्ततः-उपान्ते। उप-तृणति-भिनन्येकग्रूल्या॥
- (स्) देवेभ्यः कल्पस्वेत्यभिमन्त्र्य देवेभ्यश्युन्धस्वे-त्यद्भिरवेश्स्य देवेभ्यश्युम्भस्वेति स्वधितिना वपां <sup>3</sup> निमृज्याच्छिन्नो रायस्सुवीर इन्द्राग्निभ्यां त्वा जुष्टमुत्कुन्तामीत्युत्कुन्तिति ॥ २॥ १६॥ १६८४॥

[िमार्गफलम्]

- (भा) निमृज्य-विषया यदन्यन्मांसं तदपनीय उत्कृत्तति-छिनित ।
- (वृ) अपनीय-स्वधितिना।।

<sup>1</sup> तिनिष्ठे प्रन्ततः तनुत्तमे वपान्ते (रु). 2 श्लूलप्रोतं करोति यावत् (रु). 8 यदन्यदपायास्त्रत्त्रिणुंग्र (रु). 4 छिनाति ; जुष्टामुत्क्रन्तामीति विशिष्टप्रयोगदर्शनार्थे पुनर्देवतीपदेशनयचनम (रु).

## छिनत्ति--वपाम्॥

म्रुष्टिना शमिता वपोईद्धरणमपिघायास्त आ व-(सू) पाया होमात्॥ ३॥१७॥१६८५॥

[वपोद्धरणपदार्थः, स्थगनकरणं च]

- (मा) वपा यस्मा<sup>2</sup>दुद्धियते तद्वपोद्धरणम् <sup>8</sup> । तत् स्थगयति यथा सर्वेषामन्तर्भवति ।
- (वृ) स्थगयति -- तृणमुष्ट्यादिना ।
- प्रत्युष्टं रक्षः प्रत्युष्टा अरातय इति शामित्रे वपां प्रतितप्य नमस्सूर्यस्य संद्या इत्यादित्य-ग्रुपस्थायोर्वन्तरिक्षमन्विहीत्यभिप्रव्रजति ॥ ४ ॥ 11 8011 8808 11

उल्मुकैकदेशमादायाग्रीधः पूर्वः प्रतिपद्यते ॥ ॥५॥ १९॥ १६८७॥

#### [उल्मुकनयनप्रकारः]

- (भा) यथा सर्वेषामग्रे भवति तथो<sup>4</sup>रुमुकं नयत्याम्रिः।
- यथा स-ग्रीधः--सर्वेषां ानिवर्तमानानां अध्वर्युयजमानयोः स्वस्य चात्रे नयत्यामीघ्र उल्मुकम् ।
- वपाश्रपणी 'पुनरन्वारभते यजमानः ॥ ६॥ (सू) ॥२०॥१६८८॥

[सौत्रपुनइशब्दार्थे पक्षान्तरस्]

(भा) पुनश्शब्देन केचित्तासमन्नेन देशे स्पृशित वपाश्रपण्यावित्याहुः।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> यतो वपोद्धता तद्विवरं वपोद्धरणम् (२). <sup>2</sup> स्मात्प्रदेशादु-ध. <sup>3</sup> बरणस्थानम् -घ. े विल्धुकस्य शामित्रार्थस्यैकदेशं पुरस्तान्नयति (रु). <sup>5</sup> पुन रन्वारमते इति ब्राह्मणानुकरणार्थम् । यथा पशौ नीयमाने तथा वपायामि नीयमानायामित्यर्थः (६).

- ं(चु) पुनश्शब्देन--पुनरन्वारभत इति पुनश्शब्दप्रयोगात्।
- (सू) उल्मुकैकदेशमाहवनीये प्रत्यिपसृजीत ॥ ७॥ ॥ २१॥ १६८९॥
- (मा) <sup>1</sup> एकदेश:--शामित्रः । एकदेशं क्षिपत्याहवनीये ।
- (स्) निर्दग्धं रक्षो निर्दग्धा अरातय इत्याहवनी-यस्यान्तमेऽङ्गारे वर्षा निक्इब्यान्तरा यूपमाहवनीयं च दक्षिणाऽतिहृत्य प्रतिप्रस्थात्रे प्रयच्छति ॥८॥ ॥ २२॥ १६९०॥
- (मा) <sup>2</sup>अन्तमे —अध्वर्थे।स्समीपतः। निकूड्य दग्ध्वा। <sup>3</sup>अन्तिमेऽङ्गारे।
- (स्) तां दक्षिणत आसीनः प्रतिप्रस्थाता आहनी-ये श्रपयाति ॥ ९ ॥ २३ ॥ १६९१ ॥

एकोनविंशी खण्डिका

# वाया वीहि स्तोकानामिति वर्हिषोऽग्रमधस्ता-द्वपाया उपास्यति ॥१॥२४॥१६९२॥ [बर्हिरय्रोपासने मानं पक्षान्तरं च]

(मा) वपायामव लगयति अधस्ताद्धिषोऽत्रम् । अग्रेणैवाग्रं समर्घयतीति छिज्ञात् । कचिदमौ क्षिपन्त्यधस्ताद्वपायाः ।

(च) वपाया-लिङ्गात् — अस्यार्थः — अघस्ताद्वपाया उपास्यतीति वपायामेवाषोभागे बर्हिरमं लङ्गयति । अमं वा एतत्पराताम् इत्यादिना अमेणेवामं समर्घयतीत्यत्र अमयोस्संसर्ग उक्तः । अयो ओषघीष्वेव परात् प्रतिष्ठापयतीति बर्हिष उपरि वपादर्शनाच ।

<sup>1</sup> उत्मुकैकदेश:-घ. 2 अन्तमे-यथाप्राप्ते । निकृष्ण ; कूडयतिर्दाह-कर्मा । अतिह्य-स्वयं यूपाद्वहिंगच्छन् यूपाह्वनीययोर्मध्ये हृत्वेत्यर्थः (६). 8 अन्तमे-छ. 4 वणया अधस्ताद्धागे तया सहोगक्ष्ययति । अधस्ताद्धागा अधारताद्धागा तथा सहोगक्ष्ययति । अधस्ताद्धागा अधितादि केचित् ; तदयुक्तम् । प्रहरतीत्यवचनात् । 'अग्नं वा एतत्पश्चनाम् ' इत्यादिबाद्यणे विपर्ययस्थव व्यक्तत्वाच (६).

## [पक्षान्तराज्ञयः]

केचित्—पायाः—वपायामधस्तादित्यनिर्देशादशौ प्रक्षेपे दृष्टार्थी भवति, दृष्टार्थत्वे सति अदृष्टार्थमन्याय्यमिति॥

(सू) त्वाम्च ते दिधरे ह्यवाहिमति स्नुवेण वपा-मभिजुहोति ॥२॥२५॥१६९३॥

[वपाहोमे द्रव्यं विशेषश्च]

- ·(भा) वपाभिहोमो ध्रुवातः । <sup>2</sup> लैकिकं वा । लैकिकं क्षिप्यते घृतम् ।
  - (यृ) वपा-कं वा-अपाकृतकायत्वात्। लौकिकं-तम्-अहोमार्थत्वाल्लोकिकं घृतम्।
  - (सू) प्रादुर्भृतेषु <sup>3</sup>स्तोकेषु स्तोकेश्योऽनुब्र्हीति संप्रेष्यति ॥ २ ॥ २६ ॥ १६९४ ॥

4 अलेहिनीं सुश्रुतां कृत्वा सुपिप्पला ओषधीः कृधीति दक्षिणस्यां वोदिश्रोण्यां बहिषि प्रक्ष-श्रुधीति दक्षिणस्यां वोदिश्रोण्यां बहिषि प्रक्ष-शाखायामासाद्य प्रयुता द्वेपांसीति वपाश्रपणी प्रमुख निधाय पृतवति शब्दे जुद्धपभृतावादाय दक्षिणातिक्रम्याश्राव्य प्रत्याश्राविते संप्रेष्यति स्वाहाकृतीम्यः प्रेष्य स्वाहाकृतिम्यः प्रेष्येति वा॥ ॥ ४॥ २७॥ १६९५॥

[सूत्राटुक्तं कार्य, उक्ते विशेषः, उपदेशमतं च] (भा) यथा भवत्यलोहिनी सुश्रुता च। पुनरिष यस्त आस्मेत्यभिः

<sup>1</sup> र्थं भवति – घ. छ. 2 लेकिकं क्षिप्यते धतम् – क. छ. ज. लेकिकेन वा – छ. ४ अग्निसंयोगाधे मेदसी विन्दवश्वयोतन्ते स्तोकाः (रु). 4 यथा न लेक्षिता भवति तथाऽऽज्येनाञ्जन् सुशृतां कृत्वा प्रातदे हिवद्रभिषायोद्वास्य बर्हिषि प्रक्षन् शाखायां च सह सादयति । उक्तं चैतद्भः हाजेन । वपाश्रपण्योः प्रवर्हणे मन्त्रः । तूर्णी निधानं मन्त्रलिङ्गात् । अथासज्ञाभिमर्शने पातदे हिमन्त्रगतानामिदंत-दाम्हः स्नीलिङ्गेन । धतशब्दस्थाने वपाशब्दः (रु).

षार्य दंहगा इत्युद्धास्य शूलाभ्यामेव सुपिप्पला इत्यासाँच व¹िहिषे । अवस्थितायां शाखायां केचित् । उभयत्र तिष्ठति वपा बिहिषे स्त्र-शाखायां चेति । प्रयुता द्वेषांसीति प्रतृहणम् । निधानं तूष्णीम् । अविकृतं प्रातदें हिवदासन्नाभिमर्शनम् । आख्यानवादात् । केचिदिदमिन्द्रियमिति प्रतिपद्यन्ते । यावदुक्तं सान्नाय्यधर्म इत्युपदेशः । प्रयाजाङ्गत्वा त्स्नुगादापनस्य प्रनर्षृतविश्वन्दः । अतिक्रमणादेः पुनरनु-क्रमणमपूर्वविधानार्थम् ।

[पुनराभिघारणप्राप्तिः]

(ष्ट) पुनरपि—घार्य—स्वामु ते दिधर इत्यस्य होमात्मकतया अनभिषारणस्वाद्यस्त आत्मेत्यभिषारणस्यानिवृत्तिः प्राक्कतस्य ।

[उद्घासनमन्त्रे विशेषः] दंहगाइ-हणम्—मन्त्रेण; प्रथमभावित्वात् । [आसन्नाभिमशीने पक्षयोराशयः]

अविकृतं-वादात्—इदिमिन्द्रियमितीन्द्रियसमानाधिकरणत्वात् इदंशब्दस्याधेवादरूपत्वादिदमिन्द्रियमित्यस्यानूहः ।

केचिदि—द्यन्ते—यावस्तम्भवं समवेताभिषानं न्याय्यमिति ।
यावदुक्तं—देशः—उदक्पवित्रे कुम्भ्यां पशुमवधायस्यादिना
केषांचिद्दोहधर्माणां पुनरनुक्रमणादन्यषां निवृत्तिरित्युपदेशः । अस्मिन्
पक्षे ऐन्द्रामपुरोडाशविकारस्वात् नूष्णीमिष्मार्ये आर्द्रो सुवनस्य गोपा
श्रितोत्स्वाति जनितेत्युद्धास्य पात्रयां स्थोनं त इति कृते सदने तस्मिन्
सीदामृते प्रतितिष्ठ पशोर्भेष सुमनस्यमान इति प्रतिष्ठापनम् । अयं
यश्चो यो नः कनीयो ममामे पश्चहोता चेत्यासन्नाभिमर्शनम् ।

<sup>1</sup> हिंबि प्रक्षशाखा-घ. छ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> त्वादादापनस्य-क. ङ.

[पुनर्भृतवतिशब्दग्रहणातिक्रमणाद्युक्तेरुपपत्तिः]

प्रयाजा—वित्राब्दः—अस्यार्थः — वृतवित्राब्दे जुद्द्रपमृता-वादायेति प्रकृती प्रयाजार्थादाने वृतवतीमध्वयों इति मन्त्रस्य विनि-योगात् इह चोत्तमप्रयाजात्पूर्व पर्यभिकरणादेः कर्मान्तरस्योपदेशात् स्वाहाक्रत्यर्थ पुनर्घृतवित्राब्दिनिर्देशात् पर्यभिकरणात्पूर्वमायतने सुचौ साद्यितव्ये। अतः स्वाहाक्रत्यर्थोपादानेऽपि पुनर्घृतवित्राब्दः। अस्मादेव वचनात्प्रयाजाङ्गत्वमपि सिद्धम् । अतो गृहमेधीयवैश्वानरादिषु सुगादापनं निवर्तते प्रयाजाभावात्। प्रायणीयोदयनीययोश्वान्यतरपक्षे । अतो यत्समुदायस्य यदङ्गं तत्समुदाययन्यतमस्य कालान्तरप्रयोगे तदङ्गन्मावर्तते । तथाऽत्र चतुहोता प्रयाजसमुदायाङ्गमत्रापि भवति । तथा पश्चहोता वपायां हविषि च । अतिक्रमणादेः पुनरनुक्रमणमपूर्वविधानार्थम्। दक्षिणातिक्रमणादेः प्राप्तस्य पुनरनुक्रमणं स्वाहाक्वतिभ्यः प्रेष्येत्यपूर्वनिधानस्य क्रमसिद्धवर्थम् ।

- (स्) <sup>1</sup>वषद्कृते हुत्वा प्रत्याक्रम्य शेषेण ध्रुवा-मभिघार्य प्रषदाज्यमभिघारयत्यथ वपास्। एतद्वा विपरीतम्॥ ५॥ २८॥ १६९६॥
- (स्.) नोपभृतम्<sup>2</sup> ॥ ६ ॥ २९ ॥ १६९७ ॥
- स्) अाज्यमार्गा<sup>3</sup> यजति ॥ ७ ॥ ३० ॥ १६९८ ॥

[क्तसप्तयोः स्वारस्यम्]

(भा) , यत्र वषट्कृते <sup>4</sup>होमः तत्र वषट्कारेण सह न रूभ्यते ।

<sup>1</sup> यत्र वषर्कते हुत्वेति यत्नः तत्र वषट्कृत एव जुहोति न वषट्क्रिण । पृषद।ज्यमुभयमभिघारयति सुगगतं स्थालीगतं च स्थालीगतस्थापि वनस्पतीज्यार्थन्तात्, प्रयाजानिष्ट्वा हुवीन्यभिघारयतीति श्रुतेश्व (ह). 2 उत्तरविकल्पार्थोऽनुवादः (ह). 3 रिक्तालादिति भावः (ह). 4 होम उच्यते—स्त. ग. घ.

[प्रथमं न ध्रुवाभिघारणमिति पक्षः] केचित् ध्रुवाभिघारणं पूर्वं न कुर्वन्त्यनाज्यभागपक्षे । अतो हि

मथमावाज्यभागौ यक्ष्यन् भवतीति हेतुवचनात् ।

[पृषदाज्याभिघारणे मतिभेदाः]

वपामिष्ठार्ये पृषदाज्यं सुक्स्थालीगतम् , न स्थालीगतमिखुप-देशः । कोचित् स्थालीगतमेवाभिघारयान्ते ।

नोपभृतमिति पृषदाज्यषानिस्थस्य प्रतिषेघः, रिक्तत्वादुपमृतः प्रतिषेघो नोपपद्यत इति ।

[प्रकृताबुपभृदाभिघारणसदसद्भावविचारः]

<sup>1</sup> न तत्प्रकृतौ ; तत्र सन्देहः कि पात्रस्याभिघारणम् , उताज्य-स्येति ।

[सन्देहपरिहारस्सूत्रेणैव]

नोपसृतमिति प्रतिषेषादिह प्रकृतावि हिवषोऽभिघारणमध्यव-सीयते । प्रयाजानिष्टा हवींष्याभिघारयतीति ।

' [वषट्कारासहभावोपपात्तः]

(च्च) यत्र व-भ्यते—इतरथा विधानानर्थक्यात् नियमनार्थत्वादुपा-दानस्य ।

[ध्रुवायाः पूर्वमभिघारणवादिपक्षारायः]

केचि चनात् — शासान्तरे ध्रुवामेवाग्रे अभिघारयत्यतो हि प्रथमा-बाज्यभागौ यक्षचन् भवतीति हेतुबचनात् यागक्रमेण प्रयाजद्येषणाभि षारणमिति । अनाज्यभागपक्षे प्रथमं ध्रुवाभिघारणं न कुर्वन्ति केचित्, तदिपि विपरीतपक्षे ।

<sup>2</sup> तस्मिन् पक्षे---

[स्नुक्स्थालीगतयोहभयोरभिघारणलाभः]

वपाम-लीगतम्--पश्चाद्धवाम् । अविशेषात् स्थालीगतस्यापि वनस्पतियागार्थ<sup>3</sup>त्वात् ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> न तुत्तस्त्र—स्त्र. ग. ङ. <sup>2</sup> अस्मिन् पक्षे—छ. <sup>8</sup> त्वाच—स्त्र. ग.

#### [उपदेशपक्षाशयः]

न स्था-देश:-- प्रकृतौ सर्वयागार्थत्वेऽपि स्थालीगतस्याज्य-<sup>1</sup> स्याभिघारणादर्शनात् । न <sup>2</sup>चात्र विधानम् । प्रवदाज्यमामिघारयतीति प्रकवचनस्य प्रषदाज्यधानीस्थाभिघारणमात्रेणापि पर्यवसानादिति ।

[नोपभृतनिषेधसूत्रलब्धः परसंमतार्थः]

केचित्-पपद्यंत इति-अतः पृषदाज्यमभिघारयतीति स्थालीगतस्यैवाभिघारणम् ।

[उपभृदभिघारणे संदेहोपपत्तिः]

न तु तत्प्र-ज्यस्येति-प्रकृता वुषभृतमन्तत इति निर्दिष्टा-भिचारणं कि पात्रस्य पात्रस्थाज्यस्य वेति सन्दिग्धम् । उपभृच्छब्द-स्योभयत्र व्यवहारात् ।

इह सन्देहे निर्णयः क्रियते-

### [संदेहपरिहारोपपत्तिः]

नोपपभृत-रयतीति-<sup>8</sup> प्रकृतावुपभृतमन्तत इत्यनुनूयाजा-र्थस्यैवाभिघारणम् ।

(सू) तौ <sup>4</sup> न पशौ करोति । न सोम इत्यके ॥८॥ ॥३१॥१६९९॥

[पशुदान्दग्रहणलभ्याेऽधः तत्र मानं च]
(भा) <sup>6</sup> न तौ करोतीित सिद्ध पशाविति वचनात् पशौ न करोत्याज्यभागौ । पशुपुराेडाशे करोतीत्यर्थः । <sup>6</sup>तस्य लिङ्गदर्शनं स्वाहाऽभि न
भेषजं स्वाहा सोममिन्द्रियमिति पुराेडाशानां पूर्वमाज्यभागयाेः पाठः ।

<sup>1</sup> स्यानभिघारण हर्शनात्-खा. ग. 2 नात्र वि—खा. ग. 3 हविष्याभिघा रणिविधात् प्रकृताबु—खा. छा. 4 तौ न तावत् स्वतन्त्रे पशी करोति । तथा सोमे यः पशुर्न तत्रापीत्पर्थः । सोमे य हष्टिपशवो न तत्रेखन्ये (रु). 5 तौ न—खा. ग. 6 तस्य च—खा. ग.

# [न सोम इत्येतद्वधवस्थाविषयमतिभेदाः]

<sup>1</sup> यथा पशुबन्धे न कृतावाज्यभागो <sup>2</sup> तथा सोमेऽ<sup>3</sup>पीति यः पशुरमीषोमीया<sup>4</sup>दधः <sup>5</sup> तस्मिन्नि न कर्तन्याविति केचित् । सोमेऽपीष्टिपशुबन्धे न कर्तन्यावित्यन्ये । यदा पशौ न क्रियेते आज्यभागौ तदा पशुपुरोडाशोऽपीत्युपदेशः ।

[पञ्जपुरोडाशे आज्यभागानिषेधलाभोपपत्तिः]

(च) नतौ क-त्यर्थः—अज्यभागौ यज्ञति, न वा करोतीत्येता-वत्युक्तेऽपि पशौ विकल्पसिद्धेः तौ न पशाविति पशुमहाणात् पशावेव निषेषः। पशुपुरोडाशस्य तु पश्चर्यानुष्ठितप्रसङ्गोपजीवित्वादाज्यभागयोः पश्चर्यानुष्ठानाभावे प्रसङ्गानुपपत्तेः पुरोडाशार्थमनुष्ठानं कर्तव्यमित्येवमर्थं पशुमहणम्।

[पशुपुरोडाशे आज्यभागसद्भावे लिङ्गोपपादनम्]

तस्य च-लि पाठः—कौकिल्यां स्वाहाकारप्रयाजपेषे स्वाहा-च्छागमश्विभ्यां इत्यादि वशुदेवतानां पाठादुपरिष्टात्स्वाहेन्द्रं सुत्रामाणं इत्यादि पुरोडाशदेवतानां पुरस्तात्स्वाहाऽमि न भेषजं स्वाहा सोममिन्द्रिय-मित्याज्यभागदेवतयोः पाठात् पशुपुरोडाश आज्यभागाविति गम्यते।

[न सोमे इति निषेधव्यवस्थायाः शवरस्वामिमते अनुपपत्तिः]

यथा पशु-केचित्—तो न पशी करोतित्यनेनैकवाक्यतया
न सोम इत्यस्य प्रतिषेषानुवादेन पशावित्यस्य दृष्टान्ततयोपादानामित्येवं
न भवति आनर्थक्यात्, एके इति मतान्तरत्वेनोपन्यासानुपपत्तेश्च ।
अतस्ते न पशौ करोतित्यनेन सूत्रेण निरूढपशावाज्यभागप्रतिषेषः । न
सोमे इति सूत्रान्तरेण सोमाङ्गगतपश्चमीषोमीयादिषु आज्यभागप्रतिषेषः । आनर्थक्यात्तदङ्गेष्विति न्यायेन क्रियते एकेषां मतेन ।

 $<sup>^1</sup>$  यदा—ङ्ग, तदा—ङ.  $^3$  मेऽिय यः —ख. ग.  $^4$  यादिः —घ. ङ.  $^5$  तावेतस्मिन्निप-छ.

## नितौ पशौ इत्यादेवयर्थपरिहारः]

ननु तौ न करोतीत्येतावता निरूदपशौ प्रतिषेधे पशुप्रहणं अन्य-त्रापि यः पशुरमीषोमीयादिस्तत्र न स्यातामित्येवमर्थं भवति । तदाऽ-निष्टिपक्वतित्वात् सोमस्यापाप्ताज्यभागपातिषेघो नान्तरिक्षे दिवीतिवदभागिप्रतिषेषस्स्यात् , तौ न पशौ करोतीत्येतावति सूत्र विकरपाश्रयणात् निषेधस्य सावकाशपशुमात्रान्वयात् आज्यभागी यजतीत्यस्य प्रकरणेनैवान्वयात् परस्पराबा घेन विधेर्निरूढविषयःवं निषे<sup>2</sup>घस्य स्यादिति तत्परिहारार्थं <sup>3</sup> भवति । नापि न सोम इत्यनेनैकः वान्यताऽभ्युपगन्तव्या । अतो न सोम इत्यभागिप्रतिवेघो दृष्टान्तः । तस्मादमीषोमीयपञ्चाविप निषेध इति ? नैतत्पशुम्रहणस्य प्रयोजनम् , अनिषेषः पशुपुरोडाश इत्युक्तम् ; षोडशिमहणामहणवद्विहितप्रति-षिद्धत्वा<sup>4</sup>द्विक<del>र</del>ुपोऽन्तरेणापि वचनं भवति <sup>5</sup>। अस्मिन्नेव प्रकर्<sup>णे</sup> प्रयोजनलाभात् पशुशब्दस्य प्रयोजनान्तरान्वयात् न सावकाजानिरव-काश्चन्यायः । यथा एष पशुबन्धस्याहवनीय इति । एवं चाभा<sup>गि-</sup> प्रतिषेध इत्यानर्थक्यं च न भवति ।

नन्वेवमपि तस्य निरूढपशुबन्धवत्करूप इत्यनेन तत्रापि पाक्षिके प्रतिषेघे सिद्धे आनर्थक्यं तदवस्थमेव, मैवम् ; पशुधर्मी हि निरूढ-पशुबन्धवदशीषोमीये<sup>6</sup>भवन्ति । पाक्कताः पदार्थाः प्रक्रुतितः पा<sup>ट्यन्ते</sup> चोदकेनोभयत्र अतः पृथङ्निषेघः। अतो वेदं निघाय सामिधेनीभ्यः प्रतिपद्यत इत्यत्र वेद्यन्तपरिस्तरणाद्यत्र निवृत्तमप्यमीषोमीये क्रियते ।

सोमेऽपि-न्ये-न सोम इत्यविशेषात् सोमाक्रभूतेष्टिपशुषु सर्वेषु प्राप्तावाज्यभागौ न कर्तव्यावित्यन्ये।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> धेन विषयं निरूढ-ख. ग. <sup>2</sup> स्य सावकाशपशुमात्राविषयत्वं स्यादिति− ख. ग. च.  $^{8}$  भवताऽपि–ख. ग. घ.  $^{4}$ द्विकल्पान्तरेणापि–ख $\cdot$  द्विकल्पाेपतरे $^{-}$ णापि ?- घ. ित तवस्मिनेव. िसंभवतीति ?- इ.

यदापशौ-पदेश्वः—न पशाविति पशुशब्दस्य साङ्गप्रधान-परत्वात् पुरोडाशेन पृथक्प्रयोज्याविति । अस्मिन् पक्षे सोमेऽपि प्रति-षेध इष्ट्यर्थः । अग्नीषोमीयादिष्वनेनैव सिद्धत्वादिति पूर्वोक्तसकल-दोषाशङ्का दृढपरिहारा ।

(स्) <sup>1</sup> स्वाहा देवेभ्य इति पूर्व परिवप्यं हुत्वा जुह्या-स्रुपस्तीर्थे हिरण्यश्चकलमवधाय कृत्स्नां वपामादाय <sup>2</sup> हिरण्यश्चकलस्रुपरिष्टात्कृत्वाऽभिघारयति ॥९॥ ॥ ३१॥ १७००॥

[परिचय्यपदार्थः जद्वपदफलंचपायामवदामन्त्रविरहहेतुः]
(भा) परिवय्यमिति होमनाम² संव्यवहारार्थम् । जुहूमहणादिहैव
हिरण्यहोमे जुह्वामुपस्तरणाभिघारणे । शतकृष्णलायामुपस्तरणाभिघारणे
न भवत इति स्थाप्यते । नावदानमन्त्रो वपायाः क्रत्स्वा यस्मानाव-खण्डयते तस्मादर्थलोपानिवृत्तिः ।

[परिवप्यपदार्थे मानम्]
(वृ) परिवप्य-राथम्—पूर्वी परिवप्यावभिद्वयमानावित्यादिषु पूर्वे
परिवप्यमिति निर्देशात् अभितो वपां जुहोतीति कारुवचनः, न देश-वचनः।

<sup>1</sup> परितो वपां ह्रयेते इति परिवप्यां नाम होमी । आग्नस्वाहापदकमन्त्रेषु अन्ते स्वाहाकारस्यावश्यकत्वानावश्यकत्विवारमारभ्य पैतृकमन्त्रं बहुवश्रांतग्रहीतं च मन्त्रमुदाहृत्य एका।धिकपद्व्यवधानामावेनान्तं पुनःस्वाहार इत्युक्ता पुरस्तात्स्वाहार। अन्ये इत्युक्त्वा व्यवधानियमानावश्यकताम।शङ्क्ष्य पुरस्तकीचत् पश्चद्धोमभाजः परे इति तद्वर्थमपपाद्य । आभेतो वपां जुहोतीति विधेक्कोऽर्थवादां न व्याख्यान्तरेण घटत इत्युपपाद्य तस्माद्यथोक्त एवाथांऽवदातः । इति हिरण्यशकले भारद्वाज बोधायनयोरनुग्रहे।किः । सान्नाश्यविकारत्वेऽपि वपाया हस्तेनवादानं न स्रवेण । सुवहस्तस्वाधतीनां द्व धवदेयेषु योग्यत्या व्यवस्थानात्। बोधायनस्त्वाह सुवेण वपां समवलम्पन्नाहेन्द्राग्निभ्यां छागस्यति । नान्नावदानमन्त्रः खण्डनाभावात् (ह)। श्वामासंव्य , नामनासंव्य ।

## [जुहूब्रहणप्रयोजनोपपत्तिः]

जुह्य-रूपाप्यते—वपाहोमे जुह्वाः प्राप्तत्वेऽपि जुह्वामुपस्ती-येति जुह्यहणाद्धिरण्यहोमेष्वत्रैव आज्येनोपस्तरणाभिघारणे । अन्येषु शतकृष्णलादिषु आज्येनोपस्तरणाभिघारणे न भवत इति स्व्याप्यते ।

## [वपायामवदानमन्त्रविरहोपपत्तिः]

नावदान-निवृत्तिः—माभेर्मा संविक्था इति खण्डितशेषैक-देशप्रकाशकत्वात् वपायां खण्डनाभावात् नावदानमन्त्रः । अतोऽन्य-त्राप्येककपाळादिषु सर्वहुतेषु नावदानमन्त्रः ।

(स्) एवं पश्चावत्ता भवति ॥ १० ॥ ३२ ॥ १७०१ ॥ चतुरवत्तिनोऽपि पश्चावत्ततैव स्यात् ॥ ११ ॥ ॥ ३३ ॥ १७०२ ॥

विंशी खण्डिका

## [पञ्चावत्ततोपपत्तिः उपदेशपक्षश्च]

(भा) शकलाभ्यां सह पञ्चावत्ता चतुरवत्तिनोऽपि वचनात् सुवेण बाव-दानम् । वपावदानं हस्तेनेस्युपदेशः ।

## [भाष्योक्तोपपत्तिविवरणम्]

(वृ) शकलाभ्यां वचनात्—हिरण्यशकलानामपि होमद्रव्यतयाऽवदे-यत्वात् सर्वेषां पञ्चावदानमेव । चतुरवत्तिनोऽपि हिरण्यशकलयोरनिवृत्तेः ।

# [सुवेणावदानमित्यत्र हेतुः]

स्विणावदानमिति—सानाय्यधर्मस्वात् । खण्डनाभावात्र स्विभितिना । हिरण्यशकलयोखदानं हस्तेन असानाय्यीवकारस्वात् कठिनद्रभ्यस्वाच ।

#### [उपदेशपक्षाशयः]

वपाव-शः --साकम्प्रस्थायीये देहियोः क्रत्स्नहोमे सुवान-न्वयात् । सुवस्विधितिहस्तानां शक्तितो व्यवस्थानात् द्रव्ययुक्तचोदना-भावास्त्र । पुरोडाशविकारेऽपि हस्तेनैव । (स्) इन्द्रामिस्यां छागस्य वपाया मेदसोऽनुब्रूही-न्द्रामिस्यां वपाया मेदसः प्रेष्वेति <sup>1</sup>संप्रेषो ॥ १ ॥ ॥ ३४ ॥ १७०३॥

जातवेदो वषया गच्छ देवान् इति वश्वद् कृते <sup>2</sup> हुत्वा प्रत्याक्रम्य देवेभ्यस्स्वाहेत्युत्तरं परि-वप्यं हुत्वा वपोद्धरणमभिघारयत्युत्तरतस्तिष्ठन् ॥ ॥२॥३५॥१०७४॥

[वषद्कारहोमे स्वाहाकारतन्माने, हुतानुमन्त्रणे विशेषः मतिभेदश्च]

(भा) वषट्कारहोमेष्विप मन्त्रवरष्ठ स्वाहाकारः । प्रस्तेर स्वाहाकार-प्रतिषेषात् भरद्वाजमताच । हुतानुमन्त्रणं वपाहिविषोरिन्द्रामियोरहं देवयज्ययेन्द्रियावी भ्यासिमितीन्द्रयाजिनः । यस्य महेन्द्रस्य प्राप्तिस्तस्य केमानं महिमानं गमेयिमिति । उपदेशः पुरोडाशवदनुमन्त्रणम् । (ष्ट्र) वषट्कार-दनुमन्त्रणम्—उपदेशमते पुरोडाशविकारत्वारपशो-

रिन्द्रियाव्यन्नादे। भ्यासमित्यनुमन्त्रणम् ।

(स) प्रतिप्रस्थाताऽऽहवनीये वपाश्रपणी अप्रहरति। स्वाहोर्ध्वनभसं मारुतं गच्छतमिति प्राचीं द्विशू-लां प्रतीचीमेकशूलाम्। एतद्वा विपरीतम्॥३॥ ॥३६॥१०७५॥ अथैने अध्वर्युः संस्रावेणाभिजुहोति॥४॥ ॥३७॥१७०६॥

(भा) संस्नावेणाभिजुहोति वपाश्रपण्योः<sup>4</sup>।

¹ संप्रैषावेवं भवतः। संप्रैषकालस्तु प्रकृताविवोक्तः अवद्यत्तमुष्मा अनुबृहीति (क).
² हुते सालाय्यवद्धतानुमन्त्रणम्। वपोद्धरणमुत्तरतिस्तष्ठलाभिषारयति। तथापश्वभिकारणेऽपि वक्ष्यत्युत्तरतः परिक्रम्यीति॥ (क).
³ उभे व्यत्यस्तीम कृत्वा सङ्
प्रहरितः गच्छतमिति लिङ्गात् (क).
⁴ ण्या-कः.

(स्) अत्र यजमानो <sup>1</sup>वरं ददात्यनड्वाहं तिस्रो वा धेन्स्तिस्रो वा दक्षिणाः ॥५॥ ३८॥॥१७०७॥

[वरियतब्ये विशेष औचित्यं च]

(भा) तूष्णीं वरे। वरियव्यः । अनः — शकटं तद्वहतीत्यनद्वान् । तं वरियतव्यमनद्वाहं ददाति । केचिद्वरं ददातीति गोजातिमात्रम् । अथवाऽनद्वाहिमत्याहुः । दक्षिणाचोदनासु गोजातिरेव प्रसिद्धा । देवांश्च याभियंजते ददाति चेति लिङ्गात् ।

(वृ) अत्र यजमानो वरं ददात्यनड्वाहमित्येकं सूत्रम् । वरविशेषोऽ नडान देयः।

केचि-त्रम्-गार्वे वर इति।

अथवा-क्नात् - गोपकाशके स्के देवांश्व याभिर्यजते ददाति चेति सामान्येन दक्षिणादानचादनासु गोजातीयस्य पास्रचतु-वादात्। तिस्रो वा दक्षिणा इति गाव एव तिस्रो देयाः।।

(सू) सम्रत्क्रम्य सहपत्नीकाः पश्चिमिश्वात्वाले मार्ज
श्यन्ते। आपोहिष्ठामयोश्चव इति तिस्रः। इदमापः
प्रवहतावद्यं च मलं च यत्। यद्वाभिदुद्रोहानृतं
यद्वा श्रेपे अभीरुणम्। आपो मा तस्मादेनसो
विश्वान्मुश्चन्त्वंहसः निमा मुश्चामि श्रपथािकमी
वरूणादिष । निर्मा यमस्य पड्डीशात् सर्वस्मोदेव
किल्बिषाद्यो मनुष्यिकाल्बिपादिति ॥६॥
॥३९॥१७०८॥

एकविंशी खण्डिका

<sup>1</sup> अनुद्वाहं वरमिति सामानाधिकरण्ये वरप्रहणानथेक्याद्वेदेन योजनीयम् । वरंगाजातीयमात्रं वा ददात्यनद्वाहं धुर्यमेव वा वरं धन्ः पयस्विनीवी तिस्नः—दक्षिणाः याः काश्विदा गास्तिसः इति (रु). 2 दक्षिणां विधिवत्प्रतिगृह्य सर्वे समुत्कम्य सहगत्वी मार्जयन्ते । व्याख्यातं मार्जनम् (रु).

🝓. २२, सू. २.] आपस्तम्बश्रीतसूत्रे सप्तमे प्रश्ने सप्तमः पटलः

[समुत्कमणपदार्थः तत्र विशेषश्च]

(भा) समुत्क्रमणं समुदितैर्गमनम् सह पत्नचा चात्वालसमीपे । मार्जनं युगपदित्युपदेशः ।

इति धूर्तस्वामिभाष्ये सप्तमे प्रश्ने षष्ठः पटलः.

# [समुत्कमणफलं उपदेशपक्षशयश्च]

(वृ) समुत्क-पे-तत्र मार्जनार्थम् ।

मार्ज-देशः सहशब्दात् मार्जनं कुर्वन्त्या सर्वेषां सहभावेन भावितव्यमिति । स्वमतं तु सहपत्नीकाः पश्चभिश्चात्वाले मार्जयन्त इति । एतावता चात्वालगमनमर्थात्सिद्धं भवति । मार्जने च साहित्ये सिद्धे समुक्तम्येत्युक्तमणसाहित्यनियमात् प्रत्येकं मार्जनावृत्तिन्यीय्येति ।

इति श्रीरामामिचित्कृतायां धूर्तस्वामिभाष्यवृत्तौ सप्तमे प्रश्ले षष्टः पटलः ॥

(सू) पञ्चपुरोडाशस्य पात्रसंसादनादि कर्मप्रति-पद्यते ॥ १ ॥ १ ॥ १७०९ ॥

[पश्वर्थपुरोडाज्ञास्यदेवतासंस्कारत्वे मानम्] (मा) पश्चर्थः पुरोडाशः¹—पशुपुरोडाशः। देवतासंस्कारः। अन्य-

देवत्योपि पशुदेव<sup>2</sup>तां वर्धय<sup>8</sup>तीत्याश्वलायनमतिः ॥ ६-२२-९ ॥

[भाष्योक्तदेवतासंस्कारत्वोपपत्तिः]

(वृ) पश्च-स्कारः-पशुपुरोडाश इति निर्देशात् पशुदेवता संस्काः

रार्थः । पश्चर्थः पुराेेेडाश इति पशुदेवतार्थ इत्यर्थः ।

अन्यदे-मितिः---नियमार्थत्वादुपादानस्य ।

(सू) 4यथार्थ पात्रयोगः ॥ २ ॥ २ ॥ १७१० ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> शः देवतास-क. ङ. उ. <sup>2</sup> वत्यां ?-ङ. <sup>3</sup> यन्ती-स्त. ग.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> यैरर्थः पुराडाशस्य तानि प्रयुनक्ति (र).

<sup>1</sup> निर्वपणकाले ब्रीहिमयं पुरोडाशं निर्वपत्ये-कादशकपालं द्वादशकपालं वा ॥३॥३॥ ॥१७११॥

<sup>2</sup> यदेवतः पशुस्तदेवतो मवाति ॥४॥४॥ ॥१७१२॥

[कपालसंख्याविषये पात्रासादने तहेशे च विशेषः। इडाप्रणीता विषयेमतिभेदः। विधाभेदेप्रयोगकमः। तत्र विशेषश्च]

(मा) त्रीहिमयो न यवमयः। ं कपालसंख्या चान्यदेवत्याऽप्येषैव । यान्यासादितानि प्रात्राणि तानि पुनर्न साद्यन्ते । पशुपुरोडाशस्याणि तान्युपकुर्वन्ति । अपारिसमाप्तत्वात्पशोस्तन्त्रस्य। कपालशूर्पादीन्यष्टाव-परतः । पात्रीं प्राशित्रहरणं अश्मानं सेामविधे पुरतः प्रणीताप्रणयनं चिष्टिविधे । आसादितान्यप्यासाद्यन्ते जुहूपमृद्धर्जानि । अन्यचेडापात्रं प्रणीताप्रणयनं च नित्यमित्युपदेशः । इतस्था तु न्यायः । पवित्रे कृत्वा यजमान! वाचं यच्छेत्युक्तां संमृश्य पात्राणि अग्निहोत्रहवण्यादानादि हविष्कृदन्तमिष्टिविधे । प्रणीताप्रणयनमप्यु पदेशेनचानिष्टिविधेऽपि यज्ञयोगश्च । इह न यज्ञयोगः कृतत्वात् ।

[पशुपुरोडाशेसर्वदाकपालसंख्यैक्ये हेतुः] (**द्यः) कपालसं-वैव—**ऐन्द्राग्रमिकृत्य पशुधर्मोपदेशादेवैकादश-द्वादशसंख्ययोः पासत्वेऽप्येकादशकपालमित्युपादानात् । सर्वदैव पशु-पुरोडाशप्वेकादशकपालसंख्या ।

¹ पवित्रे कृत्वा पात्राणि संग्रुत्य निर्वपणम् । न प्रणीता भवन्ति । पश्चर्यानाभवोपजीवनादिष्टिविधे । सोमविधे तृत्तमन्या वायज्ञेषात्पूर्याते । भरद्वाजाश्चाहं ।
बे।धायनस्तु प्रोक्षणी शेषण पिष्टानि संग्रुयादिति । पुनः पुरे।डाशवचनात्पञ्च पुरे।डाशः
सर्वे ब्रीहिमयो भवति न यवमयः । कपालसंख्या प्येषेवे सर्वत्र (६). ² इदमि
सांवित्रिकं वेदितस्यम् (६). †कपालसंख्यात्यादि भाष्यपर्यालोचेन यद्देवत्येत्यादि सूत्रं िर्वपणित्यादि सूत्रादुत्तरं प्रतीयते, तदुपरितनं स्यात् 'यथार्थम्'
सूत्रम् इत्यादि । ³ अपरिसमाप्तस्यातन्त्रस्य ? क. अपरिसमाप्तत्वात्तन्त्रस्य — इत्यादिसमाप्तत्वात्तन्त्रस्य — इत्यादिसमाप्तत्वात्तन्त्रस्य — इत्यादिसमाप्तत्वात्तन्त्रस्य — इत्यादिसमाप्तत्वात्तन्त्रस्य — इत्यादिसमाप्तत्वात्त्रस्य — इत्यादिसमाप्तिवात्त्रस्य — इत्यादिसमापतिवात्त्रस्य — इत्यादिसमापतिवात्त्रस्य व्यादिसमापतिवात्त्रस्य विषयिक्षस्य विषयित्त्रस्य स्वयात्त्रस्य स्वयात्त्रस्य स्वयात्त्रस्य स्वयात्त्रस्य स्वयात्त्रस्य स्वयात्त्रस्य स्वयात्त्रस्य स्वयात्त्यस्य स्वयात्त्रस्य स्वयात्त्यस्य स्वयात्त्रस्य स्वयात्त्यस्य स्वयात्त्रस्य स्वयात्त्रस्य स्वयात्यस्य स्वयात्त्यस्य स्वयात्त्यस्य स्वयात्त्यस्य स्वयात्त्रस्य स्वयात्यस्य स्वयात्त्यस्य स्वयात्यस्य स्वयात्यस्य स्वयात्यस्य स्वयस्

[पात्रासादने भाष्योक्तविशेषहेतुविवरणम्]

यान्यासिद्वानि—नित्यमित्युपदेशः—पूर्वमाज्यभागं प्रति सुचावाचे न निद्धाति निषेधात्। जुहूपभृतोर्धारणाशक्तावन्यत्र स्थापना-नासाद्यते। अन्येषां तु पात्राणां यथार्थं पात्रप्रयोग इति । वचना-त्सर्वेषामासादनम्। अन्यचेडापात्रं पश्चर्थं प्रयुक्तस्यतिदेडाकारु एवा-सादनदेशादुपादानमिति पुरोडाशपात्रान्तरम्। प्राशित्रहरणमप्येवम् । पशोः पुरोडाशविकारत्वे रक्षोहननार्थं सोमविषेऽपि प्रणीता प्रणयनं प्रयोक्तन्यम् ॥

तित्र न्यायपश्चारायः]

इतरथा तु न्यायः—यथार्थं पात्रप्रयोग इति न्यायपासानुवाद-त्वात् । प्रयुक्तानामसमाप्तकार्याणां प्रसङ्गसंभवात् अप्रयुक्तानां प्रयोग इति ।

[भिन्नविधेऽपि क्वचित्साम्यम्]

पवित्रे-ष्टिविधे सोमविधेऽपि रक्षोहननार्थं प्रणीताः प्रणयत्। [यश्योगसदसद्भावहेतू]

यज्ञयोगश्र --कर्तव्यः ; औषधार्थत्वादित्युपदेशः ।

इह न यज्ञयोगः कृतत्वात्-पशौ ; इति न्यायः।

(सू) हिविष्कृता वार्च विसुज्य पशुं विशास्ति ॥५॥ ॥५॥१७१३॥

(भा) विशास्ति—विशासयति शमित्रा।

[अध्वयौरन्य एव शमितेत्वत्र मानम्]

विश्वासयति शमित्रा—2 न तु स्वयमध्वर्युविशसनं करोति । शमित्रा विशसनं कारयेत् । शमितरेषा तेऽश्विस्स्पष्टाऽस्त्विति शमितुर्विशस-नार्थमश्चिविशेषप्रज्ञापनस्योक्तत्वात् । गुदं मा निव्हेंषीरित्यादिविशसन-प्रकारै: 'परप्रेषणाच शमिता विशसनकर्ता ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1 प्रणयुत्रं प्रयेक्तव्यम्–छ. <sup>2</sup> न स्वय-**ख. ग. घ**. <sup>3</sup> प्रकारप्रैषपर-ख. छ, प्रकारप्रैपश्रव-ग</sup>

स्) इदयं जिहा वक्षो 1 यकृद्वक्यौ सन्यं दोरुभे पार्श्वे दक्षिणा श्रोणिर्गुदतृतीयमिति दैवतानि । दक्षिणं दोर्गुदतृतीयमिति सौविषकृतानि । क्लो-मानं प्लीहानं पुरीततं वनिष्ठुमध्यूनीं मेदो जाघनी-मित्युद्धरति ॥ ६ ॥ ६ ॥ १७१४ ॥

#### [वक्षनादिपदार्थस्वरूपविवरणम्]

(भा) वक्षः—उरः इयेनाकृतियेथा भवति तथा गृह्यते । <sup>2</sup> यकृत् खण्डमन्तर्भवति । वृक्यो पार्श्वयोराष्ठ्रफलाकृती । सन्यं दोः—सन्य बाहुः । पार्श्वे षड्विंशत्या वंकिभिः सह । श्रोणिः—िस्फरदक्षिणा गुदकाण्डं येन शकृतिगेच्छति । स्वष्टकृद्धें बध्नाति दक्षिणं बाहुं सन्यां च श्रोणिं गुदं च । तस्योत्तरत्र विभागः । क्लोमानं— <sup>6 एष्ट</sup>. स्वधः पापसम् ! श्रीहानं—श्रीहः ॥ पुरिततं— 6 पारि । वनिष्ठु — स्थिविरान्त्रभ् । अध्याद्धि — उघसो मांसम् । मेदः — 8 चन्द्रकम् ; वृक्ययोह्देवे च तद्भवति । जाधनी — येन मशकानपनयति । एतानि समस्तानि अनुनं कृणुतादिति ॥

#### (सू) गुदं मा निर्व्हेषीरिति संप्रेष्यति ॥७॥७॥ ॥१७१५॥

¹ यक्कत् कालखण्डं नाम स्रदीथो मां सम्। वृक्योपार्श्वगती पिण्डौ । गुदंत्व विभक्तमेवोद्धरति । विभागस्त्वस्य परस्ताद्धविष्यति । क्रोमादींनामिडाद्यर्थ उद्धारः । क्षोमा नाम यक्कत्सदशं तिलकाख्यं मांसम् । ण्लीहा-गुत्मः । पुरीतत् अन्त्रम् । वानेष्ठु -स्थिवष्ठान्त्रम् । अध्यूप्रीं-उधस्थानीयं मांसम् । मेदः चर्महृदयस्य वृक्ययेथ्य । जाघनी-पुच्छम् (६). ² यक्कत्कादेवमन्त १ क. कालकमन्त १ ख. ग. घ. ३ थेंऽवदधाति - इ. छ. ⁴ सन्यं च - ख. ग. छ. ७ ऐष्टेलवः - इ. एष्टलसः - क. वेपसां ऐष्टलवः - ज. ६ वाति - इ. पारी - ज. ७ दिस्तूधसी - इ. अत्युधिर - क. दिं - ऊधसी - क. ॥ ८ विद्व कम् - क.

# मा विपर्यास्त<sup>ा</sup> इत्यर्थी भवति ॥८॥८॥ ॥ १७१६॥

[मानित्वेंषीसौत्रस्यागम्याम्भीरविवृतस्यविदादं विवरणम्] (भा) मा विपर्यास्तः—मा विपर्यासं क्रूरु गुदकाण्डस्य स्थविरान्त्रस्य च योऽभ्यन्तरप्रदेशः तं मा क्रूरु बहिः।

- (वृ) परिवृत्य हि होके शोधयन्त्यान्त्राणीत्याशङ्कयाऽऽह— मानिव्हेषीरितिप्रेषम् ।
- (सू) उदक्पवित्रे <sup>2</sup> कुम्भ्यां पशुमवधाय शूले प्रणी-क्ष्य हृद्यं शामित्रे श्रपयति ॥ ९ ॥ ९ ॥ १७१७ ॥

[शामित्राग्निस्वरूपं तत्र कर्तव्यं प्रतितपनादि हृद्यश्रपणं च]
(भा) गाईपत्यविकारशामित्रः । अतश्यामित्रे हृद्यशूळुकुम्भीशाखापवित्रोपवेषाणां प्रतितपनादि शाखापवित्रात्याधान नतं कृत्वा
देवस्त्वा सविता पुनावित्यवदानानि कुम्भ्यां पवित्रवस्यां क्षिपति । मां
सस्य विमुडभावात्र विपुषोऽनुमन्त्रणम् । स्थगयति यथा न निर्गच्छत्यूष्मा । शूळे पणीक्ष्य-आरोपयित्वा शूळेन शामित्रे श्रपयति हृद्यं शमिता ।
[श्रमित्रस्यगाहिपत्यविकारत्वे हेतुः]

्शाम तर्वनाव वर्षाचनार व वर्षाः ।

श्रिण गाहिपत्यविकारदशामित्रः—अपणार्थत्वात् ।

[ऊष्मिनिरोधके स्थगने मानम्]

अतदशामित्रे—च्छत्यूष्मा—अन्तरेवे।ध्माणं वारयतात् इति
प्रेषितत्वात् ।

<sup>1</sup> सद्भदत्तस्तुविपर्यास्थाः इति पाठमादृत्य गुदं वानिष्ठं च माविपर्यास्थाः— सद्दशाकृत्योर्मिथोविपर्यासं मा कृथा इत्यर्थः । तयोस्युविरपारेवर्तनं विपर्यास इत्यरे । विपर्यास्य इति पठतां प्रामादिकस्तकारः इत्याहः. <sup>2</sup> कुम्भ्यादीनां प्रतितपनादि पवित्र-निघानान्तं कर्म शामित्रे कृत्वा उदक्पवित्रायां कृष्म्यां कृत्समुद्भतं पशुं दुग्धसेचन-मन्त्रण युगरद्व गाय अपयति । हृद्यं तु हृदयशूलप्रोतं कृत्वा प्रत्यक्षेण अपयति । अपणे तु शमितृकर्म श्वतं ह्वीश्शमितरिति लिज्ञात् । अमेश्शामित्रसमाख्यानाच (६).

#### (स्.) अ<sup>1</sup>वहननादिकर्म प्रतिपद्यते ॥१०॥१०॥ ॥१७१८॥

[स्त्रे आदि पदार्थः तत्र विदेशः। प्राधित्रसंमार्गपक्षनिरासश्च] (मा) अवहननाधाप्येरूपनिनयनान्तं कृत्वा पवित्रापिसर्गः स्तीर्णे पस्तरे मन्त्रेण। तत उद्वासनाधासादनान्तं अभिमर्शनं चासन्तस्य। केचित् विभज्य प्राधित्रस्य संमार्गमि ; तदनुपपन्नम् ; अप्रधानत्वात्पशु-प्रोडाशस्य। साकं प्रस्थायीये प्रधानत्वाद्विभागः।

[उक्तसंमार्गे पराज्ञयः, तद्दूषणाद्यश्र]

(वृ) केचित्-प्रि - ख्रुक्संमार्जनकारु वेदाप्राणि प्रतिविभज्यह प्राशित्रहरणसंमार्गमिप कुर्वन्ति ।

[पशुपुरोडाश्चसाकंप्रस्थायीययोर्वेदाग्राविभागसदसत्वदावहेतुः]

तद्तु—शस्य—प्रधानम्तपग्रुप्रयुक्तात्वाद्वेदामाणां पग्रुपुरोडा-शस्याप्रयोजकत्वात्र वेदाग्रैकदेशेन प्राशित्रसंमार्गः।

साकंप्र-भागः--सायं सायं दोहाभ्यमित्यस्मिन् पक्षे तुस्य-प्रधानस्वात् प्रातः प्रयोगार्थमप्रविभागः॥

(स्) वषया प्रचर्य पुरोडाशेन प्रचरति शृते वा <sup>2</sup>पशौ ॥ ॥११॥११॥१०१९॥

[वपयाप्रचर्येतिपुनर्वचनप्रयोजनविवरणम्]

(भा) वपया प्रचर्येति पुनर्वचनात् पश्चमालभ्य पुरोडाशं निर्वपतीत्युपा-कृतमा ने त्रेऽपि पशुपुरोडाशो लभ्यते । पत्र।संसादनाद्यासादनान्तम् । ततः पशुकर्मोपाकरणात्परम् । प्रचर्य वपया पुरोडाशेन प्रचारः । पक्षे वा प्रचरति भासाद्य विरमति ।

<sup>े</sup> अवहननादि प्रतिपद्याप्येभ्यो निनीय लेक्किर्दर्भैः प्राचित्रं संमार्ष्टि । कहेनादाय ततः प्रस्तरे पिनेत्रे अपिस्ज्यपुरोडाश्वमुद्वास्यास्व।दयति. व्यवस्थितिकल्पार्थो वाशब्दः । एवं वपाप्रचारानन्तरं पुरोडाशं निरूप्यान्साय श्वेत पश्चौ तेन प्रचरित । यद्वा पश्चुमान्त्रभ्यपुरेग्डाशं निर्वपति समेधमवैनमाल-भते वपया प्रचर्य पुरोडाशेन प्रचरतीति ब्रह्मणानुसारेण पश्चसंज्ञपनानन्तरमेव पुरोडाशं निरूप्य वपाप्रचारानन्तरं तेन प्रचरतीत्यर्थः । भरद्वाजबोधायनाभ्यामप्येतदुक्तम् (६). व्यव्याप्रकृत-क्त. घ. क्. छ. व्याप्रचाराप्येत-क्त. ग्र.

[पुनर्वचनत्वोपपादनम्। भाष्योक्तलाभश्च]

(च्) वपया-णात्परम् अस्यार्थः वपामार्जनान्ते पशुपुरोडाशस्य पात्रसंसादनादि विधानादेव पशुपुरोडाशस्य वपाप्रचारोत्तरकाळ्त्वे सिद्धेऽपि वपया प्रचर्य पुरोडाशेन प्रचरतीति पुनर्वचनं पक्षान्तरचोत-नार्थम्। पशुमालभ्य पुरोडाशं निवर्पतीत्युपाकृत्य पञ्चहोमानन्तरं पशुपुरो- डाशस्य पात्रसंसादनादि प्रियेणेत्यासादनान्तं ततः पशुकर्म मन्थनादि।

[वपाप्रचारोत्तरपुरोडाशप्रचारस्य याजुषपक्षता] प्रचर्य-प्रचारः—अयमस्मच्छाखीयः पक्षः। [भाष्योक्तपक्षान्तरलाभः मतान्तरं च]

प्ववेवा-मिति - इति पक्षान्तरं श्रुते वा पशामिति यथासूत्रम् । वपामार्जनान्ते पात्रसंसादनाद्यासादनान्तं कृत्वा पके पशौ पुरोडाश प्रचारः । ततः शृतं हवीरित्यादि ।

केचित् पशुमालभ्य पुरोडाशं निर्वपतीत्यस्मिन् पक्षे श्वेत वा पशाविति विकल्पः संबध्यते इत्याहुः ।

(स्) इन्द्राग्निस्यां पुरोडाशस्यानुबूहीन्द्राग्निस्यां पुरोडा-शस्य प्रेष्येति संप्रेषी ॥ इन्द्राग्निस्यां पुरोडाशस्या-वदीयमानस्यानुबूहीन्द्राग्निस्यां पुरोडाशस्य प्रे-ष्येति वा ॥ १२ ॥ १२ ॥ १७२० ॥ अग्न<sup>2</sup>येऽनुबूह्मस्रये प्रेष्येति स्विष्टकृतः संप्रेषी ॥ ॥ १३ ॥ १३ ॥ १७२१ ॥

॥ द्वाविंशी खण्डिका ॥

[प्रैषाकारभेवात् संप्रैषभेदः नारिष्टविषयेपश्चभेदादिश्च]
(भा) यदाऽनदीयमानस्येति प्रैषः तदाऽनदीन्नतिसंप्रैष्यति । हुत्वा
नारिष्ठानमयेऽनुबृहीत्युपदेशः । पुरस्ताद्वनस्पतेर्नारिष्ठाः तानेवोपजीवन्ति <sup>8</sup>

1 दिविदाना १ घ. 2 नात्र नारिष्ठाः नचान्तः वरिष्यवां निनयनम् । पश्चर्याना-मेन प्रसङ्गाद्धतानुमन्त्रणेऽप्यमेरहमिति विकारः (रु). 2 वति – घ. यथाऽनूयाजादी निति न्यायः। ऐन्द्रार्भवत्पशुपुरोडाशस्य हुतानुमन्त्रणम्। अमेरहं देवयज्ययाऽऽयुष्मानिति स्विष्टकृतः।

[नारिष्टहोमविषये उपदेशन्यायपक्षयोराशयः]

(वृ) यदाऽवदी-पदेशः—स्वष्टकृतः पुरस्तान्नाारिष्ठहोमाः कर्तव्याः। पुरोडाशस्विष्टकृतः प्रथमभावित्वाद्भुत्वा नारिष्ठानमयेऽनुवृहीति स्विष्ठ-कृत्पेषः । किं च इडान्तत्वात्पशुपुरोडाशस्य तदुत्तर²मनुष्ठितैर्नारिष्ठ-होमै:पुरोडाशस्य।पकारा³सिद्धेरपीहानुष्ठानमित्युपदेशः।

पुरस्ता-तिन्यायः—पशुपुरोडाशस्यापि ब्राह्मणतर्पणान्तत्वात् पश्चाद्माविनामष्यनुयाजादीनामिवोपकारकत्वसंभवात् प्रधानप्रयुक्त प्रसन्द्रित्वात्पुरोडाशस्य पुरस्ताद्वनस्पतेः स्विष्टक्वद्विकारादनुष्ठानं नारिष्ठानामिति ।

ऐन्द्राग्र—न्त्रणम्—इन्द्रियाव्यत्राद इति हविस्सामान्यात्। (सू) प्राशित्रम⁴वद्यिडां न यजमानभागम्।।१।। ।।१४।।१७२२॥

> <sup>⁵</sup> हविराहुतिप्रसृतीडान्तस्संतिष्ठते॥ २ ॥ १५ ॥ -॥ १७२३ ॥

> > [इडान्तशब्दार्थः पक्षान्तरेविशेषश्च]

(भा) इडान्तो मार्जनान्तः । यजमानभागप्रतिषेष्टात् पिष्टलेपफली-करणहोमयोरपि निवृत्तिः वचनक्रतत्वादिडान्तस्य, सूत्रकारेस्तु बन्धन-

¹ र्दानीति. ² दुत्तरकालमनु-ख. ग. छ. ३ सिद्धेरिहा. ⁴ अवस्तीति विपरिणामेनान्वय: । तेषांप्राशित्रेडामेवावद्यति न तत्सराममयं यजमानभागमित्यर्थः (रु). ⁵ यदतोऽङ्गजातं प्रयाजान्याजादि तत्सर्वं पर्वर्थमेवानुष्ठितं प्रसङ्गेनोपकरोतीति भावः । एवं च तत्राल्ड्थप्रसङ्गं यद्वेशेषिकमङ्गं पुराडाशस्य यथा फलीकरणहोमः कपालिवमोचनं चेति तत्रेव कर्तव्यमित्युक्तं भवति । तत्र च लिङ्गं सवनीयानामिडान्ते वैशेषिकाणामनुक्रमणम् । भरद्वाजासत्याषाद्यां चाहतुः । अत्र पशुपुरोडाशस्य विष्ठलेपफलीकरणहोमौ जुद्दोति कपालिवमोचनं चेति स्वकाले कार्याणीत्यपरं उत्कर्षे-दित्यपरमिति लिङ्गात् । यजमानभागस्य नु वाचिनको निषेधः । केचिन्तवाचिनकमिडान्तामिष्ठानान्यदिप प्रतिषेधन्ति । तेषां यजमानभागावदानप्रतिषेधोऽनथैकस्स्यात् प्राशनाभावादेवावदाननिवृत्तेः (रु).

मनपेक्षच श्रुतिं ये कुर्वन्ति तेषां यजमानभागप्रातिषेघो वचनकृतं इति । हिन्दाहुति प्रभृति च यदा कृतावाज्यभागौ । यदा त्वकृतौ तदा कृत्वाऽऽज्यभागौ हिन्दाहुतिः ।

[इडान्तपदस्य मार्जनान्तपरत्वे उपपत्तिः]

इडान्तो मार्जनान्तः—इडां प्राश्य वाग्यता आसत आप्राश-नादिति प्राशनस्य मार्जनान्तःवनिर्देशादि¹हेडान्तस्सांनिष्ठत इत्युक्तया पूर्ववत् प्रस्तरे मार्जियत्वेति सिद्धवदनुवादाच ।

[पिष्टलेपफलीकरणहोमयोर्निवृत्तिहतुक्विरणम्]

यजमान न्तरवस्येति — पशुभारुभ्य पुरोडाशं निर्वेपती²स्यत्र कुत्स्नतन्त्रपाप्तावपीडान्तस्संतिष्ठत इति वचनाद्दीक्षणीयादिवदुपारेत-नानां वैशेषिकाणामप्यक्कानां निवृत्तिरिति ।

सूत्रकारे—वचनकृतः—अस्यार्थः—सूत्रकारेस्तु बन्धनं वाच-निकिमिडान्तस्विमित्येतदनाहत्य पशुमालभ्य पुरोडाशं निर्वपित वपया पचर्य पुरोडाशेन प्रचरतीति श्रुतौ कृत्स्नतन्त्रप्रयोगिविधानादैष्टिकतन्त्र- . प्राप्तो पशुतन्त्रोपजीवित्वात् पशुपुरोडाशस्य प्रयाजादीनां पृथगनुष्ठेयत्वा-भावात् हिवराहुतिप्रभृतीडान्त इति न्यायप्राप्तवेशेषिकाहवनीयकर्म-णामनुवाद व्यादापराभिकवेशेषिकिष्षष्टलोपिदिकर्मणामिनवृत्तिरिति येषां पक्षस्तेषां यजमानभागप्रतिषेधेन ताबन्मात्र प्रतिषेध इति इडान्तस्सातिष्ठत इति सूत्रकारवचनं तदन्ताक्ररातिविधायकामितीमं पक्षमनाहत्य श्रुतिप्राप्त-सर्वतन्त्रप्राप्ति ये कुर्वन्ति य आद्रियन्ते इति प्रन्थार्थः ।

[पक्षान्तारीयविशेषविवरणम्]

हिनरा-तिच — तेषां पक्षे प्रयाजादीनां प्रसङ्गिसिद्धे-वैद्योषिकानिर्देशो हिनराहुतिप्रभृति च ।

यदा-गौ-पशा।

<sup>ो</sup> दिहचेडा-ख. गः घः त्यकृत्स्न १ ४ त्वादत्रापरी।प्रक-घ.

(स्) उपहूतां मैत्रावरुणपष्ठा मक्षयित्वा पूर्ववत्त्रस्तरे मार्जियत्वा सुवेण पृषदाज्यस्योपहत्य वेदेनो-पायम्य त्रिः पृच्छति शृतं हवीः ३ शमितीरित ॥ ॥ ३॥ १६॥ १७२४॥

[मैत्रावरुणषष्ठतानियमः। उपहवेविशेषः क्वीचत्तन्त्रंभक्षणमा-र्जनयोः। मार्ननमिडाभक्षणाङ्गिः उपघतपदार्थश्च]

(भा) भक्षण एव मैत्रावरुणषष्षः। प्रक्वातिवदुपहवः । नचान्वारभते । नचाप्युपहृत² इत्याहः । अयजेति वचनात् अध्वर्युविकारोऽपि सन्पूर्ववत् । भक्षणं मार्जनं च तन्त्रेण मैत्रावरुणस्यापि । इडाभक्षणाङ्गं मार्जनिमिह विधानात् । अत इडान्ते क्रियतेऽन्यत्रापि । उपधातो-ग्रहणं पृषदाज्य धानीस्थस्य । हृदयाभिधारणे वनस्पतौ च इतरस्यानुयाजार्थत्वात् ।

(वृ) प्रकृतिवदुपह्वः—इडायाः । नचान्वारभते—मैत्रावरुणः । नचाप्युपद्दृतः— पशुमानसानीत्याह ।

यद्यपि ;----

यजेतिवचनात् णस्यापि अस्यार्थः ; स्मक्षणे मार्जने च उभयत्र पूर्वविदिति संबध्यते । उपहृतामित्यादि पूर्वविदित्यन्तमेक सूत्रम् । तथा पूर्ववत्प्रस्तरे मार्जायस्वेति सूत्रान्तरम् । पूर्वविदिति तन्त्रेणोपांच उभयत्र मन्त्रवाग्यमनादिपासचर्थम् ।पूर्ववद्वचनात् ? ....

<sup>1</sup> भक्षणवचनं मैत्रावरूणाय विधानार्थम् । तस्य चाप्राकृतस्यापि अनुवाक्या-प्रैषयोर्वक्तव्यत्वेन होत्रम्बर्युविकारत्वाद्धशणप्राप्तिरिति भावः । मार्जनवचनं तु भक्षण-शेषत्वं मार्जनस्य प्रापथितुम् । अता यद्यदिङान्तमुक्तं तन्मार्जनान्तं भवति पृषदाज्य-प्रहणं स्थालीगतस्यप्टम् ; सुगगतस्यान्याजार्थत्वात् (रु). <sup>2</sup>तः पशुमानसानीत्याह —स्त. ग. <sup>3</sup>यद्यपियजे. <sup>4</sup>स्थापि ;--भेक्षण-घ.

इडाभ-धानात् — इति पूर्वं व्याख्यातम्। [भाष्यास्थान्यपदार्थः]

अत इडान्ते-त्रापि— आतिध्यादिष्वपि मार्जनान्तम्। [उपघातस्य ग्रहणरूपत्वे हेतुः, वैलक्षण्यं, ग्रहणोपयोगः,

तत्र विशेषाश्ची

उपघातो-स्थस्य-स्थास्यां शेषयितव्यत्वे प्रमाणाभावात्। यथा आज्यस्थाल्यामाप्यायनवति संयाजार्थं शेषः। एवं च प्रयाजार्था-दाज्यात् सुच्याघारतदनूयाजार्थोद्भदयाभिघारणं वनस्पतीज्या चेति । अस्मिन् पक्षे प्रयाजशेषाभिघारणं न स्थालीस्थस्य पृषदाज्यस्य । न च स्कन्दनादौ प्रायश्चित्तम् । नचासन्नाभिमत्रणम् । इमे स्थाल्याविति उपयोगाभावात् ।

[उपयम**नक**मे]

उपय -रणम्-वेदस्य ।

(स्) शृतमितीतरः ¹ प्रत्याह ॥ ४॥ १७॥ १७२५ ॥ [शृतप्रश्नस्योत्तरियता, तस्यैव वक्तृता च]

शतमिति शमिता प्रत्याह । स पक्ता पशोनीमीघः अर्थन्ध-(भा)

णस्य हि इका सः।

[अत्र शमितुः कर्तृताश्रौती । अन्यत्रान्ययोस्तत् ]

(वृ) शृत-क्ता सः यद्यपि शमयतीति शमितित संज्ञपनयोगात् शमितृत्वम् तथाऽपि भृतं हवीरशामितरिति श्रपणपरनस्य शमितृ-विषयत्वात् । स एव पशोरर्थलक्षणस्य श्रपणस्य कर्ता । अध्वर्युरङ्गारा-ध्यूहनादिचोदितश्रपणस्य कर्ता । प्रकृतौ प्रातदेोहे त्वामीघो हवीपि स्रश्वतानि करोतीत्यामीघ्रोऽर्थलक्षणस्य कर्ता ।

अर्घाध्वे टे द्वितीयं प्राप्य तृतीयम् ॥५॥१८॥ ॥ १७२६॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> शमिता तु.सुपशीक्षेतपाक: प्रस्राह (रू). <sup>2</sup> हितीय तृतीयं पृच्छतीस्थन्वयः. 18 SROUTHA VOL. II

[द्विनीयतृतीयप्रश्नयोरवसरः। तन्निषेधावसरश्च]

(भा) अर्धमध्वनः आर्घाध्वम्। तत्र द्वितीयं प्रच्छित प्राप्य कुम्भी तृतीयं प्रच्छित । यदा स्वभृतं तदा भृतिमिति न वक्तव्यम् दोषवचनात्॥ अशृते मा द्वितीयं प्रच्छिति प्रतिषेध्योऽध्वर्युः तेन च पाकः प्रतीक्ष्यस्त- देशस्थेन ।

[मिथ्योत्तरदोषः]

(वृ) दोषवचनात् —योऽशृतं शृतमाह स एनसा युक्तो भवतीति शमितुर्दोषदर्शनात् न शृतमिति वक्तव्यम्।

[निषेधहेनोः प्रथमप्रश्ने सत्वेऽपितदुपपात्तः पाकप्रतीक्षोपपीत्तश्च]

अश्रोत-शस्थेन — हिनः प्राप्तचर्थगमेन प्रवृत्तस्य कि शृतं नेति प्रथमपरनोपपत्तः अशृते मा द्वितीयिमिति प्रतिषेधे प्रतिनिवृत्तिहेत्वभावात् तह्रेशस्थेनैवाध्वर्युणा पाकः प्रतीक्ष्यः । शृतिमिति द्वितीयादिप्रस्नः ।

(स्) पूषा मा पशुपाः पात्विति <sup>2</sup>प्रथमेऽभिप्रव्रजति। पूषा मा पथिपाः पात्विति द्वितीये पूषा माऽधिपाः पात्विति तृतीय ॥६॥१९॥१७२०॥ <sup>3</sup>शूलात्प्रवृद्ध हृद्यं कुम्भ्यामवधाय संते मनसा मन इति पृषदाज्येन हृद्यमभिघारयत्युत्त-रतः परिक्रम्य ॥७॥२०॥१७२८॥ [पावृद्धेत्यनदर्थः हृद्याभिघारणेमन्तः। ततो गमनािव

(भा) शूलादपनीय हृदयं स्वाहेन्द्राभिम्यां त्वा जुष्टमभिघारयामीत्यभि-

<sup>1</sup> सुपाक—छ. 2 प्रथमे द्वितीये इति प्रश्ने छते शति शेषः । तथा प्रश्नाऽभिक्तामेत्पूषा मेति । द्वितीयं प्रष्ट्वापकामेत्पूषाभित्यव बोधायनः, 3 तृतीयेन गमनमन्त्रणात्तरत परिकम्य हृद्यमभिघारयति । न चात्रोत्तरस्त्रेण सह योजना शङ्कनीया त्रिंभः प्रश्नेश्चिममन्त्रेः त्रिभिश्चाध्वने।ऽवच्छेदैविशिष्टस्य गमनस्याभयारपि हृश्यपश्चाभघारणयागङ्गस्वात् तस्यचानिर्वृत्तत्वात् । व्यक्तीका त्व ध भरद्वाजसत्याबाह्यभ्याम् । उत्तरतः परीत्य प्रषदाज्येन हृद्यमभिघारयतीन्त्यर्थः (ह).

घारणं हृदयस्य । उत्तरतो गच्छति पशोस्तृतीयेन पूषा माधिपा इति मन्नेण । अन्योऽस्याज्यस्थाल्या आज्यमानयति अभिघारणार्थं गमनमिति। पृषदाज्येन हृदयमभिघारयति ।

(वृ) शूला-यम्—क्रम्भ्यामवधाय । स्वाहे -यस्य—पृषदाज्येन ।

[उत्तरत इत्यादि भाष्यं परिक्रमणविवरणम् ]

उत्तरतो—मन्त्रेण—पाप्य तृतीयमिति वचनात् कुम्भी प्राप्य पृष्टा श्वतमित्युक्ते पूषा माधिपा इति मन्नेण कुम्भ्या उत्तरतो गच्छति । एतदुत्तरतः परिक्रमणम् ।

[आज्यानयने विशेषः]

अन्यो-निर्माते—नाध्वर्युः प्रतिनिवृत्त्याज्यमानयति किंत्वन्य आनयति । पृषदाज्येन हृदयमभिषारयति उत्तरतः परिक्रम्येतिच्छेदः ।

आज्येन <sup>1</sup>पशुं यस्त आत्मा पशुषु प्राविष्ट इति

॥८॥ २१ ॥ १७२९ ॥

[परिक्रमणोत्तराभिधारणयोर्देशैक्याद्विशेषविवक्षयाचेहैव प्रदर्शनम्]
(भा) तृनीयेन गमनमन्त्रेणोत्तरतः <sup>2</sup> परिक्रामित । ततो, हृदयमभिघारयत्युत्तर³तोऽवस्थितः । आज्येन पशुं तत्रैव स्थितः । उपदेश
उत्तरतः परिक्रमणमाज्येनाभिघारणार्थम् । हृदयाभिघारणार्थमेवमन्त्रेण
गमनमिति न प्राप्नोति <sup>4</sup>पूषा माघिपा इति । ईषद्गत्वा हृदयमभिघारयति ।
[उपदेशपक्षाभिष्नायः]

(वृ) उपदेश-रयति—अस्यार्थः, शूलात्प्रवृद्धेत्यादौ हृदयमभिघा-रयतीत्यन्तमेकं सूत्रम् । समानकर्तृकत्वेन क्रियाविधानात् ।

<sup>1</sup> पशुम्—-आज्येन आज्यस्थाल्या आनीतेनाभिघारयति (६). 2 परिक्रम-णम्-घ. 3 तः स्थितः-क. ङ. छ. 4 स्ति मन्त्रः उत्तरतः परिक्रमणे-स्व. ग.

[अत्र सांप्रदायिकसूत्रविभागः, कमेकमः, उपदेशपक्षश्च]

तथोत्तरतः परिक्रम्याज्येन पशुमभिघारयतीति सूत्रान्तरम् समान-कर्तृकविध्यन्तरात् । कथमस्मिन् पक्षे पूषा माघिपा इति गमनं कूम्भी प्राप्य तृतीयं पृष्ट्वा श्रुतमित्युक्ते पूषामाऽघिपा इतीषद्गत्वा हृदयाभि-षारणम् ॥

ततस्तूप्णीमुत्तरतः परिक्रम्य यस्त आत्मेत्याज्येन पशुमभिघार-यतीत्यपदेशः ।

(स्) स्वाहोप्पणो व्यथिष्या इत्युद्यन्तमूष्माणमनु-मन्त्रयते ॥ ९॥२२॥१७३०॥ उद्यन्तं—ऊर्ध्वं यन्तं ऊष्माणम् । पशुं <sup>1</sup>हरन् पार्श्वतो हृदयशूलं धारयत्यनुप-स्पृश्चात्मानमितरांश्च ॥१०॥२३॥१७३१॥

[हृदयशूलधारणप्रकारः]

कुम्भी पार्श्वे घार्यते हृदयशूलो बद्धो यथैनं न स्पृशित प्राकृता-नितरांश्च ।

[प्रकृतः प्राकृतपदार्थः]

यथैनं श्र — एनं — अध्यर्धम् । प्राकृतान् ऋत्विजः । इतरांश्च पुरुषान् । तथा पार्श्वतो धार्यते बध्वा ।

(स्) अन्तरा यूपमाहवनीयं च दक्षिणातिहृत्य पश्च-होत्रा पह्डोत्रा वा दक्षिणस्यां वेदिश्रोण्यामासाद्य चतसृष्पस्तृणीते जुदूपभृतोर्वसाहोमहवण्यां <sup>2</sup> समव सधान्यामिति ॥ ११ ॥ २४ ॥ १७३२ ॥

<sup>1</sup> सालाय्यवत्व शुमुद्दास्य हरन् कुम्भ्याः पार्श्वतो हृदयशूलं धारयति न च तेन इस्तधृतेनोपस्पृशात्यज्ञान्तरमन्यांश्व । धारणमि तस्य रज्वादिना बद्धा न उ साक्षाद्वस्तेनत्येके । (१). 2 समवत्तधानी-इडापात्रम् । तत्रेदमिन्द्रियमिखासलााभ मर्श्वनमन्त्रे ह्विमीय श्रयतामितिसल्लामः । तत्र च लिङ्गानि छागस्य ह्विषोऽतुब्रूहि मनोताय ह्विषोऽत्वदीयमानस्य । अथ ह्विषा प्रचरति यदि वपाह्विरवदानं वत्या दीनि । आश्वलायनश्चाह ;—वपा पुरोडाशो ह्विरिति पशोः प्रदानानीति.

#### [समवत्तधानीपदन्युत्पत्तिः]

- (भा) समवत्ता-गृहीता यस्यां पश्चिडा धार्यते सा समवत्तवानी।
- (सू) <sup>1</sup> जुदूपभृतोहिंरण्यश्चकलमनधाय बर्हिषि स्रक्ष-श्वाखायामनदानान्यवद्यन् संप्रेष्यति ॥ १२ ॥ ॥ २५ ॥ १७३३ ॥

त्रयोविंशी खण्डिका.

(स्) मनोतायै हिवषोऽवदीयमानस्यानुब्रूहीति ॥१॥ ॥ २६ ॥ १७३४॥ हृद्यस्याग्रेऽवद्यति अथ जिह्वाया अथ वक्षसो याथाकामीतरेषाम् ॥ २ ॥ २७ ॥ १७३५ ॥ कर्मकमः, अवदानमन्त्रावृत्ताववहरणेस्वधितिकरणकत्वे च मितभेदः]

(भा) अवदानमंत्रण छिनति स्विधितना दृदयम्। पश्चान्मनोतासंप्रैषः। अवदानेऽवदाने मन्नावृत्तिः भिन्नत्वात् । स्विधितनाऽवहरणमवदानस्य । उपदेशो नावदानमन्त्रो न स्विधितनाऽवहरणम् ॥

[संप्रैषस्यावदानसमकालता]

(वृ) अवदानम-संप्रेषः-अवद्यन् संप्रेष्यतीति वर्तमाननिर्देशात्। [अवदानमन्त्रावृत्तिहत्पपत्तिः]

अवदा-म्नत्वात्—हृदयादीनां हिविषां स्विधितिनाऽवहरण-मवदानस्य छेदनादिनिधानपर्यन्तत्वादश्रदानस्य ।

[अवदानमन्त्रस्य नावृत्तिरित्युपदेशपक्षाशयः] उपदेशो-हरणम्—माभेरित्यत्र अवदानानि ते प्रत्यवदास्या-

<sup>1</sup> बहिः प्रक्षशाखये।स्तत्तदङ्गं निधाय स्वधितेरक्तया धारयऽवदानमत्रेण छिनित्त । प्रकान्ते सावदोन मनोताये संप्रैषः (६).

मीति दर्शनात् प्रत्यभिघारसम्बन्धिनामेव हिवषामवदानेऽवदानमञ्जः। न च हृदयादिषु प्रत्यभिघारणं युक्तम्; न च त्रचङ्गभ्यः प्रधानाव-दानम् इति नावदानमद्गः। न च स्विधितना हरणभित्युपदेशपक्षे पुरोडाशविकारत्वाद्धस्तेनावदानामिति॥

(सू) <sup>1</sup>मध्यतो गुदस्यावद्यतीत्युक्तम् ॥३॥२८॥ ॥१७३६॥

<sup>2</sup> यथोद्धृतं वा ॥ ४ ॥ २९ ॥ १७३७॥ (भा) यस्मिश्च काले विभज्यते गुदं तस्मिन्नवोपभृति तत ⁴इडायां च क्षिप्यते इति च।

[गुदावदाननिघानयोः कालादौमतिभेदः, सूत्रार्थश्च]

- (वृ) यस्मिन्+श्चिप्यते इति च—इत्येवमन्त उपदेशपक्षः अव-दानरूपत्वाच्छेदनस्य । त्रेषा छिन्नस्य गुदस्य तदानीमेव तेषु निधान-मित्युपदेशः। <sup>६</sup> स्वपक्षे तु सौविष्टकृतैडयोर्ग्<sup>6</sup>दभागयोरितरैस्सह । तत्काले स्रुवेणावदानं वपावत् इति मध्यतो गुदस्यावद्यतीत्युक्तमित्यस्यार्थः।
- (सू) <sup>7</sup> दैवतानां द्विद्विरवदाय जुह्वामवदधाति । उप-भृति सौविष्टकृतानां सकृत्सकृत् ॥ ५॥ ३०॥ ॥ १७३८॥

¹ उक्तमिदं ब्राह्मणे मध्यतो गुदस्यावद्यति मध्यतो हि प्राण उत्तमस्यावद्यतीति ।
तेन दैवतानामवदानानां मध्यतोऽन्ततो वा गुदावदानमित्यर्थः (६). ² यः प्रथम
उद्धरणे कम उक्तः स एवावदानेऽप्यस्तु (६). ³ ज्यते तस्मिन्नेवो—स. ग.

⁴ इडायाश्च—क. अ. ⁵ स्वमते—घ. ७ गुंदकाण्डयोः—घ. ७ दैवतसीविष्टकृतविभागः प्रागेव दर्शितः । तत्र दैवतानि सर्वाण्यवदाय सौविष्टकृतस्यावद्यति । भरद्याजेनाप्युक्तम् । पञ्चावित्तनस्तु त्रिक्षिदैंवतेभ्यो द्विद्विंस्सौविष्टकृतभ्य इति द्रष्टव्यम् ;
पञ्चावन्तं सर्वत्रीति नियमात् स्विधितिन। थारां क्रिसत्ति द्विःपञ्चावन्तिन इति लिङ्गाच्य(ह).

[गुद्दविभागे मन्त्रावसरः, क्रमः, उपदेशपक्षश्च]
(भा) ैदेवतानां मध्येऽन्ते वा गुद्दविभागः उत्तमस्यावस्रतीति । दैवतार्थे यदा विभजति गुदं तदा मन्नः । सर्वाणि दैवतानि गृहीत्वा
सौविष्टकृतानि प्रत्यभिघार्यावस्रति । उपदेशस्तु यदा गुद्दविभागस्तदा
सौविष्टकृतान्यपि गृहीत्वेति ॥

(वृ) उत्तमस्यावद्यतीति—उत्तमस्य गुदस्य अन्त्यभूतस्येत्यर्थः ।
दैवता-मन्त्रः--द्व्यवदानतया ।
सर्वाणि-वद्यति—स्वष्टक्रदर्थत्वात्प्रत्यभिषारणस्य ।
जिपदेकप्रकाशयः

उपदेशस्तु—हीत्वेति —गुद्विभागात्पूर्वमेव सौविष्टकृतान्यव-दाय गुदाविभागेनैव स्विष्टकृद्र्यं निद्धाति ; विभागस्य छेदनरूपाव-दानत्वात् ॥

(सू) <sup>2</sup> गुदं त्रैधं विभज्य स्थीवमदुषयड्भ्यो निधाय मध्यमं द्वैधं विभज्य दैवतेष्ववद्धाति । आणिमत्सौविष्कृतेषु ॥ ६ ॥ ३१ ॥ १७३९ ॥ [अवंत्तानां निवेशः द्विद्विरवदानविषयः]

(भा) उपयड्यागार्थं स्थितमत्—स्थूलतमम् । अन्याजानां वषट्कृते वषट्कृते हूयते । अणिमत्—अणुतमम् । तहैवतानि गृहीत्वा सौविष्टकृतेषु क्षिप्यते पञ्चावित्तक्षिक्षिदैवतानां सौविष्टकृतानि अद्विद्धिः।

( सू ) <sup>4</sup> अपिवा द्वैधं विभज्य स्थविमदुपयड्म्यो निधा-येतर्त्रैधं विभज्य मध्यमं द्वैधं विभज्य दैवतेष्वय-

<sup>1</sup> यदि च दैवतानां — क. छ. ज. ज. 2 गुदस्यावदानकालः प्रागेवोक्तः तस्यैवेदानी विभागप्रकार उच्यते । यदा दैवतार्थं गुदादवद्यते तहैवतं त्रेधा – विषमं विभागप्रकार उच्यते । यदा दैवतार्थं गुदादवद्यते तहैवतं त्रेधा – विषमं विभाग्य स्थूलखण्डमुपयङ्ढोमार्थं निधाय मध्यमपरिमाणं खण्डमवदानमन्त्रेण द्वेधा छित्वा दैवतेष्ववद्धाति । अणु तु खण्डं स्वकाले स्तिवधकृतेषु । पञ्चावात्तेनस्तत्राणि भेषा द्वेधा च विभागः पूर्ववत् (६). 3 द्विः — छ. 4 गुदादपीडावदानमिच्छ । उयं विभागः (६).

# दधाति । अणिमत्सौविष्टकृतेषु स्थविमदिडायाम् ।। ७ ॥ ३२ ॥ १७४० ॥

#### [उक्तविषये पूर्वोक्ताद्वैलक्षण्यम्]

(भा) स्थविष्ठमिडायां । ऐडानि सप्त गृहीत्वाऽवदघाति ।

(सू) <sup>1</sup>त्रेघा मेदोऽवद्यति द्विभागं सुचोस्तृतीयं समवत्तघान्याम् ॥ ८ ॥ ३३ ॥ १७४१ ॥

(भा) मेदश्च।

(वृ) मेदश्य-अवदघाति।

(सू) <sup>²</sup>यूषे मेदोऽवधाय मेदसा सूचौ प्रावृत्य हिरण्यशकलावुपरिष्टात्कृत्वामिघारयति ॥९॥ ॥३४॥१७४२॥

[ऐडग्रहणावसरः, इडा मन्त्रनिषेधश्च]

(भा) सौविष्टक्रतानि गृहीत्वा यूषे मेदोऽवचायेत्यवमाद्यभिचारणान्तं कृत्वा ऐडानि गृह्णति । नेडामन्त्रः ।

( चृ ) सौविष्ट-गृह्वाति-दैवावदानशिष्टानि षडाद्यानि कृत्सानि गृह्वाति ।

नेडामन्त्रः---मनुना दष्टामितिकृत्स्नसग्रहाणाद्याप्तकाल्वाच ।

(सू) <sup>8</sup>समवत्तघान्यां पडाद्यानीडामवद्यति वनिष्ठुं सप्तमम् ॥ १०॥ ३५॥ १७४३॥

<sup>।</sup> अवत्तेषु सौविष्टक्रतेषु मदस्त्रेषा विभज्य तृतीयमिडार्थं निधायेतरों भागों सुचोः क्षिपांत (रु). 2 यूषे-पशुरसे मेदो मजायित्वा तेन सुगगतान्यङ्गाने प्रच्छाद यति (रु) 3 अवाशिष्टानामङ्गानां मध्ये यथोद्धृतं षडाग्रानि कृत्लानीडामवद्यति । विनेष्ठुं च सप्तमम् । अत एव च नावदानमन्त्रः । न च यजमानभागः । यदा उ षड्द्भ तदा सर्वं प्रकृतिवत् । (रु).

[सप्तभ्य इति पक्षे मन्त्रावृत्तिः]

(भा) यदा तु सप्तभ्यः तदा मन्त्रः पुनः पुनः तेभ्यश्च दक्षि॰ णार्भात ।

[सप्तभ्य इति पक्षे क्रमः मन्त्रश्च]

यदातु-णार्धात्—षड्म्यो वा वनिष्ठोस्सप्तमादित्यास्मन् पक्षे दैवतसौविष्टकृतान्यवदायाभिघार्य षड्भ्यो वनिष्ठोश्च दक्षिणार्धेभ्यो मन्त्रेणेडावदानम् । अवद्याम्येकत इति संबन्धात् ।

<sup>1</sup>अनस्थिमिरिडां वर्धयति ॥ ११ ॥ ३६ ॥

॥ १७४४॥

[इडावर्धने त्राह्याणि]

(भा) येषामस्थानि न विद्यन्ते जाघनीव<sup>2</sup>र्जानां सहाध्युद्धिना तैर्वर्ध-यतीडाम् ।

येषाम-तीडाम्—अनस्थिमिरिडां वर्षयतीति । <sup>3</sup>क्कोमानं ष्ठीहानं पुरीततिमत्यन्ववधाय यृष्णो-पसिच्याभिघारयति ॥ १२ ॥ ३७ ॥ १७४५ ॥

चतुर्विशी खण्डिका.

[अध्युद्धवयभावपक्षः जाघनीफलम् यूदशद्वार्थश्च] (भा) नाध्युद्धिरुपदेशेन । तिष्ठत्येव जाघनी पत्नीसंयाजार्थम् । यू:-पशुरसः तेनोपसिच्याभिघारयति ।

[अध्युद्धिनिषेघहेतुः

नाध्युद्धिरुपदेशेन— पुरीततिमत्यन्ववधायेत्यत्राध्युद्धेरनुपादा -नात् । वनिष्ठोस्सप्तमादित्येतावन्मात्रोपदेशाच ।

<sup>1</sup> शिष्टेष्वक्षेषु यानयस्थीनि तेरिडा वर्धयति । (रू). 2 इति करणोऽध्यूधीमे दस्तृतीययोः प्रदर्शनार्थः । तत्र मेदः पूर्वमवदाय ततः क्लामादीनीत्यपरे । (रु). 3 जीनि-क. ङ. न.

[तिष्ठत्येवत्येतदर्थः] तिष्ठत्येव-जार्थम् —तिष्ठत्येवेति कचिन्निधीयते नावदीयते । तेनोप-रयति-इडाम्।

> इति श्रीकौशिकेन रामेणामिचिता विराचितायो आपस्तम्बश्रौतसूत्रधूतस्वामिभाष्यवृत्तौ सप्तमे मन्ने सप्तमः पटलः.

- अपां त्वौषधीनां रसं गृह्णामीति वसाहोमहवन्यां ¹ वसाहोमं गृह्णाति ॥ १॥ १॥ १७४६॥
- ( भा ) वसाहोमः-पशुरस एव ।

[वसाहोमपदस्य रसपरत्वोपपत्तः]

- ( वृ ) वसा-एव-वसाहोमं गृह्वातीति वसाहोमशब्दा प्राह्मववनः । इयत इति होमशब्दस्य कर्मणि व्युत्पत्त्या ।
- <sup>2</sup>स्विधितिना धारां भिनात्ते ।। २॥ २ ॥ (सू) 11 8080 11
- ( मा ) स्विधितिना-छुरिकया धाराच्छेदः ।
- द्विःपश्चावात्तिनः ॥ ३ ॥ ३ ॥ १७४८॥ ( 됒 ) ॥ १५६५॥ श्रीरसीति पार्श्वेन वसाहोमं <sup>8</sup> प्रयौति ॥ ४ ॥

11811808811 (भा) प्रयौति-घट्टयति ।

<sup>1</sup> वसापञ्चरसः । स एव होमः तत्साधनत्वादाभेत्रतः तं वसाहोमं गृह्वाति । श्रुतिमिसिदेया तु तथा निर्देश: (ह). 2 दक्षिणेन गृहुन् सन्येन छिनत्ति (ह). <sup>8</sup> लोडयति (₹).

- (सू) वातस्य त्वा भ्रज्या इति तेनैवापिद्धाति । स्विधितिना वा प्रयोति । स्विधितिना वापिद्धा-तीत्येके ॥ ५॥ ५॥ १७५०॥
- (भा) तेनैव स्थगयति अपिदघाति।
- (सू) अथयन शीर्ष्णोऽनद्यति नां¹सयोर्नाणूकस्य नापरस-क्थ्योरनवदानीयानि ॥६॥६॥१७५१॥

[सूत्रे पदयोजनया विवक्षितार्थलाभः]

- (मा) यस्मादेतान्यनवदानीयानि शिर आदीनि अत एभ्यो नावद्यति । अंसः-बाहुमूलयोरन्तरालम् । अणूकाः पृष्ठकाण्डः । अपरसिक्थः-पश्चिमपादयोरन्तरालम् । सकलान्येतान्यशृतानि ।

[अभिमर्शार्थसन्निधानस्वरूपादि]

(भा) दैवतसाविष्टकृतैडैस्संनिषाय एकीकृत्य अभिमृशति । उभयानि शृताशृतानि मदन्त्वित्यन्तेन ।

[अभिमर्शनविषयसङ्गोचप्रसङ्गपरिहारः]

(ष्टु) देवत-मृश्वति—यद्यप्यनवदानीयानि तानि शृतैः सनिधाया-भिमृश्वतीत्यनवदानीयानामाभिमर्शनं प्रतीयते ; तथाऽपि सन्निधाय संमृश्वतीति हविस्संस्कारत्वादभिमर्शनस्य संनिधाय हवींषि संमृशति<sup>3</sup>॥

<sup>1</sup> असी-स्कन्धी । तावन्तरा आस्थिविशेषोऽणूकः । श्रोण्योरुपरिदेशावपर-सीक्थनी । एतेभ्थोऽङ्गेभ्यो यन्नावद्यखनुद्धरणात् तेनैताननवदा-नीयानीत्याख्यायन्ते । यया सुरायहां धानवदानीयानि च वाजसद्भय इत्यादी स्वयं च वस्यित मारुखा अनवदानीयानीति (रु). <sup>2</sup> अस्त्वेवं किं तैरिदानीम् (रु). <sup>3</sup>शति नाहवि:—स्टु,

(स्) अथ ¹हविषा प्रचरित ॥८॥८॥१७५३॥ इन्द्राभिभ्यां छागस्य हविषे ऽनुब्रूहीन्द्राभिभ्यां छागस्य हविषः प्रेष्येति संप्रेषी ॥९॥९॥ ॥१७५४॥

> याज्याया <sup>2</sup>अर्थचें प्रतिप्रस्थाता वसाहोमं जुहोति घृतं घृतपावनः पिबतेति ॥ १०॥ १०॥ १७५५ ॥ [मन्त्राचन्तस्वाहाकारफलं प्रमाणम् , एवं निर्णयफलं च]

- (भा) अथशब्दोऽर्थकृत्यप्रतिषेषार्थः । आदावन्ते वा स्वाहाकारः प्रदानार्थः । पुरस्तात्स्वाहाकारा वा अन्ये देवा उपरिष्टात्स्वाहाकारा अन्ये इति छिङ्गात् । अतः मध्ये स्वाहाकारो न प्रदानार्थः । अतः स्वाहात्वान्तारक्षाय स्वाहेति वसाहोमे पुनस्स्वाहाकारः क्रियते ॥
- (स्) उद्रेकेण दिशः प्रदिश इति प्रतिदिशं जुहोति मध्ये पश्चमेन ॥११॥११॥१७५६॥
- (भा) उद्रेकः-शेषः । तेन योगः प्रातिदिशम् । मध्ये जुहोति पश्चमेन मन्नेण ॥
- (स्) प्रा<sup>8</sup>श्चम्रत्तमं संस्थाप्य नमो दिग्भ्य इत्युपतिष्ठते ॥ ॥ १२ ॥ १२ ॥ १७५७ ॥

[उद्रेकहोमोपस्थानयोः परतो विशेषः]

(भा) उत्तमं होमं प्राञ्चं प्रागपवर्गं संस्थाप्य—समाप्तिमस्य कृत्वा प्राचीनं षष्ठस्य । कृते दिगुपस्थाने याज्याशेषं होताऽऽह ।

(व) संस्थाप्य-ष्टस्य--उपतिष्ठते।

१ हिनिरशिष्ट्रांऽङ्गानदानेषु प्रिसिद्धः (रु). १ मन्त्रमद्यगस्स्चाहाकारो न प्रदानार्थः । मध्यमे स्वाहाकार इति लिङ्गात् ; तेनान्ते स्वाहाकारेण जुहोति (रु). ३ षष्ठं होमं मध्यादारस्य समाप्य प्रान्धं समाप्य ता एव दिश उपतिष्ठते (रु).

र्खे. २५, स् . १५.] आपस्तम्बश्रीतसूत्रे सप्तमे प्रश्ने अष्टमः पटलः

(सू) वषद्कृते जुहो<sup>1</sup>ति ॥१३॥१३॥१७५८॥ अत्र वा दिशः प्रतिय जेत् । उपरिष्टाद्वा वनस्पतेः स्विष्टकृतो वा॥ १४॥ १४॥ १७५९॥ [दिग्यागावसरविकल्पाः]

(भा) हुते वा हविषि दिशां यागः। उपरिष्टाद्वा वनस्पतिहोमस्य स्विष्टकृद्धोमस्य वा कृते वैश्वानरे ह<sup>3</sup>विरिति प्रतिप्रम्थातुर्दिशां यागः।

[कृते वैश्वानर इत्यत्र हेतुः]

कृतेवै-रिति--तस्य स्विष्टकृदङ्गत्वात् । (মূ) [दिग्यागे सर्वत्र प्रतिप्रस्थातुः कर्तृत्वोपपत्तिः] प्रतिप्र-यागः-सर्वत्र । अत्र वा दिशः प्रतियजेदिति पक्षे अध्वर्युकर्तृकरवे संभवत्यपि प्रतिप्रस्थातुर्वचनात् स एव सर्वत्र दिशां

यागं क्रयाति। (स्) प्र⁴त्याक्रम्य जुह्वाग्रुपस्तीर्य सकृत्पृषदाज्यस्योप∙ इत्य द्विराभिघार्य वनस्पतयेऽनुत्रूहि वनस्पतये प्रेष्येति संप्रेषौ । वषद्कृते जुहोति ॥ १५ ॥ १५ ॥

।। १७६० ॥

[कर्मक्रमेण नारिष्ठहोमावसरः तत्र विशेषः पृषदाज्यग्रहणे विशेषश्च]

(भा) दैवतानि हुत्वा प्रतिनिवृत्त्य नारिष्ठहोगाः। ततो वनस्पति-होमः । इह न नारिष्ठहोमाः पशुपुरोडाश प्वोपदेशेन । द्विः पृषदाज्य-ब्रहणं पञ्चावत्तिनः ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> हिबीरतिशेषः । सान्नाप्र्यवद्धुतानुमन्त्रणम् (रु). <sup>2</sup> वसाहोमस्तु याज्याया 4 प्रत्याकम्य हुत्वा नारिष्ठान् <sup>3</sup> हविरिदमिति**∽ज**. अर्धर्च एव (रु). पृषदाज्यं गृह्णाति स्थाल्याः ; सुग्गतस्यानूयाजार्थत्वात् । द्विस्तु पञ्चावत्तिनः (रू).

(सू) स्विष्टकृद्धचजमानोऽनुमन्त्रयते ॥१६॥१६॥ ॥१७६१॥

[पृषदाज्यग्रहणानुमन्त्रणे मन्त्रः]

स्विष्टकृद्धनस्पतेरहं देवयज्ययाऽऽयुष्मान् यज्ञेन प्रातिष्ठां गमेय-मित्यनुमत्रणम्।

(स्) उपर्याहवनीये जुह्वामौ पभृतानि विपर्यस्यन्ना-हाम्रये स्विष्टकृतेऽनुबृह्यमये स्विष्टकृते प्रेष्येति संप्रेषौ॥१७॥१७॥१७६२॥

[स्विष्टकृत्सम्प्रैषावसरः]

- (भा) तथागत एवाहवनीयस्योपिर जुह्वामौपभृतानि निक्षिपन्नाहा-भये स्विष्टकृतेऽनुबृहीित ॥
- (स्) वषद्कृते हुत्वा प्रत्याक्रम्यायतने स्नुचौ साद-यति ॥ १८ ॥ १८ ॥ १७६३ ॥ पश्चीवर्गी खण्डिका

[सुक्सादनकालः तत्र विशेषः उपदेशपक्षश्च]

(मा) प्रत्याक्रम्य वैश्वानरे हिविरिति कृत्वा सुक्सादनम् । अनाज्यभाग-पक्षेऽपीहैव सुक्सादनं यथा स्यान्न पूर्विमित्यतो विधीयते । उपदेशो यदा न कृतावाज्यभागौ तदा पूर्वमिष सुक्सादनमिकद्भिति ।

[अत्र स्नुक्सादनविधेरादायः]

(वृ) प्रत्याक्रम्य-विधीयते — आयतने सुचौ सादयतीति । यद्यपि वैश्वानरे हिविरित्यस्यानन्तरं सुचौ सादयतीति सुचौस्सादनं प्राप्तम् , तथाऽपि पूर्वमाज्यभागं प्रति सुचावात्ते इत्याज्यभागप्रभृतिघार्यमाणयो-राास्विष्टकृत इत्यविधिनिर्देशादनाज्यभागपक्षे न भवतीति शङ्कायां तस्मिन्

<sup>1</sup> दक्षिणतः स्थित एवीपभृतानि जुह्वां गमयन्नाहानुवाक्यासंप्रेषं ततोयाज्या इत्यर्थः (इ).

पक्षेऽप्यत्रैव सादनार्थे पुनर्वचनम् । पूर्वमाज्यभागमिति कालोपदेश-परत्वात् ॥

[उपदेशपक्षाभिमतो हेतुः]

उपदे—द्धमिति — आज्यभागप्रमृति धारणपक्ष एवात्र सादन-विधानादिति ।

(स्) अत्रे¹डाया निरवदानमेके समामनन्ति ॥१॥ ॥१९॥१७६४॥

[निरवदानपदार्थः तत्र विशेषः उपदेशपक्षेण निरवदानपदार्थश्च] (भा) निरवदानं ग्रहणम् । अत्र वा प्राकृतकाले इंडा न पूर्वम् । उपदेशस्तु निश्शेषमवदानं है निरवदानम् । निरवदानमित्यत्र इडां गृह्वत्रस्थीन्यपि हविश्शेषार्थं नावशेषयित षड्भ्यो वेत्येतच न लभ्यते इति ।

[भाष्यस्थात्रपदार्थः]

(वृ) अत्रवा-इडा-वैश्वानरे हिवरित्यस्योपरिष्टात् । [भाष्यस्थपूर्वपदार्थः]

न पूर्वम्—प्रधानावदानकाले।

[उपदेशपक्षे हेतुः]

उपदे-शेषयति-निरवदानश्रवणात्।

(स्) <sup>4</sup> अवान्तरेडामवद्यति ॥ २ ॥ २० ॥ १७६५ ॥ मेद उपस्तीर्थ मेदसाऽभिघारयति ॥ ३ ॥ २१ ॥ ॥ १७६६ ॥

[सूत्रोकोपस्तरणादेस्सक्त्वम् ]

(भा) सक्कदुपस्तरणाभिघारणे मेदसोऽवान्तरेडायाः ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अत्र सुक्सादनानन्तरं प्राकृत एव काले इति भावः । निरवदानं पृथक्क-रणम् (रु). <sup>2</sup> काले इडाया- ख. ग. काले—घ. <sup>3</sup> निरवदानं इत्यत्रे—घ. ज. देख-निरुशे-छ. ⁴ उत्तरविवक्षयानुवादः (रु).

(स) यं कामयेतापग्रुस्स्यादित्यमेदस्कं <sup>1</sup> तस्मा इत्यु-क्तम् ॥ ४ ॥ २२ ॥ १७६७ ॥

[सूत्रस्य प्रतिषेधपरत्वम् ]

(भा) अपशुस्यादिति प्रतिषेधः।

[प्रतिषेधस्य श्रुतिसिद्धता]

- (वृ) अप-धः यं कामयेतापशुस्त्यादित्यमेदस्कं तस्मा इत्युक्तं न्नाक्षणे।
- (सू) उपहूतां मैत्रावरुण²षष्ठा मक्षयन्ति ; प्रति-प्रस्थाता सप्तमः ॥ ५ ॥ २३ ॥ १७६८ ॥

[मैत्रावरुणादेरिडाभक्षणप्रापकोपाधिः]

- (भा) होत्रध्वर्युविकारत्वान्मैत्रावरुणस्य भक्षणमिडायाः । वपाश्रपणं प्रतिप्रस्थातुः । श्रपणमाभीध्रकर्मैकदेशः । तदस्यानेन कृतम् ।
- (वृ) श्रपण-कृतम्—तस्यापि मक्षणम् ।
- (स्) <sup>8</sup> वनिष्ठुमग्रीधे षडवत्तं संपादयति ॥ ६ ॥ २४ ॥ ॥ १७६९ ॥

#### [आग्नीध्रस्येडामक्षणे विशेषः]

- (भा) द्वितीये करेपे आर्ग्राप्रभागवत्कृतं विनिष्ठुमैडैस्सह भक्षयत्यामीष्रः इडायां तस्यान्तर्भावात् । वैशेषिको विनष्ठोः अनस्थित्वात् ।
- (व) द्वितीये कल्पे—वनिष्ठोस्सप्तमादिति पक्षे।

<sup>े</sup> तस्मादादर्तव्यं वेद इति भाव: (रु). 2 पशुपुरोडाशादवशिष्टमेव वण्णां भक्षणम् । प्रतिप्रस्थाताऽप्यत्राधिकः तस्यापि पश्चङ्गभूतवपाश्रपणात्मकपाकृतकार्यान्वयादिति भावः (रु). 3 यदा कृत्स्ना विनिष्ठुरिडायामवत्तः तदा तिमद्धारोच सहश्चीध प्रयच्छिति स वेडावद्वक्षयिति । यदा वनष्ठ एकदेशोऽवत्तिशिष्टं मार्जनान्ते प्रयच्छिति सत्वाभ्रीध्रभागवद्वक्षयिति (रु).

[बनिष्ठोरिडान्तर्भावोपपत्तिः]

इडा-भीवात्—इडावदान¹शिष्टस्य वनिष्ठोरनस्थित्वादिडांश-दृद्ध्यर्थतया इडायामन्तर्भावाचतुर्घोकरणभक्षणाभावादैडैस्सह तन्मन्त्रेण भक्षणम् ।

[वनिष्ठोः षडवत्तत्वयोगः]

वैशेषि-त्वात्—इडायां तस्यान्तर्भावेऽपि वैशेषिको वनिष्ठी-ष्षडवत्तत्वं धर्मः ।

(स्) <sup>2</sup> अध्यूर्भी होत्रे प्रहरति॥७॥२५॥१७७०॥

[अध्यूष्नीभक्षणे इडासाहित्यादि, उपदेशपक्षश्च]
(भा) इडाया नित्योद्धिः । अतस्तमैडैस्सह भक्षयति होता । उपदेशः
कृते मार्जने वनिष्ठुर्दीयते । यदा कृत्स्तो न क्षिप्यते इडायामध्युद्धिमनिक्षिप्ये<sup>3</sup>हार्या नित्यं कृते मार्जने दीयते ।

[इडाया नित्योद्धित्वे हेतुः]

(१) इडाया नित्योद्धिः—अनस्थित्वादिडावृद्ध्यर्थत्वाच । तमैडे-होता—कृत्स्नम् । उपदेशः-दीयते—अग्रीवे । [पक्षान्तरे वनिष्टादेदीने विशेषः]

यदा कुत्स्तो-दीयते—होत्रे इत्युपदेशः । अस्यार्थः--मैत्रा-वरुणषष्ठा भक्षयन्तीति विघाय मक्षणोत्तरकालं वनिष्ठुममीघ इति विघानात् मार्जनान्ते वनिष्टेर्दानमध्युद्धेश्च । अध्युद्धेस्तु वनिष्ठुं सप्तम-मितिवदिडानन्तभावादिडायामानिक्षिप्यैव दानं होत्रे ।

(स्) <sup>4</sup>अग्नीदैापयजानङ्गारानाहरोपयष्टरुपसीद व्रसन् प्रस्थास्यामः समिधमाधायाग्नीत्पीरधीश्राप्तिं च

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> वदानिष्ठस्य**—ख. ग.** <sup>2</sup> अच्यूघ्री अपीडायामेवाधिकांशो हेतुर्नियम्यते अनस्थित्वात् (रु). <sup>3</sup> डायामन्ते—क. <sup>4</sup> उपयजो नाम वक्ष्यमाणा होमाः । तद्र्यो औपयजाः तेषां होतोपयष्टा (रु).

सकृत्सकृत्संमृद्दीति संभेष्यति ॥८॥२६॥ ॥१७७१॥

¹ आमीधादौपयजानङ्गारानाहरति । होत्रीय ² उपयजति ॥ ९ ॥ २७ ॥ १७७२ ॥

[औपयजपदार्थः, आहर्ता यष्टा तत्कार्यं च]

(मा) <sup>3</sup> उपबद्भ्योऽर्था औपयजाः । तानाहरत्याम्रीष्टः पूर्वम् । उपय-जित गुदकाण्डेन देवानित्युपयष्टा प्रतिप्रस्थाता । स <sup>4</sup> चोपविशत्युत्तरस्यां वोदिश्रोण्यामङ्गारसमीपम् । प्रस्थास्यामोऽन्याजार्थं गमिष्याम इत्या-स्मानमाह । आग्रीष्ठ ! त्वमुत्तराणि कर्माणि कुर्विति प्रैषार्थः । औपयजाना-मीष्ट्रादानीय होत्रीये जुहोति सोमे ।

(श्व) पूर्वम्—संप्रैषक्रमेण ।

उपय-मीपम्—वेद्यन्तप्रदेशे शामित्रेणाशिनिधानम् । तस्समीपं
पति प्रतिप्रस्थातोपसीदाति ।

(स्) <sup>5</sup> शामित्रात्रिरूढपशुबन्ध उत्तरस्यां वेदिश्रो-ण्याम् ॥ १० ॥ २८ ॥ १७७३ ॥

[गुदावदानप्रकारः]

(भा) <sup>6</sup> शामित्रादानीय उत्तरस्यां निरूढे यथान्तरा भवति यथा न भिचते तथा छिनत्ति गुदम् ।

<sup>1</sup> नन्वेतेऽज्ञाराः कुत्राहर्तन्याः ? कुत्र चोपयष्टापसीदांत ? कश्वासौ ? तसर्वे कमादाह (६). 2 सौमिके पशाविति शेषः । लाघवार्थमिह वचनम् (६). 3 उपयब्भ्योऽर्थे औ-क. ज. ज. (उपयमेभ्योऽर्था)-ज. 4 स चोपसीदित-क. 6 शामित्रादाहरति श्रोण्यामुपजीवतीत्यर्थः । आहवनीयादेवोदीचोऽज्ञाराष्ट्रिवं तेषूपयष्टोपयजेदिति बोधायनः । तेन पशुश्रपणादूर्ष्वं शामित्रानुगतौ उपयजामभ्योजकत्वेऽप्याहवनीयाज्ञारेषूपयागो युक्तः न तु गुदहोमलोपः (६). 6 शामित्रा-षिक्दे-ख. ग. शामित्राज्ञिक्द उत्तरस्यां—घ. ज. शामित्रादानीयोत्तरस्यां वेदिश्रोण्यां सादयति यथा-ख. ग. घ. शामित्रादानीयोत्तरस्यां वेदिश्रोण्यां निक्दे यथा-ङ. छ. क.

# [अन्तराभवनकर्तृ]

- यथान्तरा भवति—वेदिः। (बृ)
- गुदकाण्डमेकादश्रधा तिर्यक् छित्वाऽ संभिन्द-(सू) न्नपर्यावर्तयत्रन्याजानां वषद्कृते वषद्कृत एकैकं गुदकाण्डं प्रतिप्रस्थाता हस्तेन जुहोति सम्रुद्रं गच्छ स्वाहेत्येतैः प्रतिमन्त्रम् ॥११॥२९॥ 11 8008 11

[असंभेदपर्यावर्तनयोस्स्वरूपम्]

- असंभिन्दन् यथा न भिद्यते । न च पर्यावर्तयति अन्तर्यो (भा) देशः तं न बहिः करोति।
- असंभिन्दन् इति हि भेदाभावपरः न संसर्गाभावपरः । (필) [भाष्यस्थदेशपदार्थसंबन्धि]

देश:--गुदस्य।

सर्वाणि हुत्वाऽद्भचस्त्वौषधीम्य इति बर्हिषि लेपं निमृज्य मनो मे हार्दि यच्छेति जपति । पृषदाज्यं जुह्वामानीय पृषदाज्यधानीमुपभृतं कृत्वा तेनैकादशान्याजान् यजित ॥ १२ ॥ ३० ॥ ॥ १७७५॥

[मनो म इत्यादि मन्त्रोत्तरावधिः]

- (भा) मनो मे हार्दि यच्छेत्यशीयान्तो मन्नः l
- देवेभ्यः प्रेष्येति 'प्रथमं संप्रेष्यति । प्रेष्य प्रेष्येती-(सृ) तरान् ॥ १३॥ ३१॥ १७७६॥

<sup>1</sup> संभेदः सङ्करो दारणं वा। सुष्यभ्यन्तरभागस्य बहिः परिवर्तनं पर्यावर्तनम् (क). <sup>2</sup> प्रथममनूयाजं प्रति देवेभ्य: प्रेथ्येति प्रशस्ततरं संप्रेष्यति । केवलं प्रेष्येती-तराननूयाजान् (६). 19\*

[पकादशान्याजेषु प्रकृतिभावः तत्तत्संख्यत्वोपपित्तिरित्यादि]
(भा) बर्हिः प्रथमः । नराशंसोऽष्टमः । तयोर्मध्ये आगा-त्तवःषट् । तयोर्विकाराः । उत्तमविकारो विद्यादशमः । देशा अपि यथाधिकारम् । द्वियजावृत्तरावन्याजौ । नराशंसित्वष्टकृद्धिकारेष्ट्भौ चोदयतः । द्वारामहं देवयज्यया प्रजावान् भ्यासम् । एवमुत्तरयोर्दशमे च देवयज्यादि । उषासानक्तयोरहं जोष्ट्र्योरहं बर्हिषो वारितीनामहं कर्जाहुत्योरहं देवयज्यया पशुमान् भ्यासम् । एवमुत्तरेषु देवयज्यादि । दैव्ययोहीत्रोरहं विस्णां तिस्णां देवीनामहं नराशंसस्याहं वनस्पतेश्च स्वष्टकृतश्च पूर्ववत् ।

(वृ) बर्हि-**ध्मः** — तौ प्राकृतौ । [षण्णां विकारत्वे प्रकृतिस्थानव्यवस्था तदुपपादनं च] तयो-षद्—समप्रविभागेन ।

तयोर्विकाराः—प्रथमविकारास्त्रयः । ऊर्जाहुतिप्रभृतयो नरा-शंसविकाराः ।

[इतरपदार्थः संभेदमानं च]

उत्तम-इतरे--- प्रथमद्वितीयविकाराः, प्राञ्चमुत्तमं संस्थापयन् इतरावनुसंभिचेति तयोः प्राप्तत्वात् ।

[बर्हिष्टुपदार्थः]

प्रथम-शमः--बर्हिलिङ्गात्।

[पूर्वोक्तदेशस्मारणम् ] देशा अपि-रम्--पूर्वार्घे प्रथमसिधीत्यादि ।

 $<sup>^1</sup>$  न्तवः समप्रविभागेन तयो -च. ज. न्तवस्समप्रविभागेन उत्तमविका -च. छ. ज. न्तवस्समप्रविभागे नोक्तयोर्निकाराः -छ.  $^2$  कारौ वन-ज.  $^3$  भ्यां संभि-यन्त-ङ.  $^4$  विहिषां दशमः -ख. बिहिष्मान्-क. ङ. च. छ. ज.

[उत्तरपदार्थः]

द्वियजा-दौ--उत्तमविकारेषु ।

[चोदनाकारः]

नराशंस-यतः-होतारं यजेति ।

[उत्तरपदार्थः, तत्रत्यविशेषाश्च]

द्वारामहं - ज्यादि - समानम् । उषासानक्तयोरहं जोष्ट्र्योरहं बिहेषो वारितीनामहं ऊर्जाहुत्योरहं पशुमान् म्यासम् । एवमुचरेषु देवयज्यादि समानम् ।

देव्यो-पूर्ववत्—आयुष्मान् यज्ञेनेति ।
[अन्याजयागावसरे यजमानकर्तव्यम्]
(स्) तान् यजमानः ¹प्राकृतैरतुमन्त्रयते ॥१४॥
॥३२॥१७७७॥

षड्विंशी खण्डिका.

[अनुमन्त्रणमन्त्राणां विशिष्य विनियोगः] प्रथमेनाद्यांश्रतुरो दग्नमं च । द्वितीयेन प्राग्वनस्पतेः ॥ १ ॥ ३३ ॥ १७७८ ॥

<sup>1</sup> हुतानुमन्त्रणमन्त्रैः (रु). 2 आद्याखत्वारो दशमश्च प्रथमविकाराः । ततः परे चत्वारो द्वितीयस्य । नवमैकादशानुत्तमस्य । अतस्तेन तेन मन्त्रेण तांस्ताननुमन्त्रयते । यथा बहिंषोऽहं देवयज्यया प्रजावान् द्वारामहं देवयज्यया प्रजावान् बहिंषो वारितीनामित्यादि । तथोर्जाहुत्योरहं देवयज्यया पशुमान् दैन्ययो- रहं तिस्णां देवीनामह्मित्यादि । तथा वनस्पतेरहं देवयज्ययाऽऽयुष्मानित्यादि । तथा तत्तद्विकाराणां तत्त्वहेशत्वमप्यनुसन्धातन्यम् (रु).

(स्)

¹ उत्तरयोर्विकारेषूमौ होतारं चोदयतोऽध्वर्धु-मैंत्रावरुणश्च यजेति ॥२॥३४॥१७७९॥ ² अत्र स्वरोरञ्जनमेके समामनन्ति ॥३॥ ॥३५॥१७८०॥

[सूत्रोकाञ्जने प्राप्तिब्यवस्था]

(भा) द्वितीयं स्वरोरञ्जनमेकेषां मतेन स्वरुसंस्कारः । पूर्वे तु विद्यत एव पश्चर्यत्वात् ।

[पश्वर्थत्वं स्वरुसंस्कारकतया]

- (च) द्वितीयं स्वरो-र्थत्वात् -- इदं तु केवलं स्वरुसंस्कारार्थम् ।
- (सू) प्रत्याक्रम्य जुद्धां स्वरुमवधाया<sup>3</sup>नूयाजान्ते जुहोति द्यां ते धूमो गच्छत्वन्तरिक्षमार्चिः पृथिवीं मस्मना पृणस्व स्वाहेति ॥ ४ ॥ ३६ ॥ १७८१ ॥

[अन्याजान्तपदार्थः, व्यूहनविषये मतिभेदः, अञ्जनमन्त्रावृत्ति-संभवः अञ्जनकरणं च

(मा) अन्याजा यस्मिन् देशे हुताः तस्य प्रदेशस्यान्ते स्वरुं जुहोति वां ते धूम इति । वसाहोमहवन्या अपि व्यूहनम् । केचिन्मन्त्र-वत्सादितानामेव व्यूहनम् ; अतः पृषदाज्यधान्याः । वसाहोम-हवनी तु न सादितेति न तस्याः । सर्वोस्वञ्जनमन्त्रावृत्तिः यदि न शक्यते युगपत् । परिषिसंस्कारत्वा जुह्वैवाञ्जनम् ।

¹ दर्जितभेतत्प्रकृतौ यदुत्तरावन्याजौ द्वियजाविति । इदानीं तद्विकारा-णमिष संपादात शते वेदितन्यम् (६). ² द्वितीयमत्राज्ञनं स्वरो: पक्षे विधीयते । न तु पूर्वस्यैवाज्ञनस्य काळविकल्पमात्रम् ; तस्य पश्चसंस्कारार्थत्वेन तत्रैव नित्य-त्वात् । तथा च मन्त्रवर्णः ;— घृतेनाकौ पश्चं त्रायेथामिति । व्यक्तं चैतद्भारद्धा-जीयादौ नित्यवदुभयत्राज्ञनवचनात् (६). ३ अनूयाजान्ते इति वैचित्रवार्थम् । अनूयाजसमाक्षिदेश स्त्येके (६).

[अन्याजान्तपदस्य देशार्थत्वे हेतुः]

(वृ) अनुया-धूम इति —अनृयाजान्ते जुहोतीति देशविधानार्थो न कमार्थः, क्रमस्य पाठादेव प्राप्तेः I

[केषांचित्पक्षस्याशयः]

केचित् हनम् अस्यार्थः आसादितानां विमोचनार्थत्वाद्वग्रू-हनस्य सादनकाले आज्यानि सादयतीति<sup>1</sup> आज्यानामेव सादनवचना-**त्ता**सामेव <sup>2</sup> मन्त्रबद्वजूहनम् ।

[वाक्यदेशपपूरणम्]

अतः पृ-न्याः-अपि व्यूहनम् । वसाहो-न तस्याः-च्यूहनम्।

[आवर्तनीयो मन्त्रः]

सर्वास्व-पत्-द्वयोद्वयोर्युगपदसंभवे अक्तं रिहाणा इति मन्त्रावृत्तिः ।

परिधि-ञ्जनम्--वसुभ्यस्त्वेत्यादिभिः।

<sup>३</sup> समानमाप्रत्याश्रावणात् ॥५॥३७॥१७८**२**॥ (सू) सूक्तवाकप्रेषो ⁴विक्रियते ॥६॥३८॥

॥ १७८३॥ <sup>5</sup> तं मैत्रावरुणो त्र्यादग्निमद्य होतारमवृणीतेति ॥ ७॥ ३९॥ १७८४॥

ध्रुवावर्जं चतसृभिः परिघीनभिजुहोति ॥ ८॥ ॥ ४०॥ १७८५ ॥

<sup>2</sup> मन्त्रवत्सादितत्वाद्द्यूहनम्-ख. ग. छ. <sup>1</sup> तीति साज्याना-ख. ग. व्यूहति सर्वासु सुक्ष <sup>8</sup> तत्राह भरद्वाजः-सर्वा जुहूपभृतो वाजवतीभ्यां प्रस्तरमनकीति (रु). 4 विकियते कर्तृतः कर्मतश्च (र). 5 कथम् १ इषिता दैव्या इत्याष्ट्रयंवप्रेषो निवर्तते (र).

# [ध्रुवावर्जनोपपत्तः, संस्नावे करणं च]

(मा) पत्नीसंयाजान्तत्वादम्भीषोमीयस्य ध्रौवसमाप्तिनीरिष्ठहोमे चैकस्मिन् वनस्पतौ च। अतो ध्रुवाया रिक्तत्वात् ध्रुवावर्जामीति प्रतिषेध उपपद्यते । जुद्दद्वयेनोपभृद्वयेन च संस्रावः ।

#### [निरूढपशौ ध्रुवाया अप्रतिषेधे प्रकृते तत्प्रातिषेधे चोपपत्ति-विवरणस्]

(ष्ट्र) ध्रुवाव—द्यते—अस्यार्थः—संस्रावो नाम कृतकार्येष्वाज्य-पात्रेषु अवशिष्टाज्यस्य प्रतिपत्तिः दृष्टार्थत्वाय । तस्येव परिघ्यमिहोम-रूपत्वाद्वसवा वे रुद्रा आदित्या इति देवतासंयोगोऽपि । एवं च निरूदपशौ प्रकृतिवत् प्रायश्चित्तसमिष्टयजुषोर्जीहवाज्यसाध्यत्वादिरक्त-त्वाद्भुवायाः संस्रावान्वयासम्भवाद्भुवावर्जमिति प्रतिषेघोऽनर्थकः । अमीषोमीयस्य तु पशोः पत्नीसंयाजान्तत्या प्रौवसमासेः ध्रुवाया रिक्ता-यासंस्रावे प्राप्तत्वात्तदर्थं ध्रुवावर्जमिति प्रतिषेधः ।

### [ध्रुवाप्रतिषेघोपपत्त्यन्तरम्]

अथवा प्रकृतौ जुह्वामुपमृतोऽप्रमवघायेति जौहवौपमृतप्रतिपत्तिरूपस्य विवक्षितत्वाद्भवायाः प्रतिवेघो नित्यानुवादः ।

## [संस्रावे करणव्यवस्थाहेतुः]

जुहूद्-स्नावः—वसाहोमहवनीपृषदाज्यघानीस्थस्याज्यस्य जुहू-पमृतस्थाज्यकार्यकरत्वात् ॥

(स्) विश्वणेन विहारं जाघनीं हत्वा तया पत्नीस्सं-याजयन्ति ॥ ९॥ ४१॥ १७८६॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> पूर्विस्मिन् गाईपखे पत्नीसंयाजाः। तत्र पाशुक्योरिप क्षुचोः कस्तम्भ्यां सादनं विमोचनार्थत्वात्। भरद्वाजेनाप्युक्तम्। सादनमन्त्रस्य तूद्दः प्रकृतावेव दार्शितः (हं).

[जाघन्यानयनदेशः, पत्नीसंयाजाङ्गसादनविषयमितभेदश्च]
(भा) जाघ<sup>1</sup>नीमभ्रेणाहवनीयं नीत्वा दक्षिणामेश्च दक्षिणतो गाईपत्य-समीप<sup>2</sup>मानीयते । अमेर्वीपन्नगृहस्य सदिस सादयामि सुन्नाय सुन्निनी-स्सुन्ने मा घत्त धारि धुर्यी पात । सर्वीस्साद्यन्तेऽपोद्धन्ते च । उपदेशो-ऽभिहोममात्रमेव चतस्रिभः नाञ्जनादि ।

# [जाघन्यानयनदेशनिष्कर्षः]

(वृं) जाधनी-यते-दक्षिणेन विहारमितिवचनात् अविशेषात्सर्वेषां दक्षिणतो नीत्वा शालामुखीयोत्तरदेशं प्रापयेजाघनीम् ।

भाष्ये मन्त्रप्रदर्शनं नाम्नाताकारस्य]

अग्नेर्वो-पात--इति मन्नविकारः । [उपदेशपक्षाशयः]

उपदेशो-नादि—चतस्रभिः परिषीनभिजुहोतीत्यभिहोममात्र एव चतस्रणामुपदेशात् । अक्तं रिहाणा इति अञ्जनादिषु न सर्वा-सामन्वयः।

(सू) आज्येन सोमत्वष्टाराविष्टा <sup>4</sup>उत्तानायै जाघ-न्ये देवानां पत्नीभ्योऽवद्यति । नीच्या अग्नये गृहपतये ॥ १०॥ ४२॥ १७८७॥

[अपेक्षितो विशेषः उत्तानापदार्थः प्रकृतावदानसंख्यादि च]
(भा) उपस्तरणाभिघारणे च जाघन्या होमद्वयेऽपि । उत्ताना यत्र न होमानि जायन्ते । जाघन्या एव <sup>5</sup> चत्वार्यवदानानि आज्यप्रत्याद्धा-नात् । यतो होमानि ततोऽन्यद्भवति । पुनर्वचनात् नित्यम् । <sup>6</sup>सर्वो-वदानानि जाघन्या एव ।

<sup>1</sup> नी अग्रेण-ञ. <sup>2</sup> मानयते-क. ङ. मानयति-च. छ. <sup>3</sup> दिषु सर्वादा?-घ. <sup>4</sup> यत्र न सन्ति लोमानि स उत्तानो भागः । इतरोऽन्यः । सर्वाण्यददानानि जाघन्या एव भवन्ति आज्यस्थानापन्नत्वात्। तथा जाघनी प्रकृत्याह भरद्वाजः —चतुःकृत्वश्चतुरवदानस्य पञ्चकृतः पञ्चावदानस्य नात्रोपस्तरणाभि-धारणानि भवन्तीति (६). <sup>5</sup>चतुरव-ञ. <sup>6</sup> सर्वाण्यव-स्त्वः गः

## [उपस्तरणभिघारणविषयहोमद्वयम्]

(वृ) उपस्तर-येपि-देवपत्तीनां गृहपतेश्च।

[उत्तानपदस्य भाष्योक्तार्थकत्वे हेतुः] उत्ताना-यन्ते—आज्येन चतुरवत्तहोमस्थानापन्नत्वात् ।

[जाघन्यवदानात्परो विशेषः] जाघन्या-नानि---प्रधानयागवदुपस्तरणाभिघारणे ।

[होमद्वयाभेन्नस्थानत्वोपपात्तः]

यतो-वति--- प्रायेण छागस्य छोमरहितभाग । उपारे बहिर्भवति । अतो छोमभागोऽघो भवति । अतो नीच्या इत्युच्यते ।

# [पुनर्वचनफलविवरणम्]

पुनर्व-त्यम्—दक्षिणन विहारं जाघनीमित्युक्ता उत्तानायै जाघन्या इत्यादिपुनर्वचनादाज्य<sup>3</sup>स्य वा यथा गृहीतेनेति प्रकृतिवद्धि-कर्ल्पनाज्यं न भवति ।

(स्.) उत्तानायै होत्र इडामवद्यति नीच्या अग्नीघे॥ ॥११॥ ४३॥१७८८॥

[होत्रस्रीदिडयोः प्रकृते जाघनीसंबन्धित्वम्]

(मा) इडाया<sup>3</sup>मुपदेशेनापि।

[भाष्यस्थापिशब्दस्वारस्यविवरणम्]

- (च) इडायामुपदेशेनापि—यद्यप्याज्येडेति नामधेयम् ; तथाऽपि उत्तानाये होत्र इडामिति निर्देशाज्ञाघन्या एव चत्वारि षट् चावदानानि । इडायामप्युप<sup>4</sup>देशेन जाघन्या एव सर्वाणि।
- (स्र.) तां पत्तचे प्रयच्छति तां साऽध्वर्यवेऽन्यस्मै वा त्राह्मणाय ॥ १२ ॥ ४४ ॥ १७८९ ॥

<sup>1</sup> उपरि भवति-श्व. <sup>2</sup> स्य न यथा-छ. <sup>8</sup>.इडाऽस्मानित्यनुमन्त्रणे घृतशब्द-स्यानुहः प्रकृतावेव दर्शितः (र). <sup>4</sup> देशमतेन-ख. ग.

**स. २७**, सू. १४.] आपस्तम्बश्रौतस्त्रे सप्तमप्रश्ने अष्टमः पटलः

# [उक्तेडाया दानपरम्परा ब्राह्मणस्यैव प्रास्या च]

- (मा) तामनन्तरं पत्नचै प्रयच्छत्यध्वर्युः I
- (वृ) तामनन्त-धुः-तस्यामुपहृतायाम्।
- (सू) <sup>1</sup> बाहुं शमित्रे ॥ १३ ॥ ४५ ॥ १७९० ॥
- (भा) बाहुं पादं शमित्रे ॥
- (सू) <sup>2</sup> तं स वासणाय यद्यवासणो भवति ॥ १४॥ ॥ ४६॥ १७९१॥
- (भा) अत्राह्मणः—क्षत्रियादिः I

[पिष्टलेपफलीकरणहोमविषयमतिभेदः]

प्रकृतिवत् पिष्टलेपफलीकरणवर्जम्, पशुपुरोडाशे पिष्टलेपफली-करणहेमाविह केचित्कुर्वन्ति ।

[सूत्रे अब्राह्मणपदं यजमानपरामिति मीमांसकपक्षः]

(वृ) अत्राह्मणः-श्वित्त्रयादिः—तं स त्राह्मणाय यद्यत्राह्मणो भव-तीत्यत्राह्मणयोः क्षत्रियवैश्ययोः यज्ञमानयोरिति मीमांसकाः; अध्वर्यो-रेव शमितृत्वादत्राह्मणत्वशङ्काया अभावात् ।

# [शमितृपरमिति यान्निकपक्षः]

याज्ञिकानां त्वन्यस्य शमितृत्वात् क्षित्रयवैश्ययोरेव शमितृत्व-संभवात् तं स ब्राह्मणाय यद्यब्राह्मणः इत्यन्वयात् क्षित्रयवैश्ययोश्शमितृत्वे तं स ब्राह्मणायेत्येतिदिति । अब्राह्मण इति नवः न सदृशवृत्तित्वम् ।

प्रकृतिवात्प-र्जम्—शेषं कर्तव्यम् । [केचिदित्युक्तपक्षे हेतुः]

पशुपु-वेन्ति--पशुतन्त्रोपजीवित्वादिष्टेः <sup>3</sup> तन्त्रक्रृप्तकमबाध-यैव केचित्कुर्वन्ति ।

<sup>1</sup> बाहुर्दी: । स त्वेको हिवररोषमक्षणदशायाममक्षितस्तिष्ठति (र).  $^2$  अत एव च लिङ्गादिशिरीष्टं मांसं ब्राह्मणाय देयं मक्ष्यं चास्येति सिद्धं भवित (र).  $^3$  तन्त्रे क्छ्-स्टु.

(स्) यज्ञ यज्ञं गच्छेति <sup>1</sup>समिष्टयज्ञ्षि हुत्वाऽनुपस्पृश्चन् हृदयशूलमुदङ्परेत्यासंचरेऽप उपनीय शुष्कार्द्रयोः संघानुद्रासयति शुगसीति द्वेष्यं मनसा ध्यायन्।। ।। १५॥४७॥१७९२॥

> <sup>2</sup> सुमित्रा न आप ओषघय इति तिस्मिश्वात्वाले वा सहपत्नीका मार्जियत्वा घाम्रोधाम्रो राजञ्जदुत्तम-मित्यादित्यम्रपस्थायैघोऽस्येधिषीमहीत्याहबनीये समिघ आधायापो अन्वचारिषमित्युपीतष्ठन्ते॥ ॥ १६॥ ४८॥ १७९३॥

#### सप्तविंशी खण्डिका

[सिमिष्टयजुर्होमादिकमः तत्रत्याविशेषाश्च]
(मा) त्रीणि हुत्वा सिम्ष्टयजूषि यजमानभागप्राशनम् । यदा षड्भ्य
इडा तदा यजमानभागः पूर्वार्षात् प्रातदोहिनच भक्षणम् । यदा
पुरोडाशिकारस्तदा संयज्ञपितः । इहिप मध्यमे स्वाहाकारे बिहिरतुप्रहरेत् । उपोषणस्याविषानात् । अभिस्तरणं च होतृषद्नैः । केचिदुपोषणं कुर्वन्ति ।

¹ संपत्नीयादि समानमासिमध्यजुषः । ततस्त्रीणि समिष्टयजूषि हुत्वा प्राक्तत् एव स्थाने बहिर्नुप्रहृत्य ततः प्रातदेविवयजमानभागप्राश्चनं यदा षड्भ्य इडा भवति । ततो वेद्यभिस्तरणादि आध्वर्यवशेषं संस्थाप्य पूर्ववदनुपस्पृशन् हृदयशूलं हृत्वा द्विपदां चतुष्टदां च पशूनामसंचरेऽपास्यति । तत्र च शुगसि तमभिशोचेखेव मन्त्रः, न तु शत्रोनामप्रहणं अनद्दश्शन्दात् मनसा ध्यायित्रिति वचनाच (६). ² व्याख्यातं मार्जनम् । तत्त्रस्मिन् हृदयशूले कुर्वन्ति । तस्योपरिष्टादप उपस्थानति स्थायस्थानमः । सिम्दसीखेतावाद् स्थायस्थानमन्त्रे प्रस्वत्यस्थानमन्त्रे प्रस्वत्यस्य आगमं तां मेति विकारः (६).

#### [पर्गां इष्टिविधसोमविधयोर्विशेषाः]

इह सोमविषे पशौ यूपीपस्थानान्तं सोमतुल्यः सोम-विघ इति । अभिस्तीर्णायां प्रणीतामार्जनमितीष्टिविघे । उपवे-<sup>1</sup> षोदसनं कपालविमोचनं च येषां नेडान्तः पशुपुरोडाशः। ततो हृदयशूलोद्वासनम् । अयं तु विघिः कृत्वाऽभिस्तरणं <sup>2</sup>उपवेषोद्वासनं हृदयशूलोद्वासनम् । उपदेशो न पशुपुरोडाशश्चेडान्त एवेति । असंचरे पशुनां जनस्य च ।

[द्वेष्यध्यानमार्जनोपस्थानसिमदाधानेषु विशेषाः, उपदेशपक्षः, अपेक्षितो विशेषश्ची

शुष्कार्द्रयोस्सन्धौ शुगसि तं देवदत्तं पाप्मानं इति ध्यानम् । द्विष्मान्तो मन्त्र उद्वासने मार्जने च । तस्मिन् उद्वासन-देशे चात्वाले वा सह यजमानेन अपत्रधा च मार्जनं आदित्योपस्थानं च । 4 एकैकेन समिदाधानम् । एकवचनान्ता मन्ना इह । पत्नयाश्च विकारः पयस्वत्यम् आगमं तां मा संस्रज इति । उपदेश आघानोप-स्थाने कृत्वा अयाडमिरित्युपस्थाय ब्रह्मा निष्कामति । ततो विष्णुकमवर्जे विक्वितिक्रमादि सोमविधे । सर्वे याजमानं अवीग्यज्ञशंचमात् । ततो युपोपस्थानम् ।

[यजमानभागप्राशने समिष्टयजुर्होमानन्तर्यलाभः] (वृ) त्रीणि-प्राञ्चनम् — त्रीणि समिष्टयजूंषीत्येतावता सिद्धेऽपि हुत्वेति पुनर्वचनस्य क्रियान्तरापेक्षत्वादनन्तरं यज्ञमानभागप्राश्चनम्।

[यजमानभागाभावपक्षः, तत्र हेतुश्च] यदाष-भीत्—षडाद्यानिति <sup>5</sup>पक्षे तु यजमानमागो नास्ति । इडावदानसाहित्यात्तेष्वेवाङ्गेषु भवति। तेषां च कृत्स्नावदानं षडाद्या-निति पक्षे । अतो न यजमानभागः।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> षोद्वासनं-क. ङ. <sup>2</sup> उपवेषोदसनं छ. ञ<sup>. 3</sup>न पत्नथा मा-फु. 4 एकैकस्यैकैकेन-ङ. 5 पक्षे यज-घ.

[भक्षणे प्रातदोंहतौल्ये तद्विकारत्वं हेतुः] प्रातदों-णम्--दोहविकारे पशौ ।

[तदा संयश्वपतिरितिवाक्याशयः]

यदा-ज्ञपतिः हत्वेति निर्देशस्य प्रयोजनकथनप्रसङ्गाद्यज-मानभागप्राशनमुक्तम् । इदानीं त्रीणि यर्जु्षीत्यत्रैवोच्यते ।

[मध्ये बार्हिरनुप्रहरणेकेराशयः]

इहापि - नात् - पत्नीसंयाजान्तोऽश्रीषोमीयस्सन्तिष्ठत इत्यत्र भाष्यकारोऽश्रीषोमीयस्य सर्वसंस्था¹प्रथनपरे प्रन्थे 'उपोषणस्याश्रीषो-मीयविकारेषु जैमिनिना बन्धनात्' इति वदन् यजमानेन वेद्युपोषण-स्याश्रीषोमीयार्थतामपि दर्शयति । ततश्च निरुद्धस्याश्रीषोमीयविका-रत्वे सत्यपि उपोषणस्यानिर्देशारसिमष्टयजुर्मध्ये बर्हिः प्रहरणम् ।

अभिस्तरणं कुर्वन्ति—सौमिकोपोषणप्राप्तिः । पश्चादिमस्तरणं होतृषदनैः ।

[इष्टिविधे प्रणीतामार्जनातिरिक्तविशेषः]

आभिप्र—डाशः—इडान्तपक्षे यावत्कपालविमोचनं इष्टितन्त्रानुवृत्त्यभावान कपालविमोचनम् ।

[अयं त्वित्याद्यक्तस्य स्वपक्षीयता] अयं तु विधिः-सनम्—स्वपक्षे ।

[सन्धावित्युक्तसंधिपदार्थः]

असंचरे-सन्धौ-अपां निनयनदेशस्य शुष्कदेशस्य च सन्धा-बुद्धासयति ।

[ध्यानमार्जनमन्त्रगतो विदेशषः]

द्विष्मान्तो ने च--शुगसीति मन्त्रस्य सुमित्रा न इत्यस्य च वयं द्विष्म इत्येवान्तः ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> प्रदर्शन-घ.

[मार्जनकर्तृलाभस्सूत्रतः, मार्जने विशेषश्च]

तिसमञ्ज-जिनम् — पत्नीशब्दस्य पशुसम्बन्ध्यनृत्विकृर्तृपदर्श-नार्थत्वात् । सर्वे सह युगपज्जलमुपनीय मार्जयन्ते सहैवेति वचनात् ।

[पत्नीकर्तृकोपस्थानमन्त्रे विशेषहेतुः]

पत्न्याश्च विकारः—पयस्सम्बन्धाभावात् । पयस्वानिति तु स्तुातिमात्रम् ।

(सू) ¹ इष्टिविधो वा अन्यः पशुबन्धः सोमविधोऽन्यः।
स यत्रैतदपः प्रणयति पूर्णपात्रं निनयति विष्णुक्रमान् क्रामति स इष्टिविधोऽतोऽन्यः सोमविध
इति वाजसनयकम् ॥१॥४९॥१७९४॥
यूपं यजमान ² उपितष्ठते नमस्स्वरुग्यस्सनानमावगातात्पश्चाइघ्वानं भूयासम् । शृङ्गाणीवेच्छुङ्गिणां सं दद्दश्चिरे चपालवन्तस्स्वरवः पृथिव्याम्। ते देवासस्स्वरवस्तस्थिवांसो नमस्सालिस्यस्सन्नान्मावगात आञ्चासानस्सुवीर्यमिति च
॥२॥५०॥१७९५॥

<sup>1</sup> अथ प्रणीतामार्जनविष्णुकमेषु याजमानकमप्राप्तेषु तेषां प्रवृत्तिविकल्पं शाखान्तराक्तं दर्शयति । इष्टरिव विधाऽस्य । के पूनस्ते विधे ! सोऽयं कर्ता यत्रैतस्यथाप्रसिद्धं पश्चयंमपः प्रणयति ताश्चान्तेऽन्तर्नेदि निनयति विष्णुक्रमाश्च कामति स इष्टिविधः । यत्रैतत्त्र्यं न करोति स सोमाविधः । एतदुक्तं भवति—त्रयमेष तत् पश्चौ कर्तत्र्यं वा न वेति । तत्र यदा दृष्टार्थाः प्रणीताः तदाऽर्थछप्तत्वादास्यं दृष्टार्थपन्ने प्रणयनमुच्यते । यदा त्वदृष्टार्था तदा नित्यप्राप्तौ पश्चे निवर्यन्ते । विष्णु-क्रमाणां तु नित्यप्राप्तानामेव पश्चे निवृत्तिर्वचनादिति दृष्टव्यम् (२). 2 यत्प्राग्यज्ञ-शंचम इति जपात् तत्कृत्वोपतिष्ठते। तथाचोत्तरस्त्रेऽपि वक्ष्यति (३).

### <sup>1</sup> उपस्थाय यज्ञ शं च म इति जपति ॥३॥ ।। ५१ ॥ १७९६ ॥

[इष्टिविधसोमविधपग्रुबन्धयोरवान्तरविशेषाः, तत्तत्समाख्या-प्रवृत्तिनिमित्ते, मानान्तरंसवादश्च]

(भा) नमस्त्वरुभ्य आशासान इति ततो यज्ञ शंच म इति जपः। ष्ट्रध्यादि<sup>2</sup> ब्रासणमोजनान्तम् । इष्टिविघे तु विष्णुक्रमा अपि । उपदेशो <sup>3</sup> निष्कान्ते ब्रह्मणि यदीष्टिविधः ततो <sup>4</sup> विष्णुकमाः ततो यूपोपस्थानम् । अथ सोम<sup>5</sup>विधः यूपोपस्था निव । ततो यज्ञ शं च म<sup>6</sup> इत्युपस्थाय वायवेष त इत्युपे<sup>7</sup>स्थानं ब्राह्मणमेाजनान्तम्<sup>8</sup> । इष्टेरिव विघानं यस्य स इष्टिविघः । अन्य एक इत्यर्थः । सोमस्येव विधानं यस्य स सोमविधः । तत्र श्रुतिरेव व्याचष्टे । स पशुबन्धः । यत्रापां प्रणयनं पशुपुरोडाशे तस्यैव च पूर्णपात्रनिनयनम् । स्तरणे कृते अपो अन्वचारिषामिति कृते आहवनीयोपस्थाने विष्णुक्रमाः। एष इष्टिविषः । येत्रैतानि न सन्ति स सोमविषः। तत्रान्या वा यजुषोत्पूयेति पशुपुरोडाशे संयवनं च । तच बद्धं भरद्वाजन---न प्रणीताप्रणयनं यजुरुत्पूताभिराद्भेः पुराेडाशं श्रवयतीति । उपदेशः पशाेवव पवित्रे कृत्वा प्रणीताप्रणयनमदृष्टार्थम् । तस्य वेद्यभिस्तरणे कृते निनयनम् । सोमविषे विष्यन्त एव प्रणीताः पशुपुरोडाशे इति केषां चिदनुकान्तः सोऽन्यः पशुबन्धः । सोमविधे वेद्युपोषणादिधूमोप-स्थानान्तं 10 कथं 11 क्रियेतेति क्रमार्थं यावन्तं क्रियत इति वर्ण्यते। यूपोपस्थानं विसर्गार्थम् । यत्र बह्वर्थो यूपः <sup>12</sup>तत्रान्त एव क्रियते ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> यूप्मुपस्याय जपति । सोमेन पशुना वेष्ट्वा जगतीत्यनेनैव सिद्धत्वात् क्रमार्थ-मिदं वचनम् (ह).  $^2$  दि समित् भोज-छ.  $^3$  निष्कान्ते यर्दाष्टि-घ.  $^4$  विष्णव-तिकमः-छ. <sup>5</sup> विधे यू-घ, <sup>6</sup> मे वायवेष-घ. <sup>7</sup> स्थाय वृष्ठशादिन्ना-घ.  $^{8}$ न्तं इत्युपदेशः । घ $^{\sim}$   $^{9}$  वेद्याभिस्तर-घ $^{\sim}$   $^{10}$ न्तं कियते इति वर्ण्यते-घ $^{\sim}$ 11 कियत इति वर्ण्यन्त-स्तु. 12 त्रान्त्य-घ.

अनुबन्ध्यायां यदाऽनुबन्ध्या न कियते सबनीयेन पशुना वेष्ट्रेति सिद्धे पुनर्वचनं यूपोपस्थाने कृते कथं कियते कि कमार्थं यज्ञशंचम इति पाठः । (वृ) यज्ञशं—जपः—यज्ञशंचम इति जपतीति यूपोपस्थानकमार्थो निर्देशः ।

वृष्ट्यादि—न्तम्—ब्राह्मणतर्पणान्तम् ।
एष इष्टिविधः—प्रथमस्सशब्दो यनमानपरः ।
सोऽन्यः पशुबन्धः—तृतीयः ।
[यूपाभिमन्त्रणमन्त्रव्याख्या यूपाभिमन्त्रणप्रयोजनम्,
तत्र मतिभेदः अभिमन्त्रणप्रभेदाश्च]

(स्) <sup>1</sup> आहुत्ये वा एतं वनस्पतिम्यः प्रच्यावयन्त्युप-यज्य मनुष्याः प्रयान्ति । यूपो वै यज्ञस्य दुरिष्टमा-मुश्चते । यद्यूपमुपस्पृशेद्धरिष्टं यज्ञस्यामुश्चेत्तमभि-मन्त्रयेत <sup>2</sup>वायवेष ते वायवित्येकम् । वायवेतौ ते वायविति द्वौ । वायवेते ते वायविति बहून् ॥ ॥ ४ ॥ ५१ ॥ १७९७ ॥

(भा) आहुत्ये-आहुत्यर्थम् । एतं यूपं वनस्पतिभ्यः <sup>3</sup>प्रच्यावयन्ति <sup>4</sup>स्रोके यजमानाः वनस्पतीज्याभिरस्याराघनं करिष्याम इति <sup>5</sup>उपयज्य

³ आहुत्यै—आहुत्यर्थम् । वनस्पतीज्ययाऽस्योपकर्तुमेनं यूपं वनस्पतिसकाशाधशार्थं निर्वहन्ति मनुष्याः, तेनोपग्रज्य पश्चिज्यां कृत्वा गृहान् प्रयान्ति च । अत एव
लिङ्गाद्वगतं उद्वसाय पश्चना यष्टव्यामिति । आत्मन्यारोपयिति (६). ² वायवेष त इति । तत्र यूपैकादशिन्यादौ दिबहुनां गुगपत्काले स्पर्शने दितीयतृतीयाभ्यावेष त इति । तत्र यूपैकादशिन्यादौ दिबहुनां गुगपत्काले स्पर्शने दितीयतृतीयाभ्यासभिमन्त्रणं न त्वाद्यस्यादृत्तिः तयोराम्नानसामध्यात् । एव सर्वायो विधिनं केवलं
यजमानस्य । कस्मात् १ संस्थिते कर्मणि सर्वेषामेव यूपस्पृष्ठौ दोषस्मरणात् ।
हिरण्यकेशिना सर्वाधिकारेण गृह्यकाण्डे तद्वचनाच (६). ³ प्राच्याव—क.
वेलोक वनस्पतीज्याराधनं—क. लोके वनस्पतील्याराधनं—आ. 
5 उपभुज्यमानं
क्रिला—आ.

इज्यां कृत्वा मनुष्या <sup>1</sup> गृहान् पुनः <sup>2</sup> प्रयान्ति । अस्मालिङ्गादुदवसाय पशुः कर्तव्यः । <sup>3</sup>अन्ये त्वाहुः—इज्यां <sup>4</sup>कृत्वा शरीरपातोत्तरकालं सर्वान् लोकाननुप्रयान्तीति । न तेषामुदवसाय पशुः । यूपो वै यज्ञस्य दुरिष्ट-मामुञ्जते—लङ्गयति आराधितत्वादाहुातिभिः । अतस्तस्याभि<sup>5</sup>मर्शने कृते यज्ञसमाप्तगुत्तरकालं सर्वस्य वायवेष त इति यूपाभिमन्त्रणं प्रायश्चित्तम् । एतदेव गृह्ये हिरण्य<sup>6</sup>केशिनोक्तम् । उपदेशः समाप्तगुत्तरकालमामिमर्शनं प्रतिषिद्धम् । तत्र प्राणायामादिनियमातिक्रमप्रायश्चित्तं कर्नव्यम् । इह तु नित्यमभिमन्त्रणमिति । <sup>7</sup>वायवेष ते ते वायवित्येकस्याभिमन्त्रणम् । अस्पृष्टस्य<sup>8</sup> वाय<sup>9</sup>वेतौ ते <sup>10</sup> वायाविति द्वयोः । वायवेते ते वायव इति बहूनां स्पृष्टानामभिमन्त्रणम् । <sup>11</sup>बहुत्वाभिधायिनो मन्त्रार्थः पाठः ।

(वृ) लङ्गयति—गृह्णाति । दुरिष्टं दुष्कृतम् । आराधितत्वादाहुतिभिः—तत्कृतदोषमपि लङ्गयति । [यूपस्पर्शापायश्चित्तस्य साधारण्यम् , अन्यसमुच्चयश्च]

अतस्तस्य श्रित्तम् — यज्ञसमाप्तग्रुत्तरकालं यूपोपस्पर्शने कृते । सर्वस्य-सर्वपुरुषाणां पशुसम्बन्धिनामन्येषां च वायवेष त इति प्राय-श्रित्तम् । पुरुषापराधत्वान्नियमातिक्रमे चान्यस्मिन्निति प्राणायामादि समुचीयते ।

एतदेव-नोक्तम्-प्रायश्चित्तम् ।

### [उपदेशपक्षाशयः]

उपदेशः समा-भिमन्त्रणम्—उपदेशस्सर्वप्रायश्चित्तं स्पर्शने तमभिमन्त्रयत इत्यादिविधिर्नित्यः—कत्वर्थः । तमिति प्रकृतयूप-

 $<sup>^1</sup>$ हात्पुन:—ज.  $^2$  प्रयाति—ज.  $^3$  अन्ये त्वित्थमाहु:—घ. च. अन्येऽन्य-थार्थमाहु:—ज.  $^4$  कृत्वा पशुपातो—ज. कृत्वा मनुष्याः शर्र र—ज.  $^5$  मर्शने यंश्र— ज.  $^6$ केशिनामुक्तं—क. ज. वाजसनेयिनामुक्तम्—ज.  $^7$  वायवेतौ ते—क  $^8$  स्पृष्टस्य—ज. ज.  $^9$  वेते ते—क.  $^{10}$  वायो शति—ज.  $^{11}$  द्विबहुत्वा—च.ज.ज.

स्तं. २८, स्. ६.] आपस्तम्बश्रौतस्त्रे सप्तमे प्रश्ने अष्टमः पटलः

परामर्शात्। अत उपस्थानोत्तरकालं ऋत्वर्थतया यूपाभिमन्त्रणं वायवेष त इत्यादिना ।

वायवेष-न्त्रणम्-स्पृष्टस्य ।

[द्वयादियूपस्पर्शस्थले विशेषः]

द्वयो:---स्पृष्टयोः प्रायश्चित्तार्थम् । ऊहपक्षे मन्त्रत्वाभावाद्यजु-**अविष्रायश्चित्तं** न भवति ।

े ऐन्द्रामो निरूढपश्चबन्धः सौर्यः प्राजापत्यो (स् ) वा ॥ ५ ॥ ५२ ॥ १७९८ ॥

[निरूढपशुबन्धदेवताविकल्पयोर्विशेषः] (मा) यदा सौ<sup>2</sup>र्यः तदा सूर्याय त्वा जुष्टमुपाकरोमीति <sup>3</sup> नियोजना-

बप्येवं पूर्ववत् । प्रजापतये त्वा जुष्टमुपाकरोमीति प्राजापत्ये ।

यदाऽसौ-द्यप्येवम्--नियोजनादिष्वप्येवं चतुर्थम् ॥ अतः ;----

[उक्तपक्षयोः पक्षभेदेन प्रकृतिभेदः]

प्रजाप-पत्ये -- एतयोः पुरोडाशविकारत्वे आग्नयविकारत्वम् । सान्नाय्यविकारत्वे ऐन्द्राम्नविकारत्वम् ।

वतन संवत्सरे संवत्सरे यजेत षट्सु षट्सु मासे-(स्) ष्वित्येके ॥६॥५३॥१७९९॥

[निरूढपशुबन्धस्य कालः]

(भा) तेन यागस्संवत्सरे <sup>5</sup> संवत्सरे पुनः पुनः क्रिया । आदावेव संकल्पः ऋत्वादावेव करोमीति । तदा <sup>6</sup>षट्कृत्वस्संवत्सरे ।

<sup>1</sup> एतास्तिस्रो देवता नित्ये पशौ विकल्पन्ते (रु). <sup>2</sup> र्य: निरूढपशुः । तदा-स्त. ग. <sup>3</sup> नियोगाद्येवं-क. <sup>4</sup> तेन प्रतिसंवत्सरं सकृद्यजेत । षट्सु षट्सु वा मासेषु (रु) 5 सवत्सरे इखन्तमेवात्र भाष्यम्-ख. ग. संवत्सरे संवत्सरे पूर्णे पुनः-ज. ७ षट्कृत्व एवं सं-ख. ग.

### [तत्र प्रथमादिपशुबन्धारम्भकालः]

(वृ) संवत्सरे — पूर्णे पुनः पुनः क्रियते । आधानदिवसादारम्य संवत्सरपूरणदिवसानन्तरदिवसे प्रथमः पृशः । द्वितीयादिपशुः पूर्वपशु-करणदिवसात्संवत्सरे पूर्णे कर्तव्य इत्येकः ।

#### [सङ्कल्पावसरविशेषाः]

आदावेव संकल्पः—संवत्सरे ऋतुव्यावृत्तावित्यत्र । एतच प्रदर्शनम् । सर्वपक्षेष्वादावेव संकल्पः । वैकल्पिकेषु बहुषु कार्येष्वन्यतरः कल्पः संकल्प्य प्रयोक्तव्यः 'प्रक्रमे तु नियन्यते ' इति वैमृषोक्तन्याय-प्रदर्शनार्थे त्वात् । तदा षट्कृत्वस्सवत्सर इत्यृतुपक्षे ; षडृतव इति ॥

(सू) <sup>²</sup> ऋतुव्यावृत्तौ सूयवसे आवृत्तिम्रुख आवृत्ति-म्रुखे वा ॥ ७॥ धूप्र ॥ १८०० ॥

#### [पशुबन्धकालविकल्पाः]

- (भा) <sup>3</sup> एवं संवत्सरे संवत्सरे । सूयवसे प्रावृषि प्रावृषि । आवृत्तिशुखे अयनादावयनादौ षट्सुषट्सु मासेषु ।
- (वृ) एवं संवत्सरे—संवत्सरे संवत्सरे करिष्यामीत्यादावेव सङ्कल्पः।
  [पग्जबन्धसंवत्सरान्तर्गतकालिविधिपक्षभेदः]
  स्य-षि—संवत्सर एव । एवं सूयवसे प्रावृषीति पक्षान्तरम्।

<sup>1</sup> नार्थम् । 2 ऋतुच्यात्रृत्तिः ऋत्वन्तः है। नवसिललसम्बद्धाः श्रोमना यवसाः श्राष्पाणि यस्मिन् काले स स्यवसः प्रातृष्ठिति यावत् । आतृत्तिमुखमित्यय-नाख्या । तदयम्थः—यदा सकृत्संवत्सरेज्या तदा यस्य कस्य विदृतोर्व्यातृत्ती स्यवसे यजेत, यदा तु षट्यु मासेषु तदाऽऽतृत्तिमुखयोरिति । कात्यायनेनाप्युक्तम् । केचित्युनः ऋतुव्यातृत्तावित्यनेन षट्स्वप्यृतुव्यातृत्तिषु षट्कृत्वः संवत्सरस्य यागमुकं मन्यन्ते, तद्युक्तं मन्यन्ते । आतृत्तिमुखवदनभ्यासादेकवचनाच । एवं सकृद्विर्वा संवत्सरस्य पश्चिज्या कार्यत्युक्तम् (र). 8 तत्तत्संवत्सरे कृत्वा सूयवसे प्रावृषि-काः

इतरथा <sup>1</sup> एवं स्यवस इति संवत्सरेणोपसंहारे संवत्सरे संवत्सरे इति वीप्सासिद्धेः पुन<sup>2</sup>वीप्सानिर्देशः । प्रावृषि प्रावृषीति स्यवसे प्रावृषीति स्यवसे प्रावृषीति स्यवसर्था प्रवृषीति स्यवसर्था प्रवृषीति स्यवसर्था प्रवृषीति स्यवसर्था प्रवृषीति स्यवसर्था प्रवृषीत्येक-वाक्यत्वासम्भवः ; तथा सति एवमिति प्रकारोपदेश्वासम्भवात् । किं च संवत्सरस्<sup>3</sup> यवसशब्दयोरकवाक्यत्वे संवत्सर पूणे इति व्याख्या नोपपचते । तेन संवत्सरपूरणे षण्मासपूरणे स्यवसपर्वण्ययनादावृत्वादा विति पञ्च काळ विषय इति केचित् । संवत्सरे स्यवस इत्येकं वाक्यम् । आवृत्ति मुखेऽयनादा षट्सु षट्सु मासेष्विति चैकं वाक्यमिति काळत्रय विधिमेक-आहुः । ताचिन्त्यम् ॥

[आहिताग्नेः पशुवन्धानुष्ठानावश्यकत्वम्]

(स्) मांसीयन्ति ह वा अग्रयोऽज्ञह्वतो यजमानस्य । ते यजमानमेव ध्यायन्ति । यजमानं संकल्पयन्ति । पचन्ति ह वा अन्येष्वग्निषु तृथा मांसम् । अथै-तेषां नान्या मांसाशा विद्यते । यस्यो चैते भवन्ति तं ततो नानीजानं पश्चना संवत्सरोऽतीयात् । आयुष्यो ह वा अस्यैष आत्मनिष्क्रयण इति वाज-सनेयकं भवति ॥८॥५५॥१८०१॥

(भा) निपाता ब्राह्मणेष्वनर्थकाः। <sup>8</sup> मांसमिच्छन्ति-मांसीयन्ति। <sup>9</sup>अस्य

<sup>1</sup> एवं संवत्सरे स्यवस इति—ख. ग. एवं ऋत्वादावृत्वादौ संवत्सरस्य । स्यवसे सूयवसे प्रावृषि प्रावृषि संवत्सरे संवत्सरे । एवमावृत्तिमुखे अयनादावयनादौ स्युष्पर्सु मासेषु-च. ज. 2 वाष्ट्वाशव्दोऽनर्थकः प्रावृ—छ. 3 यवसयोरेक—छ. 4 वित्यवं पन्न—ख. ग. 5 विषयः । यवस इत्येतावता संवत्सरकालसिद्धेः संवत्सरे संवत्सर इति विध्यन्तरमनर्थकम् । केचित्. 6 वाक्यम् । अयनादौ—ख. ग. 7 विधिरेवेत्याहुः—ख. ग. 8 निपाता ब्राह्मणेष्वन्थकाः मासीयन्ति हवा पचन्ति हवा इत्यादयो निपाताः । मासमात्मन इच्छान्ति—ख. ग. 9 यस्य—ख. ग.

यजमानस्य 1 अजुह्वतोऽप्रयस्ते यजमानमेव ध्यायन्ति 2 दास्यत्यस्माकं मांसमिति | 3 यदा तु न यजते पश्चना तदा संङ्कल्पयन्त्येनं मारियतुम् । किं कारणम् १ वृथामांसं ली किं कं तत् पच्यते 5 अन्येष्वाग्निषु लीकिकेषु 6 । एतेषु 7 न पचन्ति न चान्यत् अचोदितं कुर्वन्ति कर्मानिय 8 मात् । यदन्वाहार्यपचनेऽन्वाहार्यं पचन्तीति श्रुतेः । 9 अत एषामन्या मांसाशा न विद्यते । पशुमेव कामयन्ते, 10 तस्याक्रियायां च 11 यजमानस्य 12 मांसं तस्यते 13 भवन्त्यग्रयः । 14 ततोऽश्रुग्नत्पेत्रत्वरकालमनीजानमनिष्टवन्तं पशुना संवन्त्सरो नातिक्रमोदिति पुनरध्याहारः । अतस्यवस्तरे 15 यत्र तत्र कर्तव्यामिति विध्यन्तरम् । कालातिक्रमे दर्शपूर्णमासविकाराणां पिश्वकृद्वैश्वानरी पश्चितिवत् । आयुषे हितं आयुष्यम् ।

अस्य यजमानस्येष आत्मनिष्क्रयणः पशुः आत्मनो 16 निष्क्रयणं 17 करोति। 18 अत उच्यते कथं नित्यं क्रियत इति वाजसनेयिब्राह्मण-वचनं सर्वान् 19 छोकानाभिजयतीति। कामस्योक्तत्वात् अकामनेऽपि नित्यत्वे न दोषः अकामहत 20 श्रुतेः।

इति श्रीमदापस्तम्बश्रौतस्त्रभाष्ये धूर्तस्वामिबिराचेते सप्तमे प्रश्ने अष्टमः पटलः. समाप्तस्सप्तमः प्रश्नः

<sup>1</sup> स्यामयोऽजुहतः पशुना ते—ख. ग. घ. स्यामयोऽजुहतो वा ते यज—ज.
2 दास्यन्त्यस्मा—ख. ग. 8 यदा न—ज. 4 किकः स तत्प—क. 5 ते
तत्पच्यन्तेऽन्येष्वामयु—ज. 6 यु न पचिन्त—जा. 7 यु तु न—ख.ग.घ.
8 मीत्कर्मणो यदन्वा—ख. ग. घ. 9 अत एतेषामग्रीनामन्यमांसा—जा. 10 तस्यां
कियायाम्—क. ङ. 11 यजमानमांसस्येते—ङ. 12 संकामयन्ते । अत:—ख.ग.
18 यस्येते—क. 14 तं ततो—ख. ग. 15 यत्र यत्र—जा. 16 निष्क्रय एव करोति—जा.
17 करोति उच्यते—जा. 18अथ उच्यते—का. 19 लोकानिति—जा. 20 श्रुतेरिति—जा.

खं. २८, सू. ८.]

(शृ) यदन्त्रा-ति श्रुतेः -- दक्षिणाग्नेः पाकसाधनत्वेऽपि अन्वाहार्य-पाकनियमात् न मांसपाक इति ।

एषाम् —गार्हपत्यादीनाम् । तत इति अम्रज्ञुत्पत्तेरनन्तरमित्य-ध्याहारः । ततस्संवत्सरो नातीयादिति यावत्सवत्सरपूरणं प्रथमस्य पशोः कारुः । अस्मिन् पक्षे द्वितीयादिष्वनियम इति केचित् ।

अत:-न्तरम्-प्रथमस्य पशोः।

कालाति -तिवत् --- विक्रतीनामपि नित्यव्रत्कर्तव्यानां चेदि-तकालातिकमे प्रकृतिवत्प्रायश्चित्तं भवति ।

कथं नित्यं चचनम् आत्मनिष्कयणार्थत्वा (त्सोमादिवदिद-त्नि)त्यत्वसिद्ध्यर्थं वाजसनेथिब्राह्मणवचनम् । आत्मनिष्कयणश्रुतिपाठो-ऽस्मच्छाखायाम् ; स एतांश्चतुर्होतृनात्मस्परणानपश्यदित्यत्र पशुवन्धस्य नित्यत्वश्रवणात् । तेन संवत्सरे संवत्सरे यजेतेत्यभ्यासाविधानाच्च सर्वान् छोकानिति नित्यानुष्ठानस्यैव कामसाधनत्वं कामनायां सत्या-मित्येकः पक्षः । वाजसनेथिब्राह्मणवचनं सर्वान् छोकानभिजयतीति ।

कामस्यो दोष: — वाजसनेयिशाखान्तरादिति केवलानित्य-पक्षः । मुमुक्षोरिप नित्यकर्मणां कर्तव्यत्वात् श्रोत्रियस्य चाकामहतस्येति कामात्मताया निषिद्धत्वात् । कामनाविरहेण नित्यतया निरूद्धपशुः कर्तव्य 1 इति समर्थमुपपादितम् ॥

> इति श्रीरामाग्निचित्कृतायां धूर्तस्वामिभाष्यवृत्तौ सप्तमे प्रश्ने अष्टमः पटलः. समाप्तः सप्तमः प्रश्नः

<sup>1</sup> इत्येवमर्थमुपपादितम्-ग.

### अथ पशुबन्धहीत्रं मैत्रावरुणीयं च।

उत्तरवेद्यग्निप्रणयने होत्रा पठनीया मन्त्राः।

असये प्रणीयमानायानुजूहीत्युक्ते 'प्रदेवं देव्या' इति सप्रणवसुपांशु त्रिः परिद्धाति । 'अयमुष्य' इत्युच्चैः । प्राणसं<sup>1</sup>तानमभ्रिमनुगच्छति । पश्चात्पाशुनन्धिकाया वेदोस्तिष्ठति । निहितेऽसौ 'कुलायिनं ' इति प्रवि-पद्यते । 'त्वं दूतः' इति परिधानीयां त्रिः ।

# [यूपाञ्जनोच्छ्रयणपारिव्यानेषु मन्त्राः]

यूपायाज्यमानायानुब्रहीत्युक्ते 'अञ्जन्ति त्वां' इति त्रिः। तृतीया-या अर्धर्चे विरम्य ; उच्छीयमाणायानुब्रहीत्युक्ते 'यदूर्ध्वः' इति प्रति-पद्यते । सर्वत्राधेर्चे विरमणम् । 'स मैंर्ये आ विदये वर्धमानः' इति विरम्य ; परिवीयमाणायानुब्रहीत्युक्ते 'पुनन्ति धीराः' इति प्रति-पद्यते । 'युवा सुवासाः' इति परिधानीयां त्रिः । उपविष्टेनाञ्जनानि ।

### [अग्नेमन्थनकाले तदुत्पत्त्यनन्तरं च होत्रा पठनीया मन्त्राः]

मध्यमानायानुब्रूहीत्युक्ते 'आमि त्वा' इति त्रिः। 'समीघे दस्युहन्तमं इति विरम्य ; जातायानुब्रूहीत्युक्ते 'घनञ्जयम्' इति प्रतिपद्यते 'न निअति ' इति विरम्य ; प्रह्वियमाणायानुब्रूहीत्युक्ते 'विशामिमे 'इति प्रतिपद्यते। 'यज्ञेन यज्ञम्' इति परिधानीयां त्रिः। मन्थनाद्युत्थितः अपरेणारणी प्रकृतिवत् कृते ! समिध्यमानवतीं समिद्धवतीं व चान्तरेण पृथुपाजवत्यौ धाय्ये। 'त्वं वरुण ' इति परिधानीयां सर्वेषाम् , पुनः पशौ विधानात्।

#### [प्रयाजविषयो मैत्रावरुणकर्तृकहोतृकर्मकप्रैषः, प्रशास्त्रा दण्डप्रतिग्रहश्च]

सिमद्भाः प्रेष्येति चोक्ते 'होता यक्षदाग्रेष् सिमधा सुषिधा सिमद्धं 'इति प्रयाजेषेषो मैत्रावरुणस्य । पूर्वमेव तु वरणे कृते होता

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> तानमनुगच्छति—क. <sup>2</sup> चोत्तरेण—सायणार्यपाठः.

मैत्रावरु¹णश्च । प्रशास्तारं तीर्थेन प्रपाद्य दण्डमस्मै प्रयच्छिति होता 'मित्रावरुणयोस्त्वा बाहुभ्यां प्रशास्त्रोः प्रशिषा प्रयच्छामि ' इति । 'मित्रावरुणयोस्त्वा बाहुभ्यां प्रशास्त्रोः प्रशिषा प्रतिगृह्णाम्य²वको विथुरो स्यासम् ' इति प्रतिगृह्णाति प्रशास्ता । यथाऽन्तरा दण्डो भवति तथा परिहरित । वेद्यां दण्डमवष्टभ्य दक्षिणतो होतुः प्रहृस्तिष्ठन् प्रैषानन्वाह प्रशास्ता ।

#### [प्रयाजयाज्या आप्रीसंबका मन्त्राः]

एकादश प्रयाजपैषाः। नराशंसो द्वितीयः प्रयाजो वसिष्ठशुनकानां तनून्पादन्येषाम्। प्रयाजयाज्या आप्रियो होतुः। 'सिमद्धो अद्य' <sup>8</sup>इत्ये-तत्सर्वगोत्राणाम्। अस्माकमैन्द्राम् आम्नानात्। <sup>4</sup> बह्वनानां तु जमदमी-नामेवैताः।

## [मैत्रावरुणपठनीयाः पर्यक्षिकरणार्था मन्त्राः]

पर्यमये कियमाणायानुबृहीत्युक्ते मैत्रावरुणः 'अमिहाँता नो अध्वरे ' इत्याद्युत्तमां च त्रिराह । ऋक्षु त्रिर्वचनमाद्यन्तयोः, न प्रैषेषु । ऋक्ष्वेव च प्रणवो याज्यावर्जम् ।

## [अभ्रिगुप्रैषवादिनो होतुर्भैत्रावरुणकर्तृकप्रैषे होतुरभ्रिगुप्रैषे व च मन्त्राः, अभ्रिगुप्रैषमन्त्राणां विवरणं च]

उपप्रैष्येत्युक्ते ' अजैद्भिः ' इत्यिधिगुपैषं मैत्रावरुणः । 'दैव्यादशिमतारः ' इत्यिधिगुं होता यथा पिषतं कुर्वन्ति । अभिर्वायुश्च दैव्यो शिमतारी—शमनस्य पशुमारणस्य कर्तारी ' उभी देवानां शिमतारी ' इति । तयोः पूजार्थं बहुवचनं शिमतार इति । उत-शब्दोऽप्यर्थं, अपि मनुष्याः शमितारः, एकत्वाच्छिमितुः ऋत्विग्मिस्सह बहुवचनम् । आरभध्वम्—-आलभध्वं, इमं पशुं दैव्याश्च मनुष्याश्च

<sup>1</sup> णं च-छ.  $^2$  म्यवक्त्रो-छ.  $^3$  इत्येव सर्व-क.  $^4$  ब्रह्मजानां तु जम-दिमिन्यतिरिक्तनाभेवैताः-क.  $^5$  प्रेषितः,

शिमितारः । मेघो यज्ञः तत्र भवा मेघ्या दुरः । अन्तरा चात्वालोत्करौ

तदा तमुपनयत द्वारं चात्वालोत्करावन्तरेण नयत । पशुर्भेषः तस्य
पतिरिन्द्रश्चाभिश्च आशासाना एतामाशिषिमच्छतः यथामेघपितभ्यां
मेघः पशुर्भवति इन्द्रस्य चाग्नेमेघिमिच्छतः मेघ्या द्वारा एता उपनयत ।

2 हरतेभेकारादेशो ' हम्रहोभेच्छन्दिस ' इति । पहरतास्मै पशवे पाकार्थमिनित आग्नीम उच्यते । सर्वत्र पूजार्थं बहुवचनम् ।

उपाकरणदर्भस्य स्तरणं कुरुत, यत्र पशोर्मारणं भवतीत्य-ध्वर्युरुच्यते । विशिष्टं हि श्रेयः पशुः प्रामोति, यत्प्राप्यते दानतपोभिः, अभिः पशुरासीदिति लिङ्कात् स्मृतेश्च । अत एनं मात्रादयोऽप्यनु-मन्यन्तामिति पशुसंस्कारः । <sup>३</sup> यथा हि राजा पुत्रं प्रयोजयते युध्यमानं मात्रादयोऽप्यनुमन्यन्ते । जयेऽपि सुलं, मरणेऽपि स्वर्ग इति एवमिहापि माता अनुमन्यते । पातीति पिता रक्षतीति । श्राता मर्तव्य इति । सग्भ्यं इति समाने गर्भे भवः । सला मित्रम् । समाने यूथे भवः सयूथ्यः ।

उदीचीनानस्य पदो निघत्तात् स्थापयेति शमितोच्येते । चक्षुरादीनि यथाछोकं गमयतेति दैव्याश्शमितारः । तेषां सामर्थ्या-चक्षुरादीनि यथाछोकं गमयतेति, तत उत्पत्तेः ।

वातं प्राणमन्ववस्रजतादिति यस्मात्सृष्टं तस्मिन्नेव च क्षेप्तव्य मिति । दिग्म्यक्श्रोत्रं तत्रैव नीयते । असवः प्राणाः । तेऽस्य सन्तित्य-सुमत् शरीरम् , छोपो मतुपः । अन्तरिक्षं द्यावाप्टीथव्योरन्तरम् , तदस्य शरीरेण नयत । यत्पूवं तत्र हीन्द्रस्य स्थानं हृद्ये सुरैरपि <sup>4</sup> सुराक्षितम् । पशुदेवतानां छोकाः पशोः श्रूयन्ते । 'तत्रैतं प्रस्तुत्येवोप-स्तुत्येवोपावस्रक्षत् ' इति छिङ्गात् । <sup>5</sup> शरीरमस्थ्यादि पृथिवीम् । एकथा

<sup>1</sup> तदाभमुप. <sup>2</sup> तै-ब्राह्मणस्थस्य (तै. ब्रा. ३-६-६) प्रभरतेत्यभ्य प्रक्रिया प्रदर्श्वतेऽत्र <sup>3</sup> यथा हि राजन्यपुत्रं प्रयोजने युध्यमानं—्छ. <sup>4</sup> सुरक्षिताः पश्चदेवतानां लोकाः पश्ची श्रूयन्ते —्छ. <sup>5</sup> श्वरीरं पृथिवी अस्थ्यादि—्छ.

एकीमूतं अस्य त्वक् चर्म आच्छ्यतात् छेदनमस्य कुरुत मा विभक्तम् ।

पुरा-पूर्वमुत्पन्नाया नाभ्या वपां अपिशसस्थानं द**क्षिणेन नामि-**मावर्तस्यान्तः । तस्माद्वपामुत्स्विदत उत्पाटयत ।

अन्तर्यथा कुम्भ्या भवत्यूष्मा तथैनं वारयत । स्थगयत कुम्भीम् ।

वक्षः उरः, रुयेनं रुयेनाकृति यथा भवत्युरः तथा कुरुत । प्रश्नसा असी इव कुरुत बाहू, प्रश<sup>1</sup>स्तौ वा कुरुत ।

² शला-शकलो गृह्णीत शकलावेव कुरुत दोषणी निर्मासे । दोरिति बाहुमूलस्याख्या ।

कश्यपा—कच्छपाकृति कुरुतांसौ । ग्रीवाबाहुमध्यमंसः । स्पिचौ श्रोणी अच्छिद्रे—अच्छिन्ने सकले कुरुत ।

कवषोरू-<sup>3</sup> लगाभिधानं कवषः तदाक्वती कुरुत उरू । सेको गुल्मः तत्पत्राक्वती कुरुत । अष्ठीवन्तौ अस्थिमन्तौ, योनिप्रदेशः ।

<sup>4</sup> वकत्वाद्वंकयः पार्श्वाः, ताः अनुष्ठवा अनुष्ठानेन यतेन उच्च्यावयत ⁵ सर्वाः पृष्टीर्वेङ्कीणाम् ।

गात्रं गात्रं यद्यद्ग्रहणाय चोद्यते तत्तत् अस्य अनूनं सकलं कृणुत कुरुत, मा गृह्णीतैकदेशम् ।

ऊवध्य-पुरीषं, तद्यत्र गृह्यतेऽवटे तद्वध्यगोहं ; तत् खनत पृथिन्याम् ।

असुक्—लोहितं, तेन यथा रक्षसां सर्गो भवति तथा कुरुत बर्हिरक्ता लोहितेन रक्षसामर्थे परित्यजतेत्सुच्यतेऽध्वर्युः ।

<sup>1</sup> स्तौ कु—छ. 2 दोषणी प्रकोष्ठी शला शलाकाकोर कुरुत शित सायणः. 8 उषाधान्याभिधानं—छ. 4 सकृत्वात् बङ्क्यः पशवः ताः—क. 5 सर्वाषष्ठी-बङ्कीणाम्—छ.

वनिष्ठुः स्थिवरान्त्रः; तदस्य मा राविष्ट मा ¹ छाविष्ट । उरूकं वपां मन्यमानाः स्थिवरान्त्रस्य छवनं मा कुरुतः। न इत् वस्तोके²तनये न भाविष्यति वः किञ्चिदशुभम् । मा एवं कुरुतां यत्नं कुर्वतां पुत्रे वा पौत्रे वा । तोकः—पुत्रः । तनयो नप्ता । रविता— छविता ३ यस्मिन् विद्यते शमिता कर्मणि तत्तावद्भवति नवितरासत्कर्मः शमितार इत्युत्विज आमन्त्र्यन्ते । यस्मादत्र शमिता छविता न विद्यते तस्माद्यतं कुरुत । यथाऽन्यस्य छवने कर्तन्येऽन्यो न छ्यते एवं कुरुत पुत्रस्य वा पौत्रस्य वा न भवत्यशुभमिति । अष्ठुतगमनत्वाद- ग्रिरिश्रगुः । तस्यामन्त्रणमित्रगो इति । शमीष्वं—शमनं पशोर्मारणं कुरुत । सुशमि शमीष्वम्—सुष्ठुशमनं कुरुत । द्वार्थं छोकवत्पुन्वचनम् ।

अत्रिगुरिमः अपापो वायुरलेपकत्वात् । एतौ देवौ मारणस्य कर्तारौ । ताविमं पशुं श्रपयतां, अतिप्रकृष्टाविद्वांसौ । यथा यथा—येन येन प्रकारेण साधु, तथा तथा—तेन तेन प्रकारेण श्रपणं भवद्भग्रां कर्तव्यम् ।

श्रमीध्वमित्रगो २इति ह्युतिः । अपापेत्युपांशु । अधिगो श्रमी-ध्वमित्येवमादि अपापान्तं इति त्रिः । अधिगुश्चापापश्चेत्येवमादि सक्कृत् ।

[स्तोकविषया मैत्रावरुणानुवचनमन्त्राः, वपापुरोडाशस्विष्टकृतां पुरोऽनुवाक्याः प्रैषा होतुर्याज्याश्च]

स्तोकेभ्योऽनुब्रूहीत्युक्ते 'जुषस्व सप्रथस्तमं' इति मैत्रावरुणः प्रथमां त्रिः । 'उत्तमां त्रिः । 'ओजिष्ठं ते मध्यतो मेद उद्भृतम्' इति ।

<sup>1</sup> लोपिष्ट—छ. <sup>2</sup>तनथे भविष्यति यः स किश्चिद्युभमेव कुरुतात् पुत्रो वा पौत्रो वा । लेकः पुत्रः पौत्रश्च । तनयो नप्ता—छ. <sup>8</sup> स यस्मिन् विद्यते कर्मणि तत्त्वावत्कर्म । शमितार स्त्यृत्विज आमन्त्रथन्ते । यस्मात् शमिता लविता न विद्यते तस्माद्यंत्र कुरुत । यथाऽन्यस्य लवने कर्तव्येऽन्यो न लूयते शमित्रा एवं कुरुत पुत्रस्य पौत्रस्य वा न भवत्यश्चभमिति—छ.

'आ वृत्रहणा' इति पुरेाऽनुवाक्याः प्रैषाश्च मैत्रावरुणस्य वपापुरो-डाशस्विष्टकृताम् । 'गीर्भिर्विपः' इत्यादि तेषामेव याज्या होतुः ।

### [मैत्रावरुणानुवचनीयं मनोतासूक्तम्]

मनोतायै हिवषोऽवदीयमानस्यानुत्रूहीत्युक्ते मैत्रावरुणः 'त्वः समि प्रथमो मनोता' इति त्रिः । 'पुरूण्यमे ' इति परिधानीयां त्रिः । [ह्रविर्वनस्पतिस्विष्टकृतां मैत्रावरुणीयाः पुरोनुवाक्याप्रैषयाज्या-मन्त्राः तेषामेव होतुर्याज्यास्त्र]

' आभरतम् ' इति पुरोऽनुवाक्याः प्रैषाश्च हविर्वनस्पतिस्विष्ट-कृतां मैत्रावरुणस्य । ' उपोह यद्विदयं वाजिनो गूः ' इति होतुरेतेषामेव याज्या । 'प्रमतिमिच्छमानाः ' इत्यर्धर्चे विरामो वसाहोमार्थम् ।

# [अनूयाजस्कवाकानां मैत्रावरुणप्रैषा होतुर्याज्याश्च]

'देवं बर्हिस्सुदेवं देवैः' इति प्रैषा मैत्रावरुणस्यानूयाजानाम् । उत्तरा याज्या होतुः । 'अग्निमद्य' इति सूक्तवाकप्रैषो मैत्रावरुणस्य ।

#### [आज्यभागीयपुरोऽनुवाक्यादि]

यदा आज्यभागौ तदा अग्नय आज्यस्यानुबृहीत्युक्ते 'अग्निः प्रकेन ' इति पुरोनुवाक्या ।

अग्नय आज्यस्य प्रेष्येत्युक्ते 'होता यक्षदग्निमाज्यस्य जुषतां हिनहींतर्यज ' अथवा न हिन्दशब्द <sup>1</sup> आग्नेये सर्वत्रास्य प्रकृतिनत् ।

सोमायाज्यस्यानुबृहीत्युक्ते 'सोम गीर्भिष्ट्वा वयं ' इति ।

सोमायाज्यस्य प्रेष्येत्युक्ते 'होतायक्षत्सोममाज्यस्य जुषतां हविहोतर्ये ज 'इति नित्यो हविदशब्दः। 'रिमष्टया रशनयाऽधित। यत्रामे राज्यस्य हविषः प्रिया धामानि, यत्र सोमस्याज्यस्य हविषः प्रिया

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> आमेयः-क.

धामानि, यत्रेन्द्राग्नियोश्छागस्य हविषः प्रिया धामानि यत्र वन-स्पतिरिति, न देवतोपरुक्षणं होतुस्सर्वत्र मैत्रावरुणेनोपरुक्षितत्वात् ।

पशुस्तिष्टकृद्धर्जं याज्यादेवतानिगमा वनस्पतौ । ये यजामहे— 'मूर्भुवस्सुवरयाड्वनस्पतरमेः प्रिया घामानि, अयाट्सोमस्य प्रिया घामानि, अयाडिन्द्रामियोः प्रिया घामानि, अयाड्देवानामाज्यपानां प्रिया घामानि, यक्षद्धनस्पतेः प्रिया घामानि, यक्षत्स्वं महिमानिमत्ये-वमादि। 'जुषतां हविर्वनस्पते रज्ञनया' इति याज्या । उपदेशः व्याह्तिरुक्षाः 'वनस्पतिममिहि पिष्टतमया राभिष्टया रश्चनयाऽघित' इति पूर्ववदुक्षाः जुषतां हविर्वनस्पते रश्चनया ' इति कुर्वन्ति ।

'होता यक्षद्रि दिवष्टक्कतमयाडि अरोगज्यस्य हिवषः प्रिया घा-मान्ययाट्सोमस्याज्यस्य हिवषः प्रिया घामान्ययाडिन्द्राभियोदछागस्य ' इत्यवमादि। याज्यायामप्येवं व्याहृतीरुक्ता 'अग्नि द्रास्विष्टकृतम्' इत्येवमादि। 'पचन् पक्तीः पचन् पुरोडाशं गृहुन्नभय आज्यं गृहुन् सोमायाज्यं बभ्नानिन्द्राग्निभ्यां छाग द्र्या अद्य देवो वनस्पतिरभवदमय आज्येन सोमायाज्येनेन्द्राग्निभ्यां छोगनाघस्ताम् ' इत्येवमाद्यविक्कतम् ।

> शति धूर्तस्वामिभाष्ये पञ्चहौत्रं मैत्रावरुणीयं च समाप्तम्.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> रशनयेति केचिकुर्वन्ति । होता-क.

#### अथ अष्टमः प्रश्नः.

## (सू) <sup>1</sup> अक्षयं ह वै चातुर्मास्ययाजिनस्सुकृतं भवति ॥ १॥ १॥ १८०२॥

[चातुर्मास्ययागफलं, तदन्येषां कर्मणां नैरर्थक्यपरिहारादि च]
(मा) चातुर्मास्यैरिष्टवान् चातुर्मास्ययाजी, तस्य चातुर्मास्ययाजिनोऽ
क्षय्यं भवति²। न शक्यं क्षेतुं अक्षय्यम् । शोमनं कृतं सुकृतम् ।
चतुर्षु चतुर्षु मासेषु क्रियन्त इति चातुर्मीस्यानि । तद्याजिनः पुण्यमक्षय्यं अभवति चातुर्मीस्यानां फल्णम् । न चान्येषां कर्मणामानश्रक्यम् ।
अन्यथालक्षणस्य मुखाविशे वस्य तै किर्पजननात् । कर्मसमुदायनाम
चातुर्मास्यानीति ॥

#### [सूत्रभाष्यस्थाक्षय्यपदार्थः]

(चृ) अक्षय्यम्—मोक्षरूपत्वान्नित्यमिति यावत् । तदेतत् चातु-मीस्यानां फलम् ।

[चातुर्मास्येतरकर्मणामार्नथक्यशङ्कापरिहारौ]

सर्वफलसाधारणसुकृतश्चन्दिनिर्देशात् सर्वफलानां चातुर्मास्यैः सिद्धत्वात् कर्मान्तरानिधन्यशङ्कायामाह—नचान्ये—पजननात्— नानाकर्मसु स्वर्गफलवत् । एतच्च पशुवन्ध एव विस्तरेण दर्शितम् ।

<sup>1</sup> नित्यत्वसामान्याद्धविर्यज्ञसामान्याच चातुर्मास्यानि न्याचष्टे । नित्यत्वं चैषां नित्यैः समिभव्याहारात् । नित्याधिकारे वचनात् । नित्यकाम्यविभागोऽत्र प्रदर्शितो भारद्वाजेन (रु). 2 भवति न च शक्यं क्षपयितुम्—ङ. भवति सुकृतं, न च शक्यते क्षेप्तमित्यक्षय्यम्—ङ. भवति सुकृतं न शक्यते क्षेतुमक्षय्यम्—ङ. भवति सुकृतं के शंतुमक्षय्यम्—ङ. भवति सुकृतं व शक्यं क्षपयित्विम त्यक्षय्यम्—घ. भवति कृतं न शक्यं क्षपयि-त्यक्षय्यम्—घ. भवति कृतं न शक्यं क्षपयि-त्यक्षय्यम्—घ. अवति कृतं न शक्यं क्षपयि-त्यक्षय्यम्—घ. अवति कृतं न शक्यं क्षपयि-त्यक्षय्यम्—च. अवति न शक्यं क्षपयि-त्यक्षय्यम्—च. अवति तदेतत् चातु. 4 पस्य कर्मान्तरैक्पार्जनात्—ख. ग. 5 क्ष्यदानात्-ज्ञ.

# [चातुर्मास्यकर्मसमुदायघटकानां निर्देशः]

कर्मसमुदा-नीति---वैश्वदेववरुणप्रघाससाकमेषशुनासरियाणां कर्मणां समुदायनाम चातुर्मास्यशब्दः ।

(सू) ¹फाल्गुन्यां पौर्णमास्यां चैत्रचां वा ²वैश्वदेवेन यजते ॥ २ ॥ २ ॥ १८०३ ॥

[वैश्वदेवयागकालः, तन्नामनिर्वचनं च]

(भा) फल्गुनिम्यां युक्ता पौर्णमासी फाल्गुनी । तथा चैत्री । यस्मा-द्विश्वेदेवैरिभिरिष्टोऽनेन समुदायेन, अताऽस्य संज्ञा वैश्वदेवमिति । 'यद्विश्वे देवास्समयजन्त ' इत्यस्य <sup>8</sup>निर्वचनम् । तेन वैश्वदेवेन यजेत, यस्यां पौर्ण-मास्यां वसन्तो भवति ।

[सूत्रभाष्यस्थफल्गुनीपदस्य उत्तरफल्गुनीपरत्वं, हस्तयोगेऽपि वैश्वदेवं कदाचित् ]

(च्च) फलगुनिस्यां-लगुनी — उत्तरफलगुनीस्यां युक्ता । 'एषा वै जघन्या रात्रिस्संवत्सरस्य यत्पूर्वे फलगुनी 'इति पूर्वफलगुनीयुक्तायास्सं-वत्सरान्ततया शिशिरत्वात् । 'वसन्ते वैश्वदेवेन 'इति विरोधात् । 'एषा वै प्रथमा रात्रिस्संवत्सरस्य यदुत्तरे फलगुनी 'इत्युत्तरफलगुनीयुक्तायाः 'संवत्सरादितया वसन्तत्वात् तस्यां वैश्वदेवं कुर्यात् । तदा इस्तयोगस्य कदाचित्संभवेऽपि वसन्तत्वम् । पूर्वफलगुनी युक्तव्युदासेन फालगुन्या-मिति निर्देशस्य वासन्तिकपौर्णमासीपरत्वात् इस्तयुक्तायामपि वैश्वदेवम् ।

<sup>1</sup> चैत्रफाल्गुनयोश्वान्द्रमसमासयोरन्यतरस्य । चतुर्णामि पर्वणामुद्गयने प्रयोगो द्वादशाहेनापवर्गश्चोक्तो बोधायनभरद्वाजाभ्याम् । यथाप्रयोगमित्यौपमन्यव इति बोधायनवचनात् । द्वदशाहाद्यावत्प्रपोगमाविना कालेनापवर्ग मन्यन्ते केचित् ; तद्युक्तम् , प्रयोगकालावधिकब्रह्मचर्यानयमपरत्वात्तस्य । एतच पूर्वापरपर्यालोचनन् येवाध्यवसानम् (रु). 2 आमिक्षादेवतात्वेन विश्वदेवसंबन्धात् तैरिष्टत्वेन पुराकत्य-श्रवणाच प्रथमस्य पर्वणः समाख्या वैश्वदेवभिति (रु). 3 निर्वचनात्—ज्ञ. 4 संवत्सरस्यादितया. 5 कुर्यात् । इस्त-श्च. च . 8 युक्तत्वव्युदासेन—जा.

[चित्रायुक्तायां स्वातीयुक्तायां वा वैश्वदेवम्]

तथा चैत्री-तथा चित्रायुक्ता चैत्री । अत्रापि स्वातीयुक्ताया अप्युपलक्षणम् । 1 वासन्तिकद्वितीयपौर्णमासीपरत्वाचत्रशिब्दस्य । [मीमांसकाभिमतवैश्वदेवपदार्थः, भाष्ये ब्राह्मणोक्तनिर्वचनाश्चयण-फलं ची

यस्माद्विश्वे-र्वचनम्-अस्य-वैश्वदेवशब्दस्य मीमांसकैर्वेश्वदेव्यामिक्षासाहचर्याद्गण्डिन्यायेन वैश्वदेवशब्दस्य प्रवृत्ति-रुक्ता । तथाऽपि <sup>2</sup> तेषामेवमभिधानप्रवृत्तिस्संभाव्यत इत्येतावन्मात्रपर-लात् । अत्र तु ब्राह्मणोक्तनिर्वचनमाश्रियते । अत्रेदं प्रयोजनम्---इति आभ्रेयाचष्टकर्मसमुदायेन अभ्रचास्त्यः परमात्मा यष्टव्य ज्ञानम् ।

तेन वैश्व-न्तो भवति-पूर्वफल्गुनीयुक्तपौर्णमासीव्युदासार्थं सवितुर्मीनमेषस्थित्यन्तर्भावरहितपौर्णमासीन्युदासार्थे च । तदेतद्वसन्ते वैश्वदेवेनेत्यत्र प्रपञ्चयिष्यते ॥२॥

पूर्वस्मिन् पर्वणि पश्चहोतारं मनसाऽनुद्रुत्या-(刊) हवनीये सग्रहं हुत्वा <sup>8</sup> अन्वारम्भणीयामिष्टिं निर्वपति वैश्वानरं द्वादशकपालं पार्जन्यं चरुम ॥३॥३॥१८०४॥

[सूत्रस्थपर्वशब्दार्थः]

(मा) इह पूर्व पर्व चतुर्दशी, न पौर्णमासी । पौर्णमास्यामिज्यावच-नात्। साकमेषेषु च पौर्णमास्या विप्रकर्षात्।

¹ वासन्तिक प्रथमणी—छ. ² तेषामेव प्रधानप्रवृत्तिस्सं—ख. ग. वैश्वानरपार्जन्या चातुमास्यानीत्यन्वारम्भणीया <sup>8</sup> अन्वारभ्यन्तेऽनया वैश्वानरस्य चाम्निश्वानरो देवतेति दार्शितं पुनराघेये । न च पञ्चहोत्रन्वारम्भणीययोः समानामित्वम् , उभयोरारम्भार्थयोः स्वतन्त्रत्वात् । वैश्वानरप्तार्जन्या पञ्चहोता च नाभ्यावर्तेतेति पृथगुपादानाच (६).

## [पर्वशब्दस्य चतुर्दशीपरत्वे प्रमाणविवरणम्]

(वृ) इह पूर्व-वचनात्-शोमूते पात्रसंसादनकाल इति पञ्चदश्यां यागवचनात् । न च प्रतिपदं भिप्रायः श्वोमूतशब्दः, श्वोमूते पौर्णमास्येष्ट्रेति प्रतिपदि पौर्णमासीयागदर्शनात् । अतः पूर्वं पर्व चतुर्दशी।

साकमे-कषीत्-साकमेधेषु च पूर्वं पर्व चतुर्दशी । इतरथा पौर्णमास्याः प्रतिपत्कालविप्रकर्षः स्यात् । उभयत्रायं हेतुः ।

वैश्वानरो न ऊत्या पृष्टो दिवीति वैश्वानरस्य याज्यानुवाक्ये । पर्जन्याय प्रगायत दिवस्पुत्राय 🧢 मीढुषे । स नो यवसमिच्छतु । अच्छा वद तवसं गीर्भिराभिः स्तुहि पर्जन्यं नमसा विवास। कनिक्रदद्व्यमो जीरदान् रेतो दधात्वोषधीषु गर्भमिति पार्जन्यस्य । हिरण्यं वैश्वानरे ददाति घेनुं पार्जन्ये । सिद्धमिष्टिस्संतिष्ठते ॥ ४॥ ४॥ 11860411

[चातुर्मास्यसंकल्पः, तत्पूर्वाङ्गवैश्वानरपार्जन्येष्टीतिकर्तव्यता दक्षिणादानादि, तत्र तत्रोपदेशतदितरपक्षौ च]

(मा) हुतेऽभिहोत्रे चतुर्दस्यां सङ्करुपः; चातुर्मास्यैर्यक्ष्ये <sup>2</sup> अक्षय्यं मे सुकृतं भवत्विति । ततो विहृत्याप्तिं मनसा हृयते <sup>8</sup> सर्वः पश्च-होता । तस्मिन् परित्यक्तेऽन्वारम्भणीया । विद्युदसि, ततो <sup>4</sup> विहरणम् । ततोऽम्चन्वाधानादि । उपदेशः कृत्वा विद्यु<sup>5</sup>दसिं अन्वारम्भणी<sup>6</sup>या।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> भिप्राथेण श्वो—**द्य.** <sup>2</sup> अक्षय्यं भवति—**रह**. अक्षय्यं सुकृतं भवति—**ज.** <sup>8</sup> सर्वत: पञ्च-इ. 4 ततोऽप्रयन्वा-स्त्र. ग. घ. <sup>5</sup> दिस अन्वा-ङ. <sup>6</sup> यार्थः क्तुसंकल्पः-ज्ञ.

<sup>1</sup> अत्र पक्षे कतुसङ्कल्पः <sup>2</sup> कामः पञ्चहोता <sup>3</sup> मनसा ग्रह उपांशुर्वा । 
<sup>4</sup> न पुनर्विद्युद्धि ! पुनर्विहरणमन्वारम्भणीयेति । पर्जन्याय <sup>5</sup> जुष्टं निर्वपामि पर्जन्य हव्यं रक्षस्व पर्जन्याय वो <sup>6</sup> जुष्टं प्रोक्षामि पर्जन्यमावह पर्जन्यस्या<sup>7</sup>हम् । उभावाग्नयविकारो । अन्नादो भृयासमिति मन्त्रेणामिघारणाभिमर्शनचतुष्ठाकरणानि क्रियन्ते । ब्राह्मणा इमे वो हिरण्यघेन् ।
उपदेशः हिरण्यं वैश्वानराय वो ददामि धेनुं पार्जन्यायेति ।

# [भाष्यस्थसर्वपदार्थः]

# (वृ) सर्वः-सम्रहः।

[अन्वारम्भणीयेष्टिः तदितिकर्तव्यताविवरणं च]

तस्मिन् — या — पश्चहोत्रथें ऽमौ परित्यक्ते विहरणादिब्राक्षण-तर्पणान्ता । ततो वैधदेवं संकरूप्य ।

विद्युद्सि ततो विहरणम् — पाशुकमैष्टिकं वा ।

ततोऽम्रचन्वाधानादि — अस्मिन् पक्षे अन्वारम्भणीयोत्तरकालम् मेव विद्युत् , प्रातिस्विकप्र<sup>8</sup>योगाङ्गत्वात् । न प्रथमं साधारणसङ्करूपा-नन्तरम् ।

[विद्युद्स्यन्वारम्भणीययोः पौर्वापर्यमात्रं विवक्षितं नानन्तर्यम्]

उपदेशः-णीया — सर्वसाघारणसङ्कल्पेऽपि यक्ष्यमाणत्वात् । अत्र कृत्वा विद्यदासिमन्वारम्भणीयेति नानन्तर्यार्थे, अन्वारम्भणीयोत्तर-कारुं न विद्युदासि, विद्युदस्युत्तरकालमन्वारम्भणीयेत्येवमर्थम् ।

अत्र पक्षे-उपांशुर्वो-त्यक्ताऽमिमन्वारम्भणीयासङ्करपः ।

<sup>1.</sup> अधिकृतसंकलः कामः-क. अथ कतुसंकलः-घ.च.ङ. यथा कतुसंकलः-इ. <sup>2</sup> कामः विद्युत् पश्च -च. ख. घ. <sup>8</sup> मनसा संग्रह उपाञ्चः क. मनसा संग्रह ख. ग. ङ. मानसग्र ज. <sup>4</sup> पुनाविद्युद्दि क. <sup>5</sup> जुष्टम् । पर्ज क. च, <sup>6</sup> जुष्टम् । पर्ज क. घ. ङ. च. <sup>7</sup> हमजादो भूयासम् । उभावा-ज. <sup>8</sup> योगवत्त्वात्-ख. ग.

# न पुनर्विद्यदासे - पूर्वस्य प्रसङ्गात्।

[उपदेशपक्षविवरणं पक्षान्तरं च]

पुर्निवह—येति-—उपदेशपक्षः । पक्षान्तरे त्वन्वारम्भणीयार्थी विद्युद्भवत्येव । यद्यप्युपदेशपक्षे 'प्राणा वा एते यच्चतुर्होतारः' इति भरद्वाजोक्तश्रुतिबेलेन चतुर्होत्रशीमौ प्रधानकर्म ; तथाऽपीहान्वारम्म-<sup>1</sup> णीयाव्यवघानात्तस्याः पृथक्तन्त्रत्वात् पञ्चहोत्रर्थस्य परित्यागः। ततः प्रणीयान्वारम्भणीयेत्युपदेशपक्षः ।

[हिरण्यदानपदं शतमानदानपरं, तत्र मानं च]

ब्राह्मणा इमे-जन्यायेति-हिवभेदेन दक्षिणाभेदात् व्यव-स्थया दानमिति । हिरण्यमात्रचोदनायां शतमानदानं कात्यायनवच-नात्। किञ्च अस्मदीये ब्राह्मणे यथा वै पुत्रो जात इत्यनुवाके उख्य-नाशे पुनरुत्पत्तो हिरण्यं ददातीति हिरण्यमात्रे विहिते सूत्रकारेण शतमानं हिरण्यं दक्षिणत्यक्तत्वाच ।

> <sup>2</sup> प्राचीनप्रवणे वैश्वदेवेन यजते ॥५॥५॥ 11 8608 11

[वैश्वदेवतदङ्गान्वारम्भणीयातुष्ठानार्हभूळक्षणम्] (भा) तदक्रस्वादन्वारम्भणीयाऽपि पाचीनप्रवणे । उपदेशो दर्शपूर्ण-मासबद्देशः । आन्वारम्मणीय ६विरिदमेषां मयीति । अन्येषां सम दर्शपूर्णमासाभ्याामीति विधिः । अतः प्राचीनप्रवणत्वविधानमिति । अनुदवसितस्यापि पाचीनप्रवणा मूमिः क्रियते । वरुणप्रघासेषुद्व 3-सानविधानात्।

[वैश्वदेवाङ्गान्वारम्भणीयायाः पुरुषसंस्कारकत्वाभावः] (श) तद्क-प्रवणे—अन्वारम्भणीयायाः सर्वपर्वाक्रतया वैश्वदेवस्या-

<sup>1</sup> णीयया व्यवधान।त्तस्याः छ, णीया। तस्याः-**ख. ग.** प्रवणे यजते । पूर्वस्मिन्नेव देशे देशान्तरे वा । साधारणनिर्देशात् वरुणप्रघासे-षुदनसाननियमाच । सत्याषाढश्वाह । प्राचीनप्र+जेतोदनसाय वेति (र). <sup>3</sup> सानात्-छः सायाविधानात्**-कः** छः.

प्यक्कत्वात् प्रधानदेश एव प्राचीनप्रवणे <sup>1</sup> कर्तव्या । न चास्या दर्शपूर्णमासार्थान्वारम्भणीयावत्पुरुषसंस्कारद्वारेणोपकारकत्वम् ; पुरुष-सन्बन्धाश्रवणात् । अतः कर्माङ्गकत्वमेव । यद्यपि न वैश्वदेवस्याङ्गं, तथाऽपि वैश्वदेवकाळवत्तदेशस्यापि प्राप्तिः ।

उप-इंश:-वैश्वदेवचोदनाननुप्रवेशात्।

आन्वारम्भ - मयीति - यद्यपि वैमृधवद्धेश्वदेवाद्यङ्गता ; तथाऽपि पृथङ्नामधेयत्वादान्वारम्भणीयं हविरिदमेषां मयीति याज-मानम् ।

# [प्राचीनप्रवणविधानस्योपपत्तिः]

अन्येषां समे—धानमिति—यद्यपि दर्शपूर्णमासयोः पाक्पवणां पागुदक्पवणां वेति विहितत्वात् तद्विकारत्वाद्वेश्वदेवे प्राचीनप्रवणत्वं प्राप्तमेव, तथाऽप्यन्येषां शाखिनां समे दर्शपूर्णमासाभ्यामिति विहितत्वा- दिहापि तथा प्राप्नोतीति प्राचीनप्रवणविधानम् । अस्माकं तु नियमा- र्थम ।

अनुद-यते--नात्रोदवसानम् 2।

(सू) <sup>3</sup> पशुबन्धवद्राहिपत्यादिष्मं प्रणयन्नोद्यतहोमं जुहोति ॥ ६ ॥ ६ ॥ १८०७ ॥

[अग्निप्रणयनं, उपदेशपक्षः, उद्यतहोमनिवृत्तिश्च]

(भा) त्यक्तेऽमावन्वारम्भणीयार्थे वैश्वदेवेन यक्ष्य इत्युक्ता विद्युद्धि । ततः पशुवन्धवत्प्रणयनं प्रकृतिवद्धा । उपदेशस्सर्वत्रादौ विद्युद्धि । उद्यतहोमस्य निवृत्तिः, पूर्वो यत्सन्नपरो भवासीति लिङ्गात् । अन्यसंभार-

<sup>1</sup> कर्तव्यत्वात्—क. 2 सानं नियतम्—छ. 3 अथ वैश्वदेवायागूर्य अप उपस्पृश्य पशुवन्धस्यावृत।ऽऽहवनीयं प्रणयति । नात्रोद्यतहोमं जुहोति । पूर्वो यसम्प्रयो भवाक्षीति लिङ्गविरोधादिति भावः (६), 4 निवृत्तिस्तु—कः

त्यक्तेऽमा-द्यद्ति-- न कामः, कृतत्वात् । न विद्युदंसि । <sup>1</sup>यदि कृतः पूर्वम् ।

[अग्निप्रणयने पक्षद्वयम]

तर्तिः पशुः-यनम्-पकृतिवद्धा--पशुबन्धवद्धिं प्रणयति, नानुत्तरवोदिके पाशुकं प्रणयनं विद्यत इति पक्षद्वयोपदेशात् । उपदे-दास-इति पूर्वमेवोक्तम् ।

[उद्यतहेमनिवृत्तौ हेतुः]

उद्यतहो-निवृत्तिः- पूर्वम्तस्यापरभावित्वमाहवनीयादुत्तरवे-दिप्रणयने सति संभवति । इह तु तदमावात् । मन्त्रलिङ्गविरोघादुचत-होमस्य निवृत्तिः । पाशुकप्रणयनेऽपि गुग्गुल्वाद्यन्यसंभारनिवृत्तिः ।

<sup>2</sup> ऊर्णावन्तं प्रथमस्सीद योनिमिति होतुरिम-(**H**) ज्ञायाहवनीयायतन ऊर्णास्तुकां निधाय तस्या-मित्रं पतिष्ठापयति ॥७॥७॥१८०८॥

[ऊर्णास्तुकानिधानं तत्राग्निप्रतिष्ठा उपदेशपक्षश्च]

(भा) ऊर्णा<sup>3</sup>स्तुकैव अन्तराश्वङ्गीया १ परिसंङ्ख्यानात् ; मुक्तचन्तं पूर्ववत् । ततोऽमचन्वाधानम् , वैश्वदेवं हविरिदमेषां मयीति । <sup>5</sup> अपाशुकेऽप्यूर्णास्तुकेत्युपदेशः ।

ऊर्णास्तु-ख्यानात्-अन्यसंभारेषु प्राप्तायामपि तस्यामूर्णा-स्तुकां निघायति पुनर्वचनात् ।

[याजमानस्यान्वाहितजपान्तत्वे हेतुः]

अतिग्रु-मयीति--याजमानम् । अत्र नित्यं न्वाहितजपान्तं द्वयहकालत्वात् ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> इदं-घ. छ. पुस्तकयोरेव द्दयते. <sup>2</sup> पुनरूर्णास्तुकाष्रहणात्संभारान्तराणि परिसंख्यातानि भवन्तीति तस्यामप्तिं प्रतिष्ठाप्य समानमातिसुक्तिभ्यः <sup>3</sup> स्तुकैव श्वेतापेत्वस्यान्तरा <sup>?</sup> घ. <sup>4</sup> वैश्वदेवं मा हवि—क. <sup>5</sup> अपाञ्चके पूर्णाहुतौ नोस्तु के ?..स

#### [पाशुकसमुचयः]

अपाशु-देश:---ऊर्णास्तुकां निधाय तस्यामशिमिति वैश्वदेवा-<sup>1</sup> **क्र**तया साधारणोपदेशात् केवलाया उपदेशादनया पाशुकान्यपि-समुचीयन्ते ।

(सू) नानुत्तरवेदिके पाशुकं प्रणयनं विद्यत इत्यपरम् ॥ 11 8008 11 2 11 2 11

[सोत्तरवेदिकेषु नित्यं पाशुकप्रणयनम्]

(भा) <sup>2</sup> अनुत्तरवे <sup>8</sup> दिकवचनाद्यत्रोत्तरवोदिर्वरुणप्रघासेषु महाहविषि च तत्र नित्यं पाशुकं प्रणयनम् , इतरथा वैश्वदेववाद्विकल्पस्त्यात् ।

(स्) 4 अग्नीनन्वाघाय ग्राखामाहृत्य वैश्वदेच्या आमि-ः क्षाया वत्सानपाकरोति ॥ ॥ ९ ॥ ९ ॥ १८१० ॥

[अन्वाधानशाखादेरतुक्रमणविधानम्]

(भा) अपूर्वमुपादिष्टामित्यन्वाधानादेः प्रकृतिसिद्धस्यापि पुनरनुक्रमणम् । मध्येऽञ्चननिवृत्त्यर्थमित्युपदेशः । विश्वेभ्यो देवेभ्यो देवभागम् । आमावास्यं तन्त्रम् , शाखाधर्माणां 5 पूर्वे प्रवृत्तेः ।

[अनुक्रमणविधिफलम् , तत्र उपदेशपक्षश्च]

(वृ) **पुनरनुक्रमणम्** पूर्व पशुबन्धवस्प्रणयन-विधानात् पश्चास्प-स्मयादिविधानात् मध्यवर्तिनां निवृत्तिशङ्कायां अन्वाधानशाखादरेतु-कमणम् ।

मध्येश्वन-देशः-अम्बन्वाधानमशनमित्येकीयमतात्प्राप्तस्य पुरा-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> तयोपदेशात् अनया पाशुकान्यपि-घ. ज्ञतया केवलाया-छ. <sup>2</sup> इदमेवाह 4 आमानास्यतन्त्रतामस्य पर्वणः स्थापयितुं <sup>3</sup> वेदिवचनात्-**क.** अग्रयन्वाधानादेरनुक्रमणम् । तत्र च वैश्वदेवं हविः । विश्वभ्यो देवेभ्यो देवभागं विश्वभ्यो देवेभ्यश्शरदो दुहाना इत्यादयो विकाराः प्रत्येतव्याः (६). 5 पूर्वप्रवृ-क. ख. ग. ज. ञ.

वत्सानामपाकर्तुरमावास्यायामिति च मध्ये प्राप्तस्याशनस्य निवृत्त्यर्थ-ममीनन्वाधाय शाखामाहृत्य वत्सानपाकरोतीत्यनुक्रमणमित्युपदेशपक्षः । अस्मिन् पक्षे प्रस्मयं बर्हिरिति बर्हिराद्यनुवादेन प्रस्मयत्वादिविकार-विधानादेव शङ्कानिवृत्तिः <sup>1</sup> प्राकृतपदार्थानाम् । अशनं तु पुरा बर्हिष आहर्तोरित्यादिकाछे भवति, तत्काछस्य पर्वद्वयसाधारणत्वात् । स्वमतेऽपि शाखाहरणानन्तरमशनं निषिध्यते, शाखामाहृत्य वत्सानपाकरोतीति विधानात् ।

विश्वेम्यो-भागम्--इति निगमः।

[आमावास्यातन्त्रविद्यपपत्तिः]

आमावा—वृत्तेः—यद्यपि पौर्णमासिवकाराणां देवतानां प्राय-म्याङ्क्यस्त्वाच तत्तनत्रप्राप्तिः ; तथाऽपि आमावास्यतनत्रस्थारब्धत्वादेव-² तत्तनत्रम् ।

(सू) <sup>3</sup>प्रसूमयं **वर्द्धिः** प्रस्तरश्च ॥ १०॥ १०॥ ॥१८११॥

[चातुर्मास्यप्रकरणे बर्हिर्प्रहणेन प्रस्तरग्रहणाग्रहणपक्षी]
(मा) पुष्पिता दर्भाः प्रस्<sup>4</sup>मयाः, प्रस्तरस्य पुनर्विधानात् । चातुर्मास्यप्रकरणे बर्हिर्महणेन प्रस्तरो न गृद्धते । <sup>5</sup> अतस्त्रेधा बर्हिस्स सद्धं भव<sup>6</sup> तीति न प्रस्तरेण सह बध्यते । तथा च यत्सान्तपनीयस्य बर्हिस्त द्भृहमधीय स्थिति न सान्तपनीयः प्रस्तरो गृहमेधीयस्य । अतस्सान्तपनी-

<sup>1</sup> प्रकृतपदा-छ. 2 तन्त्रम्-छ. 8 प्रसः पुष्मम्, तहन्तो दर्भा लाव्या इत्यंः । शरमयं बहिरित्यादिवत् बहिर्महणनैव प्रस्तरस्य सिद्धे प्रहण परमतिनि-रासार्थ प्रथमप्रस्तरप्रहणम्, कल्पान्तरकारैः कैश्चिदन्यतरस्य प्रसूमयत्ववचनात् । आदरार्थं वा ब्राह्मणपरिव्राजकन्यायात् । यथा प्रस्तरेण परिधिना झुचा वेद्या च बहिषा इत्यादौ (ह). 4 मयाः पुनर्वि-क. 5 तत स्त्रेधा-घ. 6 तीति विना. प्रस्तरेण बध्यतेति न प्रस्तरः । तथा-च.ज. तिनप्रस्तरः । तथा च. घ. 7 स्योति सान्तपनीयस्य स्कवाके-क.

<sup>1</sup> यस्य सूक्तवाके प्रस्तरः <sup>2</sup> प्रह्नियते । गृहमेघी<sup>8</sup>ये वाऽन्य आह्नियते । <sup>6</sup> अत्र तु बार्हिर्प्रहणेन प्रस्तरोऽपि <sup>5</sup> गृह्यते । यथा शरमयं बार्हिरिति प्रस्तरोऽपि शरमय एव । केचिदाहुः बर्हिप्रहणेन <sup>6</sup> प्रस्तरस्य प्रहण-सिद्धवर्थ पुनर्वचनमिति ।

[सोमेष्टीर्विना बर्हिग्रहणेन प्रस्तरब्रहणं]

(वृ) प्रस्तरोऽपि गृह्यते—विना सोमेष्टिषु।

[बर्हिंग्रहणेन प्रस्तरस्य ग्रहणमिति पक्षस्य विमर्शः]

यथा शरमयं-र्वचनमिति—सोमे बर्हिमेहणेन प्रस्तरस्यामहणात् चातुर्मास्ये तथा मा मूदिति बर्हिमेहणेन प्रस्तरस्यापि महणसिद्धचर्थमिह प्रस्तरमहणिमिति केचित्; तन्न; इह बर्हिभेहणेन
प्रस्तरस्यामहणात् सोमे बर्हिमेहणेन प्रस्तरमहणिसद्धचर्थ तदेव प्रस्तरपरिचीति प्रस्तरमहणमित्यपि वक्तुं शक्यत्वात् । प्रकृतौ च दर्भमयं
बर्हिराहरतीति प्रस्तुत्य बर्हिदेवसदनमारमे इत्यादिमिमेन्त्रैः संनलं सुष्टि
छुनाति स प्रस्तर इति वचनादेव बर्हिमेहणेन प्रस्तरमहणे सिद्धे यत्र
विशेषस्तत्रामह<sup>8</sup>णमेव युक्तम् ।

(सू) <sup>9</sup>त्रेघा सकाद्धं पुनरेकघा ॥ ११ ॥ ११ ॥ ॥ १८१२ ॥

<sup>10</sup> तस्मिन् मन्त्रः ॥ १२ ॥ १२ ॥ १८१३ ॥

<sup>1</sup> यस्येति सूक्त. 2 प्रणीयते-क. 8 ये चान्य आ-क.ख.ग.घ.च.ज. 4 अन्यत्र ब-क. घ. च. ज. अन्यत्र तु-ख. ग. ज. 5 गृह्यते । तथा-छ. 8 णमित्येव. 9 तदेतदुभयात्मकं विहेंबहुनिधनोपपचमि प्रथमं त्रेधा विभज्य संनह्य त्रीनिष तान् भागान् पुनरेकधाः संनह्यतीत्वर्थः (रु). एतद्भाष्यकृत् 'त्रेधा' इत्यादि 'मन्त्र' इत्यन्तमेकं स्त्रामिति मन्यत इति भाति. 10 तस्मिन्—एकधा सचहेन । प्रथमानि तु सचहनानि तृष्णां भवन्ति । तत्र तेधा सच्चस्य बहिषः प्रस्तररिहती भागी प्रथमं बहिमेन्त्रेण संभृत्य तयोः प्रस्तरवन्तं भागं विहेमेन्त्रेण प्रस्तरमन्त्रेण चात्याधाय विहर्मन्त्रेण संभृत्य तयोः प्रस्तरवन्तं भागं विहर्मन्त्रेण प्रस्तरमन्त्रेण चात्याधाय विहर्मन्त्रेण संभृत्य तयोः प्रस्तरवन्तं भागं विहर्मन्त्रेण प्रस्तरमन्त्रेण चात्याधाय विहर्मन्त्रेण संभृत्य तयोः सच्चक्राति (रु).

[त्रणीं त्रेघा बद्धानां बार्हिषां पुनरेकघा संनहन एव मन्त्रः]
(भा) एकघा सन्नहने मन्त्रः । त्रेघा त्र्णीं बध्यते । निघनबहुत्वेऽपि वित्रेव सम्भरणमेकीकृतत्वात् । अल्ल<sup>2</sup>भिता योनिरिति प्रस्तरस्य सम्भर-णम् । त्रेघा <sup>3</sup> येषां बर्हिभेह <sup>4</sup>णेन प्रस्तरो गृह्यते तेषां सह <sup>5</sup>प्रस्तरेण त्रेघा बन्धनम् । प्रस्तर<sup>6</sup>मन्त्रलोपः ॥

[एकधा संनद्दन एव मन्त्र इत्यत्र हेतुप्रदर्शनम् ]
(वृ) एकधा न्त्रः -- कृत्स्रवर्हिस्संनहने प्रकृतौ मन्त्रदर्शनादिहापि
तत्रैव मन्त्रः ॥

त्रेभात्-तत्वात् — त्रेधा बार्हिसत्रद्धं भवतीति कृत्सस्य बर्हिषो विधानात् एकीकृत्य निधनानि सर्वाणि त्रेधाकरणम् ।

अलुभिता-न्धनम्—तदानीं बन्धनकाले प्रस्तरत्वेन गृही-तस्यान्यतमबन्धने निवेशः। तस्य चापिरे निधानं सुसंभृतेति।

[अलुभितेति भाष्यस्य मतान्तरदूषणपरत्वं]

प्रस्तर-लोपः— <sup>8</sup> अलुमितेति पसज्येतेत्यन्यमतदूषण<sup>9</sup>मेव, न तन्मता**ज्ञीकारे**ण प्रयोगः।

(स्) <sup>10</sup> तथेघ्मः ॥ १३ ॥ १३ ॥ १८१४ ॥ [इध्मोऽपि पुष्पितखदिरसम्बन्धी पुष्पितपळाशसम्बन्धी वा त्राह्यः]

(भा) तथेध्मः प्रस्मयः । पुष्पितानां खादिराणां पराशानां वा।

(स्) त्रयोविंश<sup>11</sup>तिदारुः ॥ १४ ॥ १४ ॥ १८१५ ॥

<sup>1</sup> त्रेधेव-जा, 2 भिदा-खा गा. 8 येषां तु वर्धि-खा. गा. घा. 4 णेन गृह्यते-खा. गा. 5 प्रस्तरेण त्रिघा बन्ध-खा. गा. 6 मन्त्रस्य च लो -छा. 7 निधानं युसंभृतेति-घा. छा. 8 अर्जीभता योनिरित्यस्य प्रसञ्चेतत्य-यमतादूषण-भेव, तन्मताज्ञीकारेण प्रयोगकथनप्रयोजनम्-छा. 9 भेव तन्मताज्ञीकारेण न प्रयोगः-घा. 10 तथेष्मोऽपि प्रसूमयः पुष्पितसाखाद्वृक्षादाहार्य इत्यर्थः (र). 11 तिर्दारः १-ङ्क

# [दारुसङ्ख्या परिधिभिस्सह]

(भा) त्रयोविंशतिदारुः सह परिविभिः।

(स्) <sup>1</sup>त्रीन् कलापान् संनद्येकघा पुनस्सन्नद्यति पूर्ववत् ॥१५॥१५॥१८१६॥

[पुनःसंनहनविधिफलं, संनहनमन्त्रे पक्षभेदः, श्रपणाधिश्रयणयोः यथाप्रकृतित्वं च]

(भा) परिविभित्सह त्रेघा बध्यत इति पुनरुच्यते त्रीन् कलापानिति। एकघा पुनस्सन्नद्यति । पूर्ववदेकघा सनहनस्यैव मन्नः । तदेव तु मन्नवः सम्महनम् । उभयत्र मन्त्र इति केचित् । पूर्ववत् सायं दोहं दोहयति वैश्वदेच्याः । यथा कृतो विधिः प्रकृतौ यद्याहवनीये अपणं इहापि तथैव येन मन्त्रेणाघिश्रिता कुम्भी इहापि स एव मन्त्र इति ।

## [त्रीन् क<sup>ल</sup>।पानिति सौत्रवचनस्य फलस्]

(म्व) तथेध्म इत्यनेन सिद्धेऽपि त्रेघा संनहने पुनस्नीन् कलापानिति वचनं परिधीनां इध्माद्भिन्नकार्यतया पस्तरविद्धेमस्सह त्रेषा करणं. <sup>2</sup> नास्तीति शङ्कया ।

[पूर्ववत्पदस्य पूर्वसूत्र एवान्वयपक्षः]

एकघा मन्त्रः एकघा पुनस्सन्न ह्यति पूर्वविदिति स्त्रान्व-यात् । अतः तथेध्म इति स्त्रिमिध्मस्वरूपगतप्रस्मयत्वादिपाप्तचर्थम् । न त्वेकघासंनहन एव मन्त्रप्राप्तचर्थमपि । न तु पूर्वविदित्युचरेण संब-ध्यते । वैश्वदेव्यास्सायं दोह <sup>4</sup> इत्येव दोहघर्मसिद्धेः ।

[पुनर्वचनस्य पक्षान्तराभिप्रायकत्वस्] तदेव-नम्—पुनर्वचनं <sup>5</sup>पक्षान्तराभिप्रायेण ।

¹ तत्रापि प्रथममद्याभिरद्याभिस्तप्तकेन च तृष्णी त्रीन् पुजान् सम्रह्म ततस्तान् संनहनशुल्वे मन्त्रेण संभृत्य ततस्त्रमहनमन्त्रेणैकथा संनह्मति (रू). ² नास्तीति-स्त्रा. ग. ³ ह्यतीति-छ. ⁴ इत्येवं-छ. ७ पक्षान्तरप्रतिपादनाय-क.गःघ.छ.

### [पश्रद्वयेऽपि सूत्रार्थसमन्वयः, युक्तपक्षकथनं च]

पूर्व न्त्र इति अस्मालिक्षात् सर्वविकल्पेषु 'प्रक्रमात्तु नियम्यते ' इत्याश्रयणीयं प्रकृतावि । उभयत्र मन्त्र इति पक्षे एकषा पुनस्सन्नद्यतीति सूत्रच्छेदः, पूर्वविद्युत्तरशेषः। विद्यक्षेषा संनहने प्राकृतमन्त्रप्राप्तिः। तत्र च प्रयुक्तत्वात्पुनेरकषा संनहने प्राप्त्रयमावाद्वचनं
'तस्मिन्मन्त्रः ' इति । 'तथेष्मः ' इतीष्मेऽतिदेशादुमयत्र मन्त्र इति ।
अयं पक्ष इष्माविद्योस्साधारणः। दोहस्य पूर्ववद्वचनं प्रकृतावनुष्ठितस्यैव
कल्पस्येहाप्यनुष्ठानार्थिमिति । येषां कल्णपसन्नहने एकषा सन्नहनेऽपि
मन्त्रो भवति न त्र तेषां चोखम् । एकषा सन्नहन एव प्रकृतौ मन्त्रः। ।
त्रेषा सन्नहन एव दृष्टश्चोद्यः। दोहस्य प्रकृतौ नियतानुष्ठानामावातत्रानुष्ठितपक्षावशेषप्राप्तयर्थं पूर्ववद्वचनं पक्षे निरर्थकं स्यात्।
अते न त्वेष परमार्थ उभयत्र मन्त्र इति। एकषा पुनस्सन्नद्यति
पूर्वविदित्येवान्वयः।

(सू) <sup>2</sup> वैश्वदेव्यास्सायं दोहं दोहंयति ॥१६॥ ॥१६॥१८१७॥

#### प्रथमा खण्डिका

### [आमिक्षाविधौ सांनाय्यातिदेशः, तत्र मन्त्रोहप्रकारः उपदेशपक्षश्च]

(भा) वैश्वदेव्यास्सायं दोहं दोहयति सान्नाय्यवत् तद्विकारत्वात् ।
 "विश्वभ्यो देवेभ्यो हविरिन्द्रियम् , विश्वभ्यो देवेभ्यो हव्यम् ,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> च युक्तत्वात्—घ. <sup>2</sup> रुद्रदत्तस्य तु पूर्वविदितिपदं न पूर्वसूत्रसंबद्धमिति मतम् । पूर्ववत्—सान्नाय्यवत् । तत्र च यवाग्वा सायं सायं होमः । 'इह वो विश्वे देवा रमयन्तु गाव ' इत्यादयो मन्त्रविकाराः (रु).

विश्वभ्यो देवेभ्यो दिव, विश्वभ्यो देवेभ्यो हिवः कृण्वन्त " इत्यूह ¹उपदेशेन ।

[उपवेषकरणमन्त्रभाष्यस्चितोपदेशपक्षतितरपक्षयोर्विवरणम्] (वृ) उपदेशेन—उपवेषकरणमन्ने 'इन्द्राय हविः कृण्वन्तः शिव-इशम्म 'इति देवतासम्बद्धहविःकरणानिर्देशात् समवेताभिषानिमत्युपदेशः। स्वमते तु उपवेषप्रकाशकत्वात् कृण्वन्त इति वर्तमानापदेशकतयाऽनु-वादकत्वात् न समवेताभिषानमिति ।

(सू) श्वोभूते पात्रसंसादनकाले पालाशं वाजिन-²पात्रं प्रयुनाक्ते स्नुचं वा ॥१॥१७॥ ॥१८१८॥

[वाजिनपात्रस्य जुद्दूधर्मकत्वनिषेधः]

(भा) प्रकृतिवदारण्याशनान्तं कृत्वो श्वोभूते पात्रसंसादनकाछे पृष-दाज्यधानी द्वितीयोपभृत् द्वे आज्यस्थाल्यौ प्रातदोहपात्रान्ते पाळाशं वाजिनपात्रम् । न चास्य जुहूधर्माः । इहाबन्धनात्, सूत्रकारेण पाळाशग्रहणाच । अन्यत्र तु <sup>8</sup> सर्वं सम्बन्नाति । <sup>4</sup> शेषत्वाद्वाजिनस्या-प्रयोजकत्वात् ।

[वाजिनपात्रतदितरपात्राणामजुद्बुद्धर्मकत्वे मानम्] (वृ) न चास्य-णाच-पालाशं वाजिनपात्रमिति जुद्दूघर्मकपक्षे पालाशत्वप्राप्तेः पालाशमहणमनर्थकम् ।

अन्यत्र-भाति-प्रचरण्यादिषु 'तस्या जुहूवत्करूपः' इत्यादि ।

<sup>1</sup> उपदेशो न ?—ख. ग. घ. च. ज. छ. उपदेशः—छ. उपदेशे-नोपनेषोऽपि—छ. <sup>2</sup>पात्रं—चमसम् । चमसेन जुहोति सुना नेस्यनुवादात् । कंसं चमसं नेति तु कल्पान्तरकाराः । न च तयोर्जुहूधर्माः । अवचनात् । पालाश-वचनाच । तेन प्रातदेंहिपात्रेस्सह प्रयोगः (६). <sup>8</sup> सर्वत्र बन्धनातिशेषत्वाद्वाकि—क. सर्वत्र बम्नाति—ख. ग. च. ज. अ. सर्व बम्नाति—घ. <sup>4</sup> शेषभृतत्वाद्वाजि—ज. 5 हत्यादिषु हत्यादि (च)—छ.

शीम ।

<sup>1</sup> शेषत्वा कत्वात् न जुहूधर्मप्राप्तिः। खुचं वेति पाळा-

(सू) निर्वपणकाल आग्नेयमष्टाकपालमिति <sup>2</sup> यथा-समाम्नातमधौ हर्वीपि निर्वपति ॥२॥१८॥ ॥१८१९॥

### [वैश्वदेवे हविस्सङ्घा]

(मा) यथासमाम्नातं राजसूये तेनैव पाठक्रमेण अष्टावेव हवींषि । यद्यपि द्वयोः पात्रयोरामिक्षोद्भियते ; तथाऽप्येकं हविरामिक्षा ।

[ह्रविषो देवतासम्बन्धविधायकत्व एव स्त्रतात्पर्यं, न हविग्रेहणरूपीनवीपस्य विधौ]

(च) यथास-णेति—यद्यप्यामिक्षावर्गस्य अपूर्वं प्राप्तिः, तथाऽपि पाठ-क्रमेणेव यागः । नन्वत्र निर्वापो विषीयते, तत्रामिक्षायाः कः प्रसङ्गः श्रं उच्यते — न निर्वापविषिः, किंतु यागश्चोद्यते, अष्टी ह्वींपि निर्वपतीति आमिक्षासिहतानां वचनात् । निर्वापशब्दश्चोत्पत्तिवाक्यगतो यागपरः, न हिवर्भहणमात्रपरः । सौर्यं चरुं निर्वपेदित्यादिवत् नैतदुत्पत्तिवाक्यम् । उत्पन्नानां कर्मणामत्र निर्वापश्चोद्यते निर्वपणिकाल इति चेन्न, अत्र निर्वापो न विषेयः, चोदकप्राप्तत्वात् । अम्रयादीनामष्टानां देवतानमप्राप्तो हिवस्सवन्धो विधीयते । निर्वापप्रमृत्येव विशेषधर्मि प्रयुक्तेः निर्वपणकाल इति वचनमिति ।

अष्टा-वींष--यथा समाम्नातमिति सिद्धेऽष्टी हवींषीति निर्देशात् ।

 $<sup>^1</sup>$  किंच शेष—घ. छ.  $^2$  राजसूचिकान्याग्नेयादीनि द्यावाप्रथिव्यान्तानि-हवींषि समाम्रातानि क्रमेण निर्वपित (रु).  $^3$  पूर्वप्राप्तिः—घ.  $^4$  कर्मणां यत्र—छ.  $^5$  काल इति वचनादिति अष्टावैव हवींषि ?—घ.  $^6$  प्रसक्तेः—छ.

# (सू) तेषां पौष्णान्तानि पश्च <sup>1</sup>सश्चराणि ॥ ३॥ ॥ १९॥ १८२०॥

[सञ्चरनामनिर्वचनम्]

(भा) सञ्चरन्ति पर्वचतुष्टयमिति पञ्च सञ्चराणि ।

(स्) <sup>2</sup> पिद्यानां पौष्णं श्रपयति ॥ ४ ॥ २० ॥ १८२१ ॥

िनर्वापाधिवापसंवापप्रविभागादिकं, तत्र क्रमो मन्त्राश्च]
(मा) <sup>8</sup> पिष्टानां तण्डुलानां पौष्णश्चरुत्सर्वत्र अदन्तकत्वहेत्वविशेषात् । अग्नये जुष्टं निर्वपामीति सोमाय जुष्टमित्यादि <sup>4</sup> समानम् । सिवेत्रे सरस्वत्ये पूष्णे मरुद्भयः द्यावाप्टिश्चवीभ्यां अग्ने हव्यं रक्षस्वेति समानम् । <sup>5</sup> सोम सावितः सरस्वति पूषन् मरुतो हव्यं रक्षध्वं द्यावाप्टिश्चवी हव्यं रक्षध्यम् । तण्डुलप्रक्षालनिनयने <sup>6</sup> कृते यथाभागं <sup>7</sup> व्यावर्तेशामिति वरुपरोडाशीयानां विभागः । व्यावर्तेशामित्युपदेशः । यत्र द्वेषा व्यवस्थानं पुरोडाशार्थानां अभिमर्शनम् । इदमग्नेः सावितुः पूष्णो मरुतां द्यावाप्टिश्च्योः <sup>8</sup> इति पुरोडाशियान् । इदं सोमस्य सरस्वत्या इति <sup>9</sup> चर्व-थानीम् । ततः <sup>10</sup> कृष्णाजिनादि अग्नये जुष्टमिवपामि सवित्रे पूष्णे

<sup>1</sup> सञ्चरन्ति पर्वान्तराण्यपीति सञ्चराणि पर्वेचतुष्ट्यसाधारणानिति यावत् । यथा तत्र तत्र समाम्रातम्—एतद्राह्मणान्येव पञ्च ह्वाँषीति (र). १ पिष्टैस्तण्डुकैस्तत्र चरुपुराड।शगणन्यायेन प्रागधिवपनात् पौष्णार्थानामपि पुरोडाशीयेस्सह विभागः, न चर्व्यः पेष्टव्यत्वसामान्यात् । उभयोश्च राश्योर्थथाभागं व्यार्वत्व्वभिति विभज्य देवतोपदेशनं बहुत्वाद्विभाज्यानाम् । ततः पात्रयां पिष्टेषु समाप्तेषु प्रणीताभिस्संयुतेषु च पौष्णार्थानां पूर्ववद्विभागः । आहतुश्च भरद्वाजसत्याः सादो । ततश्चिष्ठभ्रयणकोल चरुवयज्ञुरुत्पृतास्वप्यु पौष्णमोप्य श्रपयाति कपालोपधानकाले मृगूणामाङ्गिरसां तपसा तप्यस्वत्यद्वेनैककपालेऽङ्गारानध्यू प्रातर्वोद्दः (रु). १ पिष्टानां पौष्णश्चरः सर्वत्र अदन्तकत्वात्—कः. ङः भसमानं सर्वत्र । सवित्रे. १ सोममस्दादिसर्वं पदं हव्यपदानुषकं पत्र्वति—कः. गः चः वः । किन्नयते. १ व्यावर्तष्वमिति. १ इदं—जः—पुस्तके न दृश्यते. १ वर्वर्थयोः । १ कृष्णाजिनादाना-घः. कृष्णाजिनादानादि—कः.

जुष्टमिषवपामि मरुद्भयो जुष्टमिषवपामि द्यावापृ।थवीभ्यां 1 जुष्टमिषवपामि धान्यमिस िषनुहि देवानित्यिषवापः । एवं संवापः । जुष्टादनन्तरं संवपामीति क्षेपः अग्नये जुष्टं संवपामीति । एवमुत्तरत्रापि । उपदेशोऽिषवापसंवापयोः 2 समासेन । अग्नये सिवत्र इति जुष्टादि समानम् । तण्डुलानामुत्पवने कृते पौष्णार्थे चरोः पुनरुपदेशेन विभागः । यथामागं व्वावर्तेथामिति । इदममेस्सवितुर्मरुतां द्यावा-पृथिव्योरिदं पूष्णः पिष्टानामेव धर्मोऽसीत्यिषे श्रयण मिति । यथा तु न्यायः चरोरिवास्य पाकः पुरोडाशवित्पण्डं कृत्वा न कपालेऽिषश्रयण-मन्त्रेण स्थाल्यां कपालधर्मिण्यां क्षिप्यते । व्यावर्तेष्वमित्यामे व्यावर्तेथामिति चक्ष । बहुवचनेन ध्रावविद्धद्य पुरोडाशा10 वुत्तमौ द्विवचनेन विमजति इदं सोमस्यदं सरस्वत्या इति चर्वोः 11 कृत्वा इदं मरुतामिदं द्यावाप्रथिव्योरित्युत्तमयोः । एवं क्रमेणािषश्रित्य स्वकाले कृते 12 प्रातदें हे मारुतमिश्रित्य ।

[चरुपदार्थः]

(वृ) पिष्टानां नवादिति — पिष्टानां तण्डुलानामिति चूर्णीकृततण्डु-लानां विकारश्चरः।

[भाष्ये शेषपूरणम् ] अग्नये जुष्टं नि -भ्याम्—इति निर्वापः । [विभागे हेतुप्रदर्शनम् ] तण्डुलप्र-विभागः—हिवर्बहुत्वात् । ज्यावर्तेथामित्युपदेशः-थीनाम्—द्रव्यस्य द्वेषाऽवस्थितत्वात् ।

<sup>1</sup> जुष्टमिषवपानीत्यधिवापः-ज. 2 समानाप्तये १-क. 3 चरोस्पदेशो न विभागः-ख. ग. 4 धिश्रपण १-क. 5 कालेऽधिश्रयण-ख. ग. 6 उपदेशः स्थाल्यां पौष्णं चर्वर्थानाम्-ख. ग. 7 कालेऽधि-ख. ज. 8 यं विच्छय-क. 9 द्वावपिच्छय-ख. द्वाविच्छय-ज. 10 विन्तिमी-क. 11 वीं: इदं म-क. 12 दोंहे सार्यदो-क.

### [अमिमर्शनमन्त्रोचारणक्रमः]

संहितयोचारणं न विरम्य विरम्य।

[कृष्णाजिनदानकालः, अधिवापसंवापयोर्मन्त्रश्च]

ततः कृष्णाजि-समानम्—पुरोडाशीयानुक्रमणान्ते । समानं अग्नये जुष्टमित्यादि, अधिवापसंवापयोः मत्रब्राह्मणयोर्जुष्टशब्दस्या -पाठात् । सूत्रकारेण सकृज्जुष्टशब्दस्योक्तत्वात् । सर्वदेवतानिर्देशं कृत्वाऽन्ते जुष्टादि सकृत् ।

[भाष्ये शेषपूरणम्]

तण्डुलानामु-विभागः--कृतः।

[ब्यावर्तेथामिति द्विवचने हेतुः, तत्र पाठान्तरं च]

यथाभा-थामिति--द्वेघा विभागद्दिवचनम् । व्यावर्तध्व-मिति वा।

#### [भाष्ये ज्ञषपूरणम्]

इदमग्ने-प्णः-इत्यभिमर्शनम्।

पिष्टाना-मिति-अधिश्रयणकालेऽधिश्रयणमित्युपदेशः । स्था-स्यां-पैष्णचर्वर्थानाम् ।

[संवपनादयोऽपि पिण्डीकरणसंस्काराः, प्रणीतासंसर्जनादयो न पिष्टधर्मा इत्युपदेशपक्षश्च]

यथा तु न्या-श्चिप्यते—यथासम्भवं , पाकृतधर्मानुप्रहाय संवपनादि निण्डीकरणान्तं पिण्डसंस्कारं कृत्वा । उपदेशस्तु पिष्टानां पैष्णं श्रपयतीति वचनात् न प्रणीता संमार्जनादयः <sup>2</sup> पिष्टधर्मा इति ।

च्यावर्तध्व - चरू--आग्नेयादिपुराडाशचतुष्टंय पौष्णार्थात् पिण्डात् बहुवचेननाग्नयमपच्छिद्य तदनन्तरभावित्वात् साम्यचराश्चरु-द्वयार्थतण्डुलानां द्विवचेनन विभागः ।

<sup>1</sup> संसर्जनादिपिष्ट-ख. ग. <sup>2</sup> पिण्डधर्मा-छ.

बहुवचनेन - विमजति -- द्रौ-पुरे।डाशौ सावित्रपौष्णौ । उत्तमौ-मारुतद्यावापृथिव्यौ ।

इदं सोम-मयोः - इदं पुरोडाशयोरिममर्शनम् । प्रागिववप-नाद्विभागे हीदंशब्द<sup>1</sup>स्तन्नम् अत्र त्विदमसेरित्यासेयं इदमसीषोमयोरित्य-मीपोमीयमिति भेदेन पाठादिदंशब्दभेदः ।

(स्.) तप्ते प्रातदेंहि सायंदोहमानयति<sup>2</sup> ॥५॥२१॥ ॥१८२२॥

[आमिक्षाविधानक्रमः, तत्संस्कारे केचित्पुरोडादाधर्माः, केषांचिदर्थलोपान्निवृत्तिश्च]

एवं कमेणाधिश्रित्य स्वकाले कृते पातदींहे मारुतमिश्रित्य तप्ते पातर्देोहे सायंदेा<sup>3</sup>हानयनम् । पश्चादेक<sup>4</sup>कपालस्याचिश्रयणम् । पुरोडाशमिश्रित्यामिक्षावत्पयस्यां करोतीति निर्देशात् । सव प्रेराडाश-धर्माश्चरुषु । अर्थे छुप्तस्य निवृत्तिः । प्रथनश्चक्ष्णीकरणपरितपनाभिज्वल-नाध्यूहनादेनिवृत्तिः । <sup>6</sup> चरुगतासु यजुरुत्पूतास्विधश्रयणं पुरोडाशवत् । यावदुक्ताः पुरोडाश्चर्मा इत्युपदेशः ॥

[भाष्यगतस्वकालपदार्थः, उपदेशपक्षश्च]

एवंक्रमेण-नयनम्-स्वकाले उपधाय कपालानिति न पुरो-डाशाधिश्रयणोत्तरकाले ।

पश्चा-णम् - अधिश्रयणकाले पातर्देहि सायदेहिनयनम्। सर्वपुरोडाशानामिश्रयणो<sup>8</sup>त्तरकालमित्युपदेशः ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> स्तन्त्रतः—ख. ग. <sup>2</sup> मारुताधिश्रयणानन्तरमानयति पुरोडाश्चमधिश्रिखान मिक्षावत्पयस्यां करोतीति लिङ्गात्, व्यक्तोक्तत्वाच वोधायनेन (रु). <sup>4</sup> कपालस्य । पुरोडाश-ङ. 5 सर्वेषु पु-छ. च. <sup>6</sup> चढतन्त्रेषु-ज. <sup>7</sup> काले तप्ते प्रा-छ. <sup>8</sup>त्तरमित्यु-छ.

पुरोडाश-निर्देशात्-1 सर्वत्र पुरोडाशाधिश्रयणानन्तरं सायं-दे।हानयने लिङ्गमिति ।

[भाष्यस्थादिशब्दप्राह्यसङ्गृहः]

सर्वे पुरा-र्निवृत्तिः—आदिशब्देनाप्यर्छेपनिनयनोद्धृत्योद्धासनाः देर्भदृणम् ।

[भाष्यगतचरुशब्दार्थः]

चरु-वत् — चरुशब्दः स्थालीवचनः । स्थालीगतासु्यजुरु-त्युतास्वप्सु तण्डुलानां मन्त्रेणाधिश्रयणम् ।

[पुरोडाशधर्मान्तरनिवृत्तौ कारणम्]

यावदु-देशः—उत्पवनादीनां केषां चित्पुरोडाशधर्माणामनु-क्रमणादितरेषां निवृत्तिरिति ।

(सू) <sup>2</sup>यत्संवर्तते साऽऽमिक्षा । यदन्यत्तद्वा जिनस् ॥ ॥ ६ ॥ २२ ॥ १८२३ ॥

[आमिक्षावाजिनयोः स्वरूपम्]

(भा) कठिन<sup>3</sup>भावेन यत्संवर्तते साऽऽमिक्षाद्रव्यम् । यदन्यत्तद्वाजिनम् ।

(स्) <sup>4</sup> पशुवत्संत्रेषः । तथाऽऽज्यानि ॥७॥२३॥ ॥१८२४॥

[संप्रैषे उपदेशपक्षः]

(भा) संप्रेषकाले पासे पशुवित्यस्संप्रेष इत्युपदेशः।

1 अस्यार्थः — इन्द्राय पुरोडाशं मित्रावरुणाभ्यां पयस्यामिति पाठकमादेव पुरोडाशाधिश्रयणानन्तर्ये पयस्यायास्सिद्धे पुनः पुरोडाशमधिश्रित्यामिक्षावत्पयस्यां करोतीति वचनं सर्वपुरोडाशाधिश्रयणानन्तरं सायंदोहानयने लिङ्गमिति-छ. <sup>2</sup> तत्र-यद्घनीभूतं संपद्यते तदामिक्षाविः, अवाशिष्टं तु वजिनम् । तचोभयमि तथै-वावस्थाय द्यावापृथिव्याधिश्रयणादि करोति (रु). <sup>3</sup> भागेन-च. <sup>4</sup> पशुवदाज्येन दिनोदेहीति विकृतस्संप्रैषः । तथा आज्यानि चतुर्गृहीतानि भवन्ति पृषदाज्यविन्ति व (इ).

## [प्रशुवत्संप्रैषपक्षोपपादनं, भाष्यकृत्पक्षश्च]

- (वृ) पशुविनत्यस्संप्रेषः--पृषदाज्यस्य नित्यत्वात् पशुवदाज्यन द्धोदेहीति संप्रेषे प्राप्ते पशुवचतुर्गृहितान्याज्यनीति । संप्रेष इति बचनं संप्रैषनियमार्थं अपि वा न संप्रैषं ब्रूयादित्यतन्त्र भवति । स्वमते तु **दर्शपू**र्णमासवद्विकरूप एव । 1 पशुवद्ग्रहणस्य तथाऽऽज्यानीतिवत् पाप्तस्मरणार्थत्वात् । आज्यान्यपि पशुवत्—पशुवदेव चतुर्गृही-तानि ॥
- <sup>2</sup> पृषदाज्ये विकारः । महीनां पयोऽसीति (स्) पृषदाज्यधान्यां द्विराज्यं गृह्णाति द्विर्देधि सक्रु-दाज्यम् ॥ ८ ॥ २४ ॥ १८२५ ॥

[आज्यब्रह्मे मन्त्रप्रकारादिः, उपदेशतदितरपक्षौ च] (भा) महीनामित्यनेनैव द्विराज्यं गृह्यते, दिघ द्विः, सक्नदा<sup>8</sup>ज्यम् । पञ्चकृत्वो महीनां पयोऽसीति । त्रिरुपदेशः । केचित्रित्यं दिघसंस्कार-माहुः । आग्नेयसावित्रसारस्वतपौष्णा<sup>4</sup>नामभिमन्त्रणाभिघारणाद्याग्नेयवत् । त्र्णीमितरेषाम् । प्रातदोहवदामिक्षा<sup>5</sup>याः ।

[भाष्योक्तोपदेशतादितरपक्षयोर्हेतुपदर्शनम्]

महीनामि-पदेशः--आज्यसंस्कारत्वा इक्षोऽप्रधानत्वात् प्रधा-नमूताज्यप्रहेण मन्त्र इति त्रिरेव मन्त्रः।

केचिन्नित्यम् — अत्र नित्यो दिषसंस्कारः, पशौ नैतस्य द्रभ इत्येतस्येति विशेषणीपादानात् ।

l पशुवदिति वचनस्य-घ. 2 दध्याज्ये पृथगेव गृह्णाति, न तु द्धन्याज्य-मानीय । तथा महीनां पयोऽसीति पुनर्वचनात् ज्योतिरसीति वचनं निवर्तते । सादनकाले तु दिधस्थाली नासाचा, कार्याभावात । अभिघारणकाले सौम्यवर्ज पौष्णान्तानामाञ्चयविकारत्वात् मन्त्रेणाभिघारणम्, तूष्णीमितरेषां प्रातदेहिंबदा-मिक्षायाः (इ). 3 ज्यमिति पञ्च-क. च. ज. 4 नां मञ्जेणाभिघारणादा-ज. <sup>5</sup> क्षायाम्-क.

(सू) ¹ उद्वासनकाल आमिक्षां संहत्य तयोः पात्रयोरुद्धृत्य वाजिनैकदेशेनोपसिश्चति ॥९॥ ॥२५॥१८२६॥

[उद्वासनेतिकर्तव्यता तत्र केषांचित्पक्षश्च]

(भा) मारुतमुद्वास्यामिक्षां संहत्य वाजिनं कृत्वा तामेव द्वयोः पात्रयोः कृत्वा वाजिनेन सिञ्चति, न ह्यनुद्वासितायाः कात्स्न्येनोद्धरणं शक्यते कर्तुम् । यथैव मेषयोर्लोमशत्वम् । केचिदनुद्वास्योद्धत्यैकस्मिन् पात्र आमिक्षामेकस्मिन् पात्रे वाजिनम् । पश्चादेककपारुस्योद्धासनम्। श्वाहकयुक्तैका अपात्री ।

[भाष्योक्तपक्षद्वयाशयकथनम्]

(वृ) मारुतग्रु-ऋति—उद्घास्योद्धरणाचामिक्षायाः । न ह्यनु-श्चत्वम्—उद्घासितयोरेव मेष⁴योर्यथा स्रोमशकरणम्, इतरथा अशक्यत्वात् , तथाऽऽमिक्षाया अपि ।

केचिदनुद्वा-जिनम् उद्घासनकाल आमिक्षामित्युक्तत्वात् । उद्घासनकाले प्राप्ते चरोरुद्धरणादिविधानात् तदा हस्ता दिना कथं चिदुद्धत्यामिक्षां पात्रयोर्निदध्यात् ।

पश्चादेक-पात्री-पाण्णचावा पृथिव्ययोः पृथम्बारणार्थे वावा-

पृथिव्यस्याभिपूरणादिधमेदर्शनात् ॥

(स्) अलङ्करणकाल आज्येनैककपालमभिपूरय-त्याविःपष्ठं वा कृत्वा व्याहृतीाभेईवींष्यासादयति ॥ १०॥ २६॥ १८२७॥

<sup>1</sup> उद्वासनकाल माहतोद्वास्नानन्तरमामिक्षां सान्नाय्यवदुद्वास्य संनहनायुपसे-चनान्तं कृत्वा ततो द्यावाप्टिथिब्यमुद्वासयित (६). <sup>2</sup> याहकद्वययुक्तैका-छः, **प्राह-**कैरेका-क. ग्रहकैरेकपा-च. ग्राहकैर्युक्ता एका-घ. <sup>3</sup> पात्रे-खः गः 4 योलोंभशत्वक-छः, <sup>5</sup> दिना वा कर्य-छः, <sup>6</sup> पूथिब्योः-खः, गः

## [अलंकरणकालकर्तव्यविधिः]

- (मा) आमिक्षावाजिनवर्जमलङ्कृत्यालङ्करणमन्त्रेण पूरयत्येककपालम् । भूर्भुवस्युव<sup>1</sup>रित्यासादनम् । युगपत्सम्भवे त्वावृत्तिः ।
- (व) अलङ्कृत्य-पालम् अलङ्करणमन्त्रेण मारुतमलङ्कृत्येककपा-लामिपूरणम् । अलङ्करणकार्यत्वादाभिपूरणस्य ।

**भूर्श्वन-त्वावृत्तिः**—समन्त्रस्यासादनस्य ।

(सू) <sup>2</sup> उत्करे वाजिनम् ॥ ११ ॥ २७ ॥ १८२८ ॥

ि [वाजिनासादनस्यामन्त्रकत्वं, उत्करे वेदिधर्माभावः, तत्र केषांचित्पक्षः उपदेशपक्षश्च]

(मा) न व्याह्यतिभिर्वाजिनम् । विक्रतौ धर्म उच्यमानः प्रधानार्थो भवतीति । न च प्राकृतो मन्त्रः, अप्रयोजकत्वात् । न चोत्करे वेदिधर्माः, एतस्मादेव । सूत्रकारमातिश्च अष्टौ हवीपि निर्वपतीति अष्टावेव हविर्महणेन गृह्यन्त इति । केचित् प्रियेणेत्याः सादयान्ति । कुर्वन्ति च वेदिधर्मानुत्करे, सान्नाय्यविकारत्वात् । उपदेशस्तु व्याह्यतिमिर्वाजिनासादनम्, उत्करे न वेदिधर्माः ।

(**ह) न व्याह्-जिनम्-**आसाद<sup>3</sup>यति ।

न च प्रा-कत्वात्—वाजिनस्य।

न चोत्क-देव--अपधानत्वादप्रयोजकत्वाश्व।

[उत्करे वेदिधर्माभावे हेतुकथनम्]

स्त्रकार-ह्यन्त इति-वाजिनस्य हविश्रहणेनात्रहणाद्ध-विरासादनार्थं वेदिधमी उत्करे न कर्तव्याः।

<sup>1</sup> रित्युत्सादनम् । युगपदसम्भेव त्वात्रतिः-छः. <sup>२</sup> वाजिनं तु तूष्णीमासा-दयति न न्याहृतिभिः, न प्रियेणेति । प्रधानहविमन्त्रप्रत्याम्रायत्वादुभयोमन्त्रयोः, अप्रधानत्वाच वाजिनस्य । यथोक्तमष्टौ हवींथि निर्वपतीति (२). <sup>3</sup> यन्ति-खः. गः

[केषांचित्पक्षे उत्करस्य सवेदिधर्मत्वे वाजिनासादनस्य समन्त्रकत्वे च हेतुकथनं, तस्यायुक्तत्वं च]

केचित्-रत्वात्—दिषपयस्साध्यत्वाद्वाजिनस्य सान्नाय्यधर्म-प्राप्तेवेदिधमी उत्करे कर्तव्याः । आसादनं च प्रियेणेति । दर्शपूर्णमासौ चातुर्मास्यान्यालभमान एताभिन्योद्धर्ताभिद्देवीषीति प्रधानद्दिवर्धत्वा-खाद्धत्यासादनस्य प्रियेणेत्यासादनम् । नैष सम्यक्पक्षः, पूर्वोक्तयुक्ति-विरोषात् ।

[भाष्योक्तोपदेशपक्षाशयः]

उपदे - धर्माः - ज्याहृतीभिह्नवीष्यासादयतीत्युक्ते हिन्देने वाजिनस्याप्यासादने प्राप्ते वेद्यर्थ उत्करिवधानाद्वेदिर्निवर्तते, न मन्त्रे। निवर्तते, वेदिशब्दस्य गाईपत्यादिशब्दन्तसंस्कारपरत्वात् । यत्र वेदिधर्माः क्रियन्ते सा वेदिरेव स्यात्, उत्करत्वं न स्यात्, तस्मान्न वेदिधर्मा इति ।

(स्) पश्चहोत्रा यजमानः सर्वाणि हर्वीष्यासन्नान्यभि-मृश्वति ॥ १२ ॥ २८ ॥ १८२९ ॥

[इविरभिमर्शनविधिः, तत्रोपदेशपक्षश्च]

(मा) सर्वाभिमर्शनप्रत्याम्नायः पञ्चहोता । साधारणवैशेषिकाभिमर्शनं कृत्वाऽिषकः पञ्चहोतेत्युपदेशः । आम्रेयवच सावित्रस्य । दश्नः प्रातदेहि-विकाराभ्यां मन्त्राभ्यामामिक्षाभिम²शनम् ।

[भाष्योक्तहविरसिमर्शने हेतुप्रदर्शनम्] (चृ) सर्वाभि-होता-अमावास्यातन्त्रत्वात् पश्चहोतृपासाविष पुनः पञ्चहोतृविधानात्सर्वप्रत्याज्ञायः ।

<sup>1</sup> आमावास्यतन्त्रत्वादेव सिद्धे पञ्चहोतुः पुनरुपादानमित्रमन्त्रपारेसंख्या-नार्थम् । आगन्तुकोऽयमधिकः प्राकृतेभ्य इखम्ये । तदा त्वेन्द्राभवदिभिमर्शनं माइ-तस्य । भरद्वाजेन चोक्तम् । सान्नाय्यमन्त्रयोश्वामिक्षायामूहो वपया व्याख्यातः । तस्याश्वोभयदोहिवकारत्वं वरुणप्रघासेषु वक्ष्यति (इ). 2 शः—च अ.

साधारण-देशः-यावत्सम्भवतो बाघो न स्यादिति । आग्नेयवच सावित्रस्य-अभिमर्शनम्।

द्धः प्रात-मर्शनम्—विकाराभ्यामिति विकारवद्भयां मन्त्रा-भ्याम् । सात्राय्यविकारत्वादामि क्षायाः दिषपयसोरिममर्शनार्थौ ताभ्यां विकृताभ्याम् ।

अथवा <sup>2</sup> विकारवद्भ्यामिति पाठः । सहामिमर्शनमामिक्षाया इति सायं दोहस्य पयस्संस्कारार्थत्वात्पयोविकार आभिक्षेति न्यायः । यदाहु-मीमासकाः—

पय एव घनीमूतमामिक्षेत्यभिषीयते । इति ॥

³पद्मविक्तमन्थ्यः सामिधन्यश्र ॥ १३॥ २९॥ ॥ १८३०॥

## [निर्मन्थ्यसामिधेन्यादिकं पशुवत् ]

(मा) <sup>4</sup>लौकिकमिषमन्थ⁵नशकलं स्रुवेणाभि<sup>6</sup>होमान्तम् । अग्निमन्थनं कृत्वा वेद्<sup>7</sup>निधानम् । सप्तदशसामिधन्यः । त्वं वरुण इति सर्वेषां परिधानीया । दुरो अग्न आज्यस्य वियन्तु, उषासा नक्ताऽम आज्यस्य वीताम्, दैब्या होताराऽम आज्यस्य वीताम्, तिस्रो देवीराम आज्यस्य वियन्ति ।

<sup>1</sup> क्षाया यो दिघ-घ. 2 विकाराभ्यामिति—ग. 3 हवीं घ्यासाय पशुवार्जर्मन्थ्यः। सामिधन्यश्च सप्तदश (ह). 4 पूर्वसंकित्पतस्य शकलस्य मन्थनार्थस्य निधानम् र इति पशी धूत्तस्वामिभाष्यम्। अत्रापि 'पशुवत् ' इत्येव सूत्रम् । अधापि अधिमन्थनशकलमादाय बर्हिषि निद्धाति वृषणो स्थ इति प्राची दभी शकले निद्धाति ' इति सत्याषाढः । अतः तस्य संस्कार इष्टस्तस्येति तद्यावर्तनाय भाष्यकारः तस्य लैकिकत्वमाहेति भातीन्यादि विमर्शनीयम् । 5 न्थनं शकलम् च. ञ. 6 होमान्तं कृत्वा—क. ङ. च. छ. ज. 7 निधानादि—ज. (वेदं विधार्यत सत्याषाढस्त्रे दर्यते).

(षृ) सप्तद्श सामिधेन्यः—पशौ तस्य पठितत्वात् , पशुवत् सामि-धेनीविधानाच ।

दुरो—वियन्त्वित—पाशुक्यो याज्याः।
नव प्रयाजाः॥ १४॥ ३०॥ १८३१॥
चतुर्थोत्तमावन्तरेण पाशुकाश्वत्वारो दुरःप्रभृतयः ग्रैषप्रतीकयाज्याः॥ १५॥ ३१॥१८३२॥

(भा) प्रतीकं मुखम् । <sup>२ प्रैष</sup>मुख्या याज्याः ॥ पशुवत्समानयनम् <sup>३</sup>॥ १६ ॥ ३२ ॥ १८३३ ॥

[पञ्जवत्समानयनं, तत्र मीमांसकपक्षः हविरष्टकानु-मन्त्रणप्रकारश्च]

(भा) पशुवत्समानयनं चतुर्थाष्ट्रमयोः । पशुवचानुम<sup>1</sup>नत्रणं स्यात् । अयं <sup>६</sup>सूत्रकाराभिप्राय <sup>6</sup>उपदेशश्च । न्यायस्तु — चतुर्णामागन्तुकत्वात् द्वौ

श्रीतपदार्थनिर्वचने च पशुबन्धे चातुर्मास्य च निर्मन्यनस्थले शकलस्य लौकिकत्वमुच्यते बोधायनानुसारिणाऽपि । मुद्दिते पशुप्रश्ने (प्रयोगे) 'अधिमन्यनशकले निधाय, इति.

तालवृन्तिनवासिकृतदीपिकायां तु-पशुबन्वे पशाः उपाकरणे 'अक्नेजिनित्रम-सीति पूर्वनिहित शकलं निद्धाति ' बत्युच्यते, न तु तत्र लैकिकपदं प्रयुज्यते ॥ प्रयोगमन्येष्वपि तस्य लैकिकव्वं नोक्तम् ।

अत्रव प्रकरणे 'निर्मन्थ्यस्यात्रता निर्मन्थ्येन चरति शित बोधायनः। पद्यौ च 'अधिमन्थनसकलं निद्धाति' इति स एव। एवं सत्याषाढोऽपि।

<sup>1</sup> प्रैषाणां प्रतीका आदया याज्या येषां ते तथोक्ताः, तद्यथा दुरो अग्न आज्यस्य वियन्तिवत्याद्यनुमन्त्रणाश्चेषां पञ्चवेदेव द्रष्टव्याः (रु).

<sup>2</sup> प्रेषवमुखा योज्याः <sup>१</sup>-च.

- ,, याज्याः**−क. च.**
- ,, खादाज्यादिः-ज.
- ,, खं याज्याः**–ग**.

³ चतुर्थाष्ट्रमयोरित्यर्थः (रु). ⁴ मन्त्रणं स्याचायं स्—कः मन्त्रणं स्याद्वाऽयं सू—गः मन्त्रणं सोऽयं सू—ञः ⁵ सत्रकृतोऽभि—चः <sup>6</sup> उपदेशस्तु न्यायस्तु—कः उपदेशस्त्र । न्यायः—जः उपदेशः, न्यायस्तु—स्तः गः बर्हिनिकारो, द्वावुत्तमस्य, अतश्चतु भ्रंसप्तमयोस्समानयनम् । अनुमन्त्रणं च यो यस्य भ्विकारस्तदर्भः पश्ची यथा चतुर्थोत्तमभ्विकाराद्दी समानयनम् । एविमहापि । सोमस्याहं देवयज्यया वृत्रहा भ्यासम् , सवितुरहं देव-यज्ययाऽन्नादो भ्यसम् । मरुतामहं देवयज्ययेन्द्रियाव्यन्नादो भ्यासम् । पञ्चानां प्रत्यक्षाञ्चातानि ।

## [भाष्योक्तानुमन्त्रणविधौ हेतुः]

(वृ) पशी चतु-मिहापि—पशुविति न चतुर्थाष्ट्रमयोस्समा<sup>5</sup>नय-नार्थम् । अपि तु <sup>6</sup>तद्विकारादौ <sup>7</sup>न्याय्य इति ।

सोमस्या-सम्--- प्रकृतिदेवतात्वेन अग्रीषोमीयाविकारत्वात् ।

सवितुरहं दे-भूयासमिति—बहु<sup>8</sup>दैवतत्वादमीषामीयविकार-त्वेऽपि प्राप्ते अक्षरसंख्यासाद्दरयाद्वग्र<sup>9</sup>वस्थायां द्वग्रक्षरच्य<sup>10</sup>क्षरा ऐन्द्राम-विकाराः, अभिषोमीयस्य <sup>11</sup> चतुरक्षरत्वाच चतुरक्षरप्रभृतयोऽमीषोमीय-विकाराः । अत इन्द्रियाच्यन्नादो म्यासमित्येव ।

पश्चानां प्रत्यक्षास्नातानि— यद्यपि यथालिक्नं वैकृतीरित्यत्र षावाप्रियिन्योरित्यादि चतुर्णामा<sup>12</sup>न्नातमन्त्रत्वम् , तथाऽप्याग्नेयस्य प्रकृतौ प्रत्यक्षपाठादृद्धताभावात् पञ्चानां प्रत्यक्षान्नातानीत्युक्तम् । अत एव भाष्यकारः सोमस्याह<sup>18</sup>मित्याद्यनुकान्तवान् । अतः सरस्वत्या अहं देवयज्यया वाचमन्नाद्यमित्यादयः पठिता एवात्र प्रयोक्तन्याः ।

 $<sup>^1</sup>$  र्थाष्ट्रमयोः—स्त्र.  $^2$  विकारः, तदा त्वयमर्थः स्त्र. रा. ज.  $^3$  विकारौ स मा ?—ज. विकारस्तदर्थः पशुवत्समानयनमित्यस्य पशौ चतु—स्त्र.  $^4$  सादः । पश्चा—घ.  $^5$  नयनार्थः—घ.  $^6$  किं तु त—स्त्र.  $^7$  न्याये इति—स्त्र. न्याय इति—श.  $^8$  देवतात्वाद—स्त्र. देवतत्वाद—ध.  $^9$  वस्था । द्वय—घ. स्त्र.  $^{10}$ क्षर ऐ ?—ग.  $^{11}$  स्यतु चतु—घ.  $^{12}$  न्नेयस्यापि—स्त्र. रा.  $^{13}$  मित्यावाननुकामति—स्त्र मित्यनुकामत्—स्त्र.

## (म्) <sup>1</sup>प्रचरणकाल उपांग्र सावित्रेण प्रचर्य पूर्ववदेकक-पालेन प्रचरति ॥ १७॥ ३३॥ १८३४॥

[एककपालप्रचरणे विशेषाभिधानम्]

(भा) <sup>2</sup> यद्यप्येककपालानां <sup>3</sup> वैश्वदेविकः प्रकृतिः आग्रयणे कर्मणि <sup>4</sup> तद्धद्धामिति । पूर्ववदेक <sup>5</sup>कपालेन<sup>6</sup> प्रचरतित्युच्यते । उद्धृत्य बिंदि कृत्वा इत्येवमाद्याप्रचरणात् । सिवत्रे सिवतः सिवतारं सिवतुः सिवतेदं हिवः, सरस्वत्ये सरस्वित सरस्वतीं सरस्वत्याः सरस्वतीदं हिवः, पूष्णं पूष्णं पूष्णं पूष्णः <sup>7</sup> पूषेदं हिवः, मरुद्ध्यः मरुतः मरुतां मरुत इदं हिवरजुषन्त, विश्वभ्यो देवभ्यः विश्वान् देवान् विश्वमं देवानां विश्व देवा इदं हिवः, रजुषन्त, द्यावाप्टिश्ववीभ्यां द्यावाप्टिश्ववी द्यावाप्टिश्ववी द्यावाप्टिश्ववी इदं <sup>8</sup> हिवः, अजुषत अजुषेतां भज्जषन अवीवृष्वत अवीवृष्वतं <sup>9</sup> अवीवृष्वन्त, अकृत अकृतां भज्ञतः ।

(क) यद्यप्ये-तिः — ब्राझणे तत्र धर्मोपदेशात् ।

10आग्रयणे – मिति — तदङ्गजातं बद्धं सूत्रकारेण ।

पूर्ववदेक – रतीति — सूत्रकारेणोच्यमाने ।

and the second of the second o

<sup>1</sup> तत्रामिक्षायास्सकृत्सकृद्वदानम् । पात्रद्वयादेकस्माद्वा यागः । इतरस्मा
च्छेषकार्याणि, इविरेकत्वात् । केवित्तु पात्रद्वयाद्विदिंग्वयन्ति द्वयोक्दरणस्यार्थवन्त्वय ।
पूर्ववत् — आप्रयणेककपालवत् । यद्यप्ययमेव प्रकृतिः सैवंककपालानाम् ; तथाऽपि
तत्रैव धर्माणां प्रतकृता प्रथमोकेस्तदातिदेशः । हुतानुमन्त्रणं नाप्नीषोमीयवन्सौम्यस्य
आप्नेयवन्सावित्रस्य ऐन्द्रायवन्मास्तस्य । प्रत्यक्षाम्नात्नीस्त्वतर्षामनुमन्त्रणाः (६).
य यद्येककपालानां —क. ड. अ. वैश्वदेवः प्र—ज्ञ. वितसद्धमिति — अ.
कषालेनेत्युच्यते —क. च. कपोलेनेदं मरत्वत्ये प्रच—अ. विप्रचरतिनि — च.
त्रिष्विद्विर्-जः. विवर्जुषेतां अवीवृषेतामहो ज्यायोऽकातां —क. ख. ग. छ. च.
१ द्वं ह्रपत्रयं —च. इ. पुस्तकयोनं दर्यते. तथाऽपि — आप्रय — छ. .

उद्घृत्य-रणात्-कर्तव्यम् । 1

(सू) मधुश्र माधवश्रेति चतुर्भिर्मासनामभिरेककपाल-मभिजुहोति ॥ १८॥ ३४॥ १८३५॥

(मा) <sup>2</sup> उपर्येककपालस्य होमो मासनामभिः । ततो नारिष्टादि ।

(स्) दक्षिणाकाले प्रथमजं वत्सं ददाति मिथुनौ वा गावौ ॥ १९॥ ३५॥ १८३६॥

> [सौत्रवत्सदानविधेः समातृकवत्साभिप्रायकत्वम्] दक्षिणाय अन्वाहार्यधर्मकत्वं च]

(भा) तस्मिन् संवत्सरे यो जातः पूर्वं सर्ववत्सेम्यः स दीयते सह मात्रा, इतरया हि भ्रियेत बत्स इति, <sup>3</sup> न च दानोपकारस्त्यात्। बत्सस्य तु प्रतिप्रहणं <sup>4</sup> सवत्सचोदनासु । अन्वाहार्यघर्मो दक्षिणानां दर्श-पूर्णमासविकाराणां <sup>5</sup> न तूपदेशः। मिशुनं—स्त्री पुमांश्च।

वृ) इतरथा-स्स्यात्—प्रतिगृहीतस्योपयोगार्थं प्रतिग्रह इति । [धेनुदाने सवत्सायाः प्रतिग्रहमन्त्रः, केवळवत्सदाने तु मातृसहितवत्सदानेऽपि वत्समात्रविषयकः प्रतिग्रहमन्त्रश्च]

वत्सस्य प्र-नासु—दोहनिमित्तताद्धेनुशब्दस्य वत्साभावे दोहासंभवात् धेनुदाने सवत्सायाः प्रतिप्रहमन्नः । केवलवत्सचोदनासु वत्सशब्दस्य वयोवस्थाविशेषवत्समात्रवचनतया तस्यैव दानम् । तत्माणरक्षणार्थं माता दीयते, न चोदनाऽत्रेति न मातुः प्रतिप्रह-मन्त्रः ।

अन्वा-नाम्—वत्सादिदक्षिणानां प्रतिम्रहमन्त्रस्य प्रत्यक्षा-म्रानात्तद्दानमिति प्रकारमेदाच तत्कार्योपत्त्यभावादन्वाहार्यधर्मा न भवन्ति ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> सिवित्रे अकत—इति यथालिङ्गम्—छ. <sup>2</sup> यथाकमेणोपर्येक—ज. <sup>8</sup> ने चादातुरुपकारस्त्यात्—ज. <sup>4</sup> वत्सा—ख. ग. छ. <sup>6</sup> नेत्युपदेशः—छ.

(स्) पृषदाज्यं जुह्वामानीय पृषदाज्यधानीम्रुपभृतं कृत्वा तेन नवान्याजान्यजति ॥ २०॥ ३६॥ ॥ १८३७॥

षार्ड्वेशी खण्डिका.

(स्) <sup>1</sup> अष्टावाद्याः पाशुकाः प्रैपवर्जम् ॥१॥ ॥३७॥१८३८॥

[नवस्वनूयाजेष्वादिमानामद्यानां पाशुकसमानता]

- (भा) पाशुकाः पठिता याज्याः देवं बर्हिवेसुवने वसुधेयस्य वे²ित्विति <sup>8</sup> विना मेषेः प्रथमविकाराश्चत्वारः। एक उत्तमविकारः, ⁴पशुवच सर्वम् ।
- (च्) एक उ--सर्वम्-प्रथमेनाद्यांश्चतुर इत्यादि ।
- (शृ) चत्वार:--- <sup>5</sup>नराशंसविकाराश्चत्वारः ।
- (स्) उत्तमेनोत्तमम् ॥२॥३८॥१८३९॥ [नवमानुयाजस्य प्राकृतसमानता]
- (भा) उत्तमेन प्रकृतिपिठतेन, देवो अग्निः स्विष्टकृदित्याद्युत्तमः तेन यजति ।
- (ध्) <sup>6</sup>देवान् यजेति प्रथमं संप्रेप्यति यज यजे-तीतरान् ॥३॥३९॥१८४०॥

¹ आदितस्तावद्ष्यवन्याजाः मैत्रावरणवर्जम् । आदित एवाष्टभिः पाशुकैः समानास्ता एवेषां याज्याः । त एव च हुतानुमन्त्रणा इत्यर्थः (६).
² वेत्वित्याषाः—घः. ३ विना प्रेषः १—कः. अ ⁴ पशुवतः, स च सर्वम्—अः.
⁵ पश्चमप्रभृतिद्वितीयविकाराश्चरवारः ६ एवं प्रकृतिवदेव संप्रेष्यति, न पशुवत्संप्रेष्यतीस्यर्थः । ननु मैत्रावरणाभावात् प्रेषवर्जमिति वचनाच प्रकृतिवदेव
संप्रेषो भविष्यति, तिर्कमर्थमारम्भः । सस्य तथा भविष्यति ।
अमस्त्वन्यः प्रादुःप्यात् । प्रकृतौ हि सर्वार्थेनाद्यसंप्रेषण प्रातिस्विकेन च
द्वितीयेन मध्यमोत्तमयोरेव द्वियजत्वं दृष्टम् । तथा पशाविष तद्विकारणामेव द्वियजत्वसुकाम्, उत्तरयोर्विकारेष्विति । वक्ष्यति च पितृयक्षे देवौ यजिति प्रथममिति । तेनावाषि तद्विकाराणां पश्चमप्रभृतीनामेव द्वियजत्वं, न तु प्रथमविकाराणां द्वितीयतृतीयचतुर्षानामिति । तस्माद्धमनिवृत्त्ययौं युक्तः पुनरारम्भः (६).

प्रिषेषु एकयजत्वद्वियजत्वव्यवस्था उपदेशपक्षश्ची (भा) देवान् यजेति <sup>1</sup>प्रथममनुयाजप्रैषः । यज यजेति मध्यमोत्तम-विकारेषु, तेषां <sup>2</sup>ाद्वयजत्वात् । उपदेशो यजेति प्रथमविकारेष्वप्युच्यते इतरानि<sup>3</sup>त्यविशषवचनात् ।

[भाष्योक्ते हेत्प्रदर्शनम्]

- (वृ) देवान य-प:--प्रथमानूयाजं प्रति प्रथमप्रैषः । पाशुकयाज्या-स्वेऽपि प्रैषाभावात् प्राकृत एव द्वितीयादिषु यजेति प्रैषो न भवति, प्रथमविकाराणामेकयजत्वात् प्रथमोक्तस्य च सर्वार्थत्वात् ।
- 4 संवत्सरीणा ५ स्वस्तिमाशास्ते दिव्यं धामा-(स् ) शास्ते इति सूक्तवाकस्याशीःषु होताऽनुवर्तयते ॥ ४ ॥ ४० ॥ १८४१ ॥

[सूक्तवाकाशीःषु होतृकर्तव्यम्]

- (भा) दिव्यं घामाशास्त इत्यस्य पुरस्तात् संवत्सरीणां स्वस्तिमाशास्त इति क्षेपः।
- (वृ) संवत्स-प:--संवत्सरीणां स्वस्तिमाशास्ते दिव्यं घामाशास्त इति क्रमार्थः पाठः ।

<sup>5</sup> एवं यजभानो जपति । आशासे इति मन्त्रं संनमति ॥ ५॥ ४१ ॥ १८४२ ॥ [सुक्तवाकाशीष्षु आदावन्ते च यजमानजपप्रकारः] सा मे सत्याशी<sup>6</sup>रिति जपित्वा संवत्सरीणां स्वस्तिमाशास <sup>7</sup>इति यजमानजपः । <sup>8</sup>ततो रोहितेन खेति ।

<sup>2</sup> द्विर्यजि-ङ. च. द्वियज-घ. द्विविधत्वात्-ज. <sup>1</sup> प्रथमानुयाज-**घ**. 8 खिवशेषः-च. 4 अथ पशुवद्वगृहनादि सहोपभृता पृषदाज्यधान्या: । स्क्रवाके तु होता दिव्यं धामाशास्त इत्यस्य पुरस्तात्संवत्सरीणां स्वस्तिमाशास्त इत्यावपति (रू). <sup>6</sup> यजमानोऽपि सा मे सत्याशीरित्यस्य यजुषोऽनन्तरं संवत्सरीणां स्वस्तिमा-शास्त इति जपति (६). <sup>6</sup> रित्युक्ता-क. च. <sup>7</sup> शति जप:-ख. ग. हति यजमानस्य, अधो म-ख. इति यजमानजपः, अधो म-श. <sup>8</sup>ततो रोहितेन लेत्यादि-स्त, तिचरोहितेन त्वेत्यादि-ग. ततो रोहितेनेत्यादि-ध

(क्) सा मे-लेति। अघो म आगच्छत्वित्यन्ते।

<sup>1</sup>परिधीन् प्रहृत्य संस्नावान्तं कृत्वा वाजिनपात्र उपस्तीर्यान्तर्वेदि बर्हिरनुविषिश्चन् वाजिनं गृह्णाति ॥६॥४२॥ १८४३॥

[संस्नावहोमस्य परिधिप्रहरणाङ्गत्वं, वाजिनग्रहणकमश्च]

(भा) यदि संस्रावान्तं कृत्वेत्येतावदुच्येत प्रहृत्य परिधीन् जुहोतीित श्रुतेर्विकरूपः स्यात् । अतः संस्रावस्य परिधिप्रहरणाङ्ग²त्वं स्थाप्यते । अतो हारियोजनोऽपि संस्रावान्त एव गृह्यते । यथा बर्हिषि विषिच्यते तथा वाजिनं गृह्याति । अन्तवेदिस्थे वाजिनपात्रे उस्थाल्या च श्रिपति ।

[संस्नावस्य परिधिप्रहरणाङ्गत्वाभावेऽनिष्टापादनं, इष्टसिद्धौ गमकं च]

(च्च) यदिसं-ल्पः स्यात्-परिधिमहरणानन्तरं हारियोजनसंस्रावयोः । अतः सं-प्यते---महत्य संस्रावान्तं कृत्वेति ल्यप्मत्ययेन । अतो हारि-ते---अपूर्वत्वाद्वाजिनेज्यायाः ।

[वाजिनक्षेपः स्थाल्यैव न स्रुवेण]

यथा ब-पति-- सुवेणावदानाभावात् अनुविषिश्चतीति श्रवणाच स्थाल्येव वाजिनपात्रे क्षेपो न सुवेण ।

<sup>4</sup>नाभिघारयति ॥ ७ ॥ ४३ ॥ १८४४ ॥ (भा) द्विर्गृहतिमेव ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>संस्नावान्तं कृत्वेत्येतावतेव सिद्धे पारेधीन् प्रहृत्येति वचनं प्रहृत्य प्रिधीन् जुहों-तीति वाजिनब्राह्मणस्याप्ययमेवार्थ इति दर्शयितुम् । तेन संस्नाव: परिधिप्रहरणाङ्गमिति स्यापितं भवति (रु). <sup>2</sup> त्वं संख्याप्यते—ख. ग. त्वात् ख्याप्यते—ख. <sup>3</sup> स्थाल्यैव क्षिपति—ख. ग. <sup>4</sup> आभिघारणप्रतिषेधादवदानवचनाच द्विर्गृहीतने. वेज्या, न चतुर्गृहीतेन (रु).

#### [द्विर्गृहीतेनैव यागो न चतुर्गृहीतेन, उपस्तरणविषयेऽपि विशेषः]

द्विर्मृहीतम्--उपस्तरणं प्रहणं चेति द्विर्मृ¹हीतम् । (বু) वाजिभ्योऽनुबृहि वाजिनो यजेति संप्रैषौ । वषट्कृते चमसेन जुहोति ॥ २८ ॥ ४४ ॥ ॥ १८४५ ॥

[चमसेन होमे कालविधिः, हविदशेषणस्य फलं च]

(मा) आश्राव्य प्रत्याश्राविते वाजिनो यजेति चमसेन जुहोति, यदि चमसो वाजिनपात्रम् । अनुविषिच्य<sup>2</sup> मानया अन्यत्रापि <sup>8</sup>स्कन्दमान या<sup>4</sup> सुचा जुहोति । अनुवषट्कारे च होमः । शेषस्य च स्थापनं दिग्याग-भक्षणार्थम् ।

[भाष्यानुक्तांशस्य पूरणं भाष्यस्थस्त्रक्ष्यदस्य जुत्परता च] आश्राव्य प्र-होति- यजेत्युक्ता वषट्कृते चमसेन जुहोति । स्रचा---जुह्या । [भाष्ये दिग्यागभक्षणपदे द्वन्द्वसमासो विवक्षितः] दिग्याग-र्थम् — दिग्यागार्थं भक्षणार्थं च ।

<sup>5</sup>ऊर्ध्वज़ुरासीनोऽनवानं होता यजति ॥ (सू) ॥९॥ ४५॥ १८४६॥

[होतुरूर्ध्वजानुतायां कालविशेषः, सौत्रानवानपदार्थः, तद्विषये पक्षान्तरं च]

(भा) <sup>6</sup>याज्यायामुर्ध्वज्ञः । केचित्पुरे।ऽनुवाक्यायामि । अनवानं— अनुच्छुसन्न<sup>7</sup>र्घर्वं संद्रधाति । केचिद्धिरम्यार्धर्चेनोच्छ<sup>3</sup>वसन्तीत्या<u>ह</u>ः ।

<sup>1</sup> हीति:-ख. 2 मानायाः ?-च. 3 स्कन्द्यमानया-च. 4 या जुही-तींति—ञ्च. <sup>5</sup> अनवानम्—अनुच्छ्रुसन्नर्धेर्चे । सान्नाघ्यवद्भुतानुमन्त्रणम् । नेत्यन्ये, प्रयानार्थत्वात्तस्य (रू). <sup>6</sup> यज्ञयामू ?-छ. <sup>7</sup> धर्वसं-छ. <sup>8</sup> च्छवसिती-ध: छ.

(वृ) याज्या-ज़ु: — आसीनोऽनुवाक्यायाम् , उभयोर्यागकरणार्थ-त्वात् ।

[भाष्यस्थानवानपद्विवरणे प्रमाणकथनम् ]
अनवानम्- धाति—बह्नुचवचनात् ।
कोचिद्धि—त्याहुः — अनवानशब्देन प्राणसंतानमात्रमुक्तमिति ।

<sup>1</sup> वाजिनस्यामे वीहीत्यनुयजित ॥ १०॥ ४६॥ ॥ १८४७॥

#### [अनुवषद्कारयाज्या]

- (मा) वाजिनस्य वीहीत्यनु<sup>2</sup>वषट्कारस्य याज्या ।
- (स्) <sup>3</sup>त्रयाणां हवै हिवषां स्विष्टकृतेन समवद्यति सोमस्य वाजिनस्य घर्मस्येति ॥११॥४७॥ ॥१८४८॥

#### [स्विष्टकुद्धं पृथग्त्रहणात्रहणपक्षौ]

(भा) त्रयाणां हिवषां स्विष्ट कितेऽसये होमार्थं न समवद्यन्ति न गृह्धन्ति । सोमादीनां पृथक् देवतयेव सह गृह्धन्ति । अथवा ि स्विष्टकृतोऽसिः । छान्दसोऽकारस्समासान्तः । तेनासिना स्विष्टकृतोऽसिः । छान्दसोऽकारस्समासान्तः । तेनासिना स्विष्टकृतेन समवद्यन्ति सह गृह्धन्ति सोमादीनां हिवषां देवतया सह । अन्यत्र तु पृथक् । अनुवषर्कारः स्विष्टकृत्सोमादीनाम् । वाजिनामहं देवयज्यया जेमानं महिमानं गमेयमिति महेन्द्रयाजिनः । इन्द्रियावी

<sup>1</sup> अनुवषट्कारस्य स्विष्टकुर्दर्थत्वादेशरहमायुष्मानित्यनुभन्त्रणम् (र). 2 वषट्कार स्तस्य याज्या—क. 3 समवदानं सहग्रहणम् । से।मादीनां त्रयाणां ग्रहणेऽनुवषट्-कारास्मकास्विष्टकुद्धं न पृथग्गृह्वाति, किं तु देवतेज्याविशिष्टेनैव यजतित्यर्थः । अन्ये त्वाहुः—त्रयाणां हविषामयमेवानुयेगाः, न तु स्विष्टक्वादिज्याऽस्तीति (र). 4 कृदसये—क. 5 स्विष्टकृतं करोतीति ?—ङ.

भूयासमितीन्द्रयाजिनः । अग्नेरहं देवयज्ययाऽऽयुष्मान् यज्ञेन प्रतिष्ठां गमेयमित्यनुवषट्कारस्य, नोभयस्य, उपदेशेन ॥

[सोमादित्रयम्रहणेऽनुवषट्कारस्यैव स्विष्टकृत्स्थानीयता]
(वृ) त्रयाणां-पृथक् — अनुवषट्कारस्य स्विष्टकृत्स्थानीयत्वेऽपि
सोमादीनां <sup>1</sup> प्रधानार्थं <sup>2</sup> म्रहणात् तेनानुवषट्कारः । स्विष्टकृद्र्थं न
गृह्वन्ति, किंतु प्रधानदेवतार्थमहणस्य परिमाणाभावात् अनुनिष्प<sup>8</sup>न्नेनानु-

वषट्कारः ।

अथवा-या सह—स्विष्टकृतेनेति <sup>4</sup> तृतीया । देवतया—प्रधानदेवतया ।

अन्यत्र तु पृथक् — गृह्णन्ति । अस्मिन्पक्षे सहग्रहणं नानु-निष्पन्नम् ।

अनुब-दीनाम् — अनुवषट्कारः सोमादीनां द्रव्याणां स्विष्ट-

## [हुतानुमन्त्रणं नास्तीत्युपदेशपक्षः]

वाजिना-पदेशेनेति — वाजिनस्यानुपूर्वत्वात् सान्नाय्याविका-रत्वाभावान्त्र हुतानुमन्त्रणमित्युपदेशः ।

(सू) <sup>6</sup> उद्रेकेण पशुबन्धविद्याः प्रतीज्यान्तर्वेदि शेषं सर्वे सम्रुपद्य भक्षयन्ति ॥ १२ ॥ ४८ ॥ १८४९ ॥

[शेषभक्षणे कालोऽधिकारी देशश्च]

(भा) उद्रेकः शेषः । तेनेज्य । दिगुपस्थाना<sup>6</sup>न्तं प्रतिनिवर्त्य स्थाप-यित्वाऽन्तर्वेदि समुपहवः । पश्चादन्यत्र मक्षणम् ।

<sup>े</sup> प्रधानयागार्थप्रहणात् , <sup>2</sup> महणात् पृथक्तेनानु—घ. <sup>3</sup> न्नेन परिशिष्टनानुव—छ. वितीयान्तः—ग. छ. <sup>5</sup> प्रतीज्य प्रतियागं कृत्व।ऽन्तर्वेदि सादितं शेषं सर्वे सर्वानुपद्य भक्षयन्ति पात्रादाय (र). <sup>6</sup>न्तं कर्म प्र—छ.

#### [सौत्रान्तर्वेदिपदार्थान्वयकथनं।

- (वृ) अन्त-क्षणम्—अन्तर्वेदि शेषामिति न भक्षयितना संबन्धः । अन्तर्वेदिस्थितं शेषं समुपह्नयान्यत्र भक्षयन्तीत्यर्थः ।
- <sup>1</sup> असावसाबुपद्मयस्वेति कर्मनामधेयेनामन्त्र-(स्) यते ॥ १३ ॥ ४९ ॥ १८५० ॥

[उपहवप्रकारः, यजमानेन द्विभेक्षणं, वाजिनभक्षणानन्तरं शेषभक्षणं ची

(भा) होता अध्वर्यवुपह्वयस्व ब्रह्मनुपह्वयस्व यजमानोपह्वयस्वेति । अध्वर्युर्होतरुपहयस्वेत्येवमादिः । ब्रह्मामीयजमानश्च तथैव । द्विर्भक्षयति यजमानः । वाजिनं भक्षायित्वा हविदशेषभक्षणम् ।

(वृ) होता-तथैव — होतरुपह्वयस्वेत्यादि स्वव्यतिरिक्तानामुपहवः। [यजमानेन द्विभक्षणे मतमेदेन कालमेदः]

द्विभ-न:--आदावन्ते चैकेषां मतेन ।

[वाजिनभक्षणानन्तरमेव शेषभक्षणे कारणप्रदर्शनस्]

वाजिनं-णम् —प्रकृतौ संस्रावानन्तरम<sup>2</sup>त्रैव ऋत्विजो हविश्शेष भक्षयन्तीत्युक्तेऽ<sup>3</sup>पि संस्रावानन्तरं वाजिनप्रचारोपदेशात् तद्भक्षणानन्तरं हविद्रशेषभक्षणम् ।

<sup>4</sup> उपदूत इति प्रतिवचनः ॥ १४ ॥ ५० ॥ 11 8248 11

<sup>5</sup> होता प्रथमो भक्षयति यजमान उत्तमः। यजमानः प्रथमश्रोत्तमश्रेत्येके ॥१५॥५१॥ ॥ १८५२॥

<sup>1</sup> कर्मनामधेयन कर्मानेमित्तन नाम्ना यथा हे।तरपह्नथस्वाध्वर्थनुपह्नयस्वेत्यादि <sup>2</sup> त्रैवसृत्वि-ग. <sup>3</sup> पीह सं-ग. <sup>4</sup> प्रतिवचनो मन्त्र इति शेषः । उपहृतोऽसि मयेत्यर्थः । (ह). <sup>5</sup> अनियतकमास्त्वितरे प्रवर्गर्थापतृयज्ञयोारेव विशेषावचनात् । होताऽप्रेऽथाध्वर्थुरथ ब्रह्माथाब्रीदथ यजमान इति भरद्वाज: (३).

<sup>1</sup> वाजिनां भक्षो अवतु वाजो अस्मार्रेतस्सिकः ममृतं बलाय। स न इन्द्रियं द्रविणं दघातु मारिषा-म वाजिनं भक्षयन्तः। तस्य ते वाजिभिर्भक्षं कृतस्य वाजिभिस्सुतस्य वाजिपीतस्य वाजिनस्योपद्द्त-स्योपद्द्तो मक्षयामीति मक्षयति ॥ १६॥ ५२॥ ॥ १८५३॥

<sup>2</sup> पशुवत् सिमष्टयजूंषि॥ १७ ॥ ५३ ॥ १८५४ ॥ <sup>3</sup> सिद्धमिष्टिस्संतिष्ठते॥ १८ ॥ ५४ ॥ १८५५ ॥ वतीया खण्डिका

[यजमानकर्तृकामिक्षाप्राश्चनमन्त्रौ दशेवत्संस्था तत्रोपदेशपक्षश्च] (भा) समिष्टयजूंषि त्रीणि । 'दिधकाठणाः' इदं हिव<sup>4</sup>रित्या<sup>5</sup>मिक्षा-यजमानभागस्य मन्त्रद्वयेन प्राशनम् । <sup>6</sup> दशेवदन्यद्वाद्वाणभो<sup>7</sup>जनान्तम् । न विकृतौ यज्ञ शंचमः पशु<sup>8</sup>वर्जे भवतीत्युपदेशः ।

[भाष्योक्तसमिष्टयजुःपदार्थः, यजमानकर्तृकामिक्षाप्राशनजपयो-रुपदेशपक्षे च हेत्पन्यसनम्]

(**वृ) समि-णि-**-यज्ञ यज्ञमि<sup>9</sup>त्यादीनि ।

दिध $^{-10}$  शनम्—न दिधकाव्ण्णं इति न्यायः पातर्देहिविकार आमिक्षेत्युक्तत्वात् ।

दर्शव-वर्जम् — दर्शपूर्णमासाभ्यां सोमेन पशुना वेष्ट्वा जपतीति नियमात्।

भवतीत्युपदेशः — याजमानकाण्डं 11 सर्वं सर्वत्र कुर्वन्त्युपदेश-मतेनेत्युक्तत्वात् ।

<sup>1</sup> भक्षियता यो यहस सर्वोऽनेन भक्षयति (६). 2 यज्ञ यज्ञभिति त्रीणि (६). 8 दर्शवत्संस्था । आमिक्षा यजमानभागो दिधपयोमन्त्राभ्यां प्राश्यः (६). 4 रिखादियजमा—ङ. 5 मिक्षाया यज—ग. 6 दर्शवद्वाह्मण—ग. 7 जनान्तं विकृती यज्ञशंचमः—ज. 8 वर्जे—ङ. 9 त्यादि—ह्य. ग. 10 शनम्—दिधकाव्णण—ग. 11 काण्डं सर्वं कुर्व-ग. काण्डं कुर्व-घ.

(स्) इवे।भूते पौर्णमास्येष्ट्रा प्रस्ता देवेन सवित्रा दैव्या आप उन्दन्तु ते तनुं दीर्घायुत्वाय वर्चसे वेद्या प्राप्त त्रे वेप्या शलल्येक्षुकाण्डेनेक्षुशलाकया वा लौहेन चक्षुरेणौदुम्बरेण निकेशान्वर्तयते वापयते इमश्रूणि ॥ १ ॥ ५५ ॥ १८५६ ॥

[यजमानस्य केशश्मश्रुणोः छेर्नवपने, तत्साधनायुधं च]
(मा) समाप्तेऽमयन्वाधानं पौर्णमा²सस्य ब्राह्मणमोजनान्ते प्रस्ता देवेनिति क्रद्यस्युद³केन यजमानस्य केशान्। त्रीण्येतानि ⁴यस्याः सेयं त्रयेणी । शलली—श्वाविच्छ⁵लाका । इक्षुकाण्डेन तस्य पुष्पशलाकया है । लोहस्य विकारो लौहम्। उदुम्बरं—ताम्रम्, तद्विकार त्र औदुम्बरम्, हलोहेनौदुम्बरिमेश्रेण निवर्तयते केशान्। न निर्मूलान् छेद्रयते । वापयते तु भम्मूलं श्मश्रूणि । वैश्वदेवे छेदनमेव केशानां नियतम् । पर्वस्वन्येषु वापनमि । शमश्रूणां कृत्वा वपनं तत उपपक्षौ । ततः प्रसृता देवेनेति केशानामुन्दनम् ।

<sup>1</sup> अद्भिः क्षेद्रनमुपोन्द्रनम् (६). त्रीणि अतान्येतानि यस्यास्सा ऋषेणी। शल्यकमृगस्याङ्गहा स्चिः शल्ली। इक्षुकाण्डं—इक्षोरनन्तरं काण्डं शलाका वा। जदुम्बरं—ताम्रम्। औदुम्बरेणेति लोहिवशेषणम्, लोहितायसेन निवर्तयत इति श्रुतेः। तत्र तु ताम्रस्य केवलस्य वपनासामर्थ्यात्तान्मश्रेण कालायसेन श्रुरं कुर्वन्ति। तेनेश्वशललीभ्यां गृहीतेन श्रुरेण कशोजिवर्तयते छिनात्ते। शललीक्षुभ्यां केशान्विनीय श्रुरेण निवर्तयत इति कल्पान्तरम्। श्रमश्रूणि वापयते। स्वार्थिको णिच्। वापयते वाऽष्वर्युणा यजमानः। सर्वं वापयत इति सत्याषादः (६). 2 सस्य। तस्य बा-क. ख. ग. घ. उक्त कंशान्—ख. ग. घ. च. विस्था—क. ि च्छल्यकः १-ख. ग. ध. च. विस्थां—क. ि च्छल्यकः १-ख. ग. ध. विस्थां—क. त्रिमोन्द्रम्वरंण—क. लोहेनी—ख. 9 समूर्लः—क.

#### [ताम्रमिश्रमायसं क्षुरप्रेकमेव वपनसाधनम् ]

(वृ) लौहेनी-शान्-लौहेन च क्षुरेणौदुम्बरेणेति न द्रव्यद्वयेन क्षुरद्वयम् । ताम्रमिश्रकार्ष्णायसेने वि यावत् । क्षुरद्वयस्य पेक्ष<sup>2</sup>णात् क्षुरकर्मणः ।

[यजमानकेशच्छेदनेऽध्वयोः कर्तृता] न निर्मू-भूणि--अध्वर्युणा । मन्त्रसाध्यत्वानिवर्तनस्याध्वर्योः प्रकृतत्वादध्वर्यु<sup>3</sup>कर्तृकता ।

> [वैश्वदेवेतरपर्वसु समूलं केशानां छेदनम् ] वैश्वदे-मिप- 4सर्व वापयेदिति तेषूपदेशात् ।

> > [वपनविधौ क्रमः, केशानामुन्दनं च]

रमश्रू-पक्षौ--रमश्रूणामग्रे⁴वपनम् । अथोपपक्षौ । सदमश्रूण्य-मेऽवपत अथोपपक्षौ अथ केशानिति क्रमश्रुतेः ।

ततः प्रसूता-न्दनम्--केशनिवर्तनकाले तेषामुन्दनं युक्त-मिति।

<sup>6</sup> ऋतमेव परमेष्ठचृतं नात्येति किंचन। ऋते (सू) सम्रद्र आहितः ऋते भृमिरियःश्रिता। अग्निस्ति-ग्मेन शोचिषा तप आक्रान्तम्राब्णहा। शिरस्तप-स्याहितं वैश्वानरस्य तेजसा। ऋतेनास्य निवर्तये सत्यन परिवर्तये । तपसाऽस्यानुवर्तये शिवेनास्यो-पवर्तये शग्मेनास्याभिवर्तये इति निवर्तयति ॥ २ ॥ ॥ ५६ ॥ १८५७॥

<sup>1</sup> ति शलल्याद्यभेश्या चशब्दः । श्वर-छ. ति शलल्याद्यभेक्षया वाशब्दः । **क्षर-ख. ग**.  $^2$  णात्–**छ**.  $^3$  कर्तृता–ग.  $^4$  सर्वं वा वप–**घ**. वापनम्–**घ**. <sup>5</sup> श्रुतेरर्थः - स्त्र. 6 अनेन सन्त्रण केशानध्त्रपुर्निवर्तयति । ्मश्रूणि तूरणी वपतीति (ह).

## [यजमानकेशच्छेदनेतिकर्तव्यता, वपने समर्थे चेत्सुरं ताम्रमयमेवेति पक्षश्च]

- (भा) शललीमिक्षुकाण्डं <sup>1</sup>च हस्ते गृहीत्वा कृष्णायसेन ताम्र-मिश्रेण क्षुरेण ऋतमेव परमेष्ठीति छिनात्ते केशान्, न तु निर्मूलान् करोति। केचिदाहु:—लोहितायसेन निवर्तयत इति <sup>2</sup>श्रुतेः तेन लोहितोदुम्बरेणेति तस्यैव विशेषणमिति यदि <sup>3</sup>समर्थ छेदने ताम्रमयं ततोऽयमर्थः।
- (वृ) ततोऽयमर्थः आयसशब्दो होहोपलक्षणामिति ताम्रमयमेव क्षुरं केशच्छेदनादिसमर्थं चेत् । असमर्थं चेल्लोहितामिश्रेणेत्येवार्थः ।
- (सू) तहतं तत्सत्यं तद्ध्तं तच्छकेयं तेन शकेयं तेन राध्यासमिति यजमानो जपति ब्राह्मण एकहोतेति चानुवाकम् ॥३॥५७॥१८५८॥ [केशानां निवर्तनकाले यजमानकर्त्वको जपः]
- (भा) तद्दतं ब्राह्मण एकहोतेति च <sup>4</sup> निवर्त्यमानेषु यजमानस्य जपः ॥
- ( वृ ) तद्दतं त-जपः -- शनैर्निवर्त्य<sup>5</sup>मानेषु केशेषु यजमानस्य जपः ।
- (सू) <sup>6</sup> तस्य पर्वस्वन्तरालत्रतानि ॥ ४ ॥ ५८ ॥ ॥ १८५९ ॥
- (स्) <sup>7</sup>न मांसमश्राति न स्त्रियमुपैति ॥५॥५९॥ ॥१८६०॥

<sup>1</sup> च सह हस्ते कृत्वा—ज. 2 श्रुंतरर्थः। केन लोहेन औदुम्बरेणेति—ख.

ग. छ. श्रुतौ केन—क. ज. श्रुतेः केन—च. ज. 8 समर्थ नाम यच्छेदने
ततो—क. समर्थरछेदने ताम्रमयः ततो=ख. ग. 4 निवर्तमानेषु-क. 5 मानेषु
यज—घ. 6 यजमानस्य वैश्वदेवादिषु पर्वसु चतुर्मासभाविषु तत्तदन्तराल्कालिकानि
वतीान वक्ष्यन्ते (ह). 7 रागशाप्तस्य प्रतिषेधः । नित्ये पशौ वैधिमडामांसहविभेक्षणं भवत्येव (ह).

[यजमानस्य चातुर्मास्यपर्वमध्ये मांसाभक्षणादिवतानि, नित्येडा-भक्षणं तु न निषिध्यते, तद्गि प्रतिषिध्यत इत्युपदेशपक्षश्च] (मा) स्वार्थस्य मांसभक्षणस्य प्रतिषेधः । इडाभक्षणं तु नित्ये पशौ क्रत्वर्थस्वात् । उपदेशस्तस्यापि प्रतिषेधः ।

(यु) स्वार्थस्य — अचोदितमांसभक्षणस्य । इडा-र्थत्वात् — अवश्यभावि कर्तव्यमिति । [भाष्योक्तोपदेशपक्षे हृतूपन्यासः]

उपदेश — धः — न मांसमश्रातीत्यविशेषश्रवणात्रित्यभक्षण-स्यापि प्रतिषेधः, न यजमानोऽझीषोमीयस्याश्रातीतिवत् । पश्चिडामक्षण-विधेरन्यत्रलञ्चावकाशत्वात्, प्राप्त एव तद्भक्षणेऽत्र निषेधाच्च ।

- (स्) <sup>1</sup>ऋत्वे वा जायाम् ॥ ६॥ ६०॥ १८६१॥ [यजमानस्य जायोपगमनविधौ नियमः]
- (१) ऋत्वे वा जायाम्—ऋतावेव जायामुपेय।दिति नियमात् सर्वत्र-गमनं वर्णान्तरगमनं च प्रतिषिध्यते ।
- (सू) <sup>2</sup> नोपर्यास्ते ॥ ७ ॥ ६१ ॥ १८६२ ॥ [यजमानस्य पीठखट्वाद्यासन्द्रायनप्रतिषेधः]
- (मा) उपरिशयनस्यापि प्रतिषेधः।
- (वृ) उपरि-धः नोपर्यासीत इत्युपर्यासप्रतिषेघः नह्यनुपविष्टेन शक्यते शयनं कर्तुमिति ।
- (सू) <sup>3</sup> जुगुप्सेतानृतात् ॥ ८ ॥ ६२ ॥ १८६३ ॥ [अनृत्यर्जनपुनर्विधः कत्वर्थता
- (भा) जुगुप्साऽनृतस्य वर्जनं । ऋत्वर्थः पुनर्विधिः ।

<sup>1</sup> ऋतौ महिषा जायामुपैति वा (रू). 2 नोपरि पीठादावास्ते शयीत वा । प्रदर्शनार्थं त्वासनवचनम् । अधश्वायीतित्याश्वलायनः (रु). 3 जुगुप्सया वर्जनं लक्ष्यते । वर्जयदन्तम् । आहितामित्वादेव सिद्धस्य पुनर्वचनमादरार्थम् (रु).

- (स्) प्राङ्गेते॥९॥६३॥१८६४॥
- (भा) प्राक्तिशरा भूमी, न स्थण्डिले शेते ।
- (स्) <sup>1</sup> अमध्वश्नाति ॥ १०॥ ६४ ॥ १८६५ ॥
- (भा) अमधु मधुवर्जमश्राति । 'मधुमांसस्रचवलेखनानि वंजयेत्' इत्याश्वलायनः ।
- अमधु—श्राति अमध्वश्रातीत्यकारमश्चेषेण व्याख्यानोप-पत्त्वर्थमाश्वलायनमतोपन्यासः ।
- (सू) <sup>2</sup> मध्वशनस्स्यादित्येकम् । व्यञ्जनमात्रमित्यपरम् ॥ ॥ ११ ॥ ६५ ॥ १८६६ ॥

[यजमानकर्तृकमध्वरान पक्षभेदः, पत्नथा अपीदं न्नतम्]
(भा) मधु अशनमस्येति मध्वशनः । मध्वशनो वा भवेद्यजमानः ।
एतदेकं विधानम् । मधु प्राश्यान्यदश्चाति सामर्थ्याद्भोजयितन्यमोदनापूपादि । तत्र मधुन्यञ्जननिवृत्तिः, स्त्रियोऽपि विधिः मधुनैवाश्नातीति ।
अन्ये त्वाहुः —मध्वश्नातीति श्रुतिः तस्या मध्वशनः स्यादिति द्वावर्थौ ।
['मध्वशनस्यादित्येकम् ' इति स्त्रस्यार्थः 'प्राङ्शेतेमध्वश्चाति '
इत्यस्मिन् स्त्रपाठे अमध्वित च्छदपक्षश्च]

(वृ) मधु अशन-विधानम् — अमध्वश्नातित्यस्य विधेर्मधुमात्रा-नस्य निवृत्तिः।

<sup>1</sup> अत्र सूत्रे 'मध्वशाति ' इति पाठं मन्यते, न्याचष्टे च तथैव रुद्रदत्तः.

2 मध्वशनं स्यादित्येकं इति पाठे रुद्रदत्तस्य ॥ "ओदनत्वेन न्यञ्जनत्वेन वेति
संशये निर्णयमाद्" इत्यवतार्य "मध्वश्लातीति श्रुत्यर्थस्य विश्वायित्वादिति भावः । अत्रानुमह्माह भरद्वाजः— मध्वलाभ दैन्यं मधु वेति विज्ञायते वनस्पतं मधुना दैन्येन, इति
दैन्यं मधु घृतमित्यर्थः । बोधायनश्च मध्वश्लातीति प्रकृत्याह 'घृतमित्येवेन्युक्तं भवति
दैन्यं मध्विति विज्ञ यते ' इति । आधलाथनस्तु मधुमां सलवणस्रयवेलखनानि वर्जयेदिति " इति न्याख्यातं च तेन,

मधुप्रा—ञ्जनिवृत्तिः—अपरं तु विधानम् । [पत्नया अपि भोजनित्यमिवधौ हेतुप्रदर्शनम्] स्त्रियोऽपि—तीति—उभयप्रकारम् । पत्नया अपि स्वामित्वा-विशेषात् ।

[प्राक्प्रदर्शितसूत्रसंहितापाठे मध्यितिच्छेदपक्षः, तत्र विशेषश्च]

अन्ये त्वा—वर्थौ —नाकारप्रक्षेषः । तस्याः श्रुतेः, मध्वशनं स्यादित्येकं व्यञ्जनार्थमित्यपरमिति । अस्मिन् पक्षे ब्रह्मचारि गोऽपि मधुप्रतिषेषः ।

(सू) <sup>2</sup> ऋतुयाजी वा अन्यश्चातुर्मास्ययाज्यन्यः ॥ १२ ॥ ॥ ६६ ॥ १८६७ ॥

## [चातुर्मास्ययाजिद्वैविध्यम्]

- (भा) ऋते। प्राप्ते यजंतीत्रचतुयाजी, स एकः । एकश्चातुर्मास्य-याजी ।
- (सू) <sup>3</sup> यो वसन्तोऽभृत्प्रावृडभूच्छरदभूदिति यजते स ऋतुयाजी। अथ यश्रतुर्षुचतुर्षु मासेषु स चातुर्मास्य-

<sup>1</sup> णोऽपि न मधुप्रतिषेधः—छ. 2 वेश्वदवादीनां पर्वणां संवत्सरकालसाध्यानां प्रवृत्तिद्वैविध्यमनेन प्रदर्शते । स एव चातुर्मास्ययार्जा द्विविधः— एक ऋतुयाजी इतरथातुर्वास्ययार्जा । तत्र यो वसन्तादीनृत्नेव प्रतीक्षमाणस्तदती जाते तेन तेन पर्वणा यजेत न तु चतुर्मासाविधः फाल्गुन्याद्याषाढ्यादि चापेक्षते स ऋतुयाजी । यस्त्वेवमुभयमप्यपेक्ष्य यजेते स चातुर्मास्ययाजी । एतदुक्तं भवात—वश्यमाणप्रकारेण चतुषु चतुर्षु मासेषु चातुर्मास्यैयंजेत वसन्तायृतुषु वा जातषु तस्य तस्यतींरादिम आदिमे पर्वणीति. 3 ऋतुयाजिविषय एवायं विधिः न चातुर्मास्ययाजिविषयः, साकमेधादीनां शर्राद्वधाने चातुर्मास्याविधिवेरोधात् । फाल्गुन्याषाढ्यादिविधिनेव सिद्धेः वसन्तप्रात्र द्विधिवेयर्थ्याच । न च वाच्यं सीरे वसन्ते या फाल्गुनी या प्रात्रिष चाषाढी तत्रैव प्रशृत्यर्थं वसन्तप्रातृिद्वधानमिति, चान्द्रमासानुसारेणैव चातुर्मास्यप्रवृत्तेर्द्शियध्यमाणत्वात् । (रु).

याजी । वसन्ते वैश्वदेवेन यजते प्रावृषि वरुण-प्रचासैः शरिद साकमेथेरिति विज्ञायते ॥ १३॥ ॥ ६७॥ १८६८॥

चतुर्थी खण्डिका. प्रथमः पटलः.

## [वसन्तादाविति नियमस्य न ऋतुयाजिपरत्वं, किंतु चातुर्मास्ययाजिपरत्वम् ]

(भा) तत्र श्रुतिरेव व्याचष्टे। यो वसन्तो जातः प्रावृह्जाता शरजातेति यजते न फाल्गुनी चैत्री वाऽपेक्षते अन्ते वसन्तस्य कृत्वा वैश्वदेवं प्रावृह्णा-दौ वरुणप्रघासैर्यागः, न पौर्णमासीचतुष्टये । पर्वनियमस्तु यदीष्ट्या यदि पशुनेति सर्वत्र स ऋतुयाजी। यस्य मासचतुष्टये नियमः स चातुर्मास्य याजी । समानो विधिरुमयोः । पुनर्वसन्तादिनियमात् चातुर्मास्ययाज्य-प्रतिपन्ने वसन्ते फाल्गुन्यां चैत्रयां करोति वैश्वदेवम् ।

इति धूर्तस्वामिभाष्ये अष्टमे प्रश्ने प्रथमः पटलः

[ऋतुयाजिनस्तिस्मन् ऋतौ यस्मिन् कस्मिन् वा पर्वणि यागः]
(वृ) यो वसन्तो-श्वते—वसन्तादी प्राक्तडादी शरदादी इति
नियमो नास्त्युतुयाजिनः । वसन्तस्यादेद्विधासंभवात् द्वयोरुपादानं
फाल्गुनी वैत्री वेति । ऋतुयाजिनस्तु तस्मिन् ऋतौ यस्मिन् कस्मिन्
वा पर्वणि यागः । तदाह—

[ऋतुयाजिनोऽपि पर्वोपवासादिनियमः] अन्ते वसन्तस्य-इति सर्वत्र- ऋतुयाजिनोऽपि सर्वेषु वैश्वदेवादिसाकमेघान्तेषु पर्वनियमः।

[चातुर्मास्ययाजिनाऽनुष्ठेयः प्रकारः]

स ऋतुयाजी—स्ययाजी—वैद्यदेवाद्यनुष्ठानपौर्णमासप्रभृति पञ्चम्यां पौर्णमास्यां वरुणप्रघासादि यस्य क्रियते स चातुर्मास्ययाजी ।

## [ऋतुयाजिनस्तु वैश्वदेवाद्यनन्तरं द्शीयागोऽपि विशेषः]

समानो विधिरुभयोः—ऋतुयाजिचातुर्मास्ययाजिनोरुभयोः प्रयोगस्तुल्यः । ऋतुयाजिनस्तु अत्र पौर्णमास्येष्ट्वति चातुर्मास्ययाजिपक्षे चातुर्मास्यपौर्णमासस्यानुवादःवाद्वैश्वदेवाद्यनन्तरं दर्शयागोऽपि संभव-तीति ।

## [सौरगत्या ऋतुकल्पनकमः]

पुनर्वस—देवम्—अस्यार्थः — सौरचान्द्रमसभेदेन द्विघा वसन्ताचृतवो भवन्ति । तत्र द्वादशप्रथमराश्योः सूर्योदयकालः सौरवसन्ते। भवति । तत ऊर्ध्वं द्वौ द्वौ मासावृत्वन्तराणि ।

## [चान्द्रऋतुक्लमौ द्वैविध्यप्रद्शेनम्]

चान्द्रमसो वसन्तस्तु द्विधा उत्तरफल्गुनीयुक्तपौर्णमासीयुक्तः तदुत्तरमासश्च। मासद्वयमेकश्चान्द्रमसो वसन्तः, हस्तयोगेन वा। अपरस्तु-चान्द्रमसः चित्रानक्षत्रेण वा स्वातीनक्षत्रेण वा युक्तपौर्णमासीयुक्तः तदु-त्तरमासश्च। मासद्वयं कदाचिद्वसन्तः। तत्र फाल्गुन्यां पौणमास्यां चैत्रचां वेति सूत्रेण वसन्ते वैश्वदेवे प्राप्तेऽपि वसन्ते वैश्वदेवेनिति पुनर्वसन्तमहणान्न मेषान्तर्भावरहितफाल्गुन्यां चैत्रचां वा वैश्वदेवं कर्तव्यम्।

## [सौरवसन्तसम्बन्धाभावे चातुर्मास्यानारम्भविधिपरतया 'अप्रतिपन्ने ' इति भाष्यस्य व्याल्यानम्]

अप्रतिपन्ने वसन्त इत्यस्यायमर्थः—फाल्गुनी वन्नचोरन्यतरस्याः सौरवसन्तसम्बन्धाभावात् तस्यां वैश्वदेवं न कर्तत्र्यमिति । अथवा अप्रति-पन्ने वसन्त इत्यस्य अर्थान्तरमुच्यते—प्रार्ब्षे वसन्त इति वसन्ते वैश्वदेवेनेति पुर्नवचनं वसन्तस्याद्यपौर्णमासीनियमार्थम् । तथाहि—'एष इवे संवत्सरमाम्नोति यश्चादुर्मास्यैर्यजते' इत्यादिना चादुर्मास्यैः कृत्स्रसंवत्सराप्तिदर्शनात् संवत्सराद्यपर्वप्रभृति वैश्वदेवाद्यनुष्ठानं न कर्त-व्यम् । उत्तरफल्गुनीनक्षत्रयुक्तपौर्णमास्यां वसन्तारम्भसत्त्वात्तस्यानेव वैश्वदेवं कर्तव्यम् । उत्तरफल्गुनीयोगेऽपि वक्ष्यमाणेन प्रकारेण सौर-चान्द्रभसयोः समावेशो भवतीति ।

## [श्रौतो वसन्ताचृतुक्लिकमः]

अत्र वसन्ताचृतुक्छिप्तिमनेकघा वदन्ति—सूर्यगत्यनुसारेण चन्द्र-गत्यनुसारेण च द्विघा । तथाहि —देव सूर्य सोमं केष्याम इत्यत्र ऋतून् करुपय दक्षिणाः करुपयेति चन्द्रमाष्पङ्कोता स ऋतून् करुपयातीति निर्देशात् सूर्यगत्या चन्द्रगत्या च ऋतुक्छिप्तरवगम्यते ।

[चैत्राधेव चान्द्रमासवसन्तायृतुकल्पनमिति पक्षमदर्शनम्] मेषादिस्थे सवितरि यो यो मासः प्रपूर्यते चान्द्रः ।

चैत्रादि स विज्ञेयः तस्मादारभ्यते वसन्तादिः ।

इति चैत्रादिशब्दिनिर्वचनात्तदादिसंवत्सरारम्भप्रसिद्धेः चैत्राद्येव चान्द्रमसो वसन्त इति केचित्।

## [फाल्गुनप्रशृतिवसन्ताचृतुकल्पनमिति पक्षान्तरस्य सप्रमाणं प्रदर्शनम्]

अन्यथा 'फल्गुनीपूर्णमासे दक्षिरन् मुखं वा एतत्संवत्सरस्य' इति दर्शनात्। 'उत्तरयोरादधीत एषा वै प्रथमा रात्रिस्संवत्सरस्य ' इति च निर्देशात्। सूत्रकारेण च ' अथ पुनरालभमानस्य फाल्गुन्यां चतुर्दश्यां ग्रुनासिरियेणेष्ट्रा पञ्चदश्यां वैश्वदेवेन यजते ' इति विधानाच । वैष्णवे पुराणे च—

शरद्वसन्तयोर्मध्ये विषुवं तु विभाव्यते ।

इति वसन्तमध्ये विषुवस्त्राप्तिस्मरणात् फाल्गुनमासादिवसन्त इत्यवगम्यते । तथा कार्पादस्वामिमाष्ये 'द्वादश्रमथमराश्योः सूर्यो- दयकालो वसन्तः ' इति वचनात् प्रायः फाल्गुनादिवसन्ताव-गतिः।

[प्वॉक्तरीत्या वसन्ताष्ट्रतुक्त्यः मिविप्रतिपत्तौ निर्णयकरणम्] अस्यां विप्रतिपत्तौ यथाशक्ति निर्णयः क्रियते—अत्र कपर्दि-स्वामिना 'शिशिरे दीक्षन्ते वसन्त उत्तिष्ठन्ते' इत्यस्मिन् सुत्रे (२१-२-८) द्वादशप्रथमरश्योर्यदा सूर्य उदेति तदा वसन्तः इति, मीनमेषराश्योः सूर्योदयकाले। वसन्त इत्युक्तत्वात् । ज्योतिश्शास्त्रे च--

> ¹ मृगभवना²दिराशिद्वयदिनकरभोगस्थितिसमानाः । शिशिरवसन्तम्रीष्मावषी³इशरदो हिमागमः क्रमशः॥

इति मकरादिमासानां शिशिरत्वादिव्यवस्थादर्शनात् 4 मीना दिमासयोः सौरो वसन्तः प्रतीयते । चान्द्रमसं पक्षे पाल्गुनैचत्रादि पक्षद्वयदर्शनात् हिन्यायेनप्रहणाप्रहणवद्व्यवस्थेष्यते । त्योरुभयोः श्रुति स्मृतिप्रमाणकत्वादन्यतरस्यात्यन्तिकबाधायोगात् उभयाविरोधेन व्यवस्थोच्यते—यस्मिन् संवत्सरे पूर्वफल्गुनीयुक्ता पौर्णमासी तस्या एषा वै संवत्सरस्य जधन्या रात्रिरिति शिशिरत्वम् । न चात्र फल्गुनीयुक्ताहोरात्रमात्रस्य संवत्सरान्तत्वव्यपदेशः, पूर्वफल्गुनीनक्षत्रस्य प्रतिमासं विद्यमानत्वादिवेशिषतत्वप्रसङ्गात् । अतः पूर्वफल्गुनीयुक्तपौर्णमास्या द्वादशपौर्णमास्यात्मकसंवत्सरान्तत्वेन जधन्यत्वसम्भवः । तथा भगवता भरद्वोजनाप्युक्तम्—' आधाने या पौर्णमासी पूर्वाभ्यां फल्गुनीभ्यां युक्ता न तस्यामादवीत दिति । ततस्तिस्मन् संवत्सरे चैत्रादिर्वसन्त-

<sup>1</sup> अत्रोत्तरार्धं ब्रह्मगुप्तीयिसद्धान्ते किश्चिदन्यथाभावेन दृश्यते, मानाध्याये अमुको कस्योत्तरार्धस्यमः । पूर्वार्धस्तु तत्रान्यथा 'द्वौद्वौ राशी मकरादृतवृष्यट् सूर्यगतिवशान्द्वाज्याः ' इति दृश्यते । 2 रादिशिशिरद्वय—ख्तः ग. 3 शारदस्सहेमन्ताः ' इति (ब्र-सि). 4 मीनमेषयाः - घ. 6 पक्षेऽपि फा - घ. छः 6 न्यायावप्रहृणाञ्चवस्थोन् च्यते—खा ग. घ.

पक्षः । अत एव कपर्दिस्वामिना 'फल्गुनी पूर्णमासे दक्षिरन 'इति श्रुतिव्याख्यानावसरे 'कदाचित्तत्रापि वसन्तप्राप्तेः' इति ब्याख्यातम् ।

यस्मिस्तु संवत्सरे उत्तरफरगुनीयुक्ता पौर्णमासी तस्या 'एपा वै प्रथमा रात्रिस्संवत्सरस्य 'इति संवत्सरादितया वसन्तत्वात्फारुगुन्यादि वसन्तपक्षः । एवमाश्रीयमाणे सौरचान्द्रमससन्निपातः प्रायेण भवति ।

अनेनाभिपायेण 'मेषादिस्थे सिवतिर ' इत्याद्यप्युच्यते । अस्य चायमर्थः — अमावास्यायां चान्द्रमसपूर्तिः सा यदि मेषसंक्रान्तेरुपरिष्टा-द्भवति तदा तदन्तो मासश्चेत्रः । स च मासो वसन्तारम्भः 'चैत्रादि मासो मधुमाधवो दित वचनात् । 'मधुश्च माधवश्च वासान्तिकावृतू ' इति श्रुतेश्च । एवमृतुक्तृसावाश्रीयमाणायां शास्त्राणा माविरोधः । तत्रोभयविधसात्रिपाते चातुर्मास्यादीनामनुष्ठानं युक्तम् । असम्भवे त्वन्यतराश्चयणमिति ।

> इति धूर्तस्वामिभाष्यवृत्तौ कैशिकेन रामाप्रिचिता कृतायां अष्टमे प्रश्ने प्रथमः पटलः.

## (स्) ततश्रतु<sup>2</sup>र्षु मासेष्वाषाड्यां श्रवणायां वोदवसाय वरुणप्रघासैर्येजते ॥ १ ॥ १ ॥ १८६९ ॥

<sup>1</sup> मप्यविरोधः -छ. 2 पर्वभिश्वातुमास्येषु मासान् संचष्ट इति वक्ष्यति । ततः पर्वगणनया वैश्वदेवकालात्पैवणः फाल्गुना विद्याद्वाऽऽरम्य चंतुषु चान्द्रमसेषु मासेष्वती तेषु याऽनन्तराऽऽषाढी श्रावणी वा तयोरन्यतरस्यामुद्दवसाय देशान्तरं गता वरुण-प्रघासाख्येन कर्मणा यजेत । आषाढी श्रावणी च फाल्गुनी चैत्रीभ्यां व्याख्याते । उद्वसायेति वचनं वश्वदेववदिनयमे प्राप्ते नियमार्थम् । वरुणप्रघाससमाख्या तु यदादित्यो वरुण राजानं बरुणप्रघासैरयजतेति वरुणस्यज्यत्वस्तवनेनागिक्षादेवतात्वेन च वरुणसम्बन्धात् श्रामीपर्णान्युपवपति घासमेबाभ्यामिष्यच्छतीति घाससम्बन्धाच निर्वक्तव्या । शब्दश्वयं नित्यं बहुवचनान्तः पुँलिङ्गश्च प्रयुज्यते । चतुर्मासेष्वाषाढ्या-मिति नियमात् अधिकमासवित सैवत्सरे न चातुर्मास्यारम्भः (रु).

#### [सौत्रविकल्पस्य व्यवस्थिताभिप्रायकत्वं, अधिमासे चातर्मास्यानारम्भकथनं ची

ततः पर्वण आरभ्य । अषाढाभिर्युक्ता आषाढी । श्रवणेन युक्ता श्रावणी । यदा फाल्गुन्यामु 1 पक्रमस्तदा ८ ऽषाट्यां यजते । यदा-चैञ्यां तदा श्रावण्याम् । मासचतुष्टयनियमात् यस्मिन् संवत्सरेऽन्त-राकेऽिषकमास²उलचते तत्रारम्भो नेष्यते चातुर्मास्यानाम् । उदवसानं-देशान्तरगमनम् ।

(वृ) ततश्चतुर्षुमासेषु—इत्यत्र <sup>3</sup> ततः पर्वण आरभ्येति शेषः ।

अषाढा-श्रावणी-- अभयोर्व्यवस्थितविकरूपः। उपक्रमः--आरम्भः ।

> [अधिमासे चातुर्मास्यानारम्भे हेतुः पौर्वािककपर्वसन्धिमद्वत्सरेऽपि चातुर्मास्यानारम्भ इति केषां चित्पक्षश्ची

मासचतु-स्यानाम् —ऋतुनियमपर्वचतुष्टयनियमयोरसंभवात-स्मिन् संवत्सरे चातुर्मास्यानामनारम्भः। <sup>6</sup> तदा चातुर्मास्ययाजि-पक्षे पञ्चमपौर्णमास्यां पूर्वोह्वे पर्वसन्धिर्यस्मिन् संवत्सरे तस्मिन्नपि चातुर्मास्यानामनारम्भ इति केचित् ; तस्यां पौर्णमास्यां प्रकृतेः पूर्वा-नुष्ठानस्य कर्तव्यत्वात् । अत्र पौर्णमास्येष्ट्रो<sup>6</sup>न्दनादिति क्रमानुपपत्तेः ।

(स्) प्ररूढकक्षे यष्टव्यमिति <sup>7</sup> बहुचत्राक्षण भवति ॥ ।। २ ।। २ ।। १८७० ।।

¹ पकान्तस्तदा-क. पकान्तं तदा-ङ. ² उपपद्यते-ख. ग. ३ तत इति 4 श्रवणिति अणी छोपो विसाषया । उभयो—छ. 🏻 ५ तथाचातु-छः <sup>6</sup> ष्ट्रोन्दनादीनि कम।तुपपत्तः--छः. <sup>7</sup> बह्नृचत्र<sub>'</sub>ह्मणं विकल्पार्थम् । ५रूढाः कक्षा गुल्म<sup>ा</sup> यस्मिन् देशे तत्र वा यजेत यत्र किनिद्वा देशान्तर इल्पर्थः (रु).

#### [सौत्रप्रहृदकक्षपदस्य देशकालभेदाभिप्रायेण द्विधा व्याख्यानस्]

(भा) कक्षः-कच्छः । प्ररूढाः कक्षा यस्मिन् देशे तृणैः स देशः प्ररूढकक्षः । तिमन्नुदवसानं कर्तव्यम् । द्वितीयोऽर्थः — चातुर्मास्यया- जिनः पौर्णमासीनियमादृतुयाज्यर्थः कालविधिः । प्ररूढाः कक्षा यस्मिन् काले स कालः प्ररूढकक्षः । 1 तिस्मिन् ऋतुयाजिना यागः कर्तव्यः ।

(वृ) चातुर्मा-लिविधः-चतुर्षु मासेष्विति कालनियमात्। प्रस्तदाः कक्षा-तिन्धः-वर्षेण कक्षपरोहकाले वरुणप्रधासाः।

(सू) <sup>2</sup>तस्य वैश्वदेववत्कल्पः ॥ ३ ॥ ३ ॥ १८७१ ॥ [वरुणप्रघासस्य वैद्वदेववत्कल्पकत्वाभिधानाशयः]

(मा) वैश्वदेववत्करूपः विधिः दक्षिणस्यापि विहारस्य सर्वे वैश्वदेव विचन्त्रम्। एतद्वाह्मणान्येव पञ्च हवींषीति श्रुतेः। <sup>5</sup> पञ्चसंच राणां मुख्य-त्वात् सर्वेषां <sup>7</sup> पर्वणां वैश्वदेवप्रकृ।तित्वम्। <sup>8</sup> अतः संचराणाम भावात् न प्राम्नोति दक्षिणस्य विहारस्य वैश्वदेववद्विधिः। श्रुत्यन्तराद्वद्वम् यदेवाष्वर्युः करोति तत्प्रतिप्रस्थाता करोति ' <sup>10</sup> इत्यनया। वरुणप्रधा-सैर्यक्ष्य इत्युक्ता समारोप्यामिं देशान्तरगमनम्। यागदेशं गत्वा मन्थन-मुपावरोहणं वा लैकिके, विद्युद्विः।

## (वृ) न प्रामोति-द्विधिः--प्रयोगतयाऽपि।

श्रुत्यन्तराद्वद्धम् --वैश्वदेववत्तन्त्रम् । श्रुत्या वैश्वदेववत्तन्त्रपाप्तिः पौर्वापर्यनियमश्च दर्शितः । तत्प्रतिपादनार्थं वैश्वदेववत्करूप इत्युक्तम् ।

¹ तस्मिन्नद्वसानं कर्तव्यं ऋतुयाजिना यागश्च कर्तव्यः—ख. ग. ² तस्येति कर्मांपेक्षया पर्वापेक्षया वैकवचनम् । कत्यः-प्रयोगः । (रु). <sup>8</sup> रस्यापि—क. <sup>4</sup> वत् । एत—क. ङ. <sup>5</sup> पश्चसंवत्सराणाम्—च. छ. ज. ज. <sup>6</sup> राणामभावाइक्षिणस्य—ज. <sup>7</sup> वां वैश्वदेव—क. ङ. षां तर्पणम् वैश्व—ग. <sup>8</sup> अतः पश्चसंचरा—क. ङ. भावाइक्षिणविद्वारस्यानुप्राप्नोति वैश्व—क. ग. ज. <sup>10</sup> इत्येतया—क. ख. ग. ज. <sup>11</sup> दसिः—छ.

## [वरुणप्रघासे विद्यदसिविधिकालाभिधानम्]

यद्यपि सर्वार्थं वैश्वदेवात्पूर्वमेव कृतम् । तथाऽपि देशकालभेदात् प्रसङ्गा-<sup>1</sup> भावात् यक्ष्यमाण उपस्पृश्वतीति प्रयोगाद्यपदार्थत्वात् देशान्तरप्रयोगे तत्रैवाद्यपदार्थः कर्तव्य इति मन्थनोत्तरका<sup>2</sup>लमेव विद्युदसि। सोमे तु देवयजनाध्यव<sup>8</sup>सानस्य विघानाद्दक्षिणीयाया ऊर्ध्वमप्युत्कर्षविघानात् <sup>⁴</sup>तस्मिन् देवयजने क्रुत्स्नप्रयोगासंभवात्संकरूपानन्तरमेव कंर्तव्य<sup>5</sup>मपा-मुपस्पर्शनम् । यदा संकल्पोत्तरकालं <sup>6</sup> विद्युत्तदैवम् । यदा पूर्व तदा विद्युद्धिसंसकरूपः । ततस्समारोप्योदवसानम् ।

#### <sup>8</sup> वेदौ कृत्वाऽग्रेण गाईपत्यं समे प्राची वेदी (H) भवतः ॥ ४ ॥ ४ ॥ १८७२ ॥

[वरुणप्रघासे वेदिविधानं, तत्र पक्षभेदश्च]

यदा शौल्बेन विधानेन निर्मिते वेदी अप्रेण गाहिपत्यं तदा वेदौ कुरुतः अध्वर्धः प्रतिप्रस्थाता च । प्राक्त्वेन समे प्रकृतितुल्ये न पशुबन्धवद्वेदिः । केचित्पशुबन्धवत् । बोधायनस्य तु पाशुबन्धिकी

<sup>3</sup> सानविधाना-ख. स्ड. <sup>1</sup> भाव:-स्ड. <sup>2</sup> काल एव-**छ**. <sup>6</sup> विद्युत्तदेवम्**⊸छ**. <sup>5</sup> मप उप**-ख**. <sup>7</sup> ल्प: । समा**-छ**. ४ आगूर्याप उपस्पृद्य उद्वसाय गाईपले निहितेऽनन्तरं वेदौ कृत्वा वेदौ कार्ये । ते चांत्रेण गाईपत्यं नापरेणाइवनीयं नापि कल्पान्तराभिप्रायेणाग्रेणाहवनीयम् । प्राची-प्राक्तिन समे द्वे अपि दार्शपूर्णमासिक्यावित्यर्थः । उत्तरस्याः पाद्मुबन्धिकत्व-भ्रमनिरासार्थं समवचनम् । कः प्रसङ्गः? अस्ति भ्रमहेतु: उत्तरवेदिसम्बन्धात् । पाशुकी वोत्तरेति कल्पान्तरे, तिचरासार्थं च । तस्मायुक्तमेव साम्यवचनम् । तत्राञ्जसा गाईपत्यस्य प्रतिप्रस्थात्संचरार्थमन्तरालं मुक्का शिरस्रथानीयस्य गाईपत्यस्य बाहद्वयः वत्पार्श्वयोद्धें वेदी भवत:। ब्राह्मणे तासां दक्षिणो बाहुरिति प्रकृत्य तस्माचातुर्मास्ययाज्य-मुष्मिन् लोक उभयाबाहः इति बाहुत्वेन वेद्योः स्तवनात् । तस्मात्प्रथमात्रं व्यंसाविति लिङ्गाच (४).

उत्तरा दिश्चिकी दक्षिणेति । न तु तिर्येक्त्वेन समे। अर्था यथा सिध्यन्ति तथाभावलक्षणं तिर्येक्तृम् ।

(वृ) केचित्पग्नुबन्धवत् — उत्तरस्या उत्तरवेदिमत्त्वात उभयोस्समत्व-विधानात् ।

बोधा-न समे—दक्षिणस्या उत्तरवेदेरभावात् । अर्था यथा-क्तुम्—उत्तरविहारस्य उत्तरवेद्यन्तर्भावानुप्रहेण तिर्थेक्तुम् । दक्षिणस्य विहारस्य तु प्रकृतिवत् ।

(स्) उत्तरामध्वर्युः करोति दक्षिणां प्रतिप्रस्थाता । उत्तरे विहारेऽध्वर्यु श्वरति दक्षिणे प्रतिप्रस्थाता ॥ ॥५॥५॥५॥१८७३॥

[वेदिकरणाधिकारिकथनम्]

(भा) उत्तरां वेदिमध्वर्युः करोतीति अविद्धते वेदी इत्यतः पृथ-गुच्यते ।

[अध्वर्युवेदिकरणविधेः प्रयोजनवर्णनम्]

(वृ) उत्तरां-तीति-अस्य प्रयोजनम् ।

अविहृते—च्यते—अमिविहरणादूर्ध्वे वेदिकरणे अध्वर्युकर्तृक-<sup>2</sup> त्वदर्शनादिहाविहृतेऽमौ वेदिकरणमित्युत्तरमध्वर्युः करोतीत्युच्यते । दक्षिणां प्रतिप्रस्थातेति कर्तृनियमार्थः ।

[उत्तरदक्षिणवेद्योः स्थानप्रदर्शनम्]

<sup>3</sup>अत्रोत्तरा वेदिः ⁴प्राकृतस्थाने | दक्षिणा तस्या दक्षिणतः । प्रथमस्याः स्वस्थानावा<sup>5</sup>वेनान्ते निवेशो युक्त इति |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> चरति कर्माणि करोति (रु). <sup>2</sup>त्वस्य दृष्टत्वादिह्—घः <sup>3</sup> अत्रं युक्त इती त्यन्ती यन्थः च—अ—केश्वयोर्भाष्य एव दृश्यते. <sup>4</sup> प्रकृतिस्थाने—खः गः. <sup>5 धेन</sup> गन्तोर्नि—घः

## (स्) उभयत्र <sup>1</sup> कृत्स्नं तन्त्रम् ॥६॥६॥। ॥१८७४॥

[विहारद्वयेऽपि कृत्स्नाङ्गकत्वम्]

(भा) सर्वेडिङ्गसमुदाय उभयत्र <sup>2</sup> सयजमानकः उभयत्र कृत्स्तं तन्न<sup>3</sup>-मिति परोप्यङ्गसमुदाय उभयत्र ।

(स्) अपि <sup>4</sup>पत्तीसंयाजाः ॥ ७॥ ७॥ १८७५॥ [पत्नीसंयाजादिहोमानामप्युभयकर्तृकत्वम्]

(भा) पत्नीसंयाजा अप्यन्ये <sup>5</sup> होमाश्च राकादयः सम्पत्नीयदक्षिणामि होमाश्च । एकत्वादमेरध्वर्युरेव कुर्यात् । अत उभयोर्विचीयते कर्तृ-पात्रभेदात् ।

उभयत्र कृत्सं तन्नमित्युक्तेऽपि किमश्रे अपि पत्नीसंयाजा इत्यु-च्यते ! अत आह—

(वृ) एकत्वादमे-योत्—गाईपत्यदाक्षणामि होमान् साधारणद्रव्य-संस्कारवत् ।

[भाष्याभिमतविधौ न्यायोपपादनम्]

अत उ-यते — नेदं वाचिनकम्, किन्तु न्यायप्राप्तमित्याह । कर्तृपा-दात् — तत्तत्प्रयोगसाधनम्त् कर्तृपात्राणां तत्कर्मी- कर्मुवाः पराभिहोमाः कर्तव्या इति न्यायात् ।

<sup>1</sup> विद्यारसंयुक्तं कृत्स्नं तन्त्रमुभयोविंहारयोर्भवति । उभयदेशभावित्वात्प्रधानानां देशभेदे चाङ्गानामविभवादिति भाव: । यथोक्तं न्यायविद्धिः—दक्षिणेऽमौ वरुण-प्रधासेषु देशभेदात्सर्वं तन्त्रं क्रियेतित (रु).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> सयाजमानकः । परेाऽपि -क. च. ज. ज.

<sup>&</sup>quot; ,, भः कपात्र ?...ङ.

<sup>3</sup> मिति उभयत्रापि—छ. 4 पत्नीसंग्राजग्रहणं प्रदर्शनार्थं। अपराग्निहोमानां तेषां त्वेकाग्निकत्वात् कत्पान्तरमताच तन्त्रता मा विज्ञायीति पुनर्वचनम्। एकत्वेऽ-प्यमे: कर्तृभेदादुभयवैहारिकाणां पृथगुभये कार्या इत्यर्थः। उक्तं च बैमिनिना—एकाभिवदपरेषु तन्त्रं स्यादिति, नाना वा कर्तृभेदादिति च (६). होमा राका—घ. 6 होमाः—ख. ग. 7 कर्तृपात्राभ्यां त—ख. ग.

## (स् <sup>1</sup> एकवत्संत्रेषः ॥८॥८॥१८७६॥

# [उभयाधिकारिकत्वेऽपि संप्रैषवाक्यघटकतिङन्तस्य

## पकवचनान्ततेव]

(मा) <sup>2</sup> एकस्येव एकव<sup>3</sup>द्भवति । एकवचनेन सम्प्रैषः <sup>4</sup>; यद्यपि द्वयो-रर्थयोर्योच्यते प्रणेष्यामि प्रोक्षिष्यामीत्येवमादि ।

## [भाष्योक्तैकवचनान्ताभिधानस्य सहेतुकं समर्थनम्]

(श्व) एकवच-वमादि - उभयकर्तृकयोरुभयोः प्रणयनादिकिययो-र्याच्यमानत्वात् प्रणेष्यावः प्रोक्षिष्याव इत्यादिद्विवचनप्राप्तावप्येकवच-नेन संप्रेषः । प्रणयनादिकियामात्रस्य वाच्यत्वात् न कर्त्रेकत्वादि-विवक्षा प्रेषप्रार्थनादिषु । एकेन प्रार्थिते नापि उभयार्थानु ज्ञान-सम्भवात् ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अत्र रुद्रदत्तः '' युगपत्कालानां निगदानामध्वर्युरेव वक्तित वक्ष्यति । तत्रार्थद्रय-विषया अपि ये संप्रेषास्तेऽप्येकवदेकार्था इवैकवचनेन प्रयोज्या:। यथा अग्रये प्रणीयमा-नाय अग्रये सिमध्यमानाय अमीत्परिषीश्वामि च इमां नराः कृणुत वेदि इध्माबर्हिरूपसादये त्यादि। तेषां चार्थद्वयावषयत्वेऽपि अग्निमादधीतेत्यादिवजात्यीभप्रोयेणकत्वोपपत्तर्मा भदा-र्षबाध इति भावः । संसर्गिद्रव्याभिधायित्वाचानुहोऽग्निशब्दस्य, यथाऽऽहुर्मीमांसकाः-संसर्गिषु चार्थस्य स्थिरपरिणामत्वादिति " इत्युक्ता: सत्याषाढबेाधायनमते प्रदर्श 'अतश्च न्यायाद्याजमानेऽप्यग्नवीभधायिनामनूहः , यथा युनानम त्वा समिद्धो अग्निरा हुत इत्यादेः । अत्र च संप्रैष इति वचनात् अन्ये संप्रैषेभ्यो ये निगदाः संवादामन्त्रणादिविषयास्ते द्विवदेव प्रयोज्याः । यथागतामग्रीरत्रेणस्यावः प्रोक्षिस्यावः निर्वप्स्याव इत्यादयः । केचित्तु अमन्त्रणनिगदानप्येकवत्प्रयोज्यान् मन्यन्ते ; तद्युक्तम् , संप्रेषप्रहणात् एकवदामन्त्रितस्य द्विवदनुज्ञावचनविरोधाच । सत्याषा-ढस्तु 'उभाभ्यामप्येकवदामन्त्रणमाह यथोभौ ब्रह्माणमामन्त्रयेते विवद्वह्मानुजानातीति ' <sup>2</sup> एकस्यैकवद्भव-क. एकस्यैकवचन एकवद्ध; ङ. एकस्यैव इत्याह (रु). एक**-ख. च.** ३ द्धवतीत्येकव-छ. 4 ष इत्यर्थः - घः <sup>5</sup> नापि ब्रह्मादिना डभ-ख. ग. घ. <sub>६</sub> ज्ञापन-घ.

#### ¹ द्विवद्ब्रह्माऽनुजानाति ॥ ९ ॥ ९ ॥ १८७७ ॥ (सृ)

[ब्रह्मानुवचने उभयोद्देश्यकत्व एव द्विवचनाम्तता, सौन्नब्रह्म-पदस्य यजमानाद्यपलक्षकत्वं, तत्रोपदेशपक्षश्च]

(मा) द्विवचनेन तु ब्रह्माऽनुजानाति प्रणयतं यज्ञं देवता वर्धे यतमिति। ब्रह्मप्रहणं प्रदर्शनार्थम् । अतः ओंनिर्वपतं अनुप्र³हरतमिति च भवति । <sup>4</sup> यत्र यत्र द्वावनुज्ञातव्या ब्रह्मानुज्ञायामपि यत्रेकोऽनुज्ञातव्यः तत्र न मवत्यूहः, यथा ओमनुत्रूहीति । द्विवदनुजानातित्यवचनात् ब्रह्मानुज्ञा-स्वेव द्वित्वेऽभिषेये भवत्यूहः, नान्यत्रेत्युपदेशः।

द्विवच-यतमिति-अनुज्ञाप्यमेदात्, मन्त्रे च <sup>5</sup> युष्मदर्थ<sup>6</sup>स्य विवक्षितत्वात्।

ब्रह्मग्र-र्थम्--यजमानामीधादेरि ।

अत ओं-तम्-इति यजमानः । अनुप्रहरतं अगतमिति च बाप्तिः । अर्हन्नित्यस्योद्देन अग्निमगं किल प्रस्तरमिति सम्यग्दग्वं किलेत्यर्थः । (किलेति मन्त्रार्थः) अतः प्रस्तरार्थस्वात् द्विवचनेनोहः पश्चोत्तरयोः ।

> यत्र यत्र-व्यौ--अन्येषामपि होत्रादीनाम् । यथा-हीति-होतुरेकस्यानुज्ञातव्यत्वात् ।

द्विवद-देश:-- ब्रह्ममहणात् ब्रह्मण एव द्वित्वेन द्विवचनेनोह इति । अन्यथा द्विवदनुजानातीत्येव वदेत् ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ब्रह्मा तु द्विवचनेनानुजानाति ; यथा प्रणयतं यज्ञं देवता वर्धयतं युवां प्रोक्षतमित्यादि । प्रवराधनणे त्वामन्त्रणमनुज्ञा चैकवदेव भवतः, आश्रावयितु-रेकत्वात् । ब्रह्मप्रहणमनुज्ञामहणं च यजमानादेः संवादोदश्च प्रदर्शनार्थं तुल्यन्याय-त्वात्। तस्मादों निर्वपतम् संवदेशां अनुप्रहरतं अगतां इत्याद्यपि द्विवद्भवति (<sup>ह</sup>). <sup>2</sup> यतं युवामिति–कः **ख. ग** <sup>3</sup> हरतमागतमिति च–ख. ङ. छ. अगतिमिति—चः. <sup>4</sup> यत्र द्वावनु—खः. ग <sup>6</sup> युष्मृदस्मदर्थ—घः. <sup>6</sup> स्य च वि-घः

(स्) द्रचङ्गलं त्रचङ्गलं चतुरङ्गलं <sup>1</sup> पृथमातं रथवर्म-मात्रं सीतामात्रं प्रादेशमात्रेण वा तिर्थग<sup>2</sup>संभिषे वेदी मवतः ॥ १०॥ १०॥ १८७८॥

(वेदिकरणप्रकारस्तत्प्रमाणं च)

(भा) द्यङ्गु<sup>3</sup>रुादिना परिमाणेन <sup>4</sup> तिर्यगसंभिन्ने— असङ्गते परस्परं <sup>5</sup> प्रति भवतो वेदी । द्यङ्गुरुान्तरं <sup>6</sup> भवति श्रोणी प्रति ।

(वृ) ह्यङ्गुलान्तरं-प्रति--श्रोणिदेशे ह्यङ्गुलाचन्तरं मध्ये तु मह-दन्तरं <sup>7</sup>सन्नततरत्वात् ।

(सू) <sup>8</sup> अन्तरा वेदी प्रतिप्रस्थातुस्संचरः ॥ ११ ॥ ॥ ११ ॥ १८७९ ॥

[बेद्योरन्तरेण प्रतिप्रस्थातुस्संचाराय मार्गक्लुप्तिः]

(भा) <sup>9</sup> वेद्योरन्तरेण संचारः कर्मकर्तुः प्रतिप्रस्थातुः । इतरथा नान्तराऽमी संचरतीति प्रतिषेषस्स्यात् ।

(वृ) वेद्योरन्त-स्थातुः— 10 प्राक्त्रप्रवसंचारः प्रतिप्रस्थातुर्वेद्योः रन्तरेण ।

इतरथा-धरस्यात-कुर्म कुर्वतः गार्हपत्यदक्षिणवैहारिकाहवनी-ययोर्मध्ये प्राचीनगमनस्यापि प्रतिषिद्धत्वात् तत्परिहारा<sup>11</sup>र्थमन्तरा वेदी प्रतिप्रस्थातुस्संचरविषिः ।

<sup>1</sup> पृथादयः प्रकृतावेव व्याख्याताः (क). 2 असंभिन्ने-असंश्विष्टे । एष्वन्यतममुभयोरन्तरालपरिमाणमित्यथः । तत्र वेदिश्रोण्योरंसकोठ्योरेव भवित, मध्ये तु
संनमनवन्नाद्विस्तारस्यंपद्यते (क). 3 लादीनां-ज. 4 तिर्येक्संभिन्नासङ्गतयोः-ग.
करेण भवतो-घ. 6 बङ्गललादन्तरं-ख. ग. घ. छ. तद्दुबङ्गलान्तरं-ग.
नम्जतत्वात्-छ. 8 अन्तरा वेदी यो देश: स प्रतिस्थातुस्संचरः कर्मार्थः। एवं
चोत्तरतउपचारत्वं दक्षिणविद्वारस्यापि संपादितं भवित (क). 9 वेद्यावन्तरेण संचर:ङ. छ. 10 एतद्विवरणभाष्यं-घकोशे न दृश्यते। प्रावमत्यक्प्रतिप्रस्थातु-छ.
11 थोंऽन्तरा वेदी-छ.

# (स्) अपरेणोत्तरां वेदिं स्तम्बयजुईरन्नाध्वर्गुमभिपरि-<sup>1</sup> हरति ॥ १२ ॥ १२ ॥ १८८० ॥

- (मा) बर्हिन भवत्यध्वर्योः स्तम्बय<sup>2</sup>जुरव नयति ।
- (वृ) बर्हिन-यति—नाध्वर्युमाभिपारिहरतीति—नाध्वयीं श्च मध्ये नयति । स्तम्बयजुस्तृणपांसून् ।
- (सू) उत्करे निवपति ॥ १३ ॥ १३ ॥ १८८१ ॥

  \*समान उत्करः ॥ १४ ॥ १४ ॥
  ॥ १८८२ ॥
- (भा) यद्यपि देशभेदः । यदा प्रतिपस्थात्रा न्युप्तं स्तम्बयजुः तदोभयमामीष्रोऽ भिगृह्णाति ।
- (वृ) यद्यपि देशभेदः—अन्तराणि यज्ञाङ्गानीत्येतद्विहारान्तरसम्ब-न्धिनामपि भवतीति ।
- (सू) <sup>7</sup>पश्चर्त्विजः ॥ १५ ॥ १५ ॥ १ ८८३ ॥ [ऋत्विक्सङ्ख्या]
- (भा) पश्चार्त्विजो वरुणप्रघासेषु । अतस्सामान्यचोदनासु पश्च भवन्ति समिदाधानादिषु ।
- (व) समिदा-षु-एषोऽस्येषिषीमहीत्यादिषु ।

¹ प्रतिप्रस्थातेति शेषः । अपरेण वेदिमिति वचनात् गाईपत्यवेद्योर्भध्यतो गमनदेशाभावाच स्वयं पश्चाद्राईपत्यस्य गच्छन् स्तम्बयजुः पुरतो हरति न चाध्वर्योबीहिनयति (६). ² यजुरन्तरेव-ख. ग. घ. च. छ. यजुरन्तरेव-ज. ³ योबीहिनयति—विहारस्याध्वर्योश्च मध्ये नयति—ख. ग. घ. ⁴ एक एवोत्तरो हाभ्यामुत्करः । तत्रोभाभ्यां न्युप्तमाश्रीध्रस्तंश्चणाभिगृह्णाति । यजमानश्च तन्त्रणातुः मन्त्रयते विभवात् (६). ६ शब्दभेदः-ख. ग. ६ पि गृह्णाति—क. ७ न तु प्राकृता एव चत्वारः, न च पश्चभ्योऽधिकाः । दक्षिणवेष्यंभिष पृथ्यब्रह्मादय इत्यर्थः (६).

# (स्) <sup>1</sup> यदेवाष्वर्युः करोति तत्प्रतिप्रस्थाता ॥ १६॥ ॥ १६॥ १८८४॥

#### [प्रतिप्रस्थातुरध्वर्युकृतानुकारिता]

(भा) यदेवाध्वर्युः करोतीति कृतानुकारित्वं प्रतिप्रस्थातुः । तस्मा-धच्छ्रेयान् करोति तत्पापीयान् करोतीति वाक्यशेषात् । अतुल्य-काल्याधाजमा²नावृत्तिः । केचित्त्वाहुः—यद्विधानमध्वर्युः करोति तदेव प्रतिप्रस्थात्रा कर्तव्यम् । <sup>3</sup> यमेव च कल्पमध्वर्युः करोति, यदि पलाशशाखामध्वर्युराहरति सैवानेया प्रतिप्रस्थात्रा न शमीशाखामाहरति। युगपत्कर्तव्यं <sup>4</sup>कर्मैति तेषामृहोऽर्थद्वित्वे याजमाने च ।

(वृ) यदेवाध्व-स्थातुः-अध्वर्युणा कृतं कर्म पश्चात् प्रतित्रस्थात्रा कर्तव्यम् ।

तस्माद्य-शेषात् —श्रेयसाऽनुष्ठितं कर्म पश्चाद ⁵नुतिष्ठति हीनो लोके ।

अतुल्य-माहरति - वैकल्पिकेषूमयोः समानकल्पनार्थं यदेवा-ध्वर्युः करोतीति ।

आस्मिन् पक्षे---

युगप-माने च---युगपदनुष्ठानात् । पूर्वस्मिन् पक्षे याजमाना-वृत्तिः ।

<sup>1</sup> यद्यदेव कर्माष्ट्ययुः करोति तदेव कर्म तमनु प्रतिप्रस्थाताऽपि स्वस्मिन् विहारे करोतीत्यर्थः । कात्यायनवेधायनाभ्यामप्युक्तम् । एवं च क्रमभावित्वा-दुभयोः कर्मण आवृत्तिरसम्भवे याजमानानां, यथाऽन्वाधीयमाने जपति वेदिं संमृज्य-मानां बहिंरासाद्यमानम् इत्यादौ । विभवतां तु तन्त्रत्वमेव सर्वत्र, यथाऽन्वाहितेषु जपति बहिंरासन्नं प्रयाजान् हुतं हुतम् इत्यादौ (रु). 2 न निवृत्तिः—ङ. 3 यद्दै कल्य—ख. ग. 4 कर्मोभाभ्यामिति—ख. ग. छ. 5 अनुतिष्ठन्ति पापिनो लोके—छ.

# (सू) <sup>1</sup> यत्किश्च वाचाकर्मीणमध्वर्युरेव तत्कुर्यात् ॥ ॥ १७॥ १७॥ १८८५॥

[कर्मानुष्ठानमात्रे प्रतिप्रस्थातुरध्वंयुक्ततानुकारिता न मन्त्रोचारणे]
(मा) <sup>2</sup> वाच आकारान्त³ता। वाचा कर्तव्यं कर्म ⁴ वाचाकर्म। तत्कर्मणि भवं तत्र जातं वा वाचाकर्मीणम् । छान्दसः खः। <sup>5</sup> तत्र मन्नजातमध्वयुरेव कुर्यात्। कर्मैव <sup>6</sup> केवलममन्नकं प्रतिप्रस्थाता कुर्यात्।

(वृ) छान्दसः खः — तत्रभवत्वादण्यत्ययप्रसङ्गात् खप्रत्यय-रछान्दसः। वाचाकर्म मञ्जसाध्यं कर्म ।

कर्मैव केवलं-कुर्यात्—एकेनापि कर्मसाधनीम्तमन्त्राचारणे कृते तत्प्रकाशितकर्मानुष्ठानस्योभयोरपि संभवात्र भेदेनोचारणं कर्तव्य-मिति ।

# (सू) <sup>7</sup> युगपत्कालान्त्रा निगदान् ॥ १८ ॥ १८॥ ॥ १८८६॥

<sup>1</sup> पूर्वभूत्रण सर्वस्मिन्नाध्वयंव प्रतिप्रस्थातुरि प्राप्त नियम आर्भ्यते । वाणिति वाणिन्द्रयमुच्यते । तजन्ये। व्यापारो वा कर्म । तत्साध्यं कर्म वावा-कर्मीणम् । तद्ध्यंद्रेरेव कुर्यात । प्रतिप्रस्थान्ता तु केवलं कर्माण्यनुतिष्ठेत् । तदुचरितैरेव मन्त्रैरुभयोरनुष्ठेयार्थसिद्धिरिति भावः (रू). 2 वाचा. 3 ता वाच्या-ग. 4 वाचाकर्म कर्माण भवं चन्त्र वाचाकर्मण भवं मन्त्रजातं ज. 6 तं मन्त्र—ङ. तन्मन्त्र—ज. तजातम—च. 6 केवलं मन्त्रकम् ?—ज. 7 यद्वा युगपत्कालमन्त्रविषयोऽयं नियमो भवेत् । तत्रो चैःप्रयोगमन्त्रास्तावित्रगदाः संप्रेषारयः । तेषु च द्वरोर्युगपत्प्रयोक्तव्यतयोपस्थिता युगपत्कालाः । यौगपद्यं च नात्यन्तिकम् , किं तु पृत्रेस्त्रानुरोधेनानन्तरभावित्वमेव । तेन प्रकारण ये युगपत्काला निगदाः—ज्वैस्तमाहन्तवे, अविदहन्तरश्रपयत, प्रोक्षणीरासादय, ओश्रावय अगतामझीत्, ब्रह्मन् प्रोक्षिच्याव इत्याद्यः, तानध्युरेव प्रयुक्ति । निगदचोदितानामाझीध्रादीनामेवं संस्कारानध्वयुरेव कुर्यात् । ये त्वयुगप-

#### [क्रचिद्ध्वर्युप्रतिप्रस्थातुभ्यामुभाभ्यामपि मन्त्रोच्चारणस्यावश्यकता]

[अध्वर्युकर्त्वकमन्त्रोच्चारणविषये पक्षान्तरम्]
(वृ) अन्येस्तु-करोति—इति पक्षान्तरम्। निगदानोमवाध्वर्युणा
प्रयोज्यत्वमिति।

प्रोक्षिष्यामि-माद्यः-इतरेषां मन्नाणामुभाभ्यां प्रयोगः । तत्प्रयोगाज्ञभूतकत्रोंचारितमन्त्रेणव तत्कर्म कर्तव्यमिति । नूष्णीं वाऽप्रि

जिगदा उगस्छां मे गां चोपस्छां मरुद्भयोऽनुबूहीत्यादयः, ये चान्ये निगद्व्यातिरिक्ता मन्त्रास्तान् सर्वोन् प्रतिप्रस्थाताऽपि प्रयुज्जीतिति । तत्रान्यन्मतम् ; वाशब्दाऽ-वधारणार्थः पक्षं व्यावर्तयति पूर्वपक्षमोत्रणोक्तः पूर्वः कत्प इति । कस्मात् १ परकर्तृके निर्वापादौ परकर्तृके च मन्त्रे निर्वपामीति मन्त्रवर्णवैयर्थ्यात् । यथोक्तं न्यायविद्भिः मन्त्राश्च सिचपितित्वदिति ॥ (रू).

 $^1$  ला इलार्थ:—ख.  $^2$  ताऽधिकरोति—क.  $^3$  कृतानुकारिते.  $^4$  यत इति चेत्;  $^5$  पुरुषवचनात्पुरुष—क.  $^6$  तत्र ?—ख. च.  $^7$  प्रषं—च. प्रैषसंस्कर्तव्यस्य चै—द.  $^8$  अमीन् परिधीं—च.  $^9$  लेवनमादि ये—क. च. लेव मायाः प्रैषाः ये—ख.  $^{10}$  त्कालास्त उभा—ज. ग.  $^{11}$  पूर्व देव—क. च.

चिन्वीतेत्यत्र मन्नवन्तामित्यपरामिति सूत्रकारवचनात् कृते मन्ने पुनः करणप्रतीतेः।

ये त्वयु-क्रमात्—1 मारुत्यामिक्षा भवति वारुण्यामिक्षेति मारुत्याः पूर्वभावित्वात् तदर्थदे।हस्यापि प्रथमभाविता । युगपरकाला-न्वेत्यस्मिन् पक्षे, अतः पूर्वकालत्वादुपसृष्टां मे प्रब्रूतादिति प्रति-प्रस्थातुः पूर्वम् ।

प्रचर-त्कालाः—इहापि तथैव । (सू ) <sup>2</sup> साधारणद्रव्यांश्च संस्कारान् ॥ १९ ॥ १९ ॥ ॥ १८८७॥

[केषांचित्कर्मणामध्वर्युणैकेनैबानुष्ठेयता]

(मा) साधारणानि द्रव्याणि सामान्यानीत्यर्थः । गाहेपत्यदक्षिणामि-सभ्यानसथ्याः होत्रामीध्रब्रह्मयजभानाश्च । तेषां संस्काराः, अमीनां परिस्तरणाद्याः वरणाद्याश्च पुरुषाणां, ते अध्वर्युणैव कर्तव्याः, नोभाभ्यां, अध्वर्येशमुख्यत्वात् । एकेन च प्रकृतौ तेषां संस्कारः कृत इति ।

- (वृ) एकेन च-कृत इति—<sup>8</sup> एकेनापि कृते संस्कारस्य कृतत्वात् तत्रापि मुस्येनाध्वर्युणैव कर्तव्य इति न पृथकपृथक्।
- (स्) <sup>4</sup> प्रागुत्तरात्पीरग्रहात्क्रत्वैकस्पयया वेदी अनु-संभिनत्ति दक्षिणस्या उत्तरायै श्रोणेः प्रक्रम्या-दक्षिणादंसादुत्तरस्याः ॥ २०॥ २०॥ १८८८॥

<sup>1</sup> इयं वृत्तिः—ख. ग. घ.—कोशेषु न दरयते । 2 पूर्वस्त्राभ्यां मञ्जेषु प्रयोक्तृनियम उक्तः । अनेन कर्मस्विप नियम उच्यते । साधारणद्रव्यविषयानिप संस्कारानध्वयुरेव गाईपत्यादीनामन्वाधानपरिस्तरणब्रह्मयजमानासनप्रकल्पनपत्नी-संनद्दनद्दोतृवरणपर्वाञ्जनादिरूपान् कुर्यात् । संस्कार्याणामेकत्वादिति भावः ॥ (रु). 3 इयमीप वृत्तिः—ख. ग. घ. कोशेषु. न दर्यते. 4 एकयेलेन स्पयकृता रेखा एकस्पया । तथा वेदी अनुसांभेनाति सम्बन्धयतीत्वर्थः ॥ (रु).

#### [स्फ्यादानादेरुभयकर्तृकता वेदिसम्बन्धनप्रकाराश्च]

(भा) ¹पृथकपृथक् स्प्यादाना²दि केमणाध्वर्युः प्रतिप्रस्थाता च कुरुतः स्वां स्वां वेदिम् । ³ याजमानावृत्तिः । ⁴ तेन्नणाभगृह्यमाणस्योत्करस्य पर्यायेणाम्नाधाः समुद्धतस्य इमां नरा इत्यध्व⁵र्युरेव । ⁴खनने निर्माणे च कृते वेद्योः। एकयेन्नन स्प्येन क्रियते या रेखा सैकस्प्रया, तया भिनित्त दक्षिणस्या उत्तराये श्रोणेरारभ्य लिखति ; यावदुत्तरस्या तद्क्षिणस्मादं-सादिति ।

[यजमानाभिमन्त्रणस्य तन्त्रतायां हेतुः]

(वृ) तन्त्रेण—यजमानाभिमन्त्रणं तन्त्रेण, आम्रीधाभिम्रहणस्य तन्त्रत्वात् ।

पर्यायेण--- निवपति।

इमां न-वेद्योः---प्राञ्चौ वेद्यसावुन्नयतीत्यादि मध्ये संनवतरेत्यन्ते कृते ।

[वेदिसम्बन्धनप्रकारे मन्त्रलिक्कथनम्]

एकय-दंसादिति- पूर्वी यत्सन्नपरो भवासि इति मन्त्रलिङ्गस्य संभवात्।

(सू) <sup>8</sup> उत्तरस्यां वेद्यां पश्चवन्धवदुत्तरवेदिग्रुपवपति ॥ ॥ २१॥ २१॥ १८८९॥

[उत्तरवेदेश्चात्वालस्य च करणम्]

(भा) अध्वर्युस्ततो वेद्यामुत्तरवेदिं करोत्युत्तरस्यामेवान्ते । अन्ततो हि देवानामाधीयत इति वचनात् । शम्यामात्री वित्तायनी मेऽसीत्येवमादि । <sup>9</sup> चात्वालोऽपि क्रियते, उत्तरवेदिपयुक्तत्वात् ।

<sup>1</sup> पृथवस्पया=ड. 2 दिकमणा-क. 3 यजमानावृत्तिः-क. ग. 4 तन्त्रेणातिगृह्य-इ. 5 ग्रेरिव -ख. ग. 6 खनने च कृते निर्माणे च-छ. 7 दक्षिणांस इति—घ. दक्षिणों ८स इति—ख. ग. च. दक्षिणांसादीति—ङ. 8 अन्ति वेदेश्तरवेदिमुण्वपित न त्वाह्वनीयायतनवत्पुरतो वेदेः तत्र वेद्यन्ते पशुबन्धवत् वित्तायनी मेऽसीत्यादिविधिना शम्यामात्रीमुत्तरवेदि कुर्यादित्यर्थः (१). 9 चात्वा- सेऽपि-ग.

# (स्) <sup>1</sup> लेकि पश्चनन्धवद्गाईपत्यादग्नी प्रणयतः॥ ॥ २२ ॥ २२ ॥ १८९० ॥

[अग्निप्रणयनविधिः, तत्र पक्षान्तरं तत्खण्डनं च]
(मा) दक्षिणतो निस्सारणान्ते कृते अग्नचोः प्रणयनं पशुवत्। उपर्यन्
ग्रौ धार्यमाणे व्याधारणादि कर्णास्तुकानिधानान्तं वैश्वदेववत् । दक्षिणस्यामपि वेद्याम्णीस्तुकैव वैश्वदेवप्रकृतित्वात् । विनाऽप्युत्तरवेद्योभयत्रातिमुक्तचन्तेऽन्वाधानम् । उपदेश उत्तरस्यां संभाराः । ² पूर्ववदुपर्यग्रौ धार्य गाणे दक्षिणस्याम्णास्तुकैव । काळवचनान्निर्मितायामुत्तरवेद्यां यः प्रणयनकाळः तस्मिन्ननुत्तर वेदित्वात् दक्षिणस्यां पाशुकमपि
प्रणयनं स्यात् । अतः पशुबन्धवद्वचनादुभयत्र पाशुक् भू । पुनश्च
पशुव नध्यहणादाहवनीयादिष स्यात्, अतो गाईपत्यग्रहणम् । गतिश्रयोऽपि नाहवनीयाद्यणयनम् । ग न वा दक्षिणस्यकस्य, गाईपत्यादम्री प्रणयत इति हिवचनात् । अतो गतिश्रयः पृथक्समारोप्योदवसाय
मिश्वत्व मिर्म (देवयजनं कृत्वा) वेदिं कृत्वोत्तरवेदिं च विभज्याहवनीयं प्रणयनीयौ 10 क्षिपतः । ततोऽमये 11 प्रणीयमानायानुबृहित्युक्तेऽध्वर्युणाऽति

¹ संभारिनवयनान्ते दक्षिणतो निस्सारणान्ते वा। तत्र संभार: पूर्ववदूर्णास्तुकैव। सा च दक्षिणिविहारेऽपि स्यात्। पश्चवन्धविदिति पुनवचनमनुचरवेदिकेऽपि दक्षिणिविहारे नित्यत्वार्थम्। पुनर्गार्हपत्यत्रहणं कल्पान्तरोक्तस्याग्रेणाहवनीयं वेदि कृत्वाऽऽह्वनीयात्प्रणयनस्य निवृत्त्यर्थम्। इध्माध्यामुभयस्य सर्वं वा विभज्य प्राकृतत्वात्प्रणयन्तिति काल्यायनेन विभागस्य दर्शितत्वात् विभक्तस्यैवोद्धरणामिति। उद्भृतस्य वा विभज्य प्रणयनमित्यर्थः। गतिश्रयो विभज्य प्रणयनं भवति (६). 2 पूर्वं वा उपल्खानाः छः. 8 माणे वादल्खः. 4 वेदिं दक्षिणस्य विहारस्य पाशुल्छः. 5 कं प्रणयनम्लाः. 6 वनधवद्गृह प्र.—छः. 7 न च द छः. 8 हिर्वचनात् कः. 9 त्वाभीन् वेदी कृत्वोच्तरेवेदिश्च विभज्या —छः. 10 क्षिपन्तम् =गः. 11 प्रणीय इत्युक्तः अः

मुक्तचन्तमुभयोर्नयनमर्थछप्तमुत्तरवेद्याम् । वेद्यां च <sup>1</sup> स्थापयित्वे-त्युपदेशः । कृत्वोत्तरवेदिं विभज्याहवनीयमुत्तरवेद्यां वेद्यां च तूर्णी स्थापयतः। ततोऽम्रचन्वाधानमिति । केचिदाहवनीयात्प्रण<sup>2</sup>यनम् ; तद-नुपपन्नम् ; गार्हपत्योदेव वचनात ।

(स्) नोद्यतहोमौ <sup>3</sup> जुहुतः ॥ २३ ॥ २३ ॥ १८९१ ॥

्रियतहोमिनियेघास्त्रिङ्गान्नाह्वनीयाद्ग्निप्रणयनम् ]
(भा) पुनरुयतहोमप्रतिषेघात् कुण्डपायिनामयनेऽपि न भवत्याहवनीयात्प्रणयनम् । तस्यैवाहवनीयस्य गार्हपत्यिन्ति भप्रतिष्ठितस्य दक्षि-णिक्सां वेद्यां स्थापनमर्घस्य । वियापि वेदिरामिश्च चितिर्विद्यते । यदि ह्याह्मणियते उद्यतहोमयोरि भा भावस्तत्र स्थात् ; अतस्तयोः प्रति 10 वेधादाहवनीयात्प्रणयनप्रतिषेघोऽनुमीयते उत्तरवेदि 11 य्याण्याह्मण्य-चितिर्भवति । अतस्तथास्थित एवामौ 12 कियते विभागः । गार्हपत्य-चितिर्भवति । अतस्तथास्थित एवामौ 12 कियते विभागः । गार्हपत्य-चितेर्घारणार्थत्वात् । न च सोमार्थः प्रणीतश्चालयित्वयः । सोमाङ्गान्यु-पसदन्तानि तत्र कृता विभागः । यदा कृता दक्षि 14 णवेदिः तदाऽषे स्था-प्यते । तस्यां 15 तूष्णीमभ्यर्षे पशुवन्नी 16 यते ।

[पशुवत्प्रणयनादेवोद्यतहोमप्रतिषेधसार्थक्यसंभवः आहितस्याग्नेरे कत्वात्संसर्गाचाग्नयाभिघानानामन्हश्च]

येषां त्वतिप्रणीते हविर्यज्ञ<sup>17</sup>मासाः तेषां महावेद्या दक्षिणतो <sup>18</sup> दक्षिणवेदिः, तथैवामिविभागस्तूष्णीम् । पशुवद्वा दक्षिणामेनेयन-

<sup>1</sup> स्थापयतो प्रभी इत्युपदेश:—क. छ. स्थापयित्वाप्रभी इत्युपदेश:—ग. विस्पष्टार्थं स्थापयत्यभी इति । उप—घ. यमिति , तत्त्वनु—छ. क. ग. विस्पष्टार्थं पुन्वंचनम् । (रु). यमिति । पितस्र —घ. विस्पष्टार्थं स्थापनमस्य—ग. वियदिप—ग. यथाहव—ग. विस्पत्रणी—ज. विश्वेष स्थाहवनी—ज. विस्पत्रणी—ज. विश्वेष स्थाहवनी—ज. विस्पत्रणी—ज. विश्वेष स्थाहवनी—ज. विस्पत्रणी—ज. विश्वेष स्थाहवनी—ज. विश्वेष नि—क. विस्पत्रणी—ज. विश्वेष नी—क. व

मर्थछुप्तं न भवतित्युद्यतहोमप्रतिषेषस्यार्थवत्त्वम् । प्रणयनेप्रेषमध्व-युरेवाह । नचामचिमघानानामृहः आहवनीयेकत्वात । एको बाहित आहवनीयः न विभक्त इति न द्वित्वमापद्यते संस<sup>2</sup>पित्वाच्च । ये लेकि-वेदयोरुभयथा प्रवर्तन्ते ते संसर्गिणः, यथा प्रचुरोऽग्नेः प्रचुरा अग्नयः । यत् त्रेषाग्निराषीयते तस्मादेतावन्तोऽग्नय आधीयन्ते, अतोऽमन्थनेऽ-प्यन्हः । अग्निद्धित्तेऽप्यन्हे उचाषस्याबाघोऽर्थश्च गम्यत इति । (वृ) यद्यपि वेदिरग्निश्च-भावस्तत्र स्यात् — पूर्वी यत्सन्नपरो भवासीति मन्त्रलिङ्गस्य सम्भवात् ।

उत्तर-भवति —- उत्तरविहारस्य गाईपत्याचितिरेवोत्तरवेदि-स्थाने ।

धारणार्थेत्वात् —-अभिषारणार्थत्वात् । समितमिति तस्य ' चतस्रभिरुख्यं सन्निवपतीति ।

नच सो-तानीति--हिवर्यज्ञानामग्रिहोत्रादीनामि तत्रैव करणम् ।

तृष्णीम-वन्नीयते--एकदेशस्य प्रणयनाविधानात् ।

येषां त्वतित्र-मासाः--कुण्डपायिनामयने केषां चिच्छालिनां अतिप्रणीते मासाः ।

तेषां महा-वेदिः--चयनस्थानादार्जवेन दक्षिणतो दक्षिण-विहारः।

तथैवाग्नि-ष्णीम् अभिहोत्रकाले प्रणीतवारुणप्रघासिक-दक्षिणविहारे विभज्य तूष्णी स्थापयेत् ।

पशुव-वतीति — अर्थे छप्तस्यैव निवृत्तेः, अनर्थछप्तं नयनं दक्षिणाग्नेः कियते, देशान्तरनयनस्य विद्यमानत्वात् पशुवत्सवर्मकं प्रणयनमिति प्रणीताग्नेरेकदेशस्य ।

 $<sup>^{1}</sup>$  स द्वित्वमा-क $^{2}$   $^{2}$  र्गिकत्व=न $^{3}$  चार्षस्य बाधो-ञ $^{2}$ 

उद्यतहो -स्वम्—पशुवत्प्रणयनपक्षे उद्यतहोमस्यापि पाप्तत्वा-दुद्यतहोमप्रतिषेधस्यार्थवत्त्वम् ।

श्रणयन-गित्वाच-- प्वमादि सर्वेषां <sup>2</sup> श्रणयनारम्भः । संसर्गित्वाचाभिद्रव्यस्य ।

ये लोक-ग्रय: लोके येशमेकवचनबहुवचनान्ततया एकार्थ-त्वेऽप्यनियतप्रयोगस्ते संसर्गिणः । तथा वेदेऽपि ।

यत्त्रे—प्रयः--- इत्येकवचनबहुवचनान्तप्रयोगो गार्हपत्यादि-<sup>.</sup> <sup>.</sup> <sup>.</sup> <sup>.</sup> <sup>.</sup> <sup>.</sup> वेव ।

अतो न्हः -- पशुवित्तर्मन्थ्यावित्युमयोभेंदेन मन्थनेऽप्यमये मध्यमानायानुबृहीत्यनूह एव ।

अग्निद्धि - स्यत इति → मन्थनोत्पाद्ययोः पूर्वाग्नचोद्धित्वेऽपि सं-सार्गित्वात् । एवं मन्थनमन्त्रेष्वप्यग्नचिभधानानामनृहः । अतस्सर्वतो-मुखेऽपि याजमानेष्वग्नचभिधानानामनृह एव । अनृहे चार्षस्या-बाधोऽर्थश्च गम्यते । एकत्रचनान्तेऽपि संसार्गित्वादाग्निद्वयावगातिसम्भवा-दार्षाबाधो युक्त इति ।

(सू) <sup>3</sup>अन्तरा वेदी प्रतिप्रस्थाता प्रतिपद्यते । उत्त-रेणोत्तरां वेदिमध्वर्युः ॥ २४ ॥ २४ ॥ १८९२ ॥

[प्रतिषस्थातुरध्वयांश्च कर्मार्थस्संचारे क्रमो देशश्च] (भा) <sup>4</sup>यदा क्रमेण गृहीतावग्नी तदा अन्तरा वेदी प्रतिप्रस्थाता <sup>5</sup>प्रतिपद्यते, पश्चादध्वर्युरदूरेणोत्तर<sup>6</sup>वेद्याः । न तु वेद्या उपरिष्टा-<sup>7</sup>द्धरति।

<sup>1</sup> इत्येवसादि—छ. 2 प्रयोगार—घ. 3 प्रतिप्रस्थातुरत्र पूर्वत्वार्थं वचनम् । सहेति भः द्वाजः (रु). 4 तदा ऋमेण—ज्ञ. 5 पूर्वं प्रति—गः ङ. प्रतिपद्यते पूर्वम्—छः पूर्वः पूर्वः प्रति—ज्ञ. 6 वेदेरिति—खः गः घ, वेद्याम्—ङः 7 द्वमयति—ङः. व्हारयति—ज्ञ.

# [अन्तरा वेदी इत्यादिसौत्रपुनर्वचनस्य फलकथनम् ]

- (वृ) यदा क्रमेण-त्तरवेद्याः-अयमर्थः-अन्तरा वेदी प्रतिप्रस्थातु-स्सञ्चर इत्युक्ते<sup>1</sup> पुनरन्तरा वेदी प्रतिपस्थाता प्रतिपद्यत इति वचनं कृतानुकारित्वेऽपि प्रतिप्रस्थातुः पूर्वं गमनार्थिमिति । उत्तरत उपचारो विहार इत्यध्वर्यों रुत्तरेण गमने प्राप्तेड व्युत्तरां वेदिमध्वर्युरिति वचनं वेदे रुत्तरदेशेऽदूरेणाभेनीयनम् , <sup>3</sup>न तु <sup>4</sup> वेद्या उपरिष्ठा<sup>5</sup>द्धरतीत्येवमथेम् । अन्यत्रानियमः । केचिदिहोत्तरेणेति <sup>6</sup> नियमात् आधाने च दक्षिणतः परिगृह्य हरतीति नियमात् अन्यत्र वेदेरुपरिष्टादित्याहुः ।
- <sup>र</sup> पूर्वोऽध्वर्युरुत्तरवेद्यामिंग प्रतिष्ठापयति । (सू) जघन्यः प्रतिप्रस्थाता दक्षिणस्याम् ॥ २५ ॥ २५ ॥ ॥ १८९३॥

[पश्चाचित्रेतनाप्यध्वर्युणा प्रतिष्रस्थातुः पूर्वप्रक्षिः प्रतिष्ठाप्यः] (भा) <sup>8</sup> पूर्वे चालेतः प्रतिप्रस्थाता <sup>9</sup>स्थापनमपि कुर्यात्पूर्वम् । अतः पूर्वीऽध्वर्युरुत्तरवेद्यामित्युच्यते । दक्षिणस्यामिति वचनाद्वेद्यामेव स्थाप्यते तुरुयमुत्तरेण न बहिवेंदि 10 । वेद्याः पूर्वभागे दर्शनात् ।

[जवन्यः प्रतिप्रस्थाते।तिसूत्रसार्थक्यकथनम्]

दक्षिणस्यामिति-हिर्वेदि--<sup>11</sup>एतदर्थं जवन्यः प्रतिप्रस्थाता इति 12 सूत्रम ; इतरथा पूर्वोऽध्वर्युरित्येतावता 18 क्रमसिद्धेः ।

<sup>1</sup> केडिप-घ. छ. 2 युत्तरेणोत्तम् वेदिमध्वर्युरिति-घ. छ. इत्येवमर्थम्-छ. <sup>4</sup> विधा उपरिष्टा-ग. <sup>5</sup> ष्टादध्वर्धुरित्येवमर्थम्-घ. वचनादाधा-छ. <sup>7</sup> प्रतिष्ठापने पश्चिम एवेति वेद्यामेवाग्निप्रतिष्ठापनं तुल्यमुत्तरेण (रु). <sup>8</sup> पूर्व चिलतः प्रस्थातेति स्थानन**-ज**. <sup>9</sup> स्थानमपि-छ. <sup>10</sup> वेंदि दर्शनात्-क. ङ. च. छ. वेंदि दर्शयन् ? जः. 11 एतजाघन्यः - छ. दर्शनाह्रभ्यते । छ. <sup>13</sup>तोककमसिंदः । यद्या—दर्शनात् वेद्याः पूर्वभागे दर्शनात्-छ.

वेद्याः-दर्शनात्--अन्ततो हि देवानामाधीयत 1 इति वचनात् दक्षिणस्यां 2 पूर्वभागे ॥

(सू) <sup>3</sup> अमीनन्वाधाय पृथक्शाखे आहरतः॥२६॥ ॥२६॥ १८९४॥

⁴ तथे ध्याबर्हिंषी ॥ २७ ॥ २७ ॥ १८९५ ॥

<sup>5</sup> मारुत्याः प्रतिप्रस्थाता वत्सानपाकरोति वारु-ण्या अध्वर्युः ॥ २८॥ २८॥ १८९६॥

[अन्वाधानशाखाहरणवत्सापाकरणानां पृथक्कार्यत्वं, अन्वाधीयमानान्वाहितजपयोरावृत्त्तिसकृत्ते च]

(भा) उभयत्रा<sup>6</sup>तिमुक्तज्ञन्ते। <sup>7</sup> अन्वाघानं सर्वेषामध्वयुः। अन्वाहित आहवनीय अध्वर्युणा प्रतिप्रस्थाता <sup>8</sup> दक्षिणाग्निमन्वादधाति । वर्तमान-काल्स्वादन्वाधीयमानजपस्यावृत्तिः। यदि <sup>9</sup> सद्यस्कालाः अद्य यज्ञाय <sup>10</sup> वारुणप्र<sup>11</sup>घासिकं हविरिदमेषां मयीति अन्तराऽमी जपस्यावृत्तिः। सक्व-दन्वाहितजपः। <sup>12</sup> वेदी अन्तरेण गत्वा दक्षिणेन दक्षिणमाहवनीयमवस्थाय व्रतोपायनं उभावमी अभिसन्धाय, शाखाच्छेदनादि, मारुत्याः पूर्वं वत्सापाकर<sup>13</sup>णविधानात्।

<sup>1</sup> हित दर्शनःत्-श. 2 पूर्विस्मन् भःगे-श. छ. 3 अतिमुक्तयन्तेऽन्वाधतः क्रमेण । गार्हपत्यदक्षिणाश्ची अर्ध्वयुरेव । अन्वाधीयमानयाजमानानामावृत्तिः । शाखाहरणे प्रतिप्रस्थाता १थमः, हिवःपाथम्यात् । तचानन्तरमेव वस्थति (६). 4 प्रसुमयत्वादिरिप विशेषोऽत्रानुसंधेयः । ते अपि पृथगाहरतः स्वे स्वे काले । तेषां च वैश्वदेवप्रकृतिस्वात् (६). 5 मरुद्भयो देवभागं मरुद्भयद्दशरदो दुहाना हत्यादि दक्षिणस्याग्नेदक्षिणतो व्रतोपायनम् (६). 6 तिमुक्तयन्तं-ख. ग. घ. च. ७ स्वायन्वाधानं तु सर्वे-ख. ग. ४ दिक्षणमित्र-ख. ग. १ स्वाताः -ख. श. ध. 10 येतिवाह-ज. 11 धासग्हवि-ख ग. छ. 12 वेषा अन्त-ख. ग. वेशीरन्तरा-ज. 13 णस्य वि-छ.

(वृं) उभय-न्ते—पाशुकप्रणयनत्वात् ।
अन्वाधानं-ध्वर्युः — दक्षिणवैहरिकव्यतिरिक्तानाम् ।
अन्वाहित-न्वादधाति—तत उत्तरं गार्हपत्याद्यध्वर्युः ।
वर्तमानका-स्यावृत्तिः—अन्वाधीयमाने जपतीति वर्तमानकाल्रत्वादन्वाधीयमानजपस्यावृत्तिः ।

यदि स-स्यावृत्तिः--अन्तराऽभिदेशभेदात् तत्रावस्थितेनै-व जपः कर्तव्यः ।

सकृदन्वा-भिसंधाय-अपरेणाहवनीयं वेदिद्वयं दक्षिणाऽति-क्रम्य दक्षिणवैहारिकस्य दक्षिणतः समीपे तिष्ठन् उभावमी अभिसंघाय व्रतोपायनं कुर्यात् दक्षिणस्य विहारस्य पूर्वम् ।

मारुत्याः-धानात्—तस्य च क्रमार्थस्वात् । (स्र) शमीमय्यो हिरण्मय्यो वा स्नुचो भवन्ति ॥ ॥ २९ ॥ २९ ॥ १८९७ ॥

[दक्षिणविद्वारे जुक्सुवपात्राणां रामीमयत्वं हिरण्मयत्वं वा दक्षिणोत्तरयोरभयोरप्येवमिति केषां चित्पक्षश्च]

(भा) दक्षिणस्य विहारस्य शभीमय्यो हिरण्मय्यो वा स्नुचः सह स्नुवेण² उत्तरस्य विद्यमानत्वात्पात्राणाम् । दक्षिणस्य सर्वे³पात्राणि शमीमयानीति बोधायनः । केचिदुभयोर्विहारयोः , सूत्रकारेणाविशेषितत्वात् ।

(वृ) दक्षिणस्य वि-त्राणाम् - तेषां यावज्जीवं कर्माङ्गत्वात् । सुवस्य शमीमयत्वम् । एतावसदतामिति मन्त्रजिङ्गादित्युक्तम् ।

केचि-योः--सुचां शमीमयत्वमित्याहुः।

१ दक्षिणस्यैव ; उत्तरस्य संपन्नसुक्ताद्विहरणस्य । पात्रान्तराणां प्राकृत एव वृक्षनियमः । सर्वाण्यपि शमीमयानि प्राकृतानि वेति वोधायनः । शमीमयानि दक्षिण-विहारस्येखेव भरद्वाजः (रु). <sup>2</sup> ण विद्यमानत्वात् १-ज्ञ. <sup>3</sup> पात्राणीति बो-क.

#### [उभयोरिप बिहारयोः स्नुक्सुवपात्राणां शमीमयत्वपक्षे अनुपर्णतिकथनम् ]

स्त्रका-तत्वात्—ंन तदुपपद्यते<sup>1</sup>, एकत्र प्राप्तानां स्नुचां बाधा अन्यत्राप्राप्तेरिति ।

(सू) <sup>2</sup> यथादेवतं सायं दोहौ दोहयतः ॥३०॥ ॥३०॥१८९८॥

[प्रतिप्रस्थात्रध्यर्थुभ्यामासिक्षार्थं दोहादिविधिः तत्क्रसश्च]

(भा) मरुद्भयो देवभागं वरुणाय देवभागमिति <sup>8</sup> कृतानुकारित्वे प्राप्ते यथा <sup>4</sup>देवतं कमः । यथादेवतं सायं दोहाविति प्रतिप्रस्थातुः पूर्वं कमेण दोहनादेकापि <sup>6</sup> शाखा विभवतीति प्रथिवधानम् । इध्माबर्हिश्च <sup>6</sup> विभज्येत । देशभेदात्कर्तृभेदाच्च प्रयोगभेदाः । प्रथगुपलक्षिता वत्सा गावश्च <sup>8</sup> दुद्धन्ते । दोहेऽपि साधारणानामध्वर्युः । परिस्तरणमेकस्य प्रतिप्रस्थाता सर्वमन्यत् कमेण प्रथक्पृथक्। दर्भास्तरणादि विभज्यते उच्छे- <sup>9</sup>षणम् , मरुद्भयो हिविरिन्द्रियम् , वरुणाय हिविरिन्द्रियम् , मरुद्भयो देविभ्यो ह्यमाप्यायताम् , मरुद्भयो दिवि, वरुणाय दिवि, उभावभी इति तन्त्रेण ।

[शाखेध्माबर्हिषां पृथग्विधौ तत्क्रमे च हेत्किः]

(वृ) इध्माब -ज्येत —साकंप्रस्थायीयस्नुक्संमार्जनवेदाप्रवत् । अतः पृथग्विधानं <sup>10</sup>शास्त्रेध्मावर्हिषाम् । पृथक्ते हेतुरयम् ।

<sup>1</sup>तदुपपद्यते ?—रा. 2 महतो रमयन्तु वहणो रमयत्वित्यादि । यवागूच्छे-षणस्य द्विभागः (ह), 3 कृतानुकरणत्वे—क. 4 देवतमुपक्रमः—क. 5 शाखा-भवतीति प्रथमविधानम् ?—क. 6 विभज्येति ?—क. विभज्येत वेदायवत् । पृथगु ?—जा. 7 च भेदः—क. 8 दृश्यन्ते ?—क. 9 षणतः—क. 10 शाखाया दृष्यगु ?—जा. 7 च भेदः—क. 8 दृश्यन्ते ?—क. 9 षणतः—क. 10 शाखाया दृष्यगु ?—जा. 7 च भेदः—क. 8 दृश्यन्ते ?—क. 9 षणतः—क. 10 शाखाया

देशभेदात्क-दाः-इति 1 तत्सूत्रक्रमेण 2 पूर्वं वक्तव्यमपि यथादेवत ५सायं दोहाविति दोहेक्रमाधीन ३त्वाच शाखाहरणकमस्य <sup>4</sup>तद्वयाजोनोत्तरकाळमुच्यते ।

**पृथगुप**—**द्यन्ते** —⁵पृथगुपलाक्षेताः <sup>6</sup> पृथक्चिन्तिताः । दोहेऽपि-युः--गां चोपसृष्टां विहारं चान्तरेण मा संचारिष्टे-त्यादीनां वक्ता।

[आहवनीयेऽधिश्रयणपक्षे परिस्तरणक्रमः]

परिस्तरणमेकस्य-अध्वर्योः, गाईपत्यस्यकत्वात्। आहवनीयेऽ-षिश्रयणपक्षे उमयोरुभाभ्यां परिस्तरणम् ।

दर्भास्त--षणम् --विभज्येतऽविद्वयार्थम् । उभावग्री—तन्त्रेण--याजमानमनूहेन।

सद्यस्काला वा वरुणप्रघासाः॥ ३१॥ ३१॥ (सू) 11 2299 11

[सद्यस्कालत्वे प्रातर्दोहस्यैव सधर्मकता]

- (भा) यदा सद्यस्कालः तदा प्रातदोह एव धर्मवान्<sup>7</sup>।
- (व) यदा सद्य-भवान्--शैकिकत्वाइधः॥
- एवं सति लौकिकेन दभाऽऽ<sup>8</sup>मिश्वाकर्म स्यात्।। ॥ ३२ ॥ ३२ ॥ १९००॥

[सद्यस्कालत्ने लौकिकद्धा आमिक्षाकिया]

(भा) आमिक्षाकर्म —आमिक्षाकिया, तत्स्या (स्मा) ह्यौकिकन द्रधा ।

 $<sup>^{1}</sup>$  एतत्सू - छ.  $^{2}$  पूर्व कर्तव्यमि-छ.  $^{3}$  त्वाच्छाखा-छ.  $^{4}$  तद्वग्रख्यानो-<sup>5</sup> पृथग्विहिताः-स्ञ. <sup>6</sup> पृथक्चिहिताः-घ. <sup>7</sup> कर्मवान्-क. त्तरका-घ. छ. <sup>8</sup> आमिक्षाकरणमामिक्षाकर्म-(रु).

(सू) प्रातर्दोहिविकारमेक <sup>1</sup> आमिक्षापयस्यमाहुः ॥ ॥ ३३ ॥ ३३ ॥ १९०१ ॥ [वरुणप्रघासे आमिक्षायाः प्रातर्दोहिविकारत्वं वैश्वदेवे

तूभयदोहविकारत्वम्]

(भा) आमिक्षा च पयस्या च आमिक्षापयस्यम् । आमिक्षाशब्देन पयस्याशब्देन <sup>2</sup> च याश्चोदिताः, अतः प्रातदोहिविकाराः <sup>3</sup>मीमांस-कमतात्। लौकिकेन दधा आमिक्षा । वैश्व<sup>4</sup>देवे तु प्रकृतित्वात् द्वयह कालता उभयदोह<sup>5</sup>विकारता चेत्युपदेशः ।

[भाष्यीयामिक्षापदार्थकथने हेतुः]

(वृ) आमिक्षाश-दिता:--उभयोरेकार्थत्वाच्छब्दयोः । अतः प्रा-तात्--<sup>6</sup> पय एवामिक्षाद्रव्यं तन्निष्पत्त्यर्थं दधीति । आस्मिन् पक्षे लौकिकेन दघ्वाऽऽमिक्षा सद्यस्काल<sup>7</sup>त्वपक्षे च ।

[वैश्वदेवीयामिक्षाया उभयविकारतायां गमकम्] उभयदो-देशः—वैश्वदेव्यास्सायं दोहं दोहयतीति वचनादुभय-विकारता, अत एव द्वचहकारुविषाना (धानता) चेति ।

<sup>1</sup> आसिक्षापयस्याशब्दाभ्यां चोदितं दिषपयआत्मकं हि सवैत्र प्रातर्देहि॰ विकारमेवेति केचित्। प्रातदेहि एव तत्र धर्मवान्, दिध तु तूष्णीकं भवतीत्पर्यः। बोधायनेन चैवमुक्तम्। तन्मते वैश्वदेवस्यापि सद्यस्कालता लभ्येन । स्वमत लभयदोहिवकार इति सिद्धम्। (रु).

<sup>2</sup> शब्देन वा चोदितायाः-ক. ख. ম. ঘ.

शब्देन वा चोदिता या मन्त्राः-प्रा. कः

शब्देन वा चोदिता यास्ताः-चा.

शब्दन च याश्रोदिताः प्रात-स्व. ग. घ.

<sup>8</sup> इदं-क. च. कोशयोः न दश्यते. 4 देवी तु-क. 5 विकास चर्युप-क. ज. 6 शब्दस्वरूपपरयोर्द्धन्द एकवद्भावः। प्रातदोहिविकारमाहु-मीमांसकाः पय एवा-छ. 7 लस्य पक्षे च १ ख. लत्वपक्षे च वैश्वदेवप्रकृति-त्वाद्वयद्दकाला-घः

# (सू) <sup>1</sup> निर्वपणकाले आग्नेयमष्टाकपालमिति न-वोत्तराणि हवींपि निर्वपति॥ ३४॥ ३४॥ १९०२॥

[अध्वर्युप्रतिप्रस्थातृकर्तब्यकर्मणां विवचनम्]

(मा) यदा मेषमेष्योधेमेवत्त्वं तदा प्रतिप्रस्थातुरप्यपराणि दश । उभयत्र वैश्वदेववत्, न तु ² दक्षिणे प्राशित्रहरणिमडापात्रं च । यदा कुम्भीपाकस्तदा स्थाली करालघिमिणी । यदा पत्नी करोति तदा प्रणीताप्रणयनमपि नास्ति । दक्षिणा वस्सः नान्वाहार्यः । अध्वयुरेव वृणीते ब्रह्माणम् । ब्रह्मयज अमानयोरासनप्रकल्पनं च दक्षिणस्य विहारस्य दक्षिणतः । धुरोऽभिमर्शनमीषामालभ्य जपः।परिणाहापच्छा-दनाद्यभिमन्त्रणान्तमध्वयुरेव, अवशिष्टाभिमर्शन (मन्त्रण) मन्यदुभौ कुरुतः । देशाभेदादभेदः शकटस्य भेदो वा अकृतृभेदात् पात्र भेदवत् । तदा सर्वसुभौ कुरुतः । 6 पात्रीनिर्वापे च ।

(वृ) न तु दक्षि-त्रं च — तन्त्रेण प्रयोगात् ।
दक्षिण-पुं: — अतो <sup>7</sup> न स्थाली ।
अन्यदुभौ-कुरुतः — अन्यत् विष्णुस्त्वा <sup>8</sup> आह्तमसीत्यादि ।
कर्तृभे — दवत् — यथा कर्तृभेदात्पात्रभेदः तथा शकटभेदोऽपि ।
तदा — पात्रीनिर्वापे च — सर्वभुभौ कुरुतः ।

(स्) सर्वे<sup>9</sup>यवा भवन्ति ॥ ३५ ॥ ३५ ॥ १९०३ ॥

¹ पाणिप्रश्नालनादि समानमा निर्वपणात्। तत्र दक्षिणता दक्षिणविहारस्य ब्रह्मयजमानासने । नेडाप्राशित्रहर्णे दक्षिणे । मेषयारधर्मत्वे सर्वेषामाष्यसयुक्तानां
दक्षिणे न प्रयोगः । सह प्रणीता हरत उत्तरिमन्नेवाग्नां प्रणीता आसादयत इति
मरद्वाजः । तथा वरुणप्रघासेषु वा समाः प्रणीता इति । कात्यायनमताच न
प्रणीताः प्रतिप्रस्थातुः । ततो निर्वपणकाले नव हवीषि निर्वपति । कानि पुनस्तानि !
स्थितानि तावत्यव संचराणि एतद्वाह्मणान्येवेति पञ्च । तत ऐन्द्राग्नमेकादशब्दणलं
मारुतीमार्मिक्षां वारुणीमामिक्षां कायमेककपालमिति चत्वरि (रु). ² दक्षिणस्य प्रा-जः
३ मानायतनप्रकल्पनं च. छ. ⁴ कर्तृत्वमे-ख. ६ भेदात् ख छ. ६ पात्रिनि च.
७ औषधानामेव यवमयत्वम् (रु).

(स्) <sup>1</sup> अपिवा पौष्णः करम्भपात्राणि मेषाविति यवानां त्रीहीणामितराणि ॥ ३६ ॥ ३६ ॥ ॥ १९०४ ॥

[पौष्णयवादीनां नानाबीजधर्मेण निर्वापः]

- (भा) यदा पौष्णादीनि यवानां तदा नानाबीजधर्मी<sup>2</sup>ऽध्वर्योः ।
- (वृ) यदा-धर्मः -- त्रीहीणामितराणीति विधानात्।
- (सू) <sup>३</sup> एतस्मिन् काले प्रतिप्रस्थाता तूष्णीं करम्भ-पात्रार्थान् यवाचिर्वपति ॥ ३७ ॥ ३७ ॥ ॥ १९०५ ॥ यजुषाऽध्यर्धुर्मे⁴षार्थान्। मेष्यर्थान् प्रतिप्रस्थाता ॥ ३८ ॥ ३८ ॥ १९०६ ॥

 $<sup>^{1}</sup>$  अत्र नानाबीजधर्मेण निर्वापो ब्रीहियवानाम् (रु).  $^{2}$ धर्मोऽर्घ्ययुरेकास्मन् काले-जः. <sup>3</sup> एतस्मिन् काले- ऐन्द्राप्तानिर्वापानन्तरम् । शमीपत्र-धर्मोऽष्वर्यरतिस्मिन्-ङ. मिश्राणि करीराणि करम्भ: । तद्धारणार्थानि पात्राणि करम्भपात्राणि । तदर्थान् यवान् 4 मेषौ ताबदामिक्षाभ्यां सह प्रदानात्तयोरेव शेषभूतौ शमीपर्णकरीरवत् , न तु पृथग्घाविषी , कुतः ? नवोत्तराणि हर्वीषीति तावदादी विधानात् । तथा अष्टा-वुत्तरस्यां वेद्यां हवींष्यासादयत्येकां मारुतीं प्रातप्रस्थाता दक्षिणस्यामित्यन्ते चातु-वादात तथारामिक्षावद्दैवतिभीत चानयारामिक्षानुसारित्वप्रदर्शनात् पक्षे तूष्णीत्व-वचनाच । तेनाप्राप्तस्य तावराजुषो विधानं यजुषाऽध्वर्थुरिति । ततश्च शकटादि-संस्कारार्थानां यजुषां निवृत्तिः प्रतिप्रस्थातुः । पात्रीनिर्वापे तु सर्वं चोभयेर्भवित । क्रमस्य तु भेषयोरामिक्षाधीनत्वान्मारुतीशेषत्वाच मेध्यास्तदर्थानां प्रथमं निर्वापः, ततो मेषार्थानाम् । उक्तं च ब्राह्मणे 'मेषी च मेषश्च भवतः' इति । सूत्रे तु मेषस्य प्रथमोक्तिरध्वर्युप्राधान्याद्वेदितव्या । क्रमपरे तु विधौ विपरीतमेव वक्ष्यति ; यथैन्द्रा-**ग्नपर्यन्तान्यधिश्रित्यैकादशसु कपालेषु मेषीमधिश्रयत्य**ष्टासु मेषमित्यादि । तदयमत्र क्रमोऽवतिष्ठते—अनन्तरमैन्द्रामात्करम्भपात्राणां निर्वापस्ततो मेष्यास्ततो मेषस्य ततः कायस्येति। पठित एवायं क्रमो भारद्वाजीये द्रष्टव्यः (रु).

# ¹ तयोरामिक्षावद्दैवतम् ॥ ३९ ॥ ३९ ॥ ॥ १९०७॥

[करम्भपात्रार्थादीनां निर्वापकालः, तत्रोपदेशपक्षः, करम्भशब्दार्थश्च]

(भा) एतस्मिन् काले निरुप्ते काये करम्भपात्रार्थानां निर्वापः प्रजानां करीरत्वाय प्रतिपूरुषं करम्भपात्राणि भवन्तीति तत्र चोदितत्वात् । ऐन्द्रामान्तेषु निरुप्तेष्वध्वयुणा प्रतिप्रस्थाता मरुद्भयो जुष्टं निर्वपामीति मेष्यर्थान् वरुणाय जुष्टं काय जुष्टमित्यध्वयुः । करम्भपात्रार्थान् प्रति-प्रस्थाता । उपदेश ऐन्द्रामान्तेषु निरुप्तेषु करम्भपात्रार्थानां निर्वापः । ततो मेषस्य मेष्याश्च । काय कस्मा इति वा । शमीपणीनि च करीर-मिश्राणि च करम्भ इत्युच्यते । तस्य घारणार्थानि करम्भपात्राणि ।

[करम्भपात्रार्थनिर्वापकर्तकालादिकम्]

(वृ) एतास्मिन् का-वीपः—प्रतिप्रस्थात्रा कर्तव्यः ।

प्रजानां - दितत्वात्--काय एककपालो भवतीत्यतद-नन्तरम् ।

**ऐन्द्राग्ना-त्यध्वर्धुः**---मेषार्थान् कायं च।

करम्भपा – मेष्याश्च—करम्भपात्रोत्तरकालं यजुषाऽध्वर्धेर्मेषा-थानिति वचनात् । स्वमते तु ब्राह्मणे काय एककपालो भवतीति विघाय प्रतिपूरुषं करम्भपात्राणि भवन्तीति निर्देशात्तत्क्रमेण निर्वाप इति ।

काय-ति वा-यद्यपि कायानुबृहीत्युक्तम् तथाऽपि तत्प्रदर्श-नार्थम् । उभयथा शब्दप्रयोगदर्शनात् ।

<sup>1</sup> थाँनि पात्राणि च-का. 2 महतो मेच्याः वहणो मेषस्येखर्थः। प्रदाने तथा दर्शनात् (ह).

# (स्) <sup>1</sup> आमपेषाणां पत्नी करम्भवात्राणि करोति ॥ ॥ ४० ॥ ४० ॥ १९०८ ॥

[करम्भपात्रभेषप्रेषीणां निर्माणकमः, यजमानपत्नवादीनां तत्त्वत्वर्तृत्वं च]

(भा) प्रक्षालिता यवा अतप्ताः क्केशेन पिष्यन्त इति तापनं कियते। तत्करम्भपात्राणां प्रतिषिध्यते मेषप्रतिकृतेश्च ॥

- (वृ) तापनं क्रियते-षिध्यते-सौकर्यपासम्॥
- (सू) यावन्तो यजमानस्या<sup>2</sup>मात्यास्सस्त्रीकाः तावन्त्ये-कातिरिक्तानि ॥४१॥४१॥१९०९॥

(मा) अमा सहयोगे । सह ये भवन्त्येकास्मिन् पात्रे भोजनाय ते अमात्याः। प्रायेण पुत्रपीत्रनसारस्सहभवन्तीति सिपण्डा उपलक्ष्यन्ते- अन्यत्र । इह तु त्रग्रम्बकेषु 'जाता एव भजा वरुणपाशान्मुञ्जति । जाता एव भजा कद्मात्रिरवदयते ' इति यजमानवंश्यानामेव महणम् । प्राति- पूरुषश्चतेः स्त्रियो न स्यः, अतः सस्त्रीका इति । प्रचाः स्त्रियो न गृह्यन्ते । स्नुषाश्च । पुरुषस्थानापत्तेः । यजमानस्सहपत्नग्रा गृह्यते प्रतिपूरुष- वचनात । वचनाभावात्यक्वान्यपक्वानि वा करम्भपात्राणि ।

<sup>1</sup> समानमवहननादि वैश्वदेवेन । सर्वास्तुषानवभूथाय निद्धाति । पिष्टेषु हिष्णु करम्भपात्राणि तद्धें: पिष्टेः पत्नी कराति । तत्रातप्तानां यवानां दुष्पेषणत्वाद् सौकर्याय तापयित्वा पिष्येरानिति तत्परिहारार्थमामवन्दनम् (रु). 2 आमात्याः—सह-वासिनो ज्ञातयः पुत्रपीत्राद्याः 'जाता एव प्रजाः जनिष्यमाणा एव प्रजाः ' इति श्रुतेः । यावन्तो गृह्याः स्म शति लिङ्गाच, यावन्तो यजमानस्य पुत्रपीत्रा भवन्तीत्येय भरद्वाजः । सल्लीकाः सभार्याः (रु). 3 का इत्युच्यन्ते—छ. का उच्यन्ते—घ.

(वृ) अमा सहयोगे--अमाज्ञव्दस्सहयोगे वर्तते । एक<sup>1</sup>भाण्डे-पक्रमोजित्वेन।

अन्यत्र--वैसर्जनहोमादिषु।

इह-ग्रहणम्—सिपण्डानां समानोदकादीनां च ग्रहणम् । जाता एव प्रजा इत्यविशेषेऽपि आत्मसम्बान्धनामेव स्वतो दोषपरिहार-कामना युक्तेति सकुल्या<sup>2</sup> इत्युच्यन्ते ।

प्रातिपूरु क-इति---तासामिप सकुल्यत्वात्।

प्रताः स्नि-न्ते —स्वकुलजाता अपि; तासां कुलान्तरप्राप्ते-रुद्वाहेन ।

स्तुषाश्च--गृह्यन्त इति शेषः।

यजमानः—चनात्—यद्यपि यजमानस्यामात्या इत्युच्यन्ते तथाऽपि यजमानस्यापि सहभोजित्वाविशेषात् सकुल्यत्वेन ब्रहणम् । सस्त्रीका इति वचनात्पत्नया अपि।

वचनाभा-त्राणि-पेषणोत्तरकांळ पाकविधानाभावाद्यथा-सौकर्यं पक्वान्यपकानि वा करम्भपात्राणि।

(सू) <sup>3</sup> आमपेषाणां मेषप्रतिकृती भवतः ॥ ४२॥ ॥ ४२॥ १९१०॥ मेषमध्वर्धुः <sup>4</sup> करोति मेषीमध्वर्धुः ॥ ४३॥ ॥ ४३॥ १९११॥

पश्चमी खण्डिका

<sup>1</sup> भाण्डभोजि-छ. 2 त्या उच्यन्ते-घ. 3 आसेपषाणामिति पूर्ववत् (रु). 4 अत्रापि कमः पूर्ववत् । पिण्डकरणान्ते कर्मणि कृते मेध्यर्थेन पिण्डेन मेधी करोति प्रतिप्रस्थाता । ततो मेषार्थं विभज्य तेन भेषमध्वर्यः करोति (रु).

- (म्) स्त्रियाः ¹स्त्रीव्यञ्जनानि ॥ १ ॥ ४४ ॥ १९१२ ॥ [मेपमेषीप्रतिकृत्योस्तत्त्वसाधारणव्यञ्जनकल्पनम्]
- (भा) व्यञ्जनं कथम् ? सर्वाणि व्यञ्जनानि कियेरिति छोके कल्पितरिप व्यञ्जनैर्मेषो मेषीत्युच्यते ॥
- (वृ) व्यञ्जनि च्यते प्रतिकृतिविधानादेव व्यञ्जनिसद्धौ पुनर्व्य-ज्जनिवधानं कथं सर्वाणि व्यञ्जनानि क्रियेरन्निति।
- (स्) पुंसः 2पुंच्यञ्जनानि॥२॥ ४५॥ १९१३॥
  3 अपि वा पूर्वेद्युरन्वाहार्यपचने वितुषानिव
  यवान् कृत्वा तेषामीषदुपतप्तानां पत्नी करम्भपात्राणि करोति॥३॥ ४६॥ १९१४॥
  4 अत्रापि मेषं मेषीं च करोतीति वाजसेनयकम्॥४॥४७॥ १९१५॥

[करम्भपात्रादिनिर्माणे पक्षान्तरम्]

(भा) पूर्वेचुरौपवसध्येऽहान वितुषानेव यवान् कृत्वा ईषढुपतप्ताना-मामपेषणानां मेषमेष्योरिप तूष्णीममन्त्रकं पत्नचाः करणम् छोमशात्वादि-संस्कारोऽपि पूषन् हव्यं रक्षस्व इन्द्रामी हव्यं रक्षेथामित्यन्तं कृत्वा मरुतो हव्यं रक्षध्वं वरुण हव्यं रक्षस्व क हव्यं रक्षस्व इदममेस्सवितुः पूष्ण

<sup>1</sup> स्त्रीत्वद्यातकानि स्तनादीनि चिहानि करोति । स्त्रि इति हस्वपाठरछान्द्सः प्रमादिको वा (रु) अत्र भाष्यवृत्त्योः रुद्धदत्तवृत्तिस्थः रूत्रपाठिवचारो न मातृकाषु च स्त्री इति दीघर्यैव सर्वत्र पाठा दृश्यते । रुद्धदत्तस्तु प्रवचनसंप्रदाये 'स्त्रि ' इति हस्वान्तपःठमभित्रेति. 2 वृषणादीनि (रु). 3 पूर्व दुष्करेरप्यामिष्टेः करम्भप्रत्राणां मेषयोश्च करणमुक्तम् । इदानीं सुपेषत्वाय पक्तिष्टः करणं विशेषान्तरसधीचीनं विकल्पयते । पूर्वेचुरीपवसथ्येऽहनि यव न्वितुषानिव कृत्वा फळीकरणवर्जं तुषमात्रविमुक्तान् कृत्वा तैरन्वाहायपचेने किश्चिद्धजीयत्वा (पष्टैः पत्नी पात्राणि करोति (रु). 4 आपश्चित्वो भित्रक्रमः । अत्रावसेर पूर्वेचुः पात्रकरणानन्तरं तद्वेदव पिष्टैस्तूष्णीं मेषाविप पत्नी करोतित्यर्थः । तथा तेषामव मेषं च मेषीं चेति बोधायनः (रु).

इन्द्राम्रजोर्वरुणस्य कस्य । इदं सोमस्य सरस्वत्याः । इन्द्रामिभ्यां . जुष्टमिवपामि वरुणाय जुष्टमिवपामि घान्यमसि घिनुहि देवान्। एवं संवापे च संवपागीति । इदं सोमस्य सरस्वत्या इदं वरुणस्येदं कस्येति द्वितीयविभागे । अधिश्रयणात्पूर्वम् ।

> [करम्भादीनां सर्वेषामपि पत्नीकर्तृकत्वपक्षः, चरूणां देवतानिर्देशश्ची

— पत्नचा कर्तव्यः । मेषयोः पत्नीकर्तृत्वे ?

पूषन् -क्षस्व -- मरुतो हव्यमिति प्रतिप्रस्थाता । अध्वर्युरितरान् । प्रागिववपनात् विभागे एवं देवतानिर्देशः कर्तन्यः।

इदं-स्वत्याः-इत्यध्वर्योः । पूष्णे जुष्टमिववपामित्युक्ता । इन्द्रा-देवानु -- इति चर्वाः । [मेषमेष्योरघिश्रयणे कालादिविधिः]

<sup>1</sup>इन्द्राग्निपर्यन्तानधिश्रित्यैकादशसु कपालेषु मेषी-(सू) मधिश्रयति । अष्टासु मेषम् ॥५॥४८॥१९१६॥ <sup>2</sup> कुम्भीपाक्यो वा भवतः ६ ॥॥ ४९ ॥ ।। १९१७ ॥

[मेषमेष्यधिश्रयणानन्तरमेव सायंदोहानयनदृध्यानयने] अधिश्रित्य मेषी सायंदेशहानयनम् ।

अधिश्रि-यनम् --- तसे पातदोंहे । यद्यपि पुरोडाशमधि-श्रित्यामिक्षावदिति दर्शनात् ऐन्द्रामाघिश्रयणानन्तरं दध्यानयनं<sup>8</sup> प्राप्तम् ; तथाऽपि मेषयोरप्याभिक्षादैवतत्वात् पुरोडाशरूपत्वात् तत्क्रमेण ताविन श्रित्य दध्यानयनम् ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ऐन्द्राग्नस्रिधिश्रत्थ पयसोद्धिनी चानीय ततः प्रतिप्रस्थाता मेषीमधिश्रयति ततोऽध्वयुर्भेषम् । न त्वेता प्रथयत: आकृतिनाशप्रसङ्गात् (रू). 2 कुम्भी-स्थाली । कपालधर्भयोः स्थाल्योरिधश्रयत इत्यर्थः । केचिनु स्थालीपाकधर्म कुम्भीपाक-मिच्छन्ति (रु), <sup>3</sup> ने प्राप्ते-खा.

(सू) ¹कायमेककपालमधिश्रित्याप्येम्यो निनीयाग्री प्रणयत इति वाजसनेयकम् ॥७॥५०॥ ॥१९१८॥

[कायाधिश्रयणानन्तरकालिकमञ्जिषणयनादिकम् ]

(भा) अधिश्रित्य कायमा<sup>2</sup> त्येभ्यश्च निनीयाझेः प्रणयनम् । केचिद्वि-कल्पः । अधिश्रित्य <sup>वा</sup> कायमाप्यभ्यो निनीय वेति । वेद्युत्तरवेदी कृत्वा <sup>8</sup> द्वयोरन्वाधानम् । अग्निहोत्रार्थोऽन्यः प्रणीयते यदि न सद्य<sup>4</sup> स्कालाः । व्रतोपायनमासन्नेषु हविष्षु क्रियते । उल्पराज्य आहवनीय<sup>5</sup> दशात् आहवनीयस्योत्तरतो दर्भास्तरणादि । <sup>6</sup> वैश्वानरं ज्योति।रति गाईपत्यस्थ-माहवनीयं प्रेक्षते । अनेन प्रकारेण <sup>7</sup> सर्वम् । प्रणीतयोरम्योरन्वाधानम् । अन्तराऽम्री जपोऽन्वाहितजपश्चात्र परिस्तरणमम्रयोः । उत्तरपरिम-हादि ।

#### [अग्निप्रणयनादिश्विधिः तत्र पक्षभेदश्च]

(वृ) अधिश्रि-णयनम् - <sup>8</sup>कायमेककपालमधिश्रित्योते वचनमध्वयों-राप्यलेपनिनयनानन्तरमझिप्रणयनं यथा स्यात् न प्रतिप्रस्थातुरित्येव-मर्थम् ।

केचिद्विकल्पः—वाजसनेयिपक्षे विकल्पः प्रतिपाद्यत <sup>9</sup> इत्याहुः ।

#### अधिश्रि-निनीय वेति-अवधिद्वयोपादानात् ।

<sup>1</sup> ततः क्षायाध्रिश्रयणादि प्रतिपद्याप्यस्य एकतादिस्यो देवतास्य उदकं निनीया-नन्तरं वाऽम्रो प्रणयत इद्यर्थः । तत्रान्दाधानादीनामाह्यनीयसंयोगिनामुहक्षे उठण-राज्यादीनां चानुत्कर्षो देशलक्षणादिति इष्टन्यम् (रु). 2 प्येभ्यो नियमाग्रे—ख. 3 द्वयानांन्वाधानम्—क. 4 सालः—ङ. 5 देशस्योत्तरता—ङ. 6 वैश्वदेवं ज्यो—न. 7 सर्वो विधिः—ङ. विधिरसर्वः—क. 8 इति वाजसनेथिनः काय-मेकक-छ. 9 इसाह—घ.

वेद्युत्तर-नम्-इति वाजसनेयिपक्षे प्रयोगः । वेदिद्वयमुत्तर-वेदिं च कृत्वा दक्षिणाप्तिं प्रणीय गार्हपत्यदक्षि<sup>1</sup>णाम्रयोरन्वाधानम् ।

अग्निहो -यते - उत्तरस्यां वेद्याम् ।

यदि न-लाः--वरुणप्रवासाः।

व्रतोपाय-ते-- न वत्सापाकरणानन्तरम् । आहवनीयाभावात् ।

उरुपरा-ञात् -- उरुपराज्यः स्तरितव्याः । गाईपत्यात्प्रऋम्या-

हवनीयादिति स्तरणदेशविधिमात्रत्वादम्यभावेऽपि देशस्य विद्यमान-त्वात् ।

आहवनीय-स्तरणादि---पात्राणां प्रयोगः ।

वैश्वानरं-क्षते---निर्वापका है।

अनेनप्र-वीम् --कर्तव्यम् । आहवनीयसम्बन्धिनामुत्कर्षः । अन्येषां स्वस्वक्रमानुष्ठानमिति ।

प्रणीतयो-ग्रहादि --एवं वाजसनेयिपक्षे प्रयोगप्रकारः ।

पश्चवत्सं भेषः । तथाऽऽज्यानि ॥ ८॥ ५१॥ (स्) 11 2929 11

(भा) विकारविवक्षया पशुवत्संप्रैषवचनम् ।

[आतिदेशादेव प्राप्तस्य संप्रैषस्य विधाने पक्षभेदेन फलाभिधानम् ]

विकारवि - चनम् --- वैश्वदेववः करुप ृत्युक्तत्वात् पशुवत्संप्रैषे प्राप्तेऽपि पुनर्वचनं सक्कदाज्यं द्विर्दघीत्यादिवैश्वदेवाद्विरुक्षणं संस्रुज्य-म्रहणं च विधातुमनुवादः । अथवा विकारविवक्षयेति पशुवदेव संप्रैषा-र्थं वा।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> णाप्नथन्वा-ख. <sup>2</sup> तत्रेध्माविहेषी उपसादय सुवी चेत्यादि संप्रैषस्य कैश्विदिष्टत्वात् तिन्निरासार्थयुत्तरविधानार्थं च पुनर्वचनम् (रु).

(सू) पृषदाज्ये विकारः । महीनां पयोऽसीति पृषदाज्यधान्यां सकृदाज्यं गृह्णाति द्विर्दिधि द्विराज्यम् ॥ ९ ॥ ५२ ॥ १९२० ॥ यद्युवै 1 श्रवणायां संसुज्य गृह्णीयात् ॥ १० ॥ ॥ ५३ ॥ १९२१ ॥

[श्रवणायां चेद्वरुणप्रघासास्तदा आज्यादिप्रहुणे विशेषः]

- (मा) श्रवणायां चेत्वशुवदुभयोः।
- (वृ) श्रव-यो:-विहारद्वेय पशुवद्भयोस्तंस्रच्य पृषद्ाज्यम्हणम् ।
- (स्) <sup>2</sup>उद्वासनकाले अनैडकीमिरूणीभिर्मेषप्रतिकृती लोमग्री कुरुतः ॥ ११ ॥ ५४ ॥ ११२२ ॥

#### [मेषीयेषयोरुद्वासने समन्त्रकत्वामन्त्रकत्वपक्षी मेषीयेपप्रतिकृत्योर्लोमशत्वकरणकमश्च]

(भा) वाजिनैकदेशेनोपसिच्यामिक्षां <sup>8</sup> मेषयोरुद्वासनम् । आर्द्रो सुवनस्य गोप्त्री श्रुतोस्स्नाति जनित्री मतीनामिति <sup>4</sup> मेष्याश्च वारुण्यां मेषस्य । उमयोस्तूष्णीसुपदेशः । उद्वास्य लोमशकरणम् शशादीनां पाणिनामूर्णाभिः, एडकाः मेषाः तेषामूर्णास्तुका नेष्यतेऽनैड-कीभिरूर्णामिरिति । केचित्त्वाहुः—छागा <sup>5</sup> मेषाश्चेडकाः । तेषा-मूर्णा नेष्यन्त इति ।

¹ श्रवणायां चेद्वरूणप्रघासाः तदा पशुबन्धवद्द्धन्याज्यमानीयेव गृह्णीयादित्यर्थः (रु). ² उद्धासनकाले आमिक्षयोषद्वासितयोः आर्द्वा भुवनस्य गोपा श्रतोत्स्नाति
जानेत्री मतानागिति मेषी आर्द्धी भुवनस्येति मेपं चोद्वास्य अनैजक्षीभः अमेषजाभिहर्णाभिः मेषयोलीमानि संपाद्यतः । (रू). ३ क्षायां—खः. ⁴ मेच्या
वरुणवन्मेषस्य—खः. मेथ्याः चरुवन्मेषस्य—छः. जः. मेण्या वारुणवन्मेषस्य—खः.
5 मेषाः, ते चैलका—खः.

- (वृ) उभयोस्तू-पदेशः अष्टावुत्तरस्यां वेद्यां हवींष्यासादयतीति वक्ष्यमाणहेतुना आमिक्षयोरेव प्रधानं हविष्ट्यम् ; तदुपचायकत्वमेव मेषयोरिति स्वातन्त्रयेण हविष्ट्यामावान्नोद्वा भनं मन्त्रेण मेषयोरित्युपदेशः।
- (सू) <sup>2</sup> तदभावे क्वजोर्णा निश्चेष्य मारुत्यां मेषमव-दभाति वारुण्यां मेपीम् ॥ १२ ॥ ५५ ॥ १९२३ ॥

[प्राण्यूणीभावे कुशोणीभिलीमशकरणं, मेष्रमेष्योः पात्रक्षेप कर्त्वभेदतदभावपक्षौ च]

(मा) <sup>3</sup> प्राण्यूणीनामभावे कुशोणी निश्चेषणं रुक्कनम् ; तत्क्वत्वा मारुत्यामामिक्षायामेकस्मिन् पात्रे मेषं क्षिपत्यध्वर्युः । वारुण्यां प्रतिप्रस्थाता मेषीम् ; व्यतिहरत इत्युत्तरत्र वचनात् , विपरिवृत्तिर्व्यतिहारः । इह द्विवचननावचनात् उभयोरवधानमध्वर्युरेव करोतित्यन्ये ।

(वृ) एकस्मिन्-ध्वर्युः -- एकस्मिनुद्धरणपात्रयोरन्यतरास्मिन् । .
वारुण्यां -चनात् -- अत्रापि भिन्नकर्तृकत्वम् ; अतस्तत्कर्त्रा निषानम् ।

इह द्विव-तीत्यन्ये-मेषमवद्याति मेषीमवद्यातीत्येकवचनात्।

(सू) अथाभ्यां <sup>4</sup> ज्ञामीपर्णकरीराण्युपवपति पर-ज्ञातानि परस्सहस्राणि वा ॥१३॥५६॥ ॥१९२४॥

<sup>1</sup> सनमन्त्री मेषयोः-छ. यनमन्त्री मे-स्त्र. ग. <sup>2</sup> तद्भाव कुशान्मर्द-यित्वः तच्छिसास्त्रयोः संक्ष्टियं स्त्रां स्त्री प्रतिकृतिमन्योन्यस्यामक्षयोर्दकंकस्मिन् पात्रेऽन्योन्यमक्षत्त इत्यर्थः, व्यतिहरत इत्युत्तरत्र वचनात् (रु). <sup>3</sup> शशोर्णादीनाम-भावे-घ. <sup>4</sup> शस्याः पर्णानि करीरस्य फलानि च तत्तत्पात्रे स स क्षिपति । द्वयो-एष्यव्यर्युरित्येके । आस्यामित्युभयोर्भक्षणार्थः धासमेवास्यामिपयच्छतीति क्षतेः । (रु)

#### [मेष्रेम्थ्योः रामीपर्णकरीराणामुपत्रपने कालकर्तृसङ्ख्यादिकम् तत्रोपदेशपक्षश्च]

(भा) तत्कृत्वा कायोद्वासनम् । क्रमेणाळ्ड्कृत्याभिपूर्येककपाळं शमीपर्ण-करीराणामुपवपनम् । उपदेशोऽवधानानन्तरमुपवपनम् । ततः कायो-द्वासनाद्यभिपूर्योसादनान्तमेवेति पञ्चानामाग्नेयवत् सह कायेन सर्वकाय जुष्टमभिघारयामीत्याभिधारणादि । एककपाल्धमीश्च य आग्रयण भाज्ञायन्ते प्रातदोंहधमाश्चामिक्षाणां व्युद्धरणवाजिनेज्यादयो वैश्वदेव-धर्माः प्रत्यक्षविहिताः । शमीवृक्षस्य पर्णानि । यत्परदशतानि शमीपर्णानि भवन्तीति । करीराणि सोमाकृतेर्वृक्षस्य फलानि । न तेषां संख्यानियमः । तान्युपवपति क्षिपति मेषमेष्योभिक्षणाय । अथाम्यामिति कायस्याभिपूरणादनन्तरं करम्भपात्रेषु शमीपर्णकरीराण्यध्वयुरेव करोति क्षिपति मेषस्य मेष्याश्च ।

उपदे पनम् — अथाभ्यामित्यवधानानन्तरमुक्तत्वात् । शमीवृ — शतं सहस्रं वा पराणीति परश्शतानि, परस्सहस्राणि चेति परसंख्या शतं सहस्रं वा त्रिप्रभृतीनि ।

यत्पर-तीति-दर्शनात्।

करीराणि-नियमः--यद्यपि सूत्रकारेणोभयोः समासनिर्देशः कृतः तथाऽपि श्रुतौ करीरसंख्याभावादानियमः।

तान्युप-णाथ---घासमेवाभ्यामपियच्छनीति छिङ्गात् । अथाभ्या--६याश्च — उभयकर्तृकत्वे अथशब्दोऽनर्थकः पाठ-कमादेव सिद्धेः । करम्भपात्रेप्वपि शमीपर्णसंख्या ।

# (सू) <sup>1</sup> करम्भपात्रेषु चान्वे।प्याष्टावुत्तरस्यां वेद्यां हवींष्यासादयति ॥ १४ ॥ ५७ ॥ १९२५ ॥

<sup>1</sup> ततोऽध्वर्थुः करम्प्रपात्रेषु च तानि क्षिप्ता ततः कार्योद्धासनाद्यास्यवात्कृत्वा मार्स्तावर्जसङ्घी हर्वाषि प्रियेण नाम्नेत्युत्तरस्यां वेद्यामासादयति । व्याहृतीभिरित्यन्ये, तद्युत्तम्—चातुर्मास्यान्यालभसान इति श्रुतेः । स चायं कर्मकमः कस्पान्तरेषु क्रमोक्ती वेदितच्यः । (रु)

## एकां मारुतीं प्रतिप्रस्थाता दक्षिणस्यां ¹करम्भ-पात्राणि च ॥ १५ ॥ ५८ ॥ १९२६ ॥

[इविषां सङ्ख्या, तदासादने मन्त्रः, आमिक्षयोरेवासन्नाभिमर्शनादि-संस्कारा न मेषमेष्योः, सर्वत्र ज्याहर्तिभिरित्युपेदेशपक्षश्च]

(भा) अष्टावुत्तरस्यां एकां मारुतीमिति संस्वावचनात्, आसन्नाभिमर्श-नादिसंस्कारा आमिक्षयोरेव । न मेषमेण्योः । आमिक्षान्तर्भावात् । प्रियेणेत्यासादनमुभयोः । वैश्वदेवशुनासीरीययोरेव व्याहृतिभिः चातुर्मा-स्यान्याळभमान इति श्रुतेः । सर्वत्र व्याहृतीभिरित्युपदेशः ।

(वृ) सङ्ख्यावचनात् — अष्टौ एकामिति संख्यानिर्देशात् । आमिक्ष-योरेवासन्नाभिमर्शनादि न मेषमेष्योः तयोरामिक्षान्तर्भावात् आसिक्षा-धर्मो एव नौषधधर्मा यज्ञोऽसीत्यादयः ।

[हविरासादनं प्रियेणेत्यनेन मन्त्रेण न तु व्याहृतिभिः]

उभयोः—अध्वर्यपितिप्रस्थात्रोः । यद्यपि चातुर्मास्यान्या-रूभमान एतामिन्योह्दतीभिरिति हिवरासादनं प्राप्तम् , तथाऽपि वैश्वदेवे न्याहृतिभिह्नवीष्यासादयतीति वचनात् ग्रुनासीरीये वैश्वदेवविति पुन-र्वचनात् उभयत्र न्याहृतिभिह्नविरासादनम् । इह प्रियेणेत्यस्यापि विकृति-पूपिदेष्टत्वात्तेनासादनम् । इह वैश्वदेववचनं दक्षिणविहारे तन्त्रप्राप्तग्र्यर्थम् । एवं साकमेषे प्रियेणेत्येव ।

वैश्व-तिभिः--दर्शपूर्णमासौ चातुर्मास्यान्यारुभमान इस्य-विशेषश्रुते: ।

(सू) अत्र मेषप्रतिकृती <sup>2</sup> व्यातिहरतः ॥ १६ ॥ ५९ ॥ ॥ १९२७ ॥

 $<sup>^{1}</sup>$  करम्भप $r_{1}$ ाण च तूर्ष्णाम।सादयति (ह).  $^{2}$ विनिमयेन हरतः (ह).

# <sup>1</sup> मारुत्यां मेषीमवदघाति वारुण्यां मेषम् ॥ ॥ १७॥ ६०॥ १९२८॥

[मेषीमेषयोरध्वर्युप्रतिप्रस्थात्यस्यां माहतीवाहण्योरामिश्वयोः प्रक्षेपः आसन्नाभिमर्शनं च]

(भा) मेषीमवदघात्यध्वर्युर्मारुत्यां मेषं वारुण्यां प्रतिपस्थाता । तत आसन्नाभिमर्शनं पञ्चहोत्रा <sup>2</sup> ।

(वृ) मेषी-श्रेनम् व्यतिहारवचनात् कर्त्रन्तरमाघारान्तरं च प्राप्यते । तत आसन्नाभिमर्शनम् ।

(स्) <sup>3</sup> पशुवित्रर्भन्य्यौ सामिधेन्यश्च नव प्रयाजानू-याजाः ॥ १८ ॥ ६१ ॥ १९२९ ॥

[वेदनिधानहुतसमिद्धानुमन्त्रणादिकम्]

(भा) निर्मन्थ्या वेदनिघानादि <sup>4</sup>! <sup>5</sup> वाजिनद्वयमुरकरे। न च <sup>6</sup> मन्थने ऊहः संसर्गि<sup>7</sup>स्वात्। नवस्वविधानात् पुन<sup>8</sup>रेकं हुतानुमन्त्रणं <sup>9</sup>प्रयाजाना-मन्याजानां सामिघेनीनां <sup>10</sup> च समिद्धानुमन्त्रणम्। <sup>11</sup> अध्वर्धरेव देवं च मानुषं च होतारा वृणीते साधारणस्वात्। सामिघेन्यनुज्ञानं प्रवरानुज्ञानं न द्विबद्धस्न अभिघेयैकस्वात्। अध्व<sup>12</sup>र्थुसंमार्गेः कृते परिचिसंगार्गे <sup>13</sup> स्वैः परिचीनां करोति।

¹ स्वां स्वां प्रतिकृति स्वस्यां स्वस्यामामिक्षायां स स क्षिपतील्यर्थः (रु). ² त्रादि क. ङ. ३ विस्पष्टमेषां पुनर्वचनम् । निर्मन्थ्यस्य तु कैश्चि द्वित्यस्यानिष्टत्वाचिद्विधान्तार्थं च । यथाऽऽह मरद्वाजः उभी निर्मन्थ्याभ्यां चरत इलेकमध्वर्युग्त्यपरमिति । तत्राग्नेय मध्यमानायेत्यादी एकवत्संप्रैषोऽनुसंधातव्यः (रु). ⁴ नादि वैश्वदेववत्—क. ङ. च. वेदासादनादि—ज. ⁵ वाजिनमुक्तरे—ङ. ७ मन्थनमन्द्रहः १—ज. ७ त्वादिश्वाच्दस्य नव—ज. ६ रेके हुता—ङ. ७ प्रयाजाना—नां च थ इति क.कोशा न दश्यते. ¹० नीनां समिद्धा—ङ. ¹¹ न्त्रणान्तं कृते अध्य—ज. १७ प्रयाजाना—केते अध्य—ज. १० विद्यास्यमेष-क. ग. ज. १३ में दिक्षणस्यामिषे स्वै—क. ङ. में दिक्षणस्यामिषे विद्यास्य स्व—क. ङ.

# (ष्ट) न च मन्थ-गिंत्वात्—अमिद्वित्वेऽपि ।

[पुनर्नवप्रयादिविधानफलं भाष्यानुक्तपूरणं च]

नवत्ववि-जानाम् — वैश्वदेववदिति सिद्धऽपि पुनर्नवप्रयाजा इति वचनात् कृतानुकारित्वेऽपि पश्चात्तन्त्रेण हुतानुमन्त्रणम् ।

सामिधे न्त्रणम् सामिधेनीयाजमानेषु अनूच्यमानासु दश-होतारिमत्येतचन्त्रेण उच्छुष्मो अम्र इति वर्तमानकालभेदादावृत्तिः । समिद्धो अमिरित्यस्याः प्रतिप्रस्थातुस्सिमदाघानादूर्ध्वं तन्त्रेण प्रयोग्यार्थम् । पशुवित्रमन्थ्यौ सामिधेन्यश्चेति पुनरुपादानमन्हार्थम् ।

अध्वर्यु-णत्वात् --हेतुः।

सामिधेन्य-कत्वात्—¹ होतुरेकत्वादध्वयीश्च वरणकर्तुरेक-त्वात्।

अध्वर्यु सं-करोति -- स्वैस्संमार्गैः 2 परिधीनां संमार्गं करोत्या-मीघः ।

(सू) <sup>8</sup> प्रघास्यान् हवामह इति प्रतिप्रस्थाता पत्नीमु-दानयत्येतच वाचयति ॥ १९ ॥ ६२ ॥ ॥ १९३०॥

#### [पत्तयुदानयनं तत्कालश्च]

(भा) तत उत्तरस्यामेः कृते संमागं स्वैस्संनहनैः प्रघास्यानिति प्रति-प्रस्थाता करोति । ⁴एतच यजुर्वाचयति प्रघास्यानिति प्रतिप्रस्थाता । (वृ) तत उत्तर-रोति — यद्यपि जारानिर्देशोत्तरकालं संमृष्ट उत्त-रोऽमिरिति सूत्रकारेण कालविधानं करम्भपात्रस्य , तथाऽपि पत्न्युदा-

<sup>1</sup> ख-कोशे होतुरेकत्वादित्यंशो न दश्यत. 2 गैरिप्ससंनहनैः कृतपरिधि-संमाग-ख. 3 अथ परिधिसंमार्गान्ते कर्मण्युभयत्र कृते स्वायतनात्पक्षी वेदिसमीपं नयति प्रधास्यानिति यजुषा । तामतच वाचयति (इ). 4 इदं वाक्यं-ख. पुस्तके न दश्यते.

नयनादेः करम्भपात्रहोमार्थत्वादुदानयनप्रभृति होमकाल एव कर्तन्यम् ।

(सू) तां प्रच्छिति पालि कित ते जारा इति ॥ २० ॥ ॥ ६३ ॥ १९३१ ॥

[जारसम्भवे कर्ममध्ये पत्नवाः तदाख्यानादेव शुद्धिः]

(भा) कतरास्ते जारा इति <sup>2</sup>पृच्छिति प्रतिप्रस्थाता । पत्नचा त्वाख्याः तन्यमेतावन्तो <sup>3</sup>जारा इति । सत्याख्यानादेव तस्यादशुद्धिः । <sup>4</sup> न च प्रवृत्ते कर्मणि प्रायश्चित्तार्थ<sup>5</sup>मपनीयते । कर्मवैगुण्यात् ।

(श्व) शुद्धिः -- कर्मयोग्या भवति ।

[कर्मणः पूर्वं जारसम्भवे न गुद्धिः]

कर्मवैगुण्यात् — पत्नीकर्मवैगुण्यात् । अत एव प्रवृत्ते कर्मणि जारसम्भवे एतत्प्रश्नादि । न तु पूर्वं जारवत्याः, कृतप्रायश्चित्ताया एवा-विकारात् ।

> <sup>6</sup> यानाचष्टे तान्वरुणो गृह्णात्विति निर्दिशति ॥ २१॥ ६४॥ १९३२॥

[पत्तथा जारसत्त्वे मन्त्रप्रवृत्तिनं जाराभावे]

(भा) तान् वरुणो गृह्णात्विति निवृत्तिः यस्या न सन्ति जाराः ।

( व ) यस्या-राः-- तस्या निर्देशाभावात् ।

<sup>1</sup> संख्याप्रश्नादेव स्वरूपप्रश्नोऽर्थसिदः (६), 2 स्छाते। पत्न्या त्वा-चाः
3 न्तो मम जा-द्धः चाः 4 न च अपवृत्ते -खाः गः 5 थ कियते -खाः गः
6 सा चेत्काश्चिदाचछे, तान्निर्दिश्चिति देवदत्तादीन् वरुणो ग्रह्मात्विति । एवं च तद्दोषात्कर्मणो वैगुण्यं न भवतीति आवः । स्वयमपि कृतशयश्चित्ता भवतीत्वन्ये (६). 7 अस्या नि--खाः गः

<sup>1</sup> यजार (सन्तं न प्रब्रूयात्प्रियं ज्ञाति ( रुन्ध्यात् असौ मे जार इति निर्दिशेत्। निर्दिश्यैवैनं वरुण-पाञ्चेन ग्राह्यति ॥ २२ ॥ ६५ ॥ १९३३ ॥

पत्नथा सतो जारस्यानाख्याने दोषः]

(भा) <sup>2</sup>यः प्रियो ज्ञातिः तस्य निरोधनं <sup>8</sup>स्रोतसा भवति यदि जारान्नाचष्टे ।

> संमृष्ट 'उत्तरोऽग्निभीवत्यसंमृष्टो दक्षिणः । अथान्तरा वेदी गत्वा यजमानः पत्नी चोत्तरेणो-त्तरां वेदिमेवीके शूर्वे करम्भवात्राण्येाच्य शीर्वन्नधि-निधाय पुरस्तात्मत्यञ्जो तिष्ठनतौ दक्षिणेऽग्रौ शूर्पेण जुहुतः ॥ २३ ॥ ६६ ॥ १९३४ ॥

### [यजमानतत्पत्नीभ्यां कर्तव्यम्]

(भा) असं<sup>5</sup>मृष्टोऽझिर्भवति दक्षिणः । <sup>6</sup> तस्परिषयस्संमृष्टाः । <sup>7</sup> अथैतत्कर्माणि कियन्ते प्रघास्यानित्येवमादि निर्देशान्तम् । तते।ऽ-न्तरा वेदी गच्छतः । उत्तरेण वोत्तरां वेदिम् । ऐषीके — 8 इषीकतृण-शलाकाभिः कृते शूर्पे करम्भपात्राण्योप्य द्वयोदिशरसोः स्थाप्यते ।

#### ( वृ ) इदानीं सूत्रयोजना---

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> यदि सत्यव जारे तमनुक्ताऽपहुवीत आत्मनः प्रियं बन्धुं हन्ध्यात् बाधेत । ततोऽवःयं जारमुक्ता वरुणेन ब्राह्म्यत् । तेन कर्मणो वैगुण्यं परिहृतं भवतीति भावः । <sup>2</sup> पत्नथा यः प्रि−जा. <sup>3</sup> स्रोतआदिना भवति स्का. चा. स्रोतसां ... भवति-ङ. <sup>4</sup> अथोत्तरोऽश्विस्संमृष्टो भवति न त्वितरः । अत्रान्तरे यजमानः पत्नी च करम्भपात्राणि सह जुहुतः (६). <sup>5</sup> सृष्टो दक्षिणोऽग्निर्भवति ।--क. सृष्टो दक्षिणाग्निभवति।—च. <sup>6</sup>तस्य परि-छ. तस्यापि परि-छ. ग. च. ञ. <sup>7</sup> अर्थतत्कर्म कियते-घ. <sup>8</sup> इषीकाभिः तृणशलाकाभिः-सः

# गच्छतः—¹ ततोऽनन्तरं पत्नीयजमानौ । [अथान्तरेति सूत्रस्य क्रमनियमार्थता नवप्रयाजेत्यादेस्तु याजमानतन्त्रतार्थता ची

उत्त-दिम्-अथान्तरा वेदी गत्वेत्यथशब्दः पूर्वोक्तस्यापि कम-नियमार्थः ; प्रघास्यानित्यादेः जारनिर्देशान्तस्य करम्भपात्रहोमाङ्गत्वात् । प्रघास्यानित्यादि विपरायन्तौ जपत² इत्यवमन्तं संमृष्ट उत्तरोऽग्निरित्य-स्मिन् कार्ले । नव प्रयाजानूयाजा इति निर्दोशो न क्रमार्थः ; किं तु पशुतिविर्मन्यथा सामिधन्यश्चेति याजमानतन्त्रत्वार्थमुक्तत्वात् प्रसङ्गान्नव-प्रयाजत्वस्थापि याजमानतन्त्रतार्थमुपदेशः ।

ऐषीके-स्थाप्यते-अत्रैषीकत्वनियमादन्यत्रैषीकमन्यद्वा शूर्पम् ।

<sup>³</sup> मोषूण इन्द्रेति यजमानः पुरोऽनुवाक्यामन्वाह यद्भाम इत्युभौ याज्याम् ॥ २४ ॥ ६७ ॥ १९३५ ॥

[यजमानतत्पत्नीकर्तकहोसे पुरोजुवाक्यायाज्ये]

(भा) पुरोऽनुवाक्या त्रचवसाना, याज्याऽपि त्रचवसाना स्वाहाकारान्ता ।

अक्रन् कर्म कर्मकृत इति <sup>6</sup> विषरायन्तौ जपतः ॥ २५ ॥ ६८ ॥ १९३६ ॥

[यजमानतत्पत्नचोः पृथग्गमनविधानान्नोत्तरविहारेऽन्यत्कर्म] , (भा) तयोः पृथग्गमनं स्वस्थानगमनार्थम् । संमृष्ट उत्तर इति वचना-<sup>6</sup>दुत्तरविहारेऽप्यन्यत्कर्मे न क्रियते ।

¹ तदनन्तरं-छ. ² इत्यन्तं-छ. ३ मो षूण इति यजमानेनानुदुते यद्राम इत्युभावुक्का जुहुत इत्यर्थः । अत्राह बाधायनः किँदैवत्यानि खलु करम्भपात्राणीति १ बारणानि भवन्तीत्येव ब्रूयादिति (रु). ⁴ कारान्ताम्-छ. ⁵ विपरावर्तमानी (रु). ७ दुत्तरेऽप्य-ज. दुत्तरत्राप्य-क. ङ. च. छ. दुत्तरेऽप्यन्यत् कियते १ -क. दुत्तरेऽप्यन्यत्कर्मण १ कियते-छ. दुत्तरेऽप्यन्यक्ष कियते च. अ.

## ( वृ ) विपरायन्तौ--इति विविधं गच्छन्तौ ।

संमृ यते — यद्यपि दक्षिणामौ होमः । संमृष्ट 1 उत्तरो भवत्य-संमृष्टो दक्षिणोऽथान्तरा वेदी इत्यत्रिधिनिर्देशात् उत्तरत्राप्यामसंमार्गा-दूर्ध्व न किञ्चित्कर्तव्यम् ।

[अध्वर्युः प्रतिष्रस्थाता वा जुहुयादिति पक्षान्तरेऽपि ताभ्यां जपः]

<sup>2</sup> अपि वाऽध्वर्युः प्रतिप्रस्थाता वा जुहुयात् ।

अन्गरभेयातामितरौ ॥२६॥ ६९॥ १९३७॥

(भा) यदाऽप्यन्वारम्भो<sup>8</sup>यजमानयोः <sup>4</sup> तदाऽप्यकान्निति जपः ।

( वृ ) यदा-जपः -- तस्य स्वस्थानगमनार्थत्वात् ।

अत्र दक्षिणमग्नि <sup>5</sup>संमार्ष्ट ॥ २७॥ ७०॥ ॥ १९३८॥

[दक्षिणाञ्चिसंमार्गादिविधिः तत्रोपदेशपक्षश्च]
(भा) संमृष्टे दक्षिणेऽञ्जलिकरणादि<sup>6</sup>क्रमेणेव । उभयत्र याजमानं
च । आज्यभागयोरप्येवम् ; वषट्कर्तुरेकत्वा द्विभुत्वाच्च । तथा स्विष्ट-कृतः । आवृत्तिरुपदेशः <sup>8</sup> ।

(वृ) संमृष्टे-श्रुत्वाच —वषट्कारस्यैकत्वात् होमयोर्निरन्तरत्वात् हुतानुमन्त्रणस्य च १ निर्वृते होमे कर्तव्यतया विशुत्व।त्तन्त्रेण।

तथा-देश:--कृतानुकारित्वात् 10 |

 $<sup>^1</sup>$  उत्तरोऽधान्तरा—ख. ग. च.  $^2$  तावेव तस्यापि होममन्त्री (६).  $^3$  यजमानपत्रधोः—क.  $^4$  ततोऽप्यमूनिति ?—क.  $^5$  आग्नीध्र इति होषः (२).  $^6$  क्रमेण वोभयत्र—क.  $^7$  त्वाद्विभावत्वा—क. ङ. ज. त्वाद्विभवत्वा—ख. ग. त्वाद्विभवाच-ज.  $^8$  देशेन—ज.  $^9$  निर्वृत्ते—घ्र. छ.  $^{10}$  रित्वात्मित्प्रस्थातुः-छ.

(सू) <sup>1</sup> ऐन्द्राग्नपर्यन्तैः प्रचर्यारमत्यध्वर्युः॥ २८॥ ॥ ७१॥ १९३९॥

> <sup>2</sup>अथ प्रतिप्रस्थाता पूर्वेण सहावदानेन मारुत्याः सर्वा मेषीमवद्यात । उत्तरेण अमीपर्णकरीराणि ॥ २९॥ ७२॥ १९४०॥

ं अथा प्रचयरिमाति ॥ ३० ॥ ७३ ॥ १९४१ ॥

4 अथाध्वर्युः पूर्वेण, सहावदानेन वारुण्याः सर्वे मेषमवद्यति । उत्तरेण अमीपर्णकरीराणि । अथ प्रचरति ॥३१॥७४॥ १९४२॥

॥ पष्टी खण्डिका ॥

<sup>5</sup> कायानुब्रूहिकं यजेत्येककपाले संप्रैषौ ॥ ॥ १ ॥ ७५ ॥ १९४३ ॥

<sup>1</sup> अथ सुच्याघारादि समानमा प्रवरात्। तत्राध्वयीरेव प्रवर्गिनगदस्स्यात् ; होतृवरणार्थत्वात् युगपत्कालनिगदत्वाच । तथाऽध्वर्यरेव प्रवरं प्रवृणीतेति भारद्वाज- वोधायने। द्वावि च स्पयी संमागिश्वाक्षोद्रो धारयति। प्रत्याश्रावण वषट्कोरणाध्वर्यु- जुँहोति । वषट्कृते प्रतिप्रस्थाता। तन्त्रं हुंतानुमन्त्रणम् । ऐन्द्राधान्तेहिविभिः प्रचर्य क्षणं विरमित तूष्णीमास्तेऽध्वर्युः (क). 2 मारुत्या आमिक्षायाः प्रथमावदानेव सह तत्स्यां मेषीं सर्वामादत्ते । न चावदानमन्त्रस्योदः ; मेष्याः इत्स्वावदानेऽमान्त्रस्यात् । उत्तरेण सह शमीपणकर्राराणि (क). 3 ततः प्रचर्यासौ विरमित । तत्र सालाय्ववदनुमुम्ल्रणमामिक्षायाः । मेष्यास्त्वेन्द्राप्तवत् भारद्वाजमतात् ; यथाऽऽशिषां समुच्चयं प्रकृत्याह संस्रष्टे च नानाद्वन्यत्वाद्वरूणप्रवासेषु मेषयोश्विति (क). 4 ब्याख्यातः पूर्वेण । मेषस्य त्वाप्नेयवदनुमम्ल्रणम् (क). 5 तत एककपाळ्यमेण कायप्रचारः । आक्रेयवधानुमस्त्रणम् (क).

## नभश्र नभस्यश्रेति चतुर्भिर्मासनामभिरेकक-पालमभिजुहोति ॥२॥ ७६ ॥ १९४४ ॥

1 तदुहैके पृथागिडे समवद्यन्ति तदु तथा न (स्) क्रुयीत्। सप्तानां हविषां समवदायाध्वर्युः प्रति-प्रस्थात्रे प्रयच्छति। तस्मिन् प्रतिप्रस्थातां मारुत्या अन्ववद्धाति ॥ ३ ॥ ७७ ॥ ॥ १९४५ ॥

[अध्वयुप्रतिप्रस्थातुभ्यामत्र कर्तव्यं कर्मजातं]

(भा) अध्वर्युर्वेषट्कारेण जुहोति वषट्कृते प्रतिप्रस्थाता चेति। इष्ट्राऽऽज्यभागौ प्रतिप्रस्थाता विरमति । तत अम्रेयादिभिरैन्द्रामपर्यन्तैः प्रचर्य विरमत्यध्वर्युः । मारुत्यामिक्षाया यदवदानं पूर्व तेन सह मेष-मवद्यति । <sup>2</sup> न चोहः ; मेषयोः खण्डनाभावात् । द्विती<sup>8</sup>येन शमीपर्ण-करीराणि । द्वितीयाच पात्रादवदानद्वयम् । ततो मरुद्भचोऽनुबृहीति सालाय्यवदनुमन्नणम् । आ<sup>4</sup>मिक्षायाः इन्द्रयाजिन इन्द्रि<sup>5</sup>यावी भृयासम् । महेन्द्रयाजिनो जेमानं महिमानं गमेयमिति, विशेष<sup>6</sup>धर्मा एव वैश्वदे-<sup>7</sup> व्यामिक्षासु <sup>8</sup> व्युद्धरणवाजिने<sup>9</sup>ज्यादयः । अनुमत्रणं <sup>10</sup> तु देवाताश्र- $^{11}$ यम्, नामि $^{12}$ क्षाया विशेषधर्मः । चरुपुरोडाशाज्यसान्नाय्यपर् $oldsymbol{\chi}^{13}$ नां

<sup>1</sup> पृथक् सौविष्टकृतेन प्रचर्य सहेडामवद्यतः । तत्र खळु केचिदिडामप्यव-वन्ति; तत्तथा न कुर्यात् । एकस्मिन्नेन तु पात्रे उपस्तीर्याध्वर्युः स्वीयेभ्या हाविभ्यंस्स-मबदाय प्रतिष्रस्थात्रे प्रयच्छति । तस्मिन्नेव पात्रे मारुखा अवदाय प्रतिष्रयच्छति । तत्र सप्तानां हविषां समबदायेति यत्नात्पश्चाद्भाविन्या अपि वारण्याः पूर्वमवदानं स्यात् । पश्चानमारुत्याः । ततोऽन्वारम्भ उभयोः (रु). 2 न चोभौ भेष-खः <sup>3</sup> येन सहावदानेन श**्ख. ग. घ.** 4 क्षायां **रन्द्र-ज**़ञ. <sup>5</sup> यावी जेमान-मिति महे-क. <sup>6</sup> धर्म एव वैश्व-क. <sup>7</sup> व्यां आमिक्षायां-जा. <sup>8</sup> उद्धरण-क. ह्युद्धरण—ख. ग. <sup>9</sup> ज्यादि. <sup>10</sup> तु नामिक्षाधर्मः चरू–क. <sup>11</sup> श्रयस्वाहेव-तायाभामिक्षाया-जा. 12 क्षाविशेष-च.आ. 18 नां तु त-छ.

तत्क्रियते । 1अतो नै 2तस्य प्राप्तिः । एवमेककपालस्या १पि विशेषधर्माः <sup>4</sup> पूरणादयः । त एवैककपारु।नाम् । नानुमन्त्रणम् । अतः कस्याहे देवयज्ययाऽन्नादो मुयास<sup>६</sup>मित्येव <sup>६</sup>समुचयार्थ आशिषाम् । मरुतामहं देवयज्यया जेमा<sup>-</sup>नं महिमानं <sup>8</sup> गमेय <sup>9</sup>मिन्द्रियान्यन्नादो भ्या<sup>10</sup>सम् वरुणस्याहं देवयज्यया जेमानं महिमानं 11 गमेयमनादो भूयासमिति 12 सान्नाय्यवदुपदेशः ; मुख्यत्वात् । उभयो 18रिध्मसनहनयोरन्वारम्भ आर्झी 14 प्रस्य घूननं च होतुरुभयस्य 15 कमी इत्वात् । प्रत्या 16 श्रावणे <sup>17</sup> स्पर्यसंमार्गस्योभयस्य धारणम् । होतृसंस्का<sup>18</sup>रत्वाद्वैकस्यैवेध्मसंनह-नस्य धूननम् । 19 नामिक्षाणां प्रााशित्रं सान्नाय्यविकारत्वात् ॥

#### [इडायाः पृथगवदानपक्षे विशेषः]

यदा <sup>20</sup> पृथगिडे निरव<sup>21</sup>द्यन्ति तदाऽपि सहोपहवोऽनहश्चडो-शब्दस्य देवताभिधानात् । प्रतिप्रस्था<sup>22</sup>ता स्वामिडामारमते । होतोभयं धारयति उभयत्रावान्तरेडा <sup>28</sup> यद्यपि सहोपहवः अन्वार<sup>24</sup>म्भश्चोभयोः उपहूत इति जपश्च। अध्वर्योः पर्वोञ्जनं उपस्तरणाभिघारणे च ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ततो न-घ. <sup>2</sup> तस्थाः प्राप्तिः**–क. ञ.** तस्याप्राप्तिः**–च.** <sup>3</sup> स्यापि ये विशे—क. च. घ. 4 पूर्णादयः—छ. <sup>5</sup> त्यस्य स—ग. <sup>6</sup> समुचयामिआशिषां म रू—क.  $^7$  र्नामन्द्रियावी वाला—ङ. क.  $^8$  महिमनमन्नादमिति पूर्वेवत्—क.  $^9$  मिति  $^{10}$  समिति - अ.  $^{11}$  मानमनाद इति - अ.  $^{12}$  पूर्ववत् साना - ङ. **ञ.च.**  $^{13}$  रिध्मस्य सं**–ञ.**  $^{14}$  घ्रस्य च धू-ञ. च.  $^{16}$  कार्मणत्वात्-ङ. 16 श्रवणस्फ्य सं-ङ. श्रावणे च स्क्यः **छा**. <sup>17</sup> स्फ्यस्य चोभगस्य संयागस्य वोभ-ख. <sup>18</sup> राद्वेक-ङ. जा. रत्वाचेकस्य संन-क. <sup>19</sup> धृननम् यदा पृ-जा. 20 यदा पृथांगध्मे-क. 21 दाति-इ. 22 ता इडा-क. ता स्वामन्वा-आ.क. च. ता डासन्वारभते-क. <sup>23</sup> यदा सहोप-ग. यदापि स-क. ङ. <sup>24</sup> म्भणीया चोभयोः-क.

अध्वर्यु-चेति - वषट्कृते वषट्कारेण बाडऽहुतिषु सन्नि-पातयेदित्युभयोहींमकालत्वात् । प्रतिप्रस्थातुः कृतानुकाारित्वे सत्युभयो 1-हैं।मकालयाहींमः॥

> इष्ट्वाऽऽज्य-मत्यध्वर्युः -- यागोत्पत्तिक्रमेण।नुष्ठानार्थम् । न चोहः-अवदानमन्त्रस्य।

मेषयो:-वादिति-अामिक्षामेषयोस्सहावदानेऽपि न मेषार्थी मन्त्र इति न द्वि वचनोहैः । यत्रावखण्ड्यावदानं तत्रैव मन्त्र इति ॥

द्वितीया-इयम्-द्वितीयादप्युद्धरणपात्रादामिक्षाया दानद्वयम् ।

ततो मरु-गमेयमिति - न तु प्राणैस्सायुज्यं गमेयमिति वैश्वदेविकम् ॥

विशेष -- श्लासु--- प्रवर्तन्ते ।

तात्क्रयते-तत्--हुतानुमन्त्रणम् । ' प्राणस्सायुज्यं गमेयम् इति नामिक्षाया एव ।

अतो नैतस्य--प्राप्तिः--आमिक्षामेषयोः सवनीयेषु भर-द्राजे।क्तत्वात्।

मरुतामहं-समिति - आमिक्षामेषयोईविष्टात् तानिबन्धन-माशीद्वयं 4 भवति । अत्र निर्गुणमरुतामैन्द्रामिवकारत्वादिनिद्रयाव्य-न्नाद इति । वरुणस्याग्रेयविकारत्वा<sup>5</sup>दन्नादो मूयासमिति ।

सानाय्य-त्वात्-मेषयोरधर्मकत्वस्याप्युक्तत्वात् आमिक्षयी-र्भुष्यत्वाच तनिबन्धनाशी<sup>6</sup>रेव भवति ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> थोः कालद्वयं होमः-स्त. ग. छ. <sup>2</sup> वचनेनोहः-छ. <sup>8</sup> योश्व स-छ. 4 भवतीति। -घ. ं दन्नाद इति छ. ज. <sup>6</sup> शीरेवेति - छ.

उभयो-क्रत्वात् --धूननेन संनहनस्यिप संस्कारासिद्धेरुभाभ्यां संनहनाभ्यां धूननम् ।

प्रत्याश्रा—धारणस्—तत्तिह्वहारकर्माक्रभृतौ स्पयौ संमार्गौ च धारयता प्रत्याश्रावणं कर्तव्यमित्युभयवैद्दारिकं धारायतव्यम् । प्रत्या-श्रावणे उभयोरिध्मसंनहनयोरित्यासिश्र¹होतृधर्माणां पूर्वमाज्यभागादे-वानुष्ठेयानामप्यत्र दक्षिणमभिमित्याध्वयंवधर्मीपदेशस्य सूत्रकारेण प्रस्तु-तत्वात् तत्समाप्यानन्तरं निर्देशः । इडायां होतृधर्मीपदेशात् पूर्वमि ।

होतृसं-ननम्-इध्मसंनहनानि मुखं प्राति धूनुते इति होतृ-संस्कारत्वाद्भननस्य तत्सांस्कार एतेनापि सिध्यतीत्येकस्य धारणमिति ।

यदा पृथ-धानादिति--वृष्ट्यादेर्देवताया अभिधानात् तस्या-श्रोकत्वादिडाशब्दस्यानुहः ।

प्रतिप्र-रभते --स्वामिडाम् । पृथगवदानपक्षे ।

होतो-यति-ह्वः —यदा <sup>8</sup>सहावदायोपहवः तदाऽप्युभयवैहा-रिकसंस्कारा<sup>4</sup>र्थमुभयत्रावान्तरेडा ।

अन्वा-भयोः--अध्वर्युपतिप्रस्थात्रोः ।

उपह्—श्र — उभयोरुपहूतः पशुमानसानीति जपः । अत्र च तदु हैके प्रथगिडे निरवद्यन्तीत्येकः पक्षः । तदु तथा न कुर्यादिति तस्य नात्यन्तिक<sup>5</sup>निषेधः । किन्तु वक्ष्यमाणार्थ<sup>6</sup>विवक्षया । अत उभयं विकरूपते <sup>7</sup> ।

अध्वर्यो-रणे च—रुपात् सहावदान<sup>8</sup>पक्षेऽध्वर्युरेव । (स्.) <sup>9</sup>उपहूतां प्राक्षन्ति ॥ ४ ॥ ७८ ॥ १९४६ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> होत्रध—छ. <sup>2</sup> धून्वत इति—छ. <sup>3</sup> सहावदानोप—छ. सहापहायोप— ख. ग. <sup>4</sup> राथोभय—छ. <sup>5</sup> कः प्रतिषेधः—छ. <sup>6</sup> विधित्सया—ख. ग. छ. <sup>7</sup> विकरप्यते—ख. ग. <sup>8</sup> पक्षेप्यध्व—छ. <sup>9</sup> प्रतिप्रस्थातुरपूर्वत्वात् तत्प्रापणार्थं वचनम् (६).

[अध्वर्यादिभिद्शेषप्राशनविधिः]

- (भा) <sup>1</sup>उपहूतयोः<sup>2</sup> स्वांस्वामध्वर्यू प्राश्नीतः । इतरे <sup>8</sup> सर्वे कृते चतु-धीकरणे अमेयविकाराणाम् ।
- (व) प्राश्नीतः—सहावदानपक्षेऽपि । इतरे सर्वं संसुज्य प्राश्नन्ति ।
- (स्) यः ⁴प्रवया इवर्षभः सा दाक्षिणा ॥ ५ ॥ ७९ ॥ ॥ १९४७ ॥

[प्रवयसः ऋषभस्य दक्षिणात्वम्]

- (भा) यः प्रवयाः प्रवृद्धवया इवर्षभः सेचनसमर्थः वृद्धाण्डकस्तरुण
- <sup>6</sup> इति वचनात्<sup>7</sup>। केचित् प्रवयाः प्रथमवया इति ।
- (वृ) इति वचनात्--श्रीनरुक्तकारवचनात्। वृषम इव-- वृषम इत्यर्थः । अतस्सेचनसमर्थः।
- (स्) <sup>°</sup>कामंतु ततो भ्रुयो दद्यात्।।६॥८०॥ ॥१९४८॥

[इच्छया ऋषभादन्यस्यापि दक्षिणात्वम्] एमं इच्छन ऋषभादन्यदगिरीयने ।

(भा) 10 कामं इच्छन् ऋषभादन्यदिषदीयते ।

<sup>1</sup> उपहत्यो? - ज. 2 स्वामध्वर्यू - ज. स्वां स्वामध्वर्युः प्राश्नीत तत इतर-ज. 3 सर्वं कृते - ज. छ. ज. सर्वं कृते प्रकृत चतु - ज. 4 प्रवयाः -- प्रवयाः -- स्वनसमर्थ इति यावत् (६). 5 र्थः । अप्रवृद्धो- ऽणुकस्तरुण इति - छ. थां वृद्धमुष्कस्तरुण इति - छ. थां वृद्धमुष्कस्तरुण - ज. थां वृद्धमुष्कस्तरुण - ज. थां वृद्धमुष्कस्तरुण - ज. थां वृद्धमुष्कस्तरुण - ज. थां वृद्धमुष्कस्तरुणः - ज. वृद्धमुष्कस्तरुणः - वृद्धमुष्वस्

#### (वृ) दीयते — इच्छया।

### (सृ) धेनुर्दक्षिणेत्येके ॥ ७ ॥ ८१ ॥ १९४९ ॥

[दक्षिणासादनस्थानं तत्प्रतिग्रहपरिष्यग्निसंमार्गसिमदाधानादि]
(भा) अन्वाहा विधा दर्शपूर्णमासविकाराणां तु दक्षिणानाम् । न
तूपदेशः । उत्तरस्यां वेद्यां दक्षिणास्साद्यन्ते । सर्वे प्रतिगृह्यन्ति । पूर्ववरसंमार्गः । क्रमेण समिदाधानमाग्नीप्रस्य । पर्यायेण च याज मानम् ।
तन्त्रेणानूयाजानाम् । विद्यहनादि पर्यायेण । एको मन्त्र उपभृत्पृषदाज्यधान्योः । क्रमेणाग्रीप्रस्योद्यमनम् वि

(षृ) अन्वाहार्य-देशः— <sup>6</sup> इति वैश्वदेवे व्याख्यातम् । उत्तरस्यां—ह्मन्ति— सह प्रातिप्रस्थात्रा । पूर्व-गी:—विहारद्वये क्रमेण परिषिसंमार्गे कृतेऽम्रगोः क्रमेण संमार्गः ।

> पर्या-नम्-एषा ते अमे इति । तन्त्रेणा-नाम्-इतानुमन्त्रणम् ।

च्यूहनादि-ण-याजमानमि । उमी वाजवत्यौ जपत इति साहचर्यात् ।

> एको मन्त्र-न्योः--अथासपत्नानित्यादि । क्रमेणा-नम्--रोहितेनेत्यादिभिः पस्तरोद्यमनं क्रमेण ।

## (सू) परिवत्सरीणां स्वस्तिमाशास्ते दिव्यं धामा-

<sup>1</sup> र्यद्शेषू-झ. 2 मानं । व्यूह्नादि-क. 8 तन्त्रेण चा-ख. ग. 4 न्त्रेण याजमानं व्यूह्नादि ?-ज. 5 चतनम्-क. 6 कर्मणां तत्वैश्व-छः 7 अथ हिविश्शेषोद्धासनादि समानमा शंयुवाकात् । तत्र वाश्ण्याश्येषं प्रज्ञातं विद्धात्य-वभृषार्थम् । समिद्धानावाग्रीष्ठः पर्यायेण करोति । याजमानानां चावृत्तिस्तं-भवताम् । संवादे च ये विशेषाः तेऽपि प्रागेव दर्शिताः । परिवत्सरीणामित्यादि-ग्रन्थक्ष संवत्सरीणामित्यादिना व्याख्यातः (इ).

शास्ते इति सूक्तवाकस्याशीःषु होताऽनुमन्त्रयते । एवं यजमानो जपति । आशास इति मन्त्रं सं-नमति ॥८॥८२॥१९५०॥

[परिवत्सरीणामिति स्वस्त्याशासनकालः]

- (भा) परिवत्सरीणां स्वस्तिमाशास्त इति रोहितेनेत्यस्य परस्तात् , नामिक्षाणाम् ।
- (वृ) परिव स्तात् आशिषासुपरिष्टादामी अस्योद्यमनम् । प्रस्तरं प्रिह्मयमाणं इति यजमानस्योपदेशात् यजमानस्य च सा मे सत्याशीर्दे-वानित्याद्या विष्णु, रोहितेनेत्युपदेशात् ।
- (स्) उभौ वाजिनाभ्यां प्रचरतः ॥९॥८३॥१९५१॥

ै शेषौ समवनीयोत्तरे विहारे पूर्ववद्भश्चयन्त्या मा विश्वन्त्विन्दव आगल्गा धवनीनां रसेन मे रसं-पृण । तस्य ते वाजिभिर्भक्षंकृतस्येति समानम् ॥ ॥१०॥८४॥१९५२॥

[वाजिनावनयनशेषभक्षणतन्मन्त्रतद्धिकार्यादिकम्]

(भा) प्राशित्रं सान्नाय्यवदध्वयोवाजि नमवनयति । <sup>4</sup>शेष प्रतिप्र-स्थाता । ततो <sup>5</sup>भक्षयत्ति ।

(व) शेषम् —दिग्यागशेषम् ।

ततो मक्षयन्ति-पूर्ववत् समुपह्रय प्रतिप्रस्थाताऽन्ये च । आ मा विशन्त्वन्दवं इत्यादि रसं प्रणेत्यन्तमुक्ता तस्य ते वाजिभिरित्यादि समानी भक्षमन्त्रः।

TO BUT I THE WORLD

<sup>1</sup> शीष्षु विधाय रो-घ. 2 अष्वयोः पात्रेऽन्यश्रोषमवनीयोत्तरस्यां वेषां सादियस्वा वेश्वदेववद्गक्षयन्ति । भक्षणमन्त्रयोस्तु वाजिनां भक्ष इत्यस्या ऋचः स्थाने आ मा विशान्त्रित्याप भवति । तस्य ते वाजिभिरित्यादि तु यजुरसमानमेव ॥ (क). 3 जिनेऽवनयति—स्त. वा. 4 शेषः प्र-कः 5 भक्षयति –कः कः

## (सू) <sup>1</sup> पूर्णपात्रवर्जं पूर्ववि**ष्टिं संस्थापयति ॥ ११ ॥** ॥ ८५ ॥ १९५३ ॥

[इष्टिसंस्थापनविधी उभयाधिकारिकत्वैकाधिकारिकत्वपक्षी, संस्थापनप्रकारविशेषाः अवभृथः तत्कालदि च]

थ पूर्णपात्रस्य स्थाने सौमिकोऽवसृथः ॥ १२॥
॥ ८६ ॥ १९५४॥

(भा) पूर्णपात्रवर्जं यजमानपत्न्योरुभयोरिष्टिमुभौ <sup>3</sup> संस्थापयतः । सहापराग्निहोमेरुभयत्र कृत्सनं तन्त्रमिति वचनात् । यजमानमार्जन-काळे <sup>4</sup> ऽवमृथः । कृतेऽवमृथे <sup>5</sup> ऽनन्तरमुभयोरेकस्य वाऽपराग्नि-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अथ पत्नीसंयाजप्रभृति आसंस्थायास्तत्तिह्रहारसंयुक्तं कर्म समानग्रुभयो वैंश्वदेवेन । पूर्णपात्रे त्वस्ति विरोषः स वक्ष्यत इत्यर्थः । संस्थापयतीत्येकवचनमवि-ंबक्षितम् । इतरयोभयत्र कृत्स्नं तम्ब्रीमत्येनन विरोधात् । तत्र तस्यां तस्यां वेद्यां तं तं वेदं निषायाभिमृशति यजमानः । तथैव च स्तृणाति होता । न योक्त्विमोकादि पक्षयाः ; तस्योत्तरत्र वचनात् । केवलं तु पुष्टिमतीत्युत्तिष्ठति । होतृषदनैर्विभक्तरिभक्तरि णीतो वेदी । सर्वैरेवोत्तरामध्वर्युरिस्यपरम् । तन्त्रेण प्राशनमामिक्षायजमानभागयोः । (क). <sup>2</sup> यतप्रणीतामार्जनपर्यायं यजम।नस्य पूर्णपात्रं यत्पूर्णपात्रमन्तर्निनयतीति यच पत्नयाः पूर्णपात्रमञ्जलौ पूर्णपात्रमानयतीति तदुभयमपि त्राह्यमविशेषादवभृथ-संस्तवाविशेषाच ; यथा एव वै दर्शपूर्णमासयारवमृष इति । तथा अवभृथस्यैव इपं क्कत्वोत्तिष्ठतीति च । तेने।भयप्रत्याम्नाये।ऽवम्रुथः । स च पूर्णपात्रस्थान इति वचनात् प्रणीतासु विमुक्तासु अनन्तरमवेष्यते; पूर्वविदिष्टि संस्थापयतीति वचनात्। संस्थाप्येष्टि-मबभृथ इत्पन्य ; तद्युक्तम् । तत्र पूर्ववदिष्टिं संस्थाप्य अतः परमन्ये। विशेष **श**्येतावन्मा<del>बस्</del>य विवक्षितत्वातः । तत्र च लिङ्गं महाह्विष्यवसृथस्थाने तुषाणासम्ब व्रतिपादनमुक्ता ततस्सिद्धमिष्टिस्संतिष्ठत इति संस्थावचनम् । बोधायनश्च पूर्णपात्र-विष्णुकमैश्वरित्वा न विसुजते व्रतमिति प्रकृत्याह—प्रसिद्धोऽवसृथ इति । तस्माराधोक्त एव काले युक्तोऽवसूथः। अपरे पुनराध्वर्यवं संस्थाप्य अवसूथं कुर्वन्त्यविरोधाय॥ (रू) <sup>3</sup> सुभी स्थापगत:-क. <sup>4</sup> काले प्राप्तेऽवभृ-ग. <sup>5</sup> थे उत्तर-क.स्त्र-ग.

होमा<sup>1</sup> भवन्ति ; पत्नीसंयाजा अपि भवन्तीति <sup>2</sup>व्याख्यानात् । उपदेशः संस्थापायतीत्यकवचनात् पत्नीसंयाजादि वैश्वदेववदर्ध्वयुरेव करेति । पूर्वेणोभौ<sup>8</sup> । पुरस्ताचंज्ञशंचमाचावभृथः १ । वषट्कारैकत्वात्पत्नीसं <sup>5</sup>याजानां तन्त्रेण याजमानं न्याय्यम् । आज्येडाद्वयं चोभावाज्यविन्दू<sup>6</sup>निति । अन्वारम्भश्च पूर्ववद्क्षिणा<sup>ग</sup>िमहोमाश्च। वेदयोरूहेन प्राशनम्। उभय-संस्कारात्<sup>8</sup>। <sup>9</sup>विन्देत प्रजामित्येकस्य वा पत्नीसंस्का(रा)रत्वात्। अनुहो वा <sup>10</sup>यजमानस्स्वस्ववेद्योनिधाय वेदौ पर्यायेणाभिमृशति । न योक्त्विमोकादि पत्रयाः ; उत्तरत्र <sup>11</sup>विमोकविधानात्। 12 उद्येत चेात्थानमन्त्रः ; अनङ्गत्वात्। **वेदस्तर**णं पर्यायेण । स्वस्व<sup>18</sup>वेद्याः प्रायश्चित्तानि समिष्टयजूंषि च ।<sup>14</sup>वेद्यो-रिमस्तरणे कृते विमोके च प्रणीतानाम् । एष वै दर्शपूर्णमासयारवभृथ इति मार्जनप्रत्याञ्चायः। अविमुक्तत्वाद्यज्ञस्य वरुणप्रघासार्थं <sup>15</sup>क्कृत-मस्याप्यर्थं साधयति । कपाला 16नि चाविमुक्तान्येककपालमपि 17। आयज्ञ-विमोकाद्द्व्य<sup>18</sup>संस्कारा नापयान्ति । <sup>19</sup>एषामपि विमोको यथाऽग्नेः वि ते . मु**ञ्चा**मि रशना वि रइमीनित्याँहैष वा अग्नेविंमोक इति । तथा कस्त<sup>20</sup>म्भी-सादनं च । भरद्वाजेन सुचो विमोक उक्तः । <sup>21</sup>तेषामप्यासादनम् । प्रोक्षणा-दयश्च<sup>22</sup> संस्कारा अग्निसंस्काराश्च नापयान्ति; <sup>23</sup>विमुक्तानामुत्तरत्र कर्माङ्ग-त्वात् । योगमात्रमपां 24स्नुचां च क्रियते युनिज्म<sup>25</sup>वो ब्रह्मणा दैन्येनेति ।

 $<sup>^1</sup>$  होमाः, पत्नी—क. होमा अपि भवन्ति पत्नी—ख.।  $^2$  ख्याता—क.  $^3$  पूर्वेणेवोभी—क.  $^4$  यज्ञशंचमात्पुरस्ताचाव—क.  $^5$  याजानां तन्त्रेण याजमान-न्यायः—क.  $^6$  विन्दूनन्वार—क. बिन्दूनवद्यतः—घ.  $^7$  णाभिहो—क.  $^8$ संस्कार त्वात्—ख. संस्थात्वात्—छ.  $^9$  विन्दते प्रजामित्येतस्मात्पत्नी—ख.  $\mathbf{1}$ .  $^{10}$  यजमानश्च यथास्व—ख.  $\mathbf{1}$ .  $^{11}$  विमोकात्—क.  $^{12}$  विद्यते चो—ख.  $\mathbf{1}$ .  $^{18}$  वेद्योः—क.  $^{14}$  वेद्योरस्तरण—क.  $^{15}$  कृतमन्यस्या—क.  $^{16}$ नि विमुक्तान्येकः कपा—क.  $^{17}$  कापालमिप—घ.  $^{18}$  संस्था नाप—क.  $^{19}$  येष्वपि—ग.  $^{20}$  कस्तंभ्यां सा—ख.  $\mathbf{1}$ .  $^{21}$  तासाग—ख.  $\mathbf{1}$ .  $^{22}$  यस्संस्काराश्च नाप—ख.  $\mathbf{1}$ .  $^{23}$  विमुक्तानामप्युत्त  $^{24}$  मात्रं त्यां स्नू—क.  $^{26}$  जिम त्वा श्र—क.

¹ एता असदिन्नित सुचाम् , संविशन्ता²मिति वा । द्रष्टेन्घनेन वा योगः ; इन्धानास्त्वा सुप्रजस इति लिङ्गात् । न चेन्धनमपामिति निशृतिः । संस्कार एव वा कस्तम्भीसादनम् । ³न विमोकः । न पुनस्संस्कारस्सुचोरिप । असिदादानादि बर्हिराहृत्य ⁴नाम्यन्वाधानम्; परिगृहीतत्वात् । वेदिपक्षे । ततो वेदो यदि स्तीर्णः । यद्यस्तीर्णः स एवादीयते <sup>6</sup> समृहन्नोपल्लेपनादि कृत्वा सादनमेव वेदस्य प्रणीतापात्रस्य च विमुक्तत्वात् प्रणीतानां प्रणयनादि एककपालपक्षे प्रणीय <sup>8</sup> प्रणीताः कृत्वा पवित्रे संविशन्तामिति वेदामिमर्शनमन्हेन प्रकृतावष्यसंभवे बहुनां वैलिङ्गयात् । ततः सुगादानादि निवपणान्तं कृत्वा हिवः प्रोक्ष्य वेदमाक्षणमन्हेन संमर्शनवत् अध्युहनाधेककपालस्योपहित्त्वात् । तत्वयस्वेति चोहः । तत <sup>9</sup> आप्यलेपनिनयने कृते प्रोक्षणिरासान्दय बर्हिरासादयाज्येनोदेहीति । निष्कासपक्षे वेदमासाद्य सपवित्रेण संमृश्य प्रोक्ष्य प्रेष एव प्रोक्षणीरासादयेति । न यज्ञयोगः ; सर्वपक्षेषु कृतत्वात् ॥

(म्) पूर्णपात्र-पयतः यजमानपत्न्योः पूर्णपात्रवर्जमिति यज-मानस्य पूर्णपात्रं यत्पूर्णपात्रमन्तर्वेदि निनयतीत्यन्तर्वेदि प्रणीतामार्ज-नम् , 10 पत्न्यास्तु सयोक्त्रेऽङ्कलौ पूर्णपात्रमानयतीति एतद्द्रयवर्ज-मुभयोर्विहारयोरिष्टिमुभावध्वर्युप्रतिप्रस्थातारौ संस्थापयतः ।

यजमान-भृथः-- एष वै दर्शपूर्णमासयोरवमृथ इति तस्याव-भृयसंस्तवात् ।

<sup>1</sup> एतानि अस -क. 2 मिति धृष्टेन्ध—क. 3 न विमोक इति । **ख. ग.** 4 नान्वाधानम्-ख. ग. 5 स्तीर्णस्स एवानी -क. 6 समूहनालेपनादि—क. समूहलपनादि—क. 7 स्य विमुक्ता-क. 8 प्रणीतां ऋत्वा—क. 9 आप्यनिनयने-क. 10 पत्न्यास्सयो—घ.

पत्नीसंया-ख्यानात्—पत्नीसंयाजा अपि भवन्तीति न भवन्त्यपि पत्नीसंयाजा उभयत्र ; न वोभयत्र भवन्तीति व्याख्याना-वेकस्य वा ।

उभयत्र कृत्स्नं तन्नमिति कथम् ? तत्राह ;---

पूर्वेण चोभाविति — पूर्वेण हिवश्शेषभक्षणान्तेन तन्त्रेणोभौ कुरुतः । तदन्तस्योमाभ्यामनुष्ठानादुभयत्र कृत्स्नं तन्त्रमिति वचनोप-पितः । अपि पत्नीसंयाजा इति कि पुनः पूर्वतन्त्रस्येति तस्यावश्यं-भावि चास्मिन्पक्षे ।

पुरस्ताद्यज्ञ-भृथः — पूर्वविदिष्टि संस्थापयतीत्युक्त्वाऽवभृथवि-धानाधज्ञशञ्चम इत्यस्यापीष्ट्वा जपतीति विधानात्ततः प्रागवमृथ इत्युप-देशपक्षः ।

वषट्का-न्दून्-अवद्यत आम्रीष्रहोतृहस्तयोः।

अन्वारम्भश्य---उभयोः ।

पूर्ववदक्षिणाग्नि-होमाश्च--उभयोः।

वेदयो रत्वात् कृतप्रयोजनत्वाद्वेदस्य पत्नचा उपस्थे प्रासनं तस्प्रतिपत्तिः।

विन्दते प्र-रत्वात्—विन्दते प्रजामिति छिङ्गात् पत्नीसं-स्कारोऽपि। अत उभयोरुहेन प्रासनं वेदसस्कारार्थम्।

अन्हो वा—विन्दते प्रजामिति पत्नीसंस्कारत्त्राद्वेदस्य तत्प्रा-सनं न प्रतिपत्तिः । इदमपि वेदस्य कार्यामिति कृतप्रयोजनत्वाभावात् । पत्नीसंस्कारश्चेकेनापि सिध्यतीत्येकस्य वेदस्य प्रासनं वा ।

यजमान-मृश्नति—तत्तद्वेदं तत्तद्वेद्यां निषाय पर्यायेणाभि-मृशति यजमानः , वेद्या अपि संस्कारत्वात् ।

वेदस्तरणं-पि च--- अभयोः।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> उभयत्र–घा.

वेद्योराभ-कृते-होतृषदनैः।

विमोकं च प्रणीतानाम्—अन्तर्वेदिकृते।

एष वै द्रश् सायः—एष वै दर्शपूर्णमासयोखभृश इति प्रणीतामार्जनस्यावभृथसंस्तवान्मार्जनप्रत्याञ्चायोऽवभृशः।

अविग्रुक्त-साधयति --- अङ्गजातम् ।

कपाला-मपि-अविमुक्तम्।

प्रोक्षणा-क्रुत्वात्--अते।ऽम्रवादीनामपि प्रसक्तः।

योगमात्रं त्वपां स्नुचां च क्रियते — अग्निसंस्कार<sup>1</sup>निष्टता-वप्याहवनीयकार्यकरत्वादपां तद्धमेपासेः ।

युनिष्म वो च्येनेति —योगमात्रं मन्त्रे। चारणेन कियते।
एता असदिन्निति –मिति वा —अभिमर्शनेन पात्रबोगः तस्य
विमोकः कस्तम्भ्यां सादनम्।

हच्टेन्ध-गः-अग्नेः।

इन्धाना-लिङ्गात्-अप्ति कल्पयतीन्धनेनाप्ति बल्बत्करणे अध्वर्युणा कियमाणे युनन्मि त्वेति योगोऽध्वर्युणा क्रियमाणस्य इन्धनस्य इन्धानास्त्वा इत्यनुवादात् दृष्टक्रपेन्धनेन वा योगः।

<sup>2</sup> अतः——

नचेन्धनमपामिति निवृत्तिः — युनिष्मि व इत्यस्य । संस्कार -दनम् — आपस्तम्बपक्षेण ।

न विमोकः—े भ्रुचोरदर्शनात् । विमोकपक्षे श्रुवाया अन्यत्र स्थापनं स्यात् , सर्वासां सहयोगात् ।

अतः--- व पुनः सुचोरपि ।

्र एवं न्यायप्राप्तिरुक्ता इदानी प्रयोगरचना l

<sup>1</sup> रानित्र-घ. 2 इदं घ-कोशे न दश्यते, 3 सुचोरेव वचनात्-स्त्र. ग.

आसिदानादि-वेदिपक्षे—बर्हिराहरणं वेदिपक्षे इति संबन्धः। अन्वाधानक्रमन्यत्यासः। नान्वाधानम्, परिगृहीतत्वाद्देवतानाम्।

ततो वेदो-णीः—पत्नचा निरसनोत्तरकालम् । अत्र वेदस्तर-णमिति पक्षे स्तरणस्योत्कर्षात् ।

संविश्वन्तामिति वैलिङ्गचात् — बहुनां युगपत्संमर्शनासं-भवेनैकस्य द्वयोर्वाऽभिमर्शनेऽप्यस्मिन् मन्ने बहुवचनस्यासमवेताभिधा-यित्वादिति ।

(सू) <sup>1</sup> चतुर्गृही<sup>3</sup>तान्याज्यानि ॥ १४ ॥ ८७ ॥ ॥ १९५५ ॥

[अन्याजतदभावपक्षयोराज्यब्रहणविधिः]

(भा) प्रैषोक्तेषु <sup>3</sup> कर्मसु चतुर्गृहीतान्याज्यानि पञ्चावात्तेनोऽपि । <sup>4</sup> यद्यन्याजाः तदा पञ्चानां त्वेति द्वाभ्यां चरोस्त्वेति द्वाभ्याम् । यदा नानृयाजाः, तदा आद्येरेव पञ्चानां त्वा दिशामित्यादिभिः। इह न प्रो<sup>6</sup>- क्षणाभिमन्त्रणादि । <sup>6</sup> आज्य<sup>7</sup>महणेभ्यः पुरोडाशादक्कारापोहनादि ।

[भाष्योकांशे प्रमाणप्रदर्शनम्]

(व) प्रैषोक्ते-तिनोऽपि—चतुर्गृहीतवचनात् । इह —णादि—वेदिकरणानन्तरकर्तव्यत्वात् । आज्यग्रहणेभ्यः—ऊर्ध्वम् ।

<sup>1</sup> अथापिक्षतविधित्वादंत्रवावमृथप्रयोगमाह (क). 2 प्रसिन्नत्वादवमृथो वरुणप्रवासेव्वविमुक्तत्वावज्ञस्य । तत्र सामिकवत्परिस्तरणपाणिप्रक्षाळनपात्रप्रयोगादिर-वज्ञनात् सर्वोपरितरेव । प्रयोगस्तावत्—वेदस्तु क्रियते यदि स्तीर्णः । वेदिपक्षे बिद्धिश्च । ततो वेदं प्रयुज्य पांवत्रं कृत्वोहेन संमृद्द्य प्रोक्ष्य च संप्रेष्यत्याज्येनोदेहीति वेदिपक्षे प्रोक्षणीरासादय विह्वित्यसादयेति च । उपमृत्यि वचनाच्चतुर्गृहीतमेव भवत्यनुयाजपक्षे प्रिणे । तत्र तु प्रयाजान्याजार्थयोर्मन्त्रपञ्चकयोगादितो ह्याभ्यां अव्या प्रवेत् । यदा तु नान्याजास्तदाऽऽदित एव चतुर्भिः (क). 3 केषु कृतेषु कर्म-छ. च. छ. 4 यदानूयाजी—च. 5 प्रोक्षण्याममन्त्र—ख. छ. छ. 6 आज्यसगम-ख. 7 प्रहणादूष्वं पुरो—छ.

(स्) <sup>1</sup> वारुण्ये निष्कासेन तुषैश्रावसृथमवयन्ति ।। १४ ॥ ८८ ॥ १९५६ ॥

<sup>2</sup>तुषा ऋजीषधर्मं लभन्ते ॥ १५ ॥ ८९ ॥ ॥ १९५७ ॥

<sup>8</sup> वारुणमेककपालमेके समामनन्ति ॥ १६ ॥ ॥९० ॥ १९५८ ॥

[अवभूथे निष्कासपक्षे विशेषाभिधानस्]

(भा) वरुणाय जुष्टमभिघारयामीत्यमिघारणम् । अलंकृत्योदकसमीप-गमनमेव । निष्कासपक्षे गृहीत्वाऽऽज्यानि गमनमेव । तुषान् हवि-राज्यानि च गृहीत्वा ।

(स्) <sup>4</sup> नायुर्दां नाभित्रव्रजनमन्त्रं न साम गायति ॥ १७॥ ९१॥ १९५९॥ <sup>6</sup>सर्वो दिशोऽवभृथगमनमास्नातम् ॥ १८॥ ॥ ९२॥ १९६०॥

[अवसृथे निषद्याः क्रियाः]

(भा) आयुर्दाग्रहणेन प्रयास्यतो होमानां प्रतिषेघः । निर्गमनमन्त्र <sup>६</sup> उरुं हि राजेति ।

(ष्टु) आयुदी-षेधः-यदेनयोश्श्वतं कृत्वाऽथान्यत्रावभृथमवैतीति होमविषिवाक्यशेषदर्शनात् हविश्रप्रणाभावात्तेषां निवृत्तिर्निष्कास-

<sup>1</sup> आज्यानि गृहीत्वा वारुण्याद्शेषण तुषेश्व सहावभृथं गच्छान्ते । अवभृथं कर्म । तत्संयोगात्तदर्थमुदकमत्रावभृथ इत्युच्यंत (रु). 2 सोमजींषधर्म द्रश्ना प्रोक्षणादिकं तुषा लभन्ते । निष्कासस्तु हिवभीविष्याते (रु). 3 अस्मिस्तु पक्षे सर्वमणि पुरोडाशसंयुक्तं कमा छहुरणान्तं क्रियते ॥ (रु). 4 आयुदामहणेन अवभृथमवैष्यतो हीमो लक्ष्यते । तं न जुहोति । न चोर्ह हि राजेति प्रयान्तो वदन्ति । न च साम गातव्यभित्यर्थः (रु). 5 सर्वा दिशः प्रति (रु). 6 गमनमन्त्र — ख. न गमनमन्त्र — ख. इ. इ.

पक्षे । वाचनिकत्वेन पुरोडाशपक्षेऽपि निवृत्तिः । नायुर्दो इति बहुवचन-निर्देशात् होमत्रयनिवृत्तिः, तुल्यकाल्यवात् । पस्तोतुरभावात्साम-निवृत्तिः, तत्साहचर्यात् ।

- (सू) <sup>1</sup> नोदीचीरभ्येवत्या इत्येके ।। १९ ॥ ९३ ॥ ॥ १९६१ ॥ उदीचीरापः–उदीच्यां भवाः ।
- (स्) <sup>2</sup> यां दिशं गच्छेयुस्तथाग्रुखाः प्रचरेयुरि-त्येके ॥२०॥९४॥१९६२॥

[अवभूथगमने न प्रकृतिविद्यङ्गियमः, तद्द्य आपश्च]

- (भा) यां दिशं प्रति गच्छन्ति सा प्राची ।
- (कृ) सा प्राची तन्मुखप्रचारपक्षे सा प्राचीति तत्स्थानापन्ना भवतीति तन्मुख<sup>3</sup>प्रचारः ।
- (सू) ⁴वहन्तीनां स्थावरा अभ्यवेत्याः ॥ २१॥ ॥ ९५॥ १९६३॥ जित्यावे याथाकामम् ॥ २२॥ ९६॥

॥ १९६४ ॥

<sup>6</sup> उदकान्ते स्तरणान्तां वेदिं कृत्वा तस्यां हवींषि सादयति ॥ २३ ॥ ९७ ॥ १९६५ ॥

<sup>1</sup> उदीच्यां भवा आपो न गन्तन्या इत्येके शाखिनः (६). 2 यां दिशं प्रत्यृत्विजो गच्छन्ति तां दिशमभिमुखाः प्रचरेयुः, न तु यथाप्रक्कृति प्रागादिमुखाः इखर्षः । नथा च भारद्वाजः. यां दिशं गच्छन्ति सा प्राची दिशाति (६). 3 नमुखः प्र-ग. 4 या नहन्तीनां प्रदेशेषु स्थानरा हदादिस्था आपस्ता अभिगन्तन्याः (६). 5 तदभावे याथाकाम्यं, याः काश्चिदेवाभ्यवेखाः (६). 6 उदक-समीपे स्प्यादानादिविधिना वेदिं कृत्वा स्तीत्वां च बर्हिषा तस्यामाज्यानि

सित ह्रदेऽवभृथे तस्यैवाभिगन्तन्यता उद्कान्ते कर्तन्यानि च]
(भा) वहन्तीनामपां हृदोऽभिगन्तन्यः । शतं ते राजानिति कृत्वा जपं हृदं ¹पाप्य स्फ्यादानादि । वेदिकरणम् । कृते उत्तरपिष्माहे धा असि स्वधा असीत्येवमाद्यनुवीक्षणान्तं प्रोक्षण्यभिगन्त्रणादि ² उदकं प्रस्युपादीयते प्रस्तरः । तस्य चाभिगन्त्रणं सूर्यो वः पुरस्तात्पात्विति । न वा परिध्यर्थत्वात् । आदित्यो द्येवोद्यश्विति युनज्मि वो ब्रह्मणा दैन्येनेत्यपां योगः । निवृत्तिर्वा, इन्धनस्य लोपात् । ततस्तीर्णायां विभृत्याद्येव । आज्यान्यभिगन्त्रच हिदस्सादनम् । आग्नेय वदासन्ना-भिमर्शनम् । वारुणस्य निष्कासस्य च सान्नाय्यवत् । आमिक्षा मां चिनोत्विति च । उमयविकारत्वे एकदेशस्यापि । मध्येसन्नततरेत्यन्तं कृत्वा—

#### [बेदिपक्षे कर्तव्यविशेषः]

(वृ) कृते-णापि-वेदिरसि वर्हिषे बर्हिरसि सुग्भ्यः । अन्तेर्वेदि पुरोग्रन्थीत्यादि पाश्चमुद्भुढामित्यन्तम् ।

#### [उद्कस्यैवाहवनीयस्थानापञ्जता]

उदकं प्र-स्तरः --विष्णोस्तपोऽसीति । आहवनीयस्थानापन्न-त्वादुदकस्य । बाईंवा वेद्यां स्तीणीयाम् ।

#### तस्य चा-त्विति-तस्य-उदकस्य।

निष्कासं च साद्यति । तत्र परिध्यादयोऽप्रिसंस्कारा अर्थछुता निवर्तन्ते परिध्यक्षा-वादेव परिध्यक्षयोः सर्यस्त्वा पुरस्ताचुनिक्त त्वेत्यिभमन्त्रणयोरिष निवृत्तिः । परिध्यक्षत्वं च तयोः प्रकृतावेव दक्षितम् (रू). <sup>1</sup> प्राप्यो-दकं स्फ्यादानादिवेदिकरणं मध्ये सन्नतरेत्यन्तं कृत्वा कृते—गाः. <sup>2</sup> जिति जपः युनिक्म-ङः. <sup>3</sup> यां वेष्टां विधृत्या-सादनादि । एवमाज्यान्यभिमन्त्रच हिवरासादनं प्रियेणेति चः. <sup>4</sup> यस्यासजा-शाः

[अभिमन्त्रणस्य उपदेशमताभिष्रायकता]
आदित्यो ह्येवोद्यन् — इति उपदेश मत उक्तम् ।
युनजिम वो — तत्र सूर्यो वो युनज्मीत्युभयोर्नि वृत्तिः पक्षे ।
वारु वत् — पातदोंहिविकारत्वे इदिमन्द्रियमिति ।
आमि — स्यापि — पूर्वमभिमृष्टामि क्षेकदेशत्वेऽपि अस्यामिक्षार्यत्वेन स्वातन्त्रयेण हिविष्ट्यादुभयविकारत्वे सान्नाय्यमन्त्राम्यामभिमर्शनम् ।
ततस्ती — द्येव — दभैवेदिमन्तर्धाय दक्षिणतः सन्नहनमित्यादिना
स्तीणीयां वेद्यां विष्ठत्योद्यव ।

- (सृ) अपि वा न वेदिः ॥ २४ ॥ ९८ ॥ १९६६ ॥ श्रतं ते राजन् भिषजस्सहस्रमित्यपो ⁴ द्रष्ट्वा जपाते ॥ २५ ॥ ९९ ॥ १९६७ ॥ अभिष्ठितो वरुणस्य पाश इत्युद⁵कान्तमिन-तिष्ठन्ते ॥ २६ ॥ १०० ॥ १९६८ ॥
- (भा) परिस्तीर्थ वेद्यन्तानुदकान्तमारोहत्यभिष्ठितो वरुणस्य पाश इति । [अवेदिपक्षे विदेशाः]

अवेदिपक्षे <sup>७</sup>न वेद्यर्थं <sup>7</sup>बाईरासादनम् , नापि प्रोक्षण्यासादनम् । तुस्य-मन्यदुभयोरपि पक्षयोः । अपो दृष्ट्या जप उदकान्तमेवाभितिष्ठन्ते ॥ [भाष्योक्तस्याब्दर्शनस्य जपानन्तरकालिकत्वम् ]

- (वृ) परिस्तीर्य-अपो दृष्ट्वा जपानन्तरम्।
- (स्) अपः <sup>8</sup> प्रागह्य तिष्ठन्तोऽवभृथेन चरन्ति ॥ २७॥ ॥ १०१॥ १९६९॥

<sup>1</sup> शत उक्तम्-छ. 2 निवृत्तिपक्षे-ग. 3 दृमिहैक-छ. 4 दृष्टास्वप्सु जपत्यध्वयुः । अतो वेदिपक्षेऽपि प्राग्वोदिकरणाज्ञपति ॥ (रु). 5 तीरादुदकसमी-पमिक्रकामिन बहुवचनात्सर्वेषां मन्त्रः (रु). 6 न वेद्यभिमन्त्रणप्रोक्षण्यासादन-ग. 7 बिहैराहरणं-क. 8 प्रगास अन्तः प्रविदय तिष्ठन्तोऽवभृथन कर्मणा चरन्ति । तेनाकमणप्रत्याकमणयोर्निवृत्तिराघारादौ ॥ (रु).

(भा) अपः प्रगाह्य-प्राविश्योदकं सर्वे तिष्ठन्त उत्थिताः। अवभृथ इति कर्मनाम । तेन साङ्गेन प्रचरन्त्युत्थिताः ।

#### [भाष्योक्तसर्वशब्दार्थः]

- (वृ) अपः त्थिताः सर्व एवर्त्विजः पत्नी यजमानश्च । व्रका-दयोऽपि ।
- (सू) तृणं प्रहृत्य स्नौवमाघा रयित ॥ २८॥ १०२॥ ॥ १९७०॥

यदि वा पुरा तृणं स्यात्तस्मिन् जुहुयात्॥ ॥२९॥१०३॥१९७१॥

[तृणाधिकरणकहोमे प्रमाणम् , अर्थलोपादन्येषां लोपश्च]
(भा) तृणस्योपरिष्टात्सर्वे होमाः। आहुतीनां प्रतिष्ठित्या इति श्रुतेः।
नोप²वाजनामिन्धनार्थत्वात् । दशहोत्रादेः समिद्धानुमञ्चणान्तस्य लोपः।
प्रकृतिवद³न्यदनर्थद्धसम् ॥

सप्तमी स्वण्डिका॥

(स्) अग्नी<sup>4</sup>दपस्त्रिस्संमृङ्गीति संप्रैष्यति ॥१॥ ॥१०४॥१९७२॥

[संनद्दनाभावादुदकस्य स्प्येन संमार्जनम् , दर्भैस्संमार्जनमित्युप-देशपक्षश्ची

(मा) कृते आप्यायने अमिदप इति प्रैषः। स्पयेनैव केवलेनोदकं संमार्ष्टि। <sup>5</sup> संनहनाभावात्। संमार्जनं <sup>6</sup> दर्भेर्जीकिकरित्युपदेशः।

े बेदेनापः प्रथममुपवाज्य तत आघारयति । यथा चैवं कार्यं तथा दिर्शितमेष प्रकृता । तथादकमुपवाज्येत्येव सत्याषाढः । तृणप्रहारस्सर्वाहुत्यर्थः, आहुतीनां प्रतिष्ठित्या दित श्रुतेः (६). <sup>2</sup> स्नौव एव नोप-छः. तथा स्नौवं नोप-गः. अन्यदनर्थ-छः. <sup>4</sup> अपामाहवनीयविकारत्वादिति भावः (६). <sup>6</sup> संनहनं द-खः. छः. विर्जुनं सह दभैं:-चः.

### [दभैंरुदकसंमार्जनपक्षोपपत्तिप्रदर्शनम्]

- (वृ) स्परेनेव-पदेशः—इध्मसंनहैनस्सह स्पर्येशित स्पर्यस्य सहका-रिमात्रस्वादिध्माभावेऽपि पौर्णमास्यामुपवेषवदिध्मबन्धनलक्षणगुणलोपेऽपि प्रधानभूतदर्भाणां संभवादर्भकर्मस्वात्तेस्संमार्ग इति । सल्लहनदर्भेरिति पाठेऽश्रीश्चन्त्यः॥
- (सृ) <sup>1</sup> आपो नाजजितो नाजं नस्सरिष्यन्तीर्वाजं जेष्य-न्तीर्वाजिनीर्वाजजितो नाजजित्यायै संमाज्म्यपो अन्नादा अन्नाद्यायेति मन्त्रं सन्नमयति ॥ २ ॥ ॥ १०५ ॥ १९७३ ॥

#### [मन्त्रोहोपदेशे हेतुकथनम्]

- (भा) वाजजिदादयो गुणा आपां स्युर्न वेति<sup>2</sup> पाप्ते ऊहोपदेशः।
- (वृ) ऊहोपदेशः—आपो वाजजित इति<sup>8</sup> बहुवचनमिति ।
- (सू) अग्नेरनीकमप आविवेशेति स्नुच्यमाघारयति ॥ ॥ १०६॥ १९७४॥

वागस्यावेयीत्यज्ञमन्त्रयते यजमानः ॥ ४ ॥ ॥ १०७॥ १९७५॥

्रीमन्त्रोहानूहपक्षाभिधानं, अवेदिपक्षे केषां चित्कर्मणां निवृत्तिराघारदेवता च]

(भा) भुवन मिति यज्ञाभिषानम् । भुवनं लोकस्थानम् । तत् त्वम-सीति यज्ञ उच्यते । विविधं प्रथस्वेति यज्ञमानमाह । अस्मिन् यज्ञे विप्रथस्वेति यजमानस्य यज्ञो वै भुवनं स्थानमित्यतोऽन्हः ।

<sup>1</sup> आक्षीध्रहति शेष: । तत्रेष्मसंनहनाभाषात् सद्द स्फैयलैंकिकेर्दर्भ: केवलेन वा स्फ्येन संमार्गः (रु). 2 ति संशये प्रा-क. क्ड. 3 इत्यन्तमात्रं दश्यते-क्ड. कोशे 4 मसीति यज्ञाभ-जा.

आपो यष्ट्रच इत्येतावानूहः । ¹ अविकृत उपदेशः । देवतामेराभेषाना-न्नाहवनीयस्येति । आक्रमणावस्थानप्रत्याक्रमणानां निवृत्तिरवेदिपक्षे । पतीते जिह्वाघतमुचरण्येत्स्वा हेति मन्त्रान्तः । आग्नेय आघारः । गुण-भूता अन्या देवताः।

अतोऽनूहः — इति प्रकृतौ व्याख्यातम् । नाहवनियस्य-तस्यैव यष्ट्रत्वात् । आक्रमणा-क्षे-तदन्तत्वात्त्रिष्ट्रमः ऋचः। समुद्रे ते इत्यस्या-न्यत्र विानेयोगाच । अतो वागस्यामेयीत्यनुमन्त्रणम्।

(सू ) 🦠 ह छुप्यते प्रवरः ॥ ५ ॥ १०८ ॥ १९७६ ॥ [प्रवरस्यैव लोपात्तदर्थावस्थानादेरपि लोपः]

(भा) अवस्थानादेमीनुषान्तस्य प्रवरछोपे छोपः।

(वृ) प्रवरस्य लोपः — प्रवरायावतिष्ठत इति <sup>4</sup> प्रवरार्थस्वादव-स्थानादेः ।

(सू) अपबार्हिषः प्रयाजानिष्टा अप्सुमन्तावाज्यभागौ थजाति ॥६॥१०९॥१९७७॥

[अनुयाजाननू जपक्षमेदेन अर्धस्य सर्वस्य वौषमृतस्य समानयनं · [अप्सुमन्तराब्दार्थश्च]

(भा) <sup>5</sup> बर्हिवर्जान् प्रया<sup>0</sup>जांस्त्रीनिष्टा अर्घमौपभृतस्य समान<sup>7</sup>यति यद्यनूयाजौ । सर्वस्येतरथा । अप्युशब्दो <sup>8</sup> ययोस्तावप्युमन्तौ । वृष-व्यानिष लभ्यते, सोमस्य परिपाठात्। पुरोऽनुताक्यामात्रस्य कि कारः ।

<sup>1</sup> अनिकार—च. छ. 2 हेलाघारमन्त्रान्तः-ङ. च. छ. 8 सुचौ सादायित्वा पुनर्वृतवित्राब्देऽन्वादत्तं सर्वभन्यक्रुप्यते (ह). 4 प्रवरादित्वादव-श्व. <sup>5</sup> बहिंवर्जाः प्रया—दः. <sup>6</sup> जाः त्रीनिष्टा—घ्व. छः. <sup>7</sup> यनं यग्र—छः. च. छः. <sup>8</sup> ययो**र्वियते ताव-च**.

(वृ) सर्वस्येतरथा — सर्वस्योपभृतस्य समानयनमनन्याजपक्षे । र [वृषण्वतोऽपि लाभे हेतुप्रदर्शनम् ]

सोमस्य परिपाठात्—याज्यानुवाक्ययोः पाठकमे अप्स्वमे सिचरिति पठित्वा वृषा सोम द्युमानिति पाठात् ।

पुरो-कार: --जुषाण याज्यात्वमुभयोः !

(स्) अप्स्वग्र इत्येषा। अप्सु मे सोमो अबवीदन्त-विश्वानि भेषजा अग्निं च विश्वशम्भुवमापश्च विश्व-भेषजीरित्यप्सुमन्तौ॥७॥११०॥१९७८॥ निष्कासस्यावदाय वरुणमिष्टा कृत्स्नं निष्का-समवदायाग्नीवरुणौ स्विष्टकृदर्थे यजति॥ ॥८॥१११॥१९७९॥

[निष्कासद्याव्दार्थः, निष्कासेन वारुणेष्टिः, स्विष्टकृद्धौ यागश्च]
(भा) कुम्भीस्थो वारुण्यादशेषो निष्कासः । तस्यावदानं , ¹ वारुण्यः । प्रकृतिवदिष्ट्वा ² वारुणं नारिष्ठाः । कृत्स्नमव³दाय वारुणमपि । अभीवरुणाभ्यामनुत्रृहि अभीवरुणौ यजेति वाजसनेयिमतात् । अभीवरुणाभ्यां स्विष्टकृद्ध्यामनुत्रृहि अभीवरुणौ स्विष्टकृतौ यजेति बोधा-यनमतात् । वरुणस्याहं देवयुज्ययाऽन्नादो म्यासमभीवरुणयोरहं देवयुज्यया युष्मान् यज्ञेन प्रतिष्ठां गमेयमिति नैकक्षपारुष्ठमीस्साधारणाः ।

[अत्र साधारणधर्माणां पृषदाज्यस्य च निवृत्तिः]
नापि वैशेषिकः <sup>4</sup> हरणादिः ; वारुणमलक्षुत्येति दर्शनात् । आज्यान्येव
चतुर्गृहीतानि न पृषदाज्यामिति ; चतुरः प्रयाजान् यजतीति लिक्नात् । विशेषधर्मा एककपालेषु प्रवर्तन्ते, ये बद्धा आग्रयणे । इतरथा हि षट् स्युः <sup>5</sup> प्रतिवेधाद्वार्हीर्विकाराणाम् ।

 $<sup>^1</sup>$  बरुणस्य  $\sim$  घ.  $^2$  वरुणं ना $\sim$ 1. घ. ङ. छ.  $^3$  दायैककपालमणि अप्री $\sim$ 2 काः पूरणादयः $\sim$ 5. स्युः अप्रति $\sim$ 2.

### [निष्कासः पुरोडाशसम्बन्धी]

(वृ) कुम्भी—वारुणस्य —पुरोडाशस्य 1।
[भाष्योक्तार्थे हेतुप्रदर्शनम्]
कुत्स्नम-णमिष्—निष्काससमानधर्मकत्वात्।
अग्नीवरु—सनेयिम²तात्—न स्विष्टकुच्छब्दकौ।

[अभिपूरणवृषदाज्यग्रहणादिनिवृत्तौ हेतुः, भाष्यस्थबोधायन-ग्रहणस्य संवादार्थत्वम् ]

नैकक-र्शनात् — सौमिकेऽवभृ<sup>3</sup> थे चालक्कृत्येत्युत्तरवेद्यंस आ-सादयति इति सिद्धवदलक्करणानुवादात् अभिपूरणादय एककपाल-धर्माश्च वैशेषिका न भवन्ति ।

अत्र बोधायनम्रहणं संवादार्थम् ; न तु मतान्तर त्वात्तथा । आज्यान्येव—ज्यमिति—चतुर्गृहीतान्याज्यानीति सूत्रकारे-णाज्यानां म्यहणमुक्त्वा पृषदा ज्यानुपदेशादवगम्यते साधारणधर्मा न प्रवर्तन्त इति । तथा—

> चतुरः- <sup>7</sup>ङ्गात्-- <sup>8</sup> साधारणा<sup>8</sup>नामप्रवृत्तिः । विशेष-र्तन्ते-- अन्येष्विष । ये बद्धा आग्रयणे-- सर्वहुतादयः । इतर-स्युः-- पट् प्रयाजाः ।

प्रतिषेधात्—बर्हिषः । पूर्वं चतुर्गृहीतान्याज्यानीति स्त्रं चतुरसंख्यानियमार्थं <sup>10</sup> व्याख्येयम् । इदानीमाज्यप्रहणविधानं पृष-दाज्यनिवृत्त्यर्थमुक्तम् ।

 $<sup>^1</sup>$  स्य वा-घ.  $^2$  तात्-िस्वष्टक्र-ख. ग. छ.  $^3$ थे वारुण चा-ग घ.छ.  $^4$  रत्वेन त-छ.  $^5$  चतुर्प्रहणस्-घ.  $^6$  पृथक् प्रहणानुप-ग. घ. पृषदाज्यग्रह-णानुप-ग. घ.-छ  $^7$  ज्ञाच-ख. ग. छ.  $^8$  साधारणधर्माणाम-घ. साधारणानां धर्माणाम-छ.  $^9$  नां प्र-क. ग.  $^{10}$  व्याख्यातम् -क. ग. च.

(सू) नोत्तरं क्रियते ॥ ९ ॥ ११२ ॥ १९८० ॥ अपि वौपभृतं जुह्वामानीयापवर्हिषावन्याजौ यजति ॥ १० ॥ ११३ ॥ १९८१ ॥ देवौ यजेति प्रथमं संप्रेष्यति यजेत्युत्तरम् ॥ ॥ ११ ॥ ११४ ॥ १९८२ ॥

[स्विष्टकृदुत्तरकर्तव्यम्]

(भा) निनयनायुत्तरं स्विष्टकृतः स्विष्टकृतोऽनन्तरं वैधानर इत्यादे-निवृत्तिः । अपि वा अनूयाजावेव ।

(वृ) निनय—निवृत्तिः—स्विष्टकृतोऽनन्तरं वैश्वानरे हिविरि-त्यादेनिवृत्तिः, नोत्तरं क्रियत इति वचनात् ।

[भाष्यस्थान्याजपदगतद्विवचनफलम्]

अपि वा-वेव — वर्हिर्वर्जी । तत्र द्विवचनेन नवानूयाज-निवृत्तिः ।

> तुषाणां स्थार्ली पूरियत्वाऽप्सूपपूरयति ॥ ॥ १२ ॥ ११५ ॥ १९८३ ॥

[तुषधमीस्तूष्णींघोक्षणाद्यः, तत्र केषां चित्पक्षश्च]

(मा) तूष्णी दघोदुम्बरशाखया <sup>1</sup> प्रोक्षण तुषाणाम् । तुषा ऋजी-षधम लभन्त इति देवतात्वस्याभावात् त्रीहेर्यवस्य वा<sup>2</sup>केचित्संस्कारं कुर्वन्ति यव राजन् त्रीहि राजन् इत्यूहित्वा । पश्चात् स्थाला पूरयन्ति तुषाणाम् । यदाऽप्येककपालः तदा <sup>3</sup> निष्कासेऽप्यृजीषधमेः । तुषेश्च निष्कासेन चावभृथमवैतीति । उपपूरयति— प्रवेशयत्युद्कं स्थालीम् । <sup>4</sup> न चोत्धुतभक्षणम् तुषाणां, <sup>5</sup> अवचनात् अरसत्वाच ।

 $<sup>^1</sup>$  याऽवोक्षणं—घ. च.  $^2$  केचित्संस्कार इति कुर्वन्ति—ग. च.  $^3$  निकास स्यैव ऋ—ख. निकासोऽप्यृ घ. छ.  $^4$  न चोत्ष्वतस्य भ—च.  $^5$  अनाम्रानात्—घ. अवन्धनात्—च.

#### [भाष्योक्ते तूष्णींप्रोक्षणे हेतुप्रदर्शनम्]

(वृ) तृष्णीं द नस्य वा अस्यार्थः यते प्राव्ण इत्यनुवाके निष्ट्रवाय तां देव सोमेति लिङ्कात् देवतारूपसोमलतावयनप्रतिपादन-परत्वात्तस्यानुवाकस्यः तथा प्रजापतिर्मनसान्दोच्छेतः इति होमेषु तत्तदव-स्थापन्नसोमात्मना यज्ञदेवतात्वात् सोमस्य देवतारूपता । बीहियवयो-स्तथाविषत्वाभावान्न मन्त्रेण प्रोक्षणम् ।

#### [समन्त्रकप्रोक्षणपक्षोपपत्तिप्रदर्शनम्]

केचित्सं-हित्वा--ऋजीषसंस्कारत्वात्रीक्षणस्य तद्रश्रेत्वाच मन्त्रस्य, तुषाणामृजीषधर्म<sup>1</sup>त्वात् । सोमराजन्नित्यत्र बीहिराजन् यव-राजन् इत्यूहितेन <sup>2</sup> कर्तव्यामिति वदान्ति केचित् ।

#### [तुषाणामृजीषधर्मवस्वे प्रमाणम्]

यदाऽप्ये-ष धर्मः-निष्कासेन यागाभावेऽपि तुषेश्च निष्कासेन चावमृथमवैति वयन्तीति निष्कासस्य चावभृथे प्रक्षेपार्थे तुषसमानधर्म-कत्वादजीषधर्मः ।

#### [तुषाभक्षणे हेतुकथनम्]

न चोत्स्रुत-त्वाच-अप्सु घौतस्य सोमदेवत इति मन्त्रा-र्थस्य तत्राभावादरसे तुषे । भक्षणस्य रसास्वादार्थत्वात् <sup>3</sup> ।

(स्) अपि वा न सौमिकोऽवभृथः। त्र्णीं तुष-निष्कासमप्सृपवपेत्।। १३।। ११६ ॥ १९८४।।

#### [तुषनिष्कासक्षेपकालः]

- (भा) असौमिकेऽवमृथे मार्जनकाले <sup>4</sup> निष्कासस्य क्षेपः ।
- (वृ) असौिमके-क्षेप:--- प्रणीतामार्जनकाले ।

<sup>1</sup> धर्मवत्त्वात् -च. धर्मभाजात् -घ. 2 तेन मन्त्रण कर्त-छ. 3 दना-थंत्वात्-छ. 4 काले तुषनि-ख. घ. काले तुषस्येन क्षे-च. काले तुषनिष्का-सस्यैन क्षे-छ. ङ,

इमं विष्यामीति पत्नी योक्रपाशं विग्रुश्चते।। (सू) ॥ १४ ॥ ११७ ॥ १९८५ ॥

[चातुर्मोस्यावस्थस्य सौमिकावस्थप्रकृतिकत्वपक्षः असौमिकत्व-पक्षेऽपि योक्रविमोकादेः कर्तव्यता च]

(भा) योक्राविमोकादि सर्वत्र समानम् । प्रतियुतादेः प्रत्यक्षाञ्चानाद-सौमिकेऽपि । 1 श्रुत्यन्तरानिहितयाज्याम्नानादस्माकं सौमिकप्रकृतित्वमव-भृथानाम् । यत्त्वनिष्टं तदिहाबद्धम् ।

योक्त्र-नम् - तुषेश्च निष्कासेन चावभृथमित्यसौमिकपक्षेऽपि । प्रतियु -केऽपि--पितयुतो वरुणस्य पाश इत्याझानात्तत्रापि कर्तव्यम्।

तस्मात्-

[भाष्योक्तसौमिकावभृथप्रकृतिकत्वसमर्थनम्]

**भुत्यन्तर-थानाम्**—इदं वरुणप्रवासे अप्स्वग्ने सिष्टवेत्यादिः याज्यामानादिष्टिविकारत्वात्सौमिकावभृथप्रकृतित्वमवसृ थानामिति सौत्रा-मण्यादिष्वपि सौमिकप्रकृतित्वमवावसृथानाम्।

> [अत्रावभृथे सामगानादेरननुमितः) यत्त्वनिष्टम्—² सामगायनादि । तदिहाबद्धम्--- सूत्रकारेण ।

(सू) देवीराप इत्यवभृथं यजमानोडाभीमन्त्रच सुामित्रा न अप ओषधय इत्यपः प्रगाह्य सशिरस्कावनुपम-क्षन्तौ स्नातः पत्नी यजमानश्र ॥ १५॥ ॥ ११८ ॥ १९८६ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> श्रुलन्तरे याज्या- छ. <sup>2</sup> यत्त्वमृथे साम- घ.

#### [अवभृथस्नानविधिः]

(मा) अवभृथमित्युद काख्या, तस्याभिमन्त्रणं यजमानस्य ब्र्तादित्ये-वमन्तेन | सुमित्रा न इति स्नानमन्त्र उभयोः । अपः प्रगास प्रविश्य | यत्र होमः कृतः । सशिरस्को अनुपमक्षन्तौ —अशोधयन्तौ <sup>2</sup>(मल्लम् ) ; अतीव श्रद्ध्यर्थम् ।

### [सूत्रस्थावभृथपदस्योदकार्थकत्वम् ]

(वृ) अभिमन्त्रणम्—देवीराप इत्यादिना । अवभृथं यजमानो-ऽभिमन्त्रचेत्यवभृथशब्द उदकपरः।

[स्नान एव मन्त्रो न प्रगाहे]

सुमि-योः—³ न प्रगाहनस्य आझानस्य प्रधानार्थत्वात् । [अवभृथस्नानस्थानविदेशषकथनम् ]

अपः प्र-कृतः—वरुणपाशमोचनार्थत्वादवमृथस्यः। यासीन् देशे होमेन वरुण⁴यजनं कृतं तत्रैव स्नानं युक्तम् ।

> सशिर--सहशिरसौ । अशोध-मलम् ।

- (स्) अन्योन्यस्य पृष्ठे प्रधावतः ॥ १६ ॥ ११९ ॥ ॥ १९८७ ॥
- (भा) <sup>5</sup> पृष्ठं प्रधावतः शोधयतः परस्परस्य ।
- (सू) काममेते वाससी यस्मै कामयेतां तस्मै दद्या-ताम् ॥१७॥१२०॥१९८८॥

[वासोदानस्यैच्छिकत्वं दत्तस्य धारणेऽप्रतिषेघश्च]

(भा) यस्मै कामयेतामृत्विजे तस्मै वाससोदीनम् । कामवचनाददान-

<sup>1</sup> के समाख्या-छ. <sup>2</sup> मलं अमजन्तः शुद्धवर्धम्-च. <sup>8</sup> न प्रगाहनार्थः, आस्नानस्य प्रधानत्वात्-ग. घ. <sup>4</sup> णस्य यज-छ. <sup>5</sup> पृष्ठे धावतः-ग. घ.च.छ.

मि <sup>1</sup> न ्रिट्टे दिक्षितवसनं पारेदघीतेति देशिक्षेतवसनस्य परिघानप्रतिषे-<sup>2</sup> चात् । स इह नास्तीति दीयते । नूनं श्रुति अपिषेषः यतो न <sup>4</sup> बद्धमहतवसनादेः ।

(वृ) काम-मिप — वाससो धिरणस्य शास्त्रान्तर सिद्धत्वात् काम-वचनादिन च्छतोदि नामावः । न ह्येतद्दानमृत्विजामन्यतमाय यस्मै दानेच्छा तस्मै दानपरम्। तथा सित यस्मै कामयेता मित्येतावताऽपि सिध्यति । अतः <sup>7</sup>काममेते इति निर्देशाद्दानस्वरूपमि इच्छात <sup>8</sup> इत्यवगम्यते।

[सत्यत्र वस्त्रदाने तस्य प्रतिप्रहीत्रा धारणे दीक्षितवासी-

न दीश्वि-वसनादेः—दीक्षितत्वाभावादतो दीयते प्रतिग्रहीतुः परिधानयोग्यत्वात् । तदेव<sup>9</sup>द्भृतं निह दीक्षितवसने भवत इति वाजसनेयकमिति । हिशब्दो हेतौ, यस्मादे<sup>10</sup> ते वसने अदीक्षितवसने अतो देये इति । नूनं <sup>11</sup>श्चतेः प्रतिषेधः—श्चतिसिद्धस्य विहितस्य वाससः प्रतिषेधः, निह दीक्षितवसने इति न छौकिकस्य । तस्मादिह न प्रतिषेधः, यतः सूत्रकारेण कृतम् । अथास्मै क्षौनमहतामत्यादिव
12 देतन्न विहितम् । तस्मादिह न प्रतिषेधः ।

(स्) उद्धयं तमसस्परीत्यादित्यम्रपस्थाय प्रतियुतो वरुणस्य पाश इत्युदकान्तं प्रत्यासित्वा समिधः कृत्वा अप्रतिक्षास्तूष्णीमेत्येघोऽस्यैघिषीमहीत्या-

 $<sup>^1</sup>$  न हि दी—ा.  $^2$  षेधः—घ च. छ.  $^3$  तिविप्रतिषेधः—च.  $^4$  बन्धनम —घ.  $^5$  द्र्शनस्य—ग. घ.  $^6$  रासि—घ.  $^7$  काममेते वाससो इति—घ.  $^8$  इति ज्ञायते—ग.  $^9$  तदुक्तम्—घ.  $^{10}$  देव न दीक्षितवसने अतो—घ.  $^{11}$  श्रुतिप्रतिषेधः —ग. घ.  $^{12}$  देते न विहिते।—घ.

## हवनीये समिध आधाषापो अन्वचारिषमित्सुप-तिष्ठन्ते ॥ १८ ॥ १२१ ॥ १९८९ ॥

### [आदित्योपस्थानादयः स्नानोत्तरकालिकाः, अत्र उपदेशपक्षश्च]

(भा) आदित्योपस्थानमुभयोः । उदकस्यान्तः उदकान्तः तस्य प्रत्यसनं पुनःप्रक्षेपः, यदुत्तरतो वेगाद्धिर्भवति । सिमधः कृत्वा हस्ते ऋत्विजो ¹ यजमानश्च । अप्रतीक्षाः-² नेक्षमाणा उदकम् , यत्र यागः कृतः । तूष्णी वाग्यताः । उपस्थानान्ते कृते अपो अन्वचारिषामिति सर्वैः एकस्मिन् उत्करे उभयोरुपवेषयोरुद्धासनं क्रमेण, कपाळविमो वनं च । श्राश्य निष्कामित ब्रह्मोपस्थाय ⁴ उत्तरविदिवहारे विष्णुक्तमा ⁵-दि, अविदिसंस्कारत्वात् । पर्यायेणोपसामिन्धनमुभयोराहवनीययोः । शेषमुत्तरे विहारे । एकस्यैव वेदस्योपस्थ आधानम् , यजमानसंस्कार्त्वात् । उपदेशः उभो वेदौ । युगपद्यजमानभागप्राशनमामिक्षयोः ¹ यज्ञविमोकादि तपणा वन्तम् । उपदेशः, पुरस्ताद्यज्ञश्चमादवन् मृथः । विमुक्तत्वाद्यज्ञस्य । अम्रग्नवाधानवर्जं ¹ सर्वमनर्थछप्तं क्रियते । कृतेऽवमृथे सामिदाधानोपस्थानान्ते निष्कान्ते ब्रह्मणि यज्ञश्चमादि ब्राह्मणभोजनान्तम् । कोचितु वृष्टगन्ते कुर्वन्त्यवभृथम् । तेषां पुनः सर्वं विहरणादि ॥

[पत्नीयज्ञमानयोद्दमयोरप्यादित्योपस्थातृत्वम्] आदि-यो:— पत्नीयजमान<sup>11</sup>योः | वरुणपाशादेव निर्मुच्यते

<sup>1</sup> यजमानी—घ. च. छ. 2 अनीक्षमाणाः —ग. च, 3 प्रविरय—च. प्रार्यिक्षकामित—क. घ. 4 य नोत्त—क. ख. 5 मादिसंस्कार—क. 6 वेदौ विधायेति।—घ. 7 योविंमो=क. ङ. च. 8 दि ब्राह्मणभोजनान्तम्=घै. 9 तिंमे सुपदेशः—ङ. 10 वर्जमनर्थछप्तं सर्व पुनः पुनः कियते। अवभृथं समिदाधा\_ नोपस्थानान्ते कृते निष्कान्ते—च. 11 नयोः प्रत्यसनं च—ग्र

इत्युदकान्तप्रत्यसनस्य स्वामिकर्तृकत्वादादित्योपस्थानस्य तेन समान-कर्तृकत्वाद्मयोरेवोपस्थानम् ।

[सौत्रप्रत्यसनशब्दार्थः]

यदुत्त-भेवति—उदकादुत्ता¹रणं कुर्वतो यजमानस्य वेगात्तारं गतस्योदकस्य प्रतिनिवर्तनं प्रत्यसनम् ।

> [समिदाधानाद्यस्रगुपस्थानान्तस्य सर्वकर्तृकता] समिधः-नौ च —एतदाद्युपस्थानान्तं ² सर्वे।

[सौत्रतूर्णीग्रहणस्य वाग्यमनार्थकत्वं न त्वमन्त्रकत्वपरत्वम्]

अप्रती-ग्यताः—अपाम सोमिमत्यादेरिष्ट्यनङ्गत्वात् सौमिक<sup>8</sup>-धर्मकत्वपेक्षऽपि पाप्तयभावात् मन्त्रनि वृत्त्यर्थम् तृष्णिप्रहणं न मवति । अतो वाग्यमनार्थम् ।

उपस्थानान्ते कृते—उपस्थाने कृते ।

[कपालविमोचनादेः क्रमिकत्वं समिदाधानस्यैककालिकत्वं च]

एकस्मिन् उ-सनं-कमेण । युगपत्सम्भवेऽपि कृतानु-कारित्वाय । समिषः कृत्वेत्यादि युगपत्, सर्वेषां सहविधानात् ।

[उत्तरवेद्यामेव विष्णुक्रमाः]

प्राश्य नि-रत्वात् — सुवर्गाय हि लोकाय विष्णुक्रमाः कम्यन्त इत्यादिना यजमानार्थत्वात् वेदिसंस्कारार्थत्वाभावात् अन्यतरस्या- सुत्तरस्यामेव । अत एव वेदिसंस्कारप्राप्तिमाशङ्कय निवृत्तिप्रदर्शना- द्वेद्यामेव दक्षिणन्ते विष्णुक्रमा न बहिर्वेदीति सिद्धम् ।

पर्या-ययोः-समिद्धा अमे इति ।

[उपस्थे वेदाधाने उपदेशपक्षः]

उपदेश उभी वेदौ-कृतप्रयोजनस्य वेद<sup>5</sup>स्यापि प्रतिप्रत्त्यर्ह-त्वात् पत्नञुपस्थे प्रासनवत् ।

 $<sup>^{1}</sup>$  त्तरणं—घ.  $^{2}$  न्तानि सर्वे-ख.  $^{3}$  कपक्षे—घ.  $^{4}$  निवृत्त्या तू—घ.  $^{5}$  वेद यस्यापि—घ.

्युगप-क्षयोः-संसज्य ।

[उपदेशतदितरपक्षयोरवभृथकालकथनम्]

उपदे — णान्तम् — इत्युपदेशपक्षः । भाष्यकारपक्षे तु <sup>1</sup> यज्ञशंचमामावात्रेष पक्षः ।

काचि-भृथं--यस्य यज्ञे प्रतत इति लिङ्गात्। सर्वान्तेऽवमृथः।

(स्) अत्र पौर्णमास्येष्टा उन्दनादि पूर्वविश्ववर्तनम् ॥ ॥ १९॥ १२२॥ १९९०॥ [वरुणप्रघासस्थान एव पौर्णमास्रेष्ट्युन्दनादिकस्]

(मा) अत्र-अस्मिन् वरुणप्रघासस्था<sup>2</sup>ने पौर्णमास्या यागः उन्द-नादि उन्दनप्रभृति, पूर्ववत् ।

- (सू) सर्वे वा वाषपथेत्॥ २०॥ १२३॥ १९९१॥ [केशस्य सर्वस्य वापनं निवर्तनं वा]
- (भा) वापनं वा शिरसः केशानां निवर्तनं वा ॥
- (सू) मन्त्रादिर्विकियते यद्धर्मः पर्यवर्तयदन्तान् पृथिव्या दिवः । अग्निरीज्ञान ओजसा वरुणो-धीतिभिस्सह । इन्द्रो मरुद्धिस्तिखिभिस्सह अग्नि-स्तिग्मेनेति समानम् ॥ २१ ॥ १२४ ॥ १९९२ ॥ अपि वा स्नात्वोप्त्वा केशक्मभूण्यरण्योरग्नीन् समारोप्योदवसाय निर्मथ्य पैर्णमासेन यजते ॥ ॥ २२ ॥ १२५ ॥ १९९३ ॥

[अरण्योर्घायासिसमारोपणम् , ततः पैर्णमासयागाय पुनर्भन्थनं च]

(भा) अपि वा स्नात्वाऽव³मृथं परिसमा⁴प्य वपनमुन्दनादि । अरण्यो-

 $<sup>^1</sup>$  तु निकृतिषु यज्ञ—छ,  $^2$  स्थाने अध्वर्धोः पौ—ञ्च.  $^3$  भृथे परिसमाप्य—घ. च. छ.  $^4$   $^{\mathrm{L}}$ य वरुणप्रघासान् वपन—च. ङ.

<sup>1</sup> र्द्वयोद्वेयोरमीन् समारोप्य धार्यान् । कोचित् द्वयोरेष समारोपणमिच्छान्ति सर्वेषाम् । उदव<sup>2</sup>साय वरुणप्रधासदेशात् पुनरमचगारं गत्वा । निर्मन्थ्य पैर्णमासयागः । पुनर्वचनात् वपनं मन्थनिविधिश्चेह नित्यः । उपदेशः प्रदर्शनार्थं इति ।

[धार्याञ्चिसमारोपणस्यारणिद्धयाधिकरणकत्वम्] (वृ) केचित्-षाम्—द्वयो<sup>3</sup>ररण्योधीर्याणां समारोपणम् ; अरण्योर-भीन् समारोप्ये<sup>4</sup>ति वचनात् । इतरथा अरणिष्वत्यवावक्ष्यत् ।

[पुनर्मन्थनविधानान्नात्मसमारोपणम् ]

पुन-त्यः — वपनं नित्यं, पुनर्भन्थनविधानात् नित्यं मन्थनस् ; नात्मसमारोपणम् उप्त्वा केशश्मश्रु इति पुनर्वचनात्, अमीन् समारोप्ये-ति सिद्धे परिमन्थ्येति पुनर्वचनान्मन्थनं वपनं च नित्यस् । मन्थनविधि-र्मन्थनप्रयोगः ।

[आत्मसमारोपणं वेत्युदेशपक्षः]

अप-र्थः-अतो <sup>6</sup> निवर्तनं केशानामात्मसमारोपणमिति <sup>7</sup> ॥

(स.) यज्ञो ह वा एष यद्धरुणप्रघासा न झवकल्पेत यदुत्तरेवद्यामीप्रहोत्रं जुहुयादिति वाजसनेयकम्।। ।। २३॥ १२६ ॥ १९९४ ॥

॥ अष्टमी खण्डिका ॥

[वरुणप्रधासस्य सोमयागतु स्यता, तस्य सद्यस्कालत्वप्रशंसा च ] (भा) यज्ञो ह वा एष यद्वरुणप्रधासाः अवसृथदर्शनात् <sup>8</sup> उदकाभ्य-वायश्च केषां चित्प्रसिद्धः । न च तत्राग्निहोत्रं ह्यते। इहाप्येवं नाव-कल्पते न <sup>10</sup>सुरुचितं यदुत्तरवेद्यामग्निहोत्रं ह्यते। तस्मा<sup>11</sup>न्न होतव्यमिति

 $<sup>^1</sup>$  ईयो<sup>र</sup>मी—क. ग<sup>. 2</sup> साय पुनर—क.  $^3$  रेवारण्यो—छ.  $^4$  ति निर्देशात्— घ.छ.  $^5$  ति सिद्धे निर्मेन्थ्य-घ.छ.  $^6$  उभयोर्निर्देशः । अतो–घ.  $^7$  णमपीति— छ.  $^8$  उदका-भ्रयुपायश्च—क. घ. ङ.  $^9$  प्रतिषिद्धः—क. ग. ङ. छ. च.  $^{10}$  सुर्वितं—घ.  $^{11}$  प्र हूयत शति—ख.

निन्द्यते वाजसनेयके । आप्येभ्यो निनीयामी प्रण<sup>1</sup>यत<sup>ै</sup>.इति <sup>2</sup> तत्र बुत्तरवेद्याममिहोत्रं <sup>3</sup> ह्यत इत्यस्य विषेः प्रशं<sup>4</sup>सार्था निन्दा । सद्य-स्काल<sup>5</sup>ता वा प्रशस्यते । <sup>6</sup> तत्रापि न ह्यते उत्तरवेद्याममिहोत्रमित्यव-मर्थम् ।

इति धूर्तस्वामिभाष्ये अष्टमे प्रश्ने द्वितीयः पटलः

## (वृ) यज्ञो ह वा-दर्शनात्—सोमयागतुल्यता ।

उद्का—द्धः—अपि वा न सैमिकोऽवभृथ इत्यस्मिन् पक्षे सौमिकाव<sup>7</sup>भृथ उदके नास्ति।

नच-ते-सोमयागे।

इह—ल्पते—अतो वरुणप्रधासावभृत्रस्य पक्षे विद्यमानत्वात् मध्येऽमिहोत्राकरणाच सोमयागतुल्यता <sup>8</sup> स्यात् । न ह्यवकल्पत इत्य-स्यार्थः ;—<sup>9</sup> इहाप्येवं नावकल्पते सोमयागवैषम्याय यज्ञो ह वा एष इति श्रुतेः ।

न सुरुचितं—न शोभनः प्रयोगः । यदुत्तरवेद्यामित्रहोत्र 10 करणे सोमयागवैषम्यम्—

तस्मा न चर्ते - नेयके - अस्मत्सूत्रोक्तः पक्षः। सा च निन्दां स्वकीयविध्यन्तरप्रशंसार्था।

आप्येभ्यो-स्यत इति-विधः प्रशस्यते।

[बरुणप्रघासस्य द्यहकालिकत्वेऽपि सोमयागावैषम्यकथनम् ]

तत्र ह्य-निन्दा-अतश्च सोमयागतुल्य इति प्रशंसा<sup>11</sup> तस्य तुल्यपक्षस्यत्यस्य विषेः प्रशंसार्था निन्दा । आप्येभ्यो निनीयेत्यस्मिन्

<sup>1</sup> यतः तत्र—ङ.चं.छ. <sup>2</sup> इति न तत्र ह्य—घ. इति न तहीं—क. इति तत्र तहीं—ङ. <sup>8</sup> तं न हूय—ङ. च. <sup>4</sup> सार्थ न नि—च. <sup>5</sup> लतयाप्र—ग. <sup>6</sup> तत्रापि हूयते—ङ. <sup>7</sup> मृथयाग उद्—घ. <sup>8</sup> ता न स्थात् —ख. <sup>9</sup> इहाप्येतज्ञाय-कल्पते सोमयागै।वषम्यात् य—ग. घ. <sup>10</sup> करणे न सोम—ग घ. <sup>11</sup>सार्था निम्दा—घ.

पक्षे ब्यहकारुत्वेऽभिहोत्रार्थमन्यस्याहवनीयस्य प्रणयनेऽप्यौत्तरवेदिके होमाभावात्र सोमवैषम्यमिति ।

सद्यस्का-स्यते—नद्यवकल्पत इत्यादिना । (तत्रापि द्वयत उत्तरवेद्यामग्रिहोत्र<sup>1</sup>मिति ; अतो यागतुल्य इत्यवमर्थं वा )

इति धूर्तस्वामिभाष्यवृत्तौ कौशिकेन रामाभिचिता कृतायां अष्टमप्रश्ने द्वितीयः पटलः ॥

## (स्) ततश्रतुर्षु मासेषु पूर्वस्मिन्पर्वण्युपक्रम्य झहं साकमेधेर्यजते ॥ १ ॥ १ ॥ १९९५ ॥

[अधिमासे चातुर्मास्यानारम्भः साकमेधानां द्यहकालिकता च]
(मा) पुनर्मासचतुष्टयवि<sup>2</sup>षिः । यत्राधिकमासस्तत्र नेष्यते चातुर्मास्यानामारम्भः । इह पूर्वं पर्व चतुर्दशी । साकमेधेषु पश्चदशी महाहविषः <sup>8</sup> । चतुर्दश्यां गुनासीरीयेणेष्ट्रा पश्चदश्यां <sup>4</sup> वैश्वदेवेन यजत इति पश्चदशी वैश्वदेवकालः । पूर्वं तु पर्व चतुर्दशी । <sup>5</sup> तत्र चतुर्होताऽन्वारम्भणी-या चेति सिद्धम् । द्यहविधानं त्रचहपतिषेधार्थम् । महाहविषोऽ-प्युत्तरेण विहारेण <sup>6</sup>कल्प इति <sup>7</sup> द्यहकालत्वमिष स्यादिति तत्प्रतिषिध्यते ।

### [साकमेधरान्दार्थः]

साकं सहेत्यर्थः । <sup>8</sup> सह वर्धनं यस्मात् सोमस्य छन्दसां चास्मिन् कर्मणि अतः साकमेघाः॥

[अधिकमासे ऋतुयाजिनोऽपि वा चातुर्मास्यनिषेधः]

# (वृ) पुनर्मा-रम्भः-पूर्वं मध्येऽवि<sup>9</sup>कमासेऽनारम्भ उक्तः ;

 $<sup>^1</sup>$  त्रम् । अतो -छः.  $^2$  विधेयेत्राधि-कः.  $^3$  षः कालः । चतु-चः.  $^4$  वैश्ववेनेति पञ्च-खः. छः. छः.  $^5$  तस्मिन्पञ्चहोता - गः. घः. छः. तत्र पञ्चहोता -कः. खः. छः. चः. छः.  $^6$  रेण विकल्प-शः.  $^7$  त्र्यहेति स्यात्  $^8$  सहबन्धनं-खः.  $^9$  कमासपक्षे ना-कः.

इदानीं संवत्सरे यत्र काप्यधिकमासेऽनारम्भ इति ; संवत्सरमाप्नो-तीति वचनात् । अथवा ऋतुयाजिनोऽप्यधिकमासेऽनारम्मार्थं वा ।

इह पूर्व-देशी-यस्मात्।

[वैश्वदेवप्रकृतेर्महाह्विषः पर्वकालिकता]

साकमेधेषु-विषः-अत्र हेतुः।

चतुर्द-देवकालः — पुनरारम्भे चतुर्दश्यां शुनासीरीयविधा-नात् वैञ्वदेवस्य <sup>1</sup> पञ्चदशी स्वतः प्राप्तिति सिद्धवदनुवादात् सर्वथा वैश्वदेवस्य स एव कालः ; तत्प्रकृतित्वान्महाहविधोऽपि स एव कालः ।

पूर्वं तु-सिद्धम्—तत्र वैश्वदेवेऽपि । साकमेधेषु पौर्णमास्या विप्रकर्षस्त्यादिति वैश्वदेव उक्तम् ।

> द्यहिन-थेम्-ज्यहशङ्का तु ;---महाहिन-षिध्यते

> > [साकमेधशब्दनिरुक्तिः]

साकं-साकमेधाः -- साकमेधशब्दिनिर्वचनम् । यत्सोमश्च राजा छन्दांसि च समैधन्त तत्साकमेधानां साकमेधत्वम् इति श्रुतेः ॥

(स्) अमयेऽनीकवते पुरोडाशमष्टाकपालं निर्वपति
<sup>2</sup> साकं स्रर्येणोद्यता ॥ २ ॥ २ ॥ १९९६ ॥
<sup>3</sup> साकं वा रिक्मिभिः प्रचरन्ति ॥ ३ ॥ ३ ॥ १९९०॥

<sup>1</sup> पश्चदश्याः स्वतः प्राप्तेऽपि सिद्ध—छ. 2 कार्तिक्यां मार्गशिष्यां वा चतुर्दश्यां प्रागुद्दयादुदवसायारम्भः । महाहविष्णूद्वसानित्यमात् । तदङ्गत्वाचान्यासामिष्टीनाम् । अङ्गाङ्गिनोरेकदेशित्वाच । प्रथगप्रयस्तु कालभेदात् , बहिंग्तन्त्रवर्तित्वाच । साकं चर्थेणोद्यता निरुप्योदवसानान्ते कृते तेष्वप्रिहोत्रं हुत्वा ततः प्रोक्षणादि प्रतिपद्यते । (क). 3 इज्या वा सहोद्यतो रिश्मभिभवति । साकं चर्थेणोद्यता निर्वपतीति श्रुत्यर्थस्य विद्यादितात् । शाखान्तरीयो वाऽयं विधिः (क).

#### [निर्वापकालः]

(भा) साकं सह सूर्योदयन निर्वापो यागे वा 1 उद्यद्धी रिक्सिभिः सह । यज्यर्थत्वान्त्रिवेपतेः। अमयेऽनीकवते, अमेऽनीकवन्, अमिमनी-कवन्तम्, अग्नेरनीकवतः, अग्निरनीकवानिदमन्नादो भूयासम् । मध्यन्दिने <sup>2</sup> निर्वपतीति निर्वापो यागो वा ॥

- (वृ) सार्क-सूर्येणेति-अथवा-उद्यद्धी रिकमि: सह-यागो वा। श्रुत्या विघीयते ॥
- सिद्धमिष्टिः सन्तिष्ठते ॥ ४ ॥ ४ ॥ १९९८ ॥ (स्) मरुद्भयः असान्तपनेभ्यो मध्यन्दिने चरुम्। 11411411 299911

4न वर्हिरनुप्रहरति ॥ ६ ॥ ६ ॥ २००० ॥ सिद्धमिष्टिः सन्तिष्ठते ॥ ७ ॥ ७ ॥ २००१ ॥ <sup>5</sup> मरुद्भचो गृहमेधिम्यः सर्वासां दुग्धे सायं चरुम् ॥ ८ ॥ ८ ॥ २००२ ॥ <sup>6</sup> यत्सान्तपनस्य बर्हिस्तद्रृहमेधीयस्य ॥९॥ ॥९॥२००३॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> वा उद्यता स्प्रेंग उद्यद्धी-घ. <sup>2</sup> ने निर्वाप:—च. <sup>8</sup> बहुदेवत वा-द्बद्धस्रत्वाचारनीक्षोमीयविकारश्चरुः । द्यक्षरत्र्यक्षरा ऐन्द्राप्नविकाराः । चतुरक्षरप्रमृतयोऽ-मीषोमीयविकारा इति भारद्वाजः । नच मास्तत्वात् <sup>त्र्</sup>यक्षर् इति श्रङ्कनीयम् , स्**गुणस्य** बह्रक्षरत्वात् । अक्षरसंख्यायां सरुणो देवताशब्दः सङ्क्षयायेत इति भरद्वाजः। लिङ्गे चात्र भविष्यति गृहमेधीयेन (रु). 4 अनुप्रहरत्येन तु गृहमेधीयस्याविहेंष्ट्रे । नित्यस्तु प्रस्तरप्रहरः (रू). <sup>5</sup> सर्वांसां यजमानगवीनामिति शेषः (रू). <sup>6</sup> प्रस्तर-स्त्वाहर्तव्यः प्रहतत्वात्तत्र । (इ).

<sup>1</sup> अपि वा नेध्मावर्हिर्भवति । न सामिथे-नीरन्वाह । न प्रयाजा इज्यन्ते नानुसाजाः ।। १० ॥ १० ॥ २००४ ॥

[बर्ष्टि:प्रहरणतदभावपक्षी, तत्र बिरोपाश्च]
(मा) यदा सान्तपनस्य बर्हिगृहमेघीयस्य तदा बर्हिणः प्रहरणम् ।
सामिष्ट्यजुस्तु ह्यते । प्रह्नियते च प्रस्तरः स्क्तवाके । यदा त्वबर्हिः—
पक्षो गृहमेघीये वत् तु प्रह्नियते बर्हिः । मरुद्ध्यः सान्तपनेभ्यः,
मरुतः सान्तपनाः, मरुतः सान्तपनान्, मरुतां सान्तपनानामिदं
हिविमरुतां सान्तपनानामहं देवयज्यया वृत्रहा भ्यासम् । सर्वासां
यजमानगवां दुग्धे गृहमेघीयः । विशेषः—प्रातदेहिघर्मण वा संस्कृते
पयसि श्रपणं चरोः अधर्मके वेति । सूत्रकारस्तु विशेषः संस्कारवच्च पयोऽनुक्रामित, अपि वेत्यादिवचनात् । पूर्वास्मिन् विभी
यथाप्रकृत्येव संस्था, प्रकृतिवचेष्माबाहिरनुमियते । अविहिःपक्षे सामिधेनीनां प्रतिविधोऽनुवादः । ब्राह्म विशेषः विहित्त्वात् ।

[भाष्यप्रदर्शितबर्हिंग्बर्हिःपक्षयोः प्रमाणविवेचनम्] (वृ) यदा सान्त-रणम्—सान्तपनीये गृहमेधीयस्य बर्हिःपक्षे सान्तपनीयबर्हिषो धार्यत्वात्।

समिष्ट-क्तवाके — यत्सान्तपनस्य बर्हिस्तद्गृहमेधीयस्येत्यत्र बर्हिभेहणेन प्रस्तर<sup>7</sup>स्याग्रहणात् । तदुक्तं प्रस्त्मयं बर्हिः प्रस्तरश्चेत्यत्र ।

<sup>1</sup> अपि वेति शब्दात् सर्विसिध्माविहरायिवकृतिमिति सिद्धं भवति । तत्रे-ध्माभावादेव सिद्धंने सामिधेनीरन्वोहत्यनुवादो ब्राह्मणानुसारात् (उ). <sup>2</sup> तदेह—प्र. च. <sup>3</sup> यदा गृहमेधीये बिहः पक्षस्तदा ब्राह्म—घ. <sup>4</sup> एतावांस्तु वि—घ. च. उ. <sup>5</sup> स्तविहःपक्षं—ख. ग. च. स्तु विहःपक्षं—क. ग. च. स्तविहःपक्षं—घ. <sup>6</sup> णेऽभिहितत्वात्—ख. च. उ. <sup>7</sup> स्य य—छ.

# यदा त्वव-ये-अपि वा नेध्मानर्हिभेवतीति।

सूत्रकार-क्रामित-अत्र गृहमेघीये सबिहैं:पक्षश्च । तथा पयसोऽपि सघमेकत्वमघमेकत्वं च । तत्राविहैं:पक्षं पयसश्च सबर्मकत्व-मक्षीकृत्य सूत्रकारा वदति—स वै खळु पर्णशाखयेत्यादिना ॥

अपि वे-यते-अवगम्यते॥

अवर्हिः—तत्त्वात —यन्नेध्मावर्हिभेवतीति इध्मावर्हिःप्रति-वेघेऽपि सामिवेनीप्राप्तयभावात्र सामिवेनीरिति प्रतिवेघो नित्यानुवादः। ब्राह्मणे तथाऽभिहितत्वात्॥

(स्) <sup>1</sup> अयजुष्केण वत्सानपाकृत्यापवित्रेण गा दोह-यति ॥ ११ ॥ ११ ॥ २००५ ॥

## [वत्सापाकरणगोदोहनादीतिकर्तव्यता]

(भा) अयजुष्केण—मन्त्रवर्जितेन छौिककेनोपायेन वत्सापाकरणम्। अपिनत्रे कपालधार्मिणि चरी गा दोहयत्यध्वर्युदीग्वा<sup>2</sup>रम्। प्रणीताव-<sup>8</sup>त्पश्चात्पिनत्राभ्यामुत्पुनाति श्लीरं '' देवस्त्वा सिनतेत्पुनातु''इति प्रणीता-धर्मेण वा <sup>4</sup> प्रणीते पयसि श्रपणम्। सर्वत्रैवं घृतादिषु नपुंसकेषु। केचित्त्वाहुः—शाखयैवापाकरणं, मन्त्रवार्जितायां तस्यां चा<sup>8</sup>पवित्रवत्यां दोहनमिति॥

(वृ) अयज्ज-दोग्धारम्-अपवित्रे—शास्तापवित्ररहिते कपालघार्मीण चराविति चरुश<sup>7</sup>ब्दः स्थालीवचनः॥

<sup>1</sup> अयजुष्किमित्यनेन लौकिकं लक्ष्यते। शाखादिरहितेन लौकिकप्रकारेण वत्सा-नपाकृत्य शाखापवित्रे कपालधर्मेणोपहिते चरावधर्मकं गा दोह्यति। चरुश्रपणार्थ-मित्यर्थः। तथोत्तरकत्ये वक्ष्यति (रु). 2 रम्। न प्रणयति क्षीरम्। प्रणी-च. ४ त्यश्चात् द्वाभ्यामुन्यु-च. त्यश्चात् द्वाभ्यां पवित्राभ्यामुन्यु-ङ. 4 वा संस्कृते प-घ. 5 तथा तस्यां त्वप-क.ख.घ.च. 6 च प-च. 7 शब्द इह स्था-ग.घ.

प्रणीता-नात्विति-पवित्रवत्याज्ये कर्णानावपतीति पवित्र-संस्कृते चरुश्रपणदर्शनात् ॥

प्रणातीध-केषु-नपुंसकल्जिककवचनेनोहं कृत्वा ॥

किचि-हनम् -इति पक्षान्तरम्॥

(स्) <sup>2</sup> स वै खल्ज पर्णशाखया वत्सानपाकृत्य पवि-त्रवति सन्दोद्य यथैतदमावास्यायां क्रियते तं चक्तं श्रपयतीत्येके ॥ १२ ॥ १२ ॥ २००६ ॥

[वत्सापाकरणादीतिकर्तव्यतायां पक्षान्तराणि]

(भा) स वै खिल्विति ब्राह्मणम् । पर्णशाखा च नित्यापावित्र<sup>3</sup>विति स्रक्कित-शाखावित चरौ सन्दोहनम् । यथैतत्पयोऽमावास्यायां क्रियते तथा संस्कृते पयसि तं गृहमेधीयचरुं श्रपयति । तमेव पक्षं <sup>4</sup> पठित सूत्रकारः ।

(वृ) पर्ण-दोहनम्—पवित्ररहितया शाखया <sup>5</sup> वत्सानां तूष्णीमपा-करणं कृत्वा तद्वत्यां स्थाख्यां तूष्णीं दोहनम् । पवित्रवति सन्दोद्धेति पक्षान्तरम् । पवित्रशाखया वत्सापाकरणादि कृत्वा तद्वत्यां स्थाख्यां मन्त्रबद्दोहनम् ।

यथै-कारः।—इति त्रयः पक्षाः। तृतीयं पक्षं पठिति सूत्रकारः।

<sup>1</sup> अयं प्रनथः छ-पुस्तकमात्रे. 2 स वै खिल्वित पक्षान्तरं ब्राह्मणानुसारेण । प्रकृतिवदेव वा पर्णशाखादिधर्मेण वत्सानपाकृत्य शाखापवित्रवत्येव चरें। यथैतत्वयोऽ- सावास्यायां क्रियते तथा सधर्मक सन्दोद्य तिस्मन् दुउधे चर्च अपयेदित्यर्थः । (६). 8 वाति तमेव लिम्भितशा-चा. 4 ततीयं पक्षं-छ. 6 वत्सापाकरणं तूष्णीं कृत्वा-चा.

(सू) <sup>1</sup> अग्नीनन्वाधाय वेदं कृत्वाञ्जनीन् परिस्तीर्य पाणिप्रक्षालनादिकर्म प्रतिपद्यते । यथार्थ पात्राणि प्रयुनक्ति ॥ १३ ॥ १३ ॥ २००७ ॥

[मारुतस्याग्नीषोमीयविकारता पौर्णमासतन्त्रता च]

(भा) अग्नीनन्वाषाय शालाछेदनं परिस्तरणादिवेदः । पलाशप्रशा-तनाष्यलंकरणान्ते निषानं पवित्रस्य, परिस्तरणादिविषानात् । अग्नी-षोभीयविकारस्सगुणो मारुतः । वेदानन्तरं परिस्तरणविषानात् । ऐन्द्रा-ग्निवकारे तु वेदानन्तरं वेदिस्स्यात् । अपरतो दृषदुपलाशम्यावज्ञ पुरतः प्राशित्रहर<sup>3</sup>णप्रणीताप्रणयनान्वाहा<sup>4</sup>र्थस्थाल्यश्मवज्ञै कुम्भीवज्ञीनि व यानि प्रातदोहपात्राणि । असंस्कारपक्षे चरुतन्त्रवत् । पवित्रकरणादि प्रकृतिवत् ।

(वृ) अग्नी-त्रस्य—इमौ पर्णमिति । निषाय च वत्सापाकरणम् । परिस्त-नात्—पौर्णमास<sup>5</sup>तन्त्रम् । वेदं कृत्वाऽग्नीन् परिस्तीर्येति विधानात् । वेदान<sup>6</sup>न्तरं वेदिरिति पौर्णमासतन्त्रत्वे हेतुः ।

अग्नी-मारुतः---द्यक्षरः यक्षरा ऐन्द्राग्नविकाराः । वेदानन्त-विधानात् । इह तु पौर्णमासीविकारत्वादग्नीषोभीय विकारत्वम् ।

<sup>1</sup> अनिध्म,विहैं:पक्षं सधर्मकदोहपक्षं चाश्रिस्य प्रयोग उच्यते सूत्रकृता। अर्गनानन्वाधाय शाखाहरणादिविधिना वरसानपाकरोति, प्रातदेहिवहोहयित्वेति वक्ष्यमाणस्वात्। वेदानन्तरं परिस्तरणिनयमेन पौर्णमासतन्त्रतामस्य दर्शयति। मा भूत्प्रातदेहिसंयोगादमावास्यात्वश्रम इति । ततश्रावगच्छामोऽग्नीषोमीयविकारः सगुणो मारुत इति । प्रात्रप्रयोगे चरुदोहयोथेन येनार्थस्तानि प्रयुनक्ति—(रु). 2 रं वेदिरेव स्थात-खा. ङ. 3 ण प्र. खा. 4 यादमवर्ज—खा. ङ. 5 तन्त्रत्वम्—छ. 6 नतं न वेदि—घ. छ.

**ऐन्द्राग्न-दिस्स्यात्-**अंग्नीषोमीयवि<sup>1</sup>कारे तु पौर्णमासी-तन्त्रत्वोद्वेदानन्तरं पळाशशाखाशातनादि, न वेदिः।

अपर-हपात्राणि-संस्कारपक्षे।

(स्) <sup>²</sup>स्थाली कपालानां स्थाने ॥ १४ ॥ १४ ॥ ॥ २००८ ॥

[स्थाल्याः कुम्भीधर्माः]

(भा) पुनः कपालस्थानविधानात् कुम्भीस्थाने स्थाली <sup>3</sup>सत्युभय-धर्मत्वे <sup>4</sup>।

(वृ) पुनःक-मत्वे—चरुश्रपणार्थस्वात् स्थाल्यां प्राप्तायां पुनः स्थाली कपालानां स्थान इति विधानात् पयोधारणार्थस्वे सत्यपि <sup>5</sup> कुम्भीधर्माः।

नवमी खण्डिका

(सू) <sup>6</sup> निर्वपणकाले चतुरो मुष्टी निरुप्य बह्बन्वाव-पति ॥ १॥ १५॥ २००९॥

[ऋत्विगादिभोजनपर्याप्तस्यान्वावापः]

(भा) अन्वावापोऽमात्यब्राह्मणपरिमाणम् । पुनश्चरुधर्मवळीयस्त्वार्थ-मनुक्रमणम् ।

<sup>1</sup> कारतया पौर्ण-घा. 2 परिभाषासिद्धाया अपि स्थाल्याः पुनर्वचनं दोहचर्वा-धारत्वेनोभयधर्मत्वोपप्लवे कपालस्थान एव यथा स्थान्मा भूत्कुम्भीस्थान इति (रु). 2 सख्य्युभ-का. 4 त्वेन-इ. खा. 5 पि न कुम्मी-घा. छा. 6 ऋत्विग-माखप्राश्चनपर्याप्तं यथा स्यात्तथा बह्वन्वावपति (रु) निर्वपणकाले इत्येतावदन्ते खण्ड-समाप्तीरुद्रदत्तशृत्तिसुद्रापकेन प्रदर्श्यमाना सूत्रच्छेदेनाम्नानसम्प्रदायावलम्बिनी चेत् अद्येग भविष्यति । न च रुद्ददत्तवचस्तशावलम्बायास्ति ।

- (वृ) अन्ता-णम्—तेषां यावद्गोजनं तावत्परिमाणं द्रव्यमन्वावपति ।

  पुनः-णम्—कपालानामुपधानकालः इत्यादिपरिभाषासिद्ध
  थाप्यनुकमणम् ।
- (सू) <sup>1</sup> कपालानामुपधानकाले प्रथमेन कपालमन्त्रेण चरुमुपदधाति । ध्रुवोऽसीति मत्रं सन्नमति । पिष्टा-् नामुत्पवनकाले तण्डुलानुत्पुनाति ॥ २ ॥ १६॥ ॥ २०१०॥

<sup>2</sup> अधिश्रयणकाले प्रातर्दोहवत्सर्वा यजमानस्य गा दोहयित्वा तस्मिन् श्रपयति ॥ ३ ॥ १७ ॥ ॥ २०११ ॥

#### [चरुधर्माः तत्रोपदेशपक्षश्च]

(भा) अधिश्रयणकाले एता आचरन्तीत्येवमादि संक्षालनिनय-नान्तम् । उपवेषमादाय भृगूणामित्यतत् , अधिश्रितत्वात् । संक्षालन-मानीयाधिश्रयणादि चरुषमेः । असंस्कारे केवलचरुषमे एवोपदेशः ।

संक्षा-देशः--पवित्राभ्यां पयस <sup>3</sup> उत्पवनम् । समापो अद्भिरित्याद्यपि न भवति । केवलं चरुधर्मा एव । अयजुष्केणित्या विना सर्वपयोधर्मनिषेधात् ।

<sup>1</sup> विस्पष्टार्थं पुनर्वचनम् (रु). 2 अधिश्रयणकाले प्राप्त प्रातदेशिष्ठभमेण कपालधर्मिकायां स्थाल्यामेव सर्वा गा दोहियत्वा तिस्मन्नधिश्रयणमन्त्रण तण्डुलानोप्य चरुधर्मेण श्रपयतीलार्थः । अधर्मकदोहपक्षे तु यजुरुत्पूते पयसि चरुधर्मेणैव श्रपणम्। (रु), 3 उत्पवनं पयः पयोभिरित्याद्यपि—छ. उत्पवनं संपयोऽद्भिरि- खाद्यपि—च

(सू) सम्प्रेषकाले यदन्यदिष्माबाईषस्तत्सम्प्रेष्याते । आज्यब्रहणकाले ध्रुवायामेव गृह्णाति ॥ ४८॥ ॥ २०१२॥

#### [सम्प्रैषविधिः]

(भा) नियतः सम्प्रेषः।

- (शृ) निय् चिषः । अविद्धः पक्षमाश्रित्य 1 सूत्रकारोपदेशात् । इध्मा-विद्यालयस्य प्राप्त्यभावात् । यदन्यदिध्माविद्यिक्तत्सम्प्रेष्य-तीति 2 वचनानर्थक्यात् । इध्माविद्येकि सम्प्रेष्यतीति सम्प्रेष-नियमार्थम् । अपि वा सम्प्रेष इत्ययं पक्षो न भवतीति ।
- (सू) <sup>3</sup> प्रोक्षणीरिभमन्त्रच ब्रह्माणमामन्त्रच वेदिं प्रोक्ष्य प्रोक्षणीशेषं निनीय पवित्रे अपिसृज्यान्तर्वेदि विधृती निधाय ध्रुवां सुवं च सादयित ॥ ५ ॥ ॥ १९ ॥ २०१३ ॥
- (सू) <sup>4</sup> एतावसदतामिति मन्त्रं संनमित ॥ ६॥ २०॥ ॥ २०१४॥

[प्रोक्षणपवित्रातिसर्गौ अभिमन्त्रणे पक्षभेदाश्च] (भा ) अभावाद्धर्हिः पक्षः । वेदिरसि स्वाहेति प्रोक्षणम् । प्रकृतिबदु-पदेशः, वेद्यां मन्त्रेण पवित्रातिसर्गः । नाभिमन्त्रणं सूर्यस्त्वेति । परि-

<sup>1</sup> सूत्रकारेणोपदेशात् —ख.घ. 2 वचनात् —ख. 3 उक्तेतरपरिसंख्यार्थमनुक्रमणम्। तेन यावदुक्तमेव कर्म क्रियतः। तत्र वेद्यां पवित्रातिसगों मन्त्रेण।
आज्यस्थात्यिप साद्या कार्यवत्त्वात्। सूर्यस्त्वा युनिजम त्वत्याध्वयंवयाजमानयोएपि
नित्रृत्तिः, अननुक्रमणात् परिध्यङ्गत्वाचः। परिधिशेषत्वं च तयोः प्रकृतावेव दर्शितम् (रू).
4 एतावसदतां तौ विष्णो पाहीति स्ववध्नवयोर्मन्त्रसंनामः। तथा विष्णवसि
वैष्णवं धामासि प्राजापत्यमित्याज्याभिमन्त्रणे जुदूपभृतोराज्याभावात्। तथैव पेठतुस्सत्याषाढमरद्वाजाः। के.चित्र प्रकृतावाज्यस्थात्याज्यस्याप्यनेनामिमन्त्रणभिस्धन्तोऽत्रापि विष्णुनी स्थो वैष्णवे धामनी स्थः प्राजापत्ये सत्युहन्ते (रू).

ध्यक्रत्वात् केचित्कुर्वन्ति अग्निकरूपनं च यावदुक्तं कर्मीपदेशः । "विष्णवसि वैष्णवम्" इत्यभिमन्त्रणम् ।

(वृ) अभा-क्षणम् प्रजा वै बर्हिः पृथिवी वेदिरित्युभयोविव-क्षितत्वात् । बर्हिर्घारणाभावेऽपि तत्पदलोपेन प्रोक्षणं मन्त्रेण ।

प्रकृ—देशः—वेदिरसीति त्रिवेदिमिति वेद्यर्थत्वात् बर्हिशब्द-स्यासमवेतार्थत्वात् , अविकारेण ¹ मन्त्रप्रयोग इति ।

वेद्यां—सर्गः—प्रस्तरामावात् स्तरणदेशे <sup>2</sup> पवित्रातिसर्गः । नाभि त्वात् — इध्माभावात् परिध्यभावात् । केचि — नित — अभिमन्त्रणम् । आहवनीयमभिमन्त्रेग्रत्याहवनी-

यार्थत्वात्।

अग्नि-नं च---कुर्वन्ति । होमधारण<sup>3</sup> प्रकल्प⁴नात् ।

[विधृत्योः प्रस्तरसुगुभयघारणम्]

याव-देश: - गृहमेघीये केषां चित् प्रकृतानामनुक्रमणादपूर्व-त्वाद्यावदुक्तमेव कर्तव्यमिति । अन्तर्वेदि विधृती निधायेति वचनान विधृत्योः प्रस्तरधारणमेव कार्यम् । अपि तु सुग्धारणमपि ।

(सू) <sup>5</sup> उद्घासनकाले शरं निधाय यावन्तो यजमान-स्यामात्यास्तावत ओदनानुद्धरति ॥ ७॥ २१॥ ॥ २०१५॥

<sup>1</sup> मन्त्रेण प्र—छ. 2 पवित्रापिसर्गः—ग.छ. 3 प्रधानत्वात् —ग. 4 नत्वात् —छ. 5 फेनमिश्रश्वरोरिप्रमोंऽशः शरः, तमुद्धासिनाचरोरादाय प्रज्ञातं निदधाति । यावन्तो यजमानस्यामात्या इत्यविशेषनिदेशेऽपि प्राश्चनविधौ ये यजमानस्यामात्या इति सङ्कोचनात् तावन्त एव ग्राह्माः । अस्त्रीकाश्च सस्त्रीका इत्यवचनात् । तावत ओदनान् पृथक्पात्रेषु दव्योद्धरित । स्थाल्यां चावशिनांष्ट । तथाचोत्तरत्र व्यक्तं भविष्यति । (रु).

#### [शराख्यस्य चर्वग्रभागस्योद्धरणादिः]

(भा) सूर्यज्योतिरित्यभिमन्त्रचोद्वास्य चरुष् । <sup>1</sup> अत्रं शरः । तस्य निषानम् । उदायुवनेनोद्ध<sup>2</sup>रणम् । उत्तरत्र विषानम् । चटुकाकृतिना <sup>3</sup> घटृयति । अस्त्रीका अमात्या इहानाम्नानात् । यत्पत्ती गृहमेषीयस्या-श्रीयादिति वा पत्नचाः प्रतिषेषात् । <sup>4</sup> इहापि वा सस्त्रीकाः स्युः । तत्र तु प्रतिपुरुषयचनात्र स्यात् स्त्रीणाम् । अतो विषानात् । (वृ) अग्रं—धानम् —पके चरौ उपरि यः फेनानिचयस्तस्य धनी-

म्तस्य निघानम् । [शरभागप्राशने यजमानपत्नीव्यतिरिक्तस्त्रीणामपि प्राप्तिः] उदायु-यति । अप्रमृष्टं दर्व्युदायुवनमित्युत्तरत्र विधानात् ।

अस्ती-नात् । स्त्रीणाम् । यत्पत्नी-स्युः-—अत्रापि स्त्रीणां प्राप्तिमङ्गीकृत्य पत्न्याः प्रतिषेधात् स्त्रीणा⁵मपि प्राप्तिरिति ।

तत्र तु-धानात्। तत्र करम्भपात्रेषु प्रतिपुरुषमिति <sup>6</sup>वच-नात् स्त्रीणां न स्यात् । अतो विधानात् स्त्रीणां प्राप्तिः । (सू) <sup>7</sup> अतो भूयसो यदि बहुरोदनो भवति ॥ ८॥

॥ २२ ॥ २०१६ ॥

[ओदनबाहुल्ये ऋत्विगादिभिन्नब्राह्मणानामपि] (भा) अमात्येभ्योऽपि <sup>8</sup> बहव उद्ध्यिन्ते यद्योदनम् । स्थाप्यते <sup>9</sup> चरु-शेषः स्थाल्याम् । प्राक्षन्ति ब्राह्मणा ओदनम् , <sup>10</sup> यस्स्थाल्यामिति ।

<sup>1</sup> अन्नतस्तस्य-ग. 2 रणं तृत्तरत्र-क. 3 नाऽदर्व्या-घ. क. ङ. छ. 4 इहापि सखी-क. च. 5 णां प्राप्तिः-ग. 6 पुरुषत्रचन त्-ग. 7 यदि प्रभूत ओदनः स्यात्तदा अतो भूयसोऽप्युद्धरति । उत्तरत्र विनियोगः (रु). 8 बहूद्धियते छ. 9 च शेषः-छ. 10 यः स्था-छ.

(वृ) अमा-स्त्वम्—अतो म्यस इत्यादिस्त्रव्याख्या। ओदन-म्यस्त्वेऽमात्यव्यतिरिक्तब्राद्यणेभ्योऽप्युद्ध्यिते।

स्थाप्य-मिति -- वक्ष्यमाणत्वात्।

(स्) <sup>1</sup> उद्भृतानुत्पूतानलङ्गृतानभिघारितानासादयित ॥ ९ ॥ २३ ॥ २०१७॥

## [ओदनोत्पवनालङ्करणादिकम्]

(भा) उत्पवनं तूष्णीं दर्भाभ्याम् । अलङ्करणं मन्त्रेण । अभिघारणं पुनस्तूष्णीम् ।

[उत्पवनासिघारणयोरमन्त्रकत्वं अलङ्करणस्य समन्त्रकत्वं च]

- (वृ) उत्प-भ्याम्—अधिकम् ; अप्राकृतो²त्पवनत्वात्तृष्णीम् । अलङ्क-ण—³देवस्य त्वेति । अभि-ष्णीम्—अभीषोमीयविकारत्वात् ।
- (सू) <sup>4</sup>दक्षिणाग्नौ पत्न्याः प्रतिवेशमोदनं पचित ॥१०॥२४॥२०१८॥

## [पत्नीभागप्रतिवेशौदनस्य पाकादि]

(भा) प्रतिवेशः <sup>6</sup> पत्न्यर्थे ; प्रतिवेशराब्दचोदितमोदनं दक्षिणामौ पचित । तत्र हि पच्यमानो गृहमेघीयस्य भवति प्रतिवे<sup>6</sup>श्यः ।

<sup>1</sup> दर्भाभ्यां तूष्णीमुत्पूय प्रकृतिवदलंकृत्य पुनस्तूष्णीमभिषार्य प्रियेणेत्या-सादयति (रू). 2 त्पन्नता-ग. 3 देवस्त्वा सांवतेति—ग. घ. ङ. 4 गृहस्य यदम्रतो गृहान्तरं स प्रतिवेशः, तत्सादश्यात् गार्हपत्यस्याहवनीयस्य च दक्षिणामि-प्रदेशः प्रतिवेशः, तात्स्थ्याच तत्र पच्यमान ओदनो गृहमेधीयस्य प्रतिवेशः इत्युपचर्यते-(रु). 5 पत्न्या अर्थे—क. ख. ग. ङ. 6 वेशः-ख. घ. वेशस्य-क. ङ.

[दक्षिणाग्निपचनीयौदनस्य प्रतिवेशशब्दार्थत्वम्]
(वृ) प्रतिवेन-दनम्—(¹ प्रतिवेश इत्योदननाम) प्रतिवेशं पचेयुरित्यो-दनमेवोच्यते ।

दक्षिणा—वेदयः—तत्र प्रतिवेश<sup>2</sup>शब्दोऽनन्तरगृहे मुस्यः <sup>8</sup> सामर्थ्यरुक्षणया तद्यागादन्यत्र वृत्तिः ।

दशमी खण्डिका.

## [द्वयोरुद्धरणे पूर्वोत्तराज्यभागौ तत्रोपदेशपक्षश्च]

- (भा) द्वयोरुद्धरणे पूर्व आज्यभागो दक्षिणस्मात् द्वितीय उत्तरस्स्मा-दिति वाजसनेयिमतात् । उपदेशो दक्षिणस्मादेवाज्यभागौ ।
- (वृ) द्वयो-भागौ—वाजसनेथिपक्षेण यावदमात्यं द्वयोः पात्रयोः उद्धरणम् । ते च दक्षिणोत्तरे स्थाप्येते । तत्र पूर्वोद्धृतादाज्यभाग उत्तरो द्वितीयादिति स्वपक्षः । उपदेशः प्रथमादेव द्वयमिति । तत आज्यार्थानीति वक्ष्यमाणत्वात् ।
- (सू) उत्तरस्मात्स्वष्टकृतम् ॥ १॥ २७॥ २०२१ ॥ "ओदनयोर्निम्ने कृत्वा तत्राज्यमानीय तत

<sup>1</sup> कुण्डलितं घ पुस्तकं न दृश्यते. 2 शब्दः समीपवर्त्यनन्तरगृहेषु सुख्यः । सामीप्यलक्षणाय तथो-घ. छ. 3 समीपलक्षणया-ग. 4 सर्वार्थं द्वयोरेवीदनयोः पात्रद्वये गृहमेषीयादुद्धरणमित्यर्थः । तदा तु, दक्षिणात्-दक्षिणत आसादितात्-(६). 5 निम्ने अवटी (२).

आज्यार्थान् कुरुत आज्यस्थाल्या वेति वाजस-नेयकम् ॥ २ ॥ २८ ॥ २०२२ ॥

<sup>1</sup> एवं कुर्वन्न ध्रुवायां गृह्णायात् ॥ ३ ॥ २९ ॥ ॥ २०२३ ॥

<sup>2</sup> आज्यभागाभ्यां प्रचर्य जुह्नाम्रुपस्तीर्य सर्वत-स्समवदाय मरुतो गृहमेधिनो यजति ॥ ४॥ ३०॥ ॥ २०२४॥

[कृतिसम्योदनस्य आज्यस्थास्या वा होमार्थाज्याधारतेति पश्रद्धयं, अभिमर्शनादिकं, आज्यभागकाल-विषये पक्षभेदश्च]

(भा) निम्न अवटौ कृत्वा आज्यस्थाल्या आज्यमानय<sup>2</sup>ति तूर्णी यावताऽर्थः सिध्यति । न चाप्यायनं चर्वोः । आज्यस्थाल्या वा आज्यार्थाः । आसाद्यानृहेन प्रियेणिति । अयं यज्ञो ममाम इत्यभि-मृष्टे <sup>3</sup> वेदसादनादि होतृष<sup>4</sup>दनान्तम् । तत उपवाजनं वेदेन । लोपोऽमिसम्मार्गस्य । सन्नहनसाध्यत्वात् । यदा चोभयसाध्यस्तदा स्प्येनैव । अमीदमींस्त्रिस्सम्मृह्यीति च प्रैषः । ततः प्रवशे विना

¹ ध्रुवायां गृहीतस्य निम्नयोरानयनानिरासार्थं पुनर्वचनम् (६). ² अथ वेदिनिधानादि होतृषद्दनान्तं कृत्वा वेदेनोपवाज्यामीदिम् त्रिरसंमृह्हीति संप्रैषः । समार्जनं च स्पयेन केवलेन सस्पर्येषां लौकिकैर्दभैः । यथोक्तं भारद्वाजन—चोषमाने कर्माणे द्रव्यमुत्पादयेत् यथा गृहमेधीयेऽमिसंमार्जनानीति । प्रवरस्तु विनेध्म-संनहनवेदितृणाभ्यां स्यात्, अतस्माध्यस्वात् । ततश्चाज्यभागाभ्यां स्विष्टकृतश्चान्याः प्रागूर्धं च प्रधानादङ्गाद्वतयो निवतन्ते, कस्मात् १ आज्यभागो यजति अम्नि स्वष्टकृतं यजतीत्युभयविधानेनेतरासामिष परिसंख्यानात् । सर्वतः सर्वेभ्य ओदनभ्यः । सर्वेषु चावदानधर्माः प्रकृतिवत् । स चायं प्रयोगकमः स्वयमेव व्यक्तमनुकान्तो भारद्वाजेनित दृष्टच्यम्—(रु). ³ वेदासादनादि—ख. घ. इ. च. ⁴ दनकल्पनान्तम—घ

तृणेन सन्नहनेन च । तत्र आज्यभागो । उपदेशो होतृषदनकरूपना दूर्ध्वमाज्यभागावे वेति । <sup>2</sup> इष्ट्वा गृहमेधिनः स्विष्टकृदेव न नारिष्ठाः । अनुक्रमणात् । अङ्गानां च परिसंख्यानात् । आज्यभागो यजतीति, मरुद्ध्यो गृहमेधिभ्यः मरुतो गृहमेधिनः मरुतां गृहमेधिनामहं देवयज्यया वृत्रहा, मरुतो गृहमेधिन इदम् ।

(वृ) निम्ने-चर्वोः-- ध्रुवामाप्याययतीति वचनादिति प्रकृता-वुक्तम् ।

आज्य-णेति—यद्यपि बहव ओदनाः, विकृत्युत्पन्नत्वास्त्रिये-णेत्यस्यानुहः, (ऊहो वा । )

अयं नान्तम् चतुर्होतुः पक्षिकत्वात् तस्यानिर्देशः। आसन्नाभिम³र्शोत्तरकालं वेदविधानादिति ⁴सवेम्।

## [सम्मार्गलोपे हेतुप्रदर्शनम् ]

तत उप-ध्यत्वात्— इध्माभावात्तत्साध्यसम्मार्गलोपः । ऋते च स्पर्येरित्यस्मिन् पक्षे ।

> यदा-नैव-तस्य विद्यमानत्वात् । अग्नी-प्रैष: -सम्मार्गपक्षे परिध्यमा<sup>6</sup>वात् परिधिशब्दस्रोपः । ततः-नेन च-वर्हिरमावाचुणाभावः ।

## [उपवाजनाघारसम्मार्गप्रवराणां निवृत्तौ हेतुः]

तत आ-वेवेति — सिनन्धनाभावादुपवाजनस्य निवृत्तिः । आज्यभागौ यजतीत्यङ्गान्तरपरिसंख्यानादाघारनिवृत्तिः । सिनन्धना-

<sup>1</sup> वेति । प्रचारनिवृत्तिर्वा तस्याभावात् । ६**—ख. ग.** <sup>2</sup> इष्ट्रा गृहमेधीयेन स्विष्टकृतं ना—**ख. ग.** <sup>8</sup> मर्शनोत्त—**घ. छ.** <sup>4</sup> सर्वत्र—ग. घ. <sup>5</sup> स्था-भावात्सनहनसाध्य—च. ६ध्माभावात्सलंहनःभावात्तःसाध्य—घ. <sup>6</sup> वात्तद्र्य-स्रोपः—च. <sup>7</sup> संनहना—घ. छ.

भावात्सम्मार्गनिवृत्तिः । आज्यपानामभावेनावाहना भावेनावाहनीया-मावात् प्रवर²निवृत्तिश्चेति तस्य तस्याभवादित्युपदेशपक्षः ।

[गृह्दमधीये आज्यभागौ यजतीति विघेः परिसंख्यात्वा-पूर्वत्वपक्षयोः प्रदर्शनम् ]

इष्ट्रा गृ—यजतीति — अस्यार्थः — गृहमेधीये आज्यभागी यजनतीति चोदकप्राप्तिसम्भवेऽपि पुनर्वचनादपूर्वार्थता । परिसङ्ख्यात्वं मीमांस-कैरुक्तम् । सा चैवमुपपद्यते । प्राकृतकरणोपकारस्याज्यभागविशिष्टस्य विधानादङ्गान्तरानिवृत्तिः, यावदुक्ताङ्गमात्रसाध्यः करणोपकार इति । तस्य च साक्षाज्जनका आरादुपकारका इति तेष्वाज्यभागमात्र-विशेषावगमादारादुपकारकान्तरनिवृत्तिः । सन्तिपत्योपकारकाणां तु छप्तार्थानामेव निवृत्तिः । अत एव नेध्माबर्हिभवतीति निषोघोपपत्तिः अपूर्वतापक्षे । अत्र च न सामिषेनीने प्रयाजा इत्यादिन्यायप्राप्तानुवादः । अयमेव सूत्रकारपक्ष इति दर्शयति ॥

(सू) <sup>3</sup> सर्वेषामुत्तराघीत्सकृत्सकृद्वदायाग्नि स्विष्ट-कृतम् ॥ ५ ॥ ३१ ॥ २०२५ ॥ <sup>4</sup>न प्राशित्रं न यजमानभागम् ॥ ६ ॥ ३२ ॥ ॥ २०२६ ॥

[प्राशित्रयजमानभागिनषेघोषपादनम् ] (भा) इडान्तपक्ष एव प्राशित्रयजमानभागप्रतिषेषः । अर्वागिडाया प्रहण<sup>5</sup>मिति गृह्यते ।

<sup>1</sup> भावः आवाहनाभावात्त्रवर-ग. <sup>2</sup> निवृत्तिः वेदितव्याभावादित्युप-घ. निवृत्तिवेति तस्थाभावादित्युप-घ. घ. <sup>8</sup> यजतीत्यन्वयः । नारिष्ठनिवृत्तिर्व्या- ख्याता (रु). <sup>4</sup> अवद्यतीत्यध्याहारः । सामध्यादिङान्तत्वात्तन्त्वस्य । तयोः प्रागशनाभावादिति भावः । प्राशित्रपूर्वत्वे त्ववदानद्वारा तत्प्राशनस्यैव वाचनिको निषेषः (रु). <sup>5</sup> मितीह गृद्यते-ङ.

(वृ) इडा-षेधः—(1 इडान्तपक्ष 2 एव प्राशित्रयजमानभागप्रति-षेघः) न सर्वसंस्थापक्षसूचकः । कथं 8 तयोः प्राप्ति ?

अवीगि-ह्यते—प्राशित्रयजमानमागौ यद्यपीडायाः पूर्वं गृह्यते, तथापि सर्वेषामिडान्त⁴संस्थानाद्वक्षणकालामावाद्यजमान-⁵भागनित्रतिः। प्राशित्रनिषेघौ वाचनिकः।

(सू) इडान्तस्सन्तिष्ठते ॥ ७ ॥ ३३ ॥ २०२७ ॥

<sup>6</sup> ये यजमानस्यामात्या हविरुच्छिष्टाशास्त

औदनशेषान् प्राश्नन्ति ऋत्विजोऽन्ये वा ब्राह्मणाः
॥ ८ ॥ ३४ ॥ २०२८ ॥

[ऋत्विग्बाह्मणादीनां हविद्दाषप्रादानम्]

(भा) मार्जनान्ते यजमानस्यामात्याः स्वानोदनानश्चन्ति हविरुच्छिष्ट-माशो येषां ते हविरुच्छिष्टाशाः । नान्यदश्चन्ति ओदनशेषानश्चन्ति क्रते मार्जने । यदाऽपि द्वयोरुद्धरणं ऋत्विजां नान्यनिवृत्तिः ।

[ह्रविद्दशेषप्राशनस्य मार्जनोत्तरकालिकत्वं सूत्रस्थवाशब्दस्य समुचयार्थकता च]

(वृ) मार्ज-र्जने—वाजसनायिमत्या, <sup>7</sup>तथापि मार्जनादृर्ध्वमोदनशेष-प्राशनमेव। वाशब्दस्समुचये। ऋत्विजोऽन्ये च ब्राह्मणा ओदनशेषान् प्राश्नन्ति।

<sup>1</sup> कुण्डलितः पाठोऽधिक इति भाति. 2 क्षे प्रतिषेधः. 3 इडान्तपक्षे कथं-छ. 4 संस्थासत्त्वाद्रक्ष-छ. 5 भागावदाननि—छ. छ. 6 इविरुच्छिष्टा-शा:-वैश्वदेविष्टाशिनः यजमानभाण्डोपजीविनः पुत्रपोत्रादय इति यावत् । तथा यजमानस्य गृद्धा इविरुच्छिष्टाशा इत्येव कात्यायनः । ते सथजमानाः प्राक्षन्ति । यदि प्रभूत ओदनः स्यादृत्विजोऽन्ये वा ब्राह्मणाः प्राश्रीयुरित्यर्थः । स्पष्टं चैतद्भारदा-जीये—यथाऽमात्येभ्य ओदनानुद्धरन्ति यावन्तो इविरुच्छिष्टाशा भवन्ति ततोऽन्येऽपि प्राक्षीयुर्यदि प्रभूत ओदनः स्यादिति । पत्न्यप्यत्र प्रात्वेशात्प्राश्रीयात् । (इ). 7 तदाऽपि-श्व. छ.

## (सू) <sup>1</sup> प्राश्नन्ति ब्राह्मणा यः स्थाल्याम् ॥९॥ ॥३५॥२०२९॥

#### [आदनभूयस्त्वे द्वयोरुद्धरणपक्षे ऋत्विग्व्यतिरिक्तानामपि प्राशनिविधिः]

- (भा) अश<sup>2</sup>नविधिस्तेषामन्येषां च ब्राह्मणा<sup>3</sup>नाम् । यदा भ्यांस उद्भृताः इतरथा तु स्थालीगतस्याशनमृत्विजामन्येषां च ब्राह्म<sup>4</sup>णानाम् ।
- ( चृ ) अञ्चन-णानाम् ओदनशेषाशनमेव । यदा भू-ताः — स्थाली गतं त्वन्ये त्राह्मणा अश्वन्ति । इतर-णानाम् — इतरथा द्वयोरुद्धरणपक्षे ।
- (स्) <sup>6</sup> सुहिता एतां रात्रिं वसन्ति प्रतीता अनवर्ति-मुखिनः ॥ १० ॥ ३६ ॥ २०३० ॥

# [ऋत्विगादिभिस्तृप्तेर्गृहमेधीयरोत्रेरतिबाहनम्]

(भा) मुहिताः—<sup>7</sup> तृप्ताः। एतां रात्रिं गृहमेधीयो यस्यामित्यध्याहारः। प्रतीताः—तुष्टाः। अवार्तिमुखिनः—अवार्तिदारिद्यम्। तदेषां <sup>8</sup> वाचि न भवति । दरिद्राणां हि <sup>9</sup> भोजनकथाः प्रियाः। ता एषामतितृप्तानां न भवन्ति। यथा न रो<sup>10</sup>चन्ते तथा <sup>11</sup> कार्याः।

#### (**वृ**) सुहिताः — 12 सर्वेऽमात्याः ।

<sup>1</sup> प्राश्नन्ति ब्राह्मणा ओदनिमत्यस्य ब्रह्मोदनवद्याख्या । स्थालीस्थं हिन्द्रशेषं ऋत्विज एव प्राश्नन्तित्यथंः । (रु). 2 निसिद्धित—च. 3 णादीनाम्—ङ. 4 णादीनाम्—क. ङ. छ. 5 गतं चान्ये—ग. 6 सुहिताः— मृष्टाशनेन तृसाः । प्रतीताः मिथः सङ्गताः । अनवर्तिमुखिनः अवर्तिदंशियं श्रुद्धा, यथा "अवर्त्या ग्रुत्त । भान्ताणि पेच" इत्यादो । मुखशब्दन तत्कार्यं लक्ष्यते । अवर्तिवचनरिहताः कर्मण्यवादानकुर्वन्त इत्यर्थः (रु). 7 सुनृप्ताः—ख. घ. च. छ. 8 षां मुखेन—ख. ग. ङ. च. छ. १ हि या भो ख. 10 रोचते—क. ख. ङ. 11 कार्यः—क. 12 सर्वे सामात्याः—च.

यथा-कार्याः--अमात्यादयः। 1 भोजनेऽत्यन्तरुचिर्यथा भवति ।

<sup>2</sup> प्रतिवेशा अपि पचन्ते ॥११॥३७॥ (स्) ॥ २०३१ ॥

#### अोदनशेषस्यापर्याप्तौ महानसपक्षेनापि सर्वेषामशन-विधानम् ]

(भा) प्रतिवेशा अपि पचन्ते यजमानस्य व्रतनिर्वापकाः।

(वृ) प्रति-पका:--यजमानभोज<sup>3</sup>नार्थनिर्वापकाः <sup>4</sup> पाचकाः समीपे ओदनान्तराणि पचन्ते यद्यमात्यादीनामपर्याप्ता <sup>5</sup> ओदनशेषाः ।

· <sup>6</sup> गा अभिन्नते ॥ १२ ॥ ३८ ॥ २०३२ ॥ (स्)

#### [ब्यञ्जनार्थगवाभिहननम्]

(भा) गोघातश्च क्रियते। व्यञ्जनार्थमांसार्थम्। न चामात्यानामप्य-<sup>7</sup>न्याशननिवृ।त्तः । आपर्याप्तत्वाच्छेषाशनस्य । गृहमेघीयेनेष्टा अशिता <sup>8</sup> भवन्तित्यविशेषेण <sup>9</sup> सामात्यानामुक्तम् ।

10 आञ्चते अभ्यञ्चते ॥ १३॥ ३९॥ २०३३॥ (स)

[भुक्तवतामध्यञ्जनपादाभ्यञ्जनाविधिः]

(भा) सर्वमञ्जनमक्ष्णोः। अभ्यञ्जनं पादयोः। नै हि भुक्तवन्तो होकेऽभ्यञ्जते ।

¹ तथा पुनर्भोजने ऽत्यन्त-छ. तथा पुनर्भोजनेनात्यन्त-ग. ² महानस-पाचकास्त्विह प्रतिवेशा विवक्षिताः, विहारप्रतिवेशभूतमहानसवर्तित्वात् । तेऽप्योदनान् पचन्ते सर्वेषां मृष्टाशनार्थम् (र). 8 नार्थं नि-छ. 4 पाचकाः सर्वे समीपे-छ. <sup>5</sup> प्त ओदनरोष: - छ. <sup>6</sup> गाश्च तेऽभिन्नन्ति व्यञ्जनार्थम् (रु), <sup>7</sup> न्यारानस्य नि-दुः. <sup>8</sup> ता एव।त्र भ-खः. ता एव।स्य भ-गः. <sup>9</sup> सामान्यानामुक्तम्-गः सामान्यादुक्तम्-क. 10 अमात्या इति शेषः (रू).

#### [अञ्जनद्रव्यम्]

- (षृ) सर्व-द्यो। त्रैककुदमन्यद्वा।
- (मू) <sup>1</sup> अनुवत्सान् वासयन्ति ॥ १४ ॥ ४० ॥ ॥ २०३४ ॥

[प्रातः पानाय रात्रौ मातृभिः सह वत्सानां संवासनम्]

- (भा) अनुवास्यन्ते च मातृभिः सह वत्साः पानाय पातः ।
- (वृ) अनुवा-त:- रात्री सहवसनमात्रम् । प्रातःकाले पानमिति ।
- (स्) <sup>°</sup>अनिष्काासितां स्थालीं निद्धाति ॥१५॥ ॥४१॥२०३५॥

[रात्रौ अनपनीतशेषायाः स्थाल्या निधानम् ]

- (भा) अनिष्कासिता-शेषोऽस्या नापनीयते लग्नः ।
- (सू) <sup>8</sup> अत्रमृष्टं दर्ब्युदायुवनमन्ववद्धाति ॥ १६॥ ॥ ४२ ॥ २०३६ ॥

[अमृष्टलेपानां दर्ब्यादीनां स्थाल्यां निधानम्]

(भा) दबीं चोदायुवनं च दर्ञ्युदायुवनम् । एकास्मिन् प्रदेशे दबीं, <sup>4</sup> एकस्मिन् प्रदेशे <sup>5</sup> चटकाकृतिः, वियुते वा भवतः । तयोरिप लेपो <sup>6</sup> नापनीयते । स्थाप्यते स्थाल्याम् । दर्ज्युदायुवनमन्ववद्वाति ।

<sup>1</sup> सर्वामेतां रात्रि यजमानस्य वत्सान् मातृभिरनुवासयन्ति । ते पयः पायं पायं मातृभिः सह वत्सा वसन्तीखर्थः । (रु). 2 निष्कासनं निष्कषणम् । विश्वजठरलग्रमोदनशेषमनिष्कष्टं भवतीखर्थः (रु). 3 दर्व्या उदायुवनं दर्ब्युदायुवनं, येन प्रदेशेन तण्डुलाः पिक्तसाम्यार्थं विक्रियामाना उदायूयन्ते । सर्वं दर्व्यन्तिमिखर्थः । तद्प्यमृष्ठलेपनमेव स्थात्यामवदधाति (रु). 4 एकत्र चटुकाकृतिः—च. 5 चटुकाकृतिः—च. 5 लेलामवपनीय स्थापनं स्थाल्यां दर्ब्यु—ख. घ. छ. लेणी नापनीय स्थापनं स्थाल्यां दर्ब्यु—ख. घ. छ. लेणी नापनीय स्थापनं स्थाल्यां दर्ब्यु—ख. ह्यां दर्ब्यु—ख. लेपा

(वृ) एकस्मिन्-वा भवतः -दर्वा चोदायुवनं च भिन्ने भवतः, नैकस्य प्रदेशभेदेन ।

(सू) <sup>1</sup> पराचीनरात्रेऽभिवान्याया अग्निहोत्र्ये च वत्सौ बध्नाति ॥ १७॥ ४३॥ २०३७॥

[मृतवत्सादोहनौपयिकवत्सान्तरस्य आग्निहोत्रिकधेनुवत्सस्य च रात्रौ बन्धनविधिः]

(भा) पराचीन<sup>2</sup>रात्रे-अर्घरात्रात्परतः । अभिवान्या-मृतवत्सा । या अन्येन दुह्यते । तस्या वत्सं बध्नाति<sup>3</sup> । अग्निहोत्रीवत्सं च, यदि पयसा होमः । अन्ये च षयन्ति ।

(सू) <sup>4</sup> व्युष्टायां पुराऽग्निहोत्रात् पूर्णदर्व्येण चरन्ति हुते वा ॥ १८ ॥ ४४ ॥ २०३८ ॥

[प्रभातायां रात्री अग्निहोत्रात्पूर्वं पूर्णदर्व्यनामककर्मानुष्ठानम्]
(भा) व्युष्टायां-प्रभातायां-पुराऽभिहोत्रात् पूर्वमिश्वहोत्रहोमात् पूर्ण-दर्व्यमिति कर्मनाम । क्र<sup>6</sup>ते वाऽभिहोत्रे उदायुवन<sup>6</sup>निष्कासस्य स्थाल्याश्च पूर्यते दर्वी <sup>7</sup>।

¹ पराचीन रात्रे अपररात्रे । अभिवान्यमभिवननीयं वरसान्तरं यस्याः साभिवान्यवस्सा, या मृतवरसा वरसान्तरेण दुद्धत इति यावत् । तस्या वरसं मातृसमीपादपकृष्य बध्राति पितृयज्ञह्विरर्थम् । तथाऽभिहोन्या वरसं यदि पयसाऽ-भ्रिहोत्रं भवति (रु). ² रात्रं—ख. घ. छ. ³ ति मन्थार्थमग्नी वरसं-छ. ति मन्थार्थम्—च. ⁴ पूर्णदर्विसंबन्धात् पूर्णदर्व्यमिति कर्मनाम । पुराऽभिहोत्रा-दुते वेद्यनुदितहोमविषय, व्युष्टायां चरन्तीनि वचनात् साकं सूर्येणोद्यतेत्युत्तरस्य कर्मणः कालवचनात् (रु). ⁵ हते वाभ्रि—ख. ग. छ. हुतेऽभ्रि—ख. ग. छ. ६ निष्कासैस्स्थाल्या च—क. ख ² दर्विः—च.

(स्) <sup>1</sup> शरिनष्कासस्य दर्वी पूरियत्वा ऋषभमाहूय तस्य रवते पूर्णा दिवे परापतेत्य जुद्धत्योत्तरया गार्ह-पत्ये जुहुयात् ॥ १९ ॥ ४५ ॥ २०३९ ॥ यद्धपभो न रूयात् ब्रह्मा ब्रूया जुहु घीति ॥ ॥ २० ॥ ४६ ॥ २०४० ॥ <sup>2</sup> यस्य रवते जुहोति तां दक्षिणां ददाति॥ ॥ २१ ॥ ४७ ॥ २०४१ ॥

[नाम्ना ऋषभमाङ्कय गाईपत्ये दृब्या स्थाल्यादिगतिनष्कासेन होमः]

(भा) ऋषभः सचनसमर्थः । स आह्रयते <sup>3</sup> येनागच्छति नाम्ना, नाहवनीयप्रणयनमर्थामावात् । एकामुक्का द्वितीयया होमः । स्वे-स्वणे । यदा शब्दं करोति तदा होमः । वषट्कार एवास्य स इति ।

[यदि ऋष्भो रूयात्तदा तं दद्यात्]

यस्मिन् रवति होमः सा दक्षिणा, यदा ब्रह्मा <sup>4</sup>तदा न दक्षिणा। विह्रत्य पू<sup>5</sup>र्णदर्वमुपदेशः।

(वृ) वष-सः इति।—वषट्कारेणाहुतिसात्रि<sup>6</sup>पाताय। यस्मिन् श्विणा।— "यस्मिन् रवते तां दक्षिणां" इति बचनात्।

¹ स्थाल्या दर्बंद्रायुवनस्य च लेपो निष्कासः । तेन शरेण च द्वा पूर्ययत्वा यजमानस्य ऋषभं स्वनाम्नाऽऽहूय तस्य रवते रवे सित गाईपत्ये जुहुयात् । नाह-वनीयमण्यनं अर्थाभावात् । ऐन्द्री त्वाहृतिः, इन्द्रस्य निष्कासं निद्ध्यादिति भ्रुतेः (रु). ² यस्य रवते जुहोतीति वचनात् यदा न रूयात्तदा न ददाति । ³ यन नाम्नाऽऽगच्छति- छ. च. छ. ⁴ तदा द—ख. ⁵ णद्वीमत्यूपदेशः-छ. दवीमुप-क. ७ पातात्.

विहृत्य-देशः-असंसृष्टे केवलगाईपत्ये होमः कर्तव्य इति ।

(स्) <sup>1</sup> मरुद्भचः क्रीडिभ्यः स्वतवद्भचो वा पुरोडाशं सप्तकपालं निर्वपति । साकं सूर्येणोद्यता साकं वा रिक्मिभः प्रचरन्ति सिद्धमिष्टिः सन्तिष्ठते ॥ ॥ २२ ॥ ४८ ॥ २०४२ ॥

एकादशी खण्डिका

[क्रीडिस्वतवदन्यतरदेवताकस्य सप्तकपाळपुरोडाशस्य निर्वापः]
(भा) क्रीडिनः स्वतवसश्च विकल्पन्ते । यद्यप्यश्चमेघे समुच्चयः । अस्माकं क्रीडिनामेवा²म्नानात् । मरुद्भयः क्रीडिभ्यः मरुतः क्रीडिनो ह्वयं रक्षध्वम् । मरुतः क्रीडिनो यज । मरुतां क्रीडिनामहं वृत्रहा मरुतः क्रीडिन इदं हविः । मरुद्भयः स्वतवद्भयः मरुतः स्वतवद्भयो हव्यम् । यरुतः स्वतवसो यज । मरुतां स्वतवसामहम् । मरुतः स्वतवस इदं हविः ।

#### (वृ) क्रीडिन:-ल्पन्ते--देवताः ।

[अभ्वमेधे पुरोडाशद्वयसमुज्ञयदर्शनेऽप्यत्र वैकल्पिकत्वमेव]

यद्य-चयः — अश्वमेषे चातुर्मास्याः पशव इति चातुर्मास्य-देवताकेषु पशुषु मरुद्भचः कीडिभ्यः संसृष्टान् मरुद्भयः स्वतवद्भयोऽ-<sup>3</sup>नुसंमृष्टानिति समुचयो दृश्यते, तथापीह विकल्प <sup>4</sup>एव ।

 $<sup>^1</sup>$  ग्रन्थोऽयमानीकवतेन व्याख्यातः (रु).  $^2$  ग्रानात् स्वतवसः शाखान्तरो- कत्वाद्विकल्प एव । मरुद्भथ:-ख. घ.  $^3$  नुसन्ना $^4$  एव स्वतवसां शाखाः न्तरोक्तत्वाद्विकल्प एव-छ.

## (सू) ततो महाहाविषस्तन्त्रं प्रक्रमयति ॥ १॥ ४९ ॥ ॥ २०४३ ॥

[साकमेधे महाहविश्ष्टिः प्राधान्यम्]

(भा) महान्ति हवींषि यस्मिन् तत् महाहि वः, <sup>2</sup>तच्च प्रधानं साक-मधानाम् । अङ्ग<sup>3</sup>मन्या इष्टयः । महाहि विष्येव इदावत्सरीणां स्वस्तिमा-शास्त <sup>4</sup> इत्याशिषो बन्धनात् ।

[महाहविषः प्राधान्ये हेत्पपादनम्]

(श्व) तचप्र-न्धनात्—अस्यार्थः—तस्माद्धेश्वदेवेन यजमानः इति<sup>6</sup> प्रक्रम्य तस्मात्साकमेधेर्यजमान इतीदावत्सरीणामिति प्रधानप्रयोग-सम्बन्धित्वादाशिषः, <sup>6</sup>तस्या महाहविषि सूत्रकारेण बद्धत्वात्तस्यैव प्रधा-नत्वम् ।

## (सू) <sup>7</sup>तस्य वारुणप्रघासिकेनोत्तरेण विहारेण कल्पो व्याख्यातः॥ २॥ ५०॥ २०४४॥

[साकमेधप्रधानेष्टर्महाहविषः प्रयोगः]

(भा) <sup>8</sup> तत्रोत्तरेण <sup>9</sup>विहारेणास्य विधिव्यीख्यातो महाहविषः । अत उदवसाय क्रियेत । अनीकवदादीनामपि तदक्कत्वात्स एव देशः । काल्भेदात्कर्माणि कर्मण्यन्योऽन्योऽग्निः । क्रीडिन्या ब्राह्मणभोजनान्ते

¹ महाहिवर्नाम साकमेधानां प्रधानिष्टिः । तत्रैव पञ्चसंचराणामुपदेशात् मासनामादिधर्माणामुपदेशाच । तत्र महाहिविरिति पुनः समाख्यानात् साकमेधीयं हिविरिदमेषाम् । महाहिविषं हिविरिदमिति विकल्पते (रु). ² तत्र प्रधानं—छ. तस्य कर्म । तच्च
प्रधानम्—ग. ³ अङ्गिमष्टयः—क. ङ्गान्या इ—च. ⁴ शिषां व—च. ⁵ इतिवत्तस्मात्—ख. घ. ६ तस्य म—छ. ७ एतद्राह्मण एन्द्राञ्च इति श्रुतेरिति भावः ।
वक्ष्यति च ऐन्द्राञ्चतुषानप्षु प्रतिपादयतीति । तत्र वक्षणप्रधासकल्पातिदेशान्नित्यसुदवसानम् । तच्च दर्शितमेवानीकवेते । तथोत्तरिवहारग्रहणान्नित्योत्तरवेदिः । नित्यं
च पाशुकं प्रणयनम् (रु). १ वक्षणप्रधासेषु भवो वार्षणप्रधासिकः, तेनोत्त—च.
१ ण तस्य—च.

परित्यज्याभि महाहिवषा यक्ष्य इत्यु<sup>1</sup>क्वा वेदो वेदिः । पागुत्तरा-त्परिग्रहात्कृत्वोत्तरवेदिः । पशुबन्धवदुत्तर <sup>2</sup> विहारतुष्यं प्रणयनम् । अग्न्यन्वाधानम् । साकमेधं हिविरिदमेषां मयीति <sup>3</sup>सर्वास्विष्ठेषु । इह द्विनामत्वात् साकमेधं (साकमेध) महाहिवषं हिविरिदमेषां मयीति सान्नाय्यवर्जमुक्तविहारतुष्यं सर्वम् । द्वित्वाभावान्न चोहो ब्रह्मणः ।

(वृ) तेनोत्त-न्योऽग्निः—देशाभेदेऽपि कालभेदेन प्रयोगभेदात् प्रतिप्रयोगमग्निप्रणयनम् ।

क्रीडिन्या-स्विष्टिषु-ब्रह्मणः-अर्थ बित्वाभावात् ।

(सृ) <sup>5</sup> निर्वपणकाल आग्नेयमष्टाकपालमित्यष्टावु-त्तराणि हवींषि निर्वपति ॥ ३ ॥ ५१ ॥ २०४५ ॥ <sup>6</sup> ऐन्द्रस्य चरोः स्थान इन्द्राय वृत्रक्षे चरुमेके समा-मनन्ति । अग्ने वेहींत्रं वर्दूत्यमृध्वीं अध्वरे स्यात् । अवतां त्वा द्यावाष्ट्रथिवी अव त्वं द्यावाष्ट्रथिवी स्विष्ट-कृदिन्द्राय देवेम्यो भव जुषाणो अस्य हविषो धृतस्य वीहि स्वाहेति सुच्यमाद्यारयति । वागस्याग्नेयी-त्यज्ञमन्त्रयते यजमानः ॥ ४ ॥ ५२ ॥ २०४६ ॥

[अत्रोहेनाग्नेयानामद्यानां हृत्वषां निर्वापः]

(भा) इन्द्राय वृत्रक्ते इन्द्र वृत्रहन् इन्द्रं वृत्रहणं इन्द्रस्य वृत्रघः इन्द्रो वृत्रहेदं हिवः। विश्वकर्मणे विश्वकर्मन् विश्वकर्माणं विश्वकर्मणः विश्वकर्मेदं हिवः। त्रुच्यमन्त्रे बह्वचो देवताः। अत आग्नेयीत्युहो बद्धः॥

¹ क्ता विद्युद्धि नेत्युपदेशः वे—चा. ² रवेदितु—का. रवेदिविहारतु खा. ३ ग्रीति सान्नाय्यवर्जमुक्तरीवहारतुल्यं सर्वा—चा. ⁴ इह तु द्वित्वा—घा. ⁵ पद्यसंचरेभ्य ऊर्ध्वभैन्द्राग्नमेकादशकपालमेन्द्रं चर्ठ वैश्वकर्मणमेककपालं निर्वपति । तत्र नानार्वाजधर्भे-शैन्द्राग्ने पृथङ्गिरूप्यावहत्य तुषान् प्रज्ञाानिद्धाति । तेषां पृथकप्रतिपाद्यत्वात्प्रेषणाद-यस्तु संमृष्येव क्रियन्ते (रु). ७ गताः—(रु). ७ सूच्यम-का.

#### [ऊहप्रमाणप्रदर्शनम्]

(वृ) इन्द्रा-देवताः — अग्ने वेहीत्रमित्यत्र । अत आ-बद्धः — वागस्याग्नेयीति । अग्नेर्मुख्यत्वात् ।

[बहुदेवतानिर्देशस्थले देवतानिर्णयः]

अत्र सूत्रलिङ्गादन्यत्रापि मान्त्रवर्णिकदेवताकरुपने बहुदेवता-निर्देशे प्रथमस्यैव देवतात्वम् । यत्र तु विशेषणविशेष्यभावस्तत्र समुच्चयः । यत्र वा तन्त्रेण फलदातृत्वनिर्देशस्तत्रापि समुच्चयः ॥

(सू) सहश्च सहस्यश्चेति चतुर्भिर्मासनामिरेक-कपालमिमजुहोति । धेनुर्दक्षिणर्षमो वा प्रवयाः । इदावत्सरीणां स्वस्तिमाश्चास्ते । दिन्यं धामाश्चास्ते इति सूक्तवाकस्याशिष्षु होतानुवर्तयते । एवं यजमानो जपति । आशास इति मन्त्रं सन्नमति ॥ ५॥ ५३॥ २०४७॥

> ² ऐन्द्राग्रतुषानप्सु प्रतिपादयति ॥ ६ ॥ ५४ ॥ ॥ २०४८ ॥

³ सिद्धमिष्टिः सन्तिष्ठते ॥७॥५५॥२०४९॥

द्वादशी खण्डिका

[प्रणीतामोक्षणानन्तरं ऐन्द्राग्नतुषाणामप्तु क्षेपः प्रतिपत्तिः]
(भा) नानाबीजधर्मेणैन्द्राग्रस्य तुषाः पृथिक्त्र्यन्ते । अदब्धेन वश्चक्षुषेत्येवमादि पुनस्सह । इन्द्राग्नी रोचना दिवः । श्वथद्वृत्रमित्येन्द्राग्नादीनामादिष्टाः । तमिन्दं वाजयामिस युजे रथमिति वृत्रष्ठः । वारुणप्रधासिक-

<sup>1</sup> व्याख्यातं प्राक् (क). 2 अवभृथस्य तु काले तूष्णीमैन्द्राञ्चतुषानप्यु क्षिपति (६). 3 ततः कृतान्तादाराभ्येष्टि संस्थापयेत् (६).

खं. १३, स्. १.] आपस्तम्बश्रौतसूत्रे अष्टमे प्रश्ने तृतीय: पटलः

स्विष्टकृत् । असे नया देवानामिति न वैश्वदेविकः । प्रणीताविमोके कृते ऐन्द्रासतुषा अप्सु क्षिप्यन्ते एतद्वाह्मण ऐन्द्रास इति ।

ततः <sup>1</sup> प्रणीतामार्जनादिब्राह्मणभोजनान्तम् । सिद्धं यस्प<sup>2</sup>कृतौ कपालविमोकान्तं तेन संस्थापनम् । <sup>3</sup> न खण्डसंस्था ।

[ऐन्द्राग्नतुषाणां न कपालेनोपवापः]

(षृ) नाम-यन्ते ऐन्द्रामतुषानप्सु प्रतिपादयन्तीति विधानात् भेदेन तुषप्रतिपत्त्यर्थमैन्द्रामस्य निर्वपणादि <sup>4</sup> प्रबद्धम् । रक्ष इत्यनुमन्त्राणान्तं नानाबीजधर्मः । नचैन्द्रामतुषाणां कपालेनोपवापः । अप्सु प्रतिपत्तेर्विधानात् ।

[अवभृथकालेऽप्सु तुषैश्चेत्युक्तचाऽप्सु तेषां क्षेपः]

इन्द्राग्नी-नद्राग्न इति-उत्तरवैहारिकेन्द्रामस्य प्रणीतावि-मोकानन्तरं वारुण्या निष्कासेन तुषेश्चत्यवभृथ<sup>6</sup>निर्देशादत्रापि तस्मिन्नेव काले तुषप्रतिपादनम् । ततः सिद्धमिष्टिः सन्तिष्ठत इति ॥

इति कौशिकेन रामामिचिता कृतायां भूर्तस्वासिभाष्यवृत्ती अष्टमे प्रश्ने तृतीयः पटलः

## अथ पितृयद्भः

(सू) <sup>6</sup> तदानीमेव पितृयञ्जस्य तन्त्रं प्रक्रमयति ॥ ॥ १॥ ५६ ॥ २०५० ॥

 $<sup>^1</sup>$  प्रणीतानां मा—च्य.  $^2$  कृती कमै कपाल—च्य.  $^3$  खण्डसंस्था— ग. छ.  $^4$  प्रीसद्धम् .  $^5$  निवेदनादन्यत्रापि—ग.  $^6$  यदेव महाहिनः सन्तिष्ठते तदानीमेव प्रक्रमयति (रु).

#### [महाहविरुत्तरकालिकः पितृयज्ञः]

(मा) तदानीमेव तस्मिन्नेव काले. समाप्ते महाहविषि पितयज्ञेन यक्ष्य इत्युक्ता विद्युदासि, आहवनीयस्य प्रणयनम् , यथा वेदिः सम्भवति । ततो वेदः ।

(सू) <sup>1</sup> वेदं कृत्वाग्रेणान्वाहार्यपचनं यजमानमात्रीं चतुस्स्रक्ति वेदिं करोति ॥ २ ॥ ५७ ॥ ा २०५१ ॥

#### [तत्र वेदिकरणादिविधिः]

- (भा) अप्रेणान्वाहार्यपचनं यजमानमात्रीं चतुस्त्रक्तिम् ।
- (वृ) यज-क्तिम्-तया यथाहवनीयाय<sup>2</sup>तनं न भिद्यते । अतोऽष्टासु ।द्वपदक्रमेषु आहवनीयः ।
- (स्) <sup>3</sup> प्रतिदिनं सक्तयोऽवान्तरदेशान प्रति मध्यानि ॥ ३ ॥ ५८ ॥ २०५२ ॥
- (भा) सक्तयः कोणाः ते भवन्ति प्रतिदिशम् । <sup>4</sup> अवान्तरदेशाः
- <sup>5</sup> कोणाः । तान् प्रति मध्यानि भवन्ति ।
- <sup>6</sup> उद्धताऽखाता भवति ॥ ४ ॥ ५९ ∤। २०५३ ॥
- (भा) क्रियत उद्धननम् <sup>7</sup>। न खननम् । "देवस्य खवितुः सव" इति । नापीमां नरा इति तद्श्रे प्रेषः।
- ( यृ ) उद्धननम्- स्फयेनोत्तमां त्वचिमिति तदर्थं प्रेषः, खननार्थः ।

<sup>1</sup> अग्नान् विह्रस्य वेदं कृत्वा शौल्वन विधिना विस्तारत आयामतश्च यजमान-मात्रीं चतुरश्रां वेदिं करोति-रु. <sup>2</sup> तनमुपमीयते अतो-रा. <sup>3</sup> सक्तयः कोणाः। ते महादिक्ष भवन्ति । कोणदिक्ष मध्यानि - इ. 4 अवान्तरदेशान् कोणान्तान् मध्यानि-ग. <sup>5</sup> दिक्कोणा:-छ. <sup>6</sup> अपारहामित्युद्धन्ति । न देवस्य सवितुः सव इति खनित-ह. 7 ननम् । देवस्य-च. 8 थ: प्रैष:-ग. घ. ङ. छ.

(सू) <sup>1</sup>न प्राची वेदिरुद्धत्या । पितृयज्ञो हि । न दक्षिणा । यज्ञो हि । उमे दिशावन्तरोद्धत्या । उमये हि देवाश्र पितरेश्वेज्यन्त इति विज्ञायते ॥ ॥५॥६०॥२०५४॥

[तत्र प्राग्दक्षिणयोरन्तरैव वेद्युद्धननं वेदिसम्मार्गनिषेधश्च]
(भा) प्राची प्रागपवर्गमुद्धननं न कर्तव्यम् । तच्च प्रदर्शनार्थम् ।
नापि वेदिसम्मार्गादि । न प्राची । यस्मात्पितृयज्ञः । नापि दक्षिणा,
यस्माद्यज्ञः । ² देवाश्च पितरश्चेज्यन्ते । अत उमे दिशौ प्राची च
दक्षिणां चान्त³रा उद्धननं कर्तव्यम् । यस्मादुभय इज्यन्ते देवाश्च
पितरश्च ।

(वृ) नापि-गोदि---⁴ प्राचीनं कर्तव्यम् । अत्र यज्ञशब्दो देवयागपरः।

(सू) <sup>6</sup>ये के च देवसंयुक्ता मन्त्रा देवेस्यः पितृस्य इति तान् सन्नमति। यथा भवति पृथिवि देव-पितृयजनीति॥ ६॥ ६१॥ २०५५॥

¹ बंदिः प्रागपवर्गा नोद्धनर्नाया । कुतः पितॄणां यज्ञो ह्ययम् । न च दक्षिणोद्धत्या, कुतः । यज्ञो ह्ययं न केवलं पित्र्यः । कथं तह्युद्धननीया । प्राचीं च दक्षिणां चान्तरा कोणदिशं प्रत्युद्धत्या उभयात्मकत्वात् । कथमस्य उभयात्मकत्वामिति चेत् तच्छुतिरेव ब्रूते उभये हि देवाश्च पितरश्चेज्यन्त इति । के देवा इज्याः केच पितर इति चेत् । प्रयाजादिभिरिष्या देवाः, प्रधानहिविभिः पितर इति केचित् । तन्मन्दं, प्रधानविषयतयैवोभयत्र श्रुतेः । यथा उत्तरत एवोषवीय निर्वपेदुभये हि देवाश्च पितरश्चेज्यन्त इति । अतो य एव प्रधाना इज्यास्त एव पितृह्या देवह्याश्चीतं संगिरामहे । तत्रोद्धननेनैव वोदिसम्मार्गादयोऽपि व्याख्याता भवन्ति (रु). ² देवा अप्यत्रेज्यते कि. घ. ङ. ३ न्तरंणोद्धननं घ. ⁴ प्राचीन कर्तव्यम् – घ. ५ यत्रश्चेवमुभयविधा इज्यास्ततश्च मन्त्रेषु ये देवशब्दा देवतापराः ते देविपद्यज्ञव्यक्ताः प्रयोक्तव्याः । यथा प्रिथिवि देविपद्यजनि देवानां पितॄणां

## [तत्र मन्त्रेषूहप्रकारः, पक्षभेदेन देवापितानिर्देशः निर्वापादिष्वप्यूदश्च]

(भा) ये केच देवसंयुक्ता मन्त्रा नार्थवादाः देवेभ्यः पितृभ्यः इति तेषामेव कर्तव्य ऊहः कर्मणे वां देवेभ्यः पितृभ्यः शकेयं इत्येवं प्रकाराणाम् । देवेभ्यः पितृभ्यो जुष्टं सदनाय विहिः । यत्रैव चतुर्थी तंत्रैव स्यादृहः । अतो ऽन्यद्प्यत्रोदाहरणं भवात पृथिवि देविपतृयजनीति । अत्रत्विस्तर्वत्र तत्परस्य वाक्यस्य समासे चासमासे चोहः । इदं देवानां पितृणां देवान् पितृन् गममसीति ।

के पुनर्देवाः के च पुनः पितर इति ? अत्रोच्यते-प्रयाजानु-याजदेवता देवाः, सोमादयः पितर इति कोचित् । तदा तु निरुप्ताभि-म<sup>5</sup>शन ऊहो न प्राप्तोति । इदं देवानामित्येवंप्रकाराणामन्येषां च । उत्तरत एवोपवीय निर्वेपेत्, उभये हि देवाश्च पितरश्चेज्यन्ते इति श्रुतेः ।

प्रधानेष्विप सन्ति देवाः, सोमः पितृमान् देवः, इतरे पितर इति केचित्, तच न । लिङ्गविरोधात् । प्राचीनावीती सोमं यजिति पितृदेवत्या हि एषा<sup>6</sup>हुतिः, अतः पितृष्वेवोभयम् । मासा<sup>7</sup> वै पितरो-बर्हिषदः ये वै यज्वानो मनुष्या माससमानलोकाः पितरः त एव बर्हिषदः

परिषूतमसि कर्मणे वां देवेभ्यः पितृभ्यः राकेयमित्यादि । तत्रैतिष्ठिङ्गतयैवोदाइतं देवेभ्यः पितृभ्य इतीति । यथा अश्रेय देवेभ्यः पितृभ्यः सिम्ध्यमानायानुबृहीति श्वत्था प्रदर्शितं तथा सन्नमतीत्यर्थः । ये त्वदेवतापराः देवशब्दास्तान्न सन्नमित यथा बधान देव सवितरित्यदि । ये चाङ्गदेवतापरास्तानपि न सन्नमित देवानामेव तेत्रेज्यत्वात् देवी यजेति लिङ्गाच । (रु)

 $<sup>^1</sup>$  बहिरित्यदि—ग घ.  $^2$  भवति यथा प्र—क ङ. यथाभवाति प्र-घ. च. छ.  $^3$  अतस्तत्परस्य—घ.  $^4$  सर्वस्य वा तत्परस्य  $^5$  मर्शनादूहो—इ.  $^6$  हुतिरिति—ग.  $^7$  वै देवाः पितरो—ग. च. छ.

अर्घमासा वै देवा अग्निष्वात्ताः अयज्वानो गृहमेघिनो मनुष्या अर्घ-मासस्थाने पितर एव ते । अतो निर्वापादिष्वप्यूहः इदं देवानामिदं पितृणामिति ।

(वृ) यत्रैव-दोहः--तस्या निर्देशात् । अतोऽन्य-णम्--उच्यते । तत्परस्य--देवतानिर्देशपरस्य ।

## [निर्वापादावप्यूहे हेतुप्रदर्शनम्]

इदं दे-राणामन्येषां च-अस्यार्थः—सोमिषतृमदादीनां देवतात्वाभावे ये के च देवसंयुक्ता मन्त्रा इत्यस्याविषयंत्वादिदं देवानामित्यादिनिरुप्ताभिमर्शन कहो न प्रामोति । (सू) <sup>2</sup> अविकारो वा परवाक्यश्रवणात् ॥ ७।।। ६२॥ २०५६॥

<sup>1</sup> र्शनादिष्हों - छ . 2 अविकारो वा सर्वमन्त्रेषु । कृतः । परार्थेऽत्र ह परे वाक्ये तस्योभये हि देवाश्वेखादिवाक्यस्य श्रवणात् । इमां दिशं वेदिमुद्धन्ति उत्तरत एवोपवीय निर्वपेदिखादेवें युद्धन्नादिविधिपरवाक्यस्य हि शेषतया श्रुतमेव तद्दाक्यम् । अतस्त-च्छ्रुतिपरत्वाक्रोहे प्रमाणम् । नचान् हे मन्त्रवर्णविरोधः, पितृणामि दैवतत्वादिति । अथापरा व्याख्या । परार्थे अपूर्वप्रैषविधिपरेऽप्रये देवेभ्यः इखादिवाक्ये पितृशब्द-श्रवणात् न ह्येतदेवशब्दसंयुक्तमन्त्रविकारे प्रमाणमवकल्पते, प्राकृतेऽस्मिन्मन्त्रे देव-शब्दस्याभावात् । तस्मादविकार इति । यस्तु ब्रुयात् पृथिवि देवश्वजनीखादौ परार्थे वेदिस्तुतिपरे वाक्ये श्रवणात् असमवेताभिधायिगे देवशब्दस्याविकार इति कस्माच व्याख्यातामिति । प्रतिब्र्यादेनं देवानां परिष्ठतमसीखादिषु समवेता-भिधायिषु विकारप्रसङ्गात् सर्वमन्त्रविकारप्रतिज्ञाचवनाचेति । न च द्रव्यदेवता-संबन्धप्रतिपादनादन्यार्थत्वं परवाक्यत्वमिति वाच्यम् । तथापीदं देवाना-सिदमु नः सहामुष्यादं देवयज्ययेखादौ प्रसङ्गात् । तस्मादुक्त एवार्थः साधीयान् (रु).

#### [अनूहपक्षान्तरप्रदर्शनम् ]

(भा) अविकारो वा परवाक्यश्रवणात् । न विकारोऽविकारः। नान्यथाभावः । अविकारो वा भवति सर्वमन्त्राणाम् । यथाप्रक्रत्यैव भवति । कस्मात् ? परवाक्यश्रवणात् । परार्थे वाक्यं परवाक्यम् । <sup>1</sup>परवाक्ये श्रवणं परवाक्यश्रवणम् । तस्मात् परवाक्यश्रवणात् । अनुहः सर्वमन्त्राणाम् । वेद्युद्धननसामिधे<sup>2</sup>नीप्रैषादिविधायके वाक्ये उभये हि देवाश्य पितरश्चेज्यन्त इति <sup>3</sup>श्रयते। नै<sup>4</sup>तदृहस्य विघायकं वाक्यम् । अते।ऽविकारः सर्वत्र । अदृष्ट<sup>5</sup>विकल्पनाद्देवस्वस्य पितृ-ष्व<sup>6</sup>पि -देवत्वमस्ति । अतश्चाविकारः, यथा राक्षसे पशौ रक्षो यजनीति $^{7}$  न भवति । सर्वेष्टौ सर्वयजनीति । तेषां दे $^{8}$ वृत्वात् । एव $\cdot$ मिहापि ।

[क्रचिदूहः काचिदनूह इति केषांचित्पक्षः तत्त्वण्डनं च]

केचित्त्वाहुः—देविपतृयजनीत्ये<sup>9</sup>वंविघानामविकारः। वेदिपरे हि वाक्ये देवाः श्रूयन्ते। 10 न हिवः परस<sup>11</sup>म्बन्धिनि । यथेदं देवाना-मिति । देवास्त्विज्यन्ते नान्या जातिरिति स्तूयते वेदिः । अतो ये स्वार्था इदं देवानामित्येवमादयः 12तेषामूह इति सिद्धम् । न त्वेतदेवम् । इदं दवानामित्येतदपि न हविःपरम् । अतः पूर्वोक्त एवार्थः ।

<sup>18</sup>प्रागुत्तरात्परिग्राहात्कृत्वा दक्षिणाग्नेरग्नि-(स्) माहृत्य मध्ये वेद्या उपसमादधाति ॥८॥ ॥६३॥२०५७॥

 $<sup>^1</sup>$  परवाक्यस्य श्र—ग.  $^2$  नीप्रतिषेधादि—च.  $^3$  श्रुतेः—क.  $^4$  नेतदृहार्थ व्यवधायकं-क. ङ. <sup>5</sup> विकल्पितत्वोद्देवत्वस्य-क. ग. विकल्पत्वाद्देवत्वस्य-घ.  $^6$ पि सम्भवाद्देवे—छ.  $^7$ ति भवति—घ.  $^8$ देवतात्वःत्—घ.  $^9$ त्येवं प्रकाराणः**म—घ.** 10 नह्यवं परसंम्बन्धेनेदं देवानामिति यथा देवा-कः 11 सम्बन्धेन-घ. स्त्र. 12 तेषामनूह-क. ग. 13 गतः (६).

## ¹ एतस्मिन् पितृयज्ञे आहवनीयकर्माणि क्रियन्ते ॥ ९ ॥ ६४ ॥ २०५८ ॥

(भा) समुद्ध<sup>2</sup>तमुत्करे न्युप्य दक्षिणाग्नेरिममाहृत्य मध्ये वेद्याः स्थाप-यित्वा बळवन्तं करोति।

[आहवनीय एवाब्रिहोत्रादीन्यप्यन्तरापतितान्यवि कार्याणि]

पितृयज्ञे यान्याहवनीयकर्माणि तान्यस्मिन् क्रियन्ते। अग्निहोत्र-होमस्त्वाहवनीय एव। अग्नचन्वाधानादि सर्वम्। साकमेषं पैतृयज्ञं हविरिदमेषां मर्थाति, चतुर्दशीं ये प्रविष्टा इति चतुर्दश्याम्।

## (वृ) उपसमाधानम्—वलवत्करणम्।

अग्निहो-य एव--पितृय<sup>3</sup>ज्ञ <sup>1</sup>इति वचनात् आहवनीयस्य च विद्यमानत्वात् ।

अग्न्य-वैम् ---पैतृयज्ञस्यामेराहवनीयवदेव <sup>6</sup>तत्कार्यापतेः । प्राकृताहवनीयस्याप्यन्वाधानमिष्यते । उप<sup>6</sup>स्थानदर्शनात् ।

चतुर्दशीं-इयाम् — इमाम् जै चतुर्दशी मिति । याश्चतुर्दश्या-मिति पसङ्गादिदमुच्यते चतुर्दश्यामनीकवदादिषु चतुर्दशी ये प्रविष्टा इत्युहः ।

(स्) <sup>8</sup>अग्नीनन्वाघायेघ्माबर्हिराहरति ॥ १० ॥ ॥ ६५ ॥ २०५९ ॥

<sup>8</sup>समूलं बर्हिंदीति ॥ ११ ॥ ६६ ॥ २०६० ॥ ¹<sup>10</sup>उपमूललूनं वा ॥ १२ ॥ ६७ ॥ २०६१ ॥

¹ पितृयक्ते यान्याहवनीयानि कर्माणि तान्येतस्मित्रमा क्रियन्ते। यत्त्वन्यदिमिन् होत्राखन्तरापितं तदाहवनीय एव क्रियते—रू. ²त उत्करे—क्र ३ के िक्रयन्ते इति छ. ⁴ इत्यादिव—ग. ⁵ तत्कार्यतापत्तेः—ग. ६ स्यानार्थम्। छ. स्थानदर्शनार्थम्—ग. ७ मिति साक्ष्मेधानामुपक्रमः। चतुर्दश्या—छ. १ गतः—रू. ७ खात्वापि भुवं मूळ एव छुनाति न चोत्पाटयित दातीति वचनात्। तत्र मूळं ते राध्यासमिति मन्त्रं विकुर्वन्ति । नात्र प्रस्तरो प्राह्यः, तस्योत्तरत्र वचनातः—रू. १० वर्हिभवतीति शेषः—रू.

[प्रस्तरव्यतिरिक्तस्य वर्हिषः समूलमुपमूलं वा लवनम्] (भा) प्रस्तरवर्जं वर्हिस्तु लूयते । खात्वा लूयते समूलम् । 1 मूलेषु यानि पर्वाणि तत्रासिदस्य निधानम् । दातीति वचनात् ।

[तत्र केषाञ्चित्पक्षः तत्खण्डनं च]

केचित् मूळं ते राध्यासिमिति<sup>2</sup>मूळेषु गृहीत्वा उत्पाटिता ते मारिष-मित्युत्पाटयन्ति । तदनुपपन्नम् । दातीति चोदितत्वात् । समीपे मूळानां वा रुवनम् ।

।। ६८ ।। २०६२ ।।

#### [इध्मप्रमाणादिकम्]

(भा) प्रकृतावर्थल क्षण इध्मस्थीरुयेन इह वर्षायान् दीर्घश्चार्थात्। एकविंशतिषे क्यम्न्याभिधानादन्हः। बहुयाजिनो वैलिङ्गचाच द्वौ परिधी तिस्नस्समिधो यज्ञायुरनुसच्चरा कीति ।

## (वृ) अर्थात्—हविर्भूयस्त्वात् ।

एक-हः—"अस्यार्थः-बहुयाजिनः सामिषेनीविवृद्धेः। काष्ठ-विवृद्धौ च समानविधानात्। एकविंशतिषे<sup>8</sup>त्यसमवेतामिधायित्वाच। प्रथमस्य विकृतिष्वनृहः।

<sup>1</sup> मूले तु यानि—क. 2 मूले गृ—क. 3 अर्थः इत्यर्थलक्षणपरिमाणः प्राकृत इध्मो लक्ष्मते । तद्यवस्था च तत्रैव दर्शिता । तद्ययमर्थः—प्राकृतादि-ध्माद्यं प्रकृष्टः स्थाल्यायामाभ्यां भवतीनि । यथाच द्राघीयः प्राकृतादिति सत्याषाढः । श्रुतिश्च भवति । वर्षायानिध्म इध्माद्भवति व्यावृत्त्या इति । तत्र परिधिद्धित्वकल्पे विश्वतिधा द्वी परिधी इति मन्त्रसंनामः (रु). 4 लक्ष्यण-छ. 5 त्यभिधानात्—ग. त्यनभिधानात्—क. छ. 6 राविति—छ. च. 7 अयं ग्रन्थः घ कोशे न दृश्यते । 8 सस्य स—स्त्व.

[भाष्यस्थानुसञ्चरपदगतबहुवचनोपपित्तः] **द्वौ परि-रान् इति—**यद्यपि परिधिबहुत्वं नास्ति तथापि पुमांस्रियेति पुंलिङ्गैकशेषत्वादनुसञ्च<sup>1</sup>रानित्यृहः ।

(सू) <sup>2</sup> अग्नीन् परिस्तीर्य पाणिप्रक्षालनादिकर्म प्रतिपद्यते यथार्थं पात्रप्रयोगः ॥ १४ ॥ ६९ ॥ ॥ २०६३ ॥

[आग्नेपरिस्तरणादिकं विशेषानुक्तौ यथाप्रकृति पात्राणि]
(भा) निषायेध्मत्रश्चनानि समूहनाद्यलङ्कर<sup>8</sup>णान्ते परिस्तरणम्,
षट्कपा<sup>4</sup>लानि भर्जना<sup>5</sup>थै चाग्निहोत्रहवण्यु<sup>6</sup>दकुम्भश्च । तुल्य-मन्यत् । पात्रत्रयं च एकैकश आसा<sup>7</sup>दनात् शरावस्तृतीयः । नेडापात्रम् ।

- (ह) आसादनात् हिवधाम् ।
   शरावस्तृतीयः । अर्धशरावे सक्तृनामावपनात् ।
   नेडापात्रम् । <sup>8</sup>मन्थ इडावदानात् ।
- (सू) <sup>9</sup> निर्वपणकाले सर्वतो वेदि परिश्रित्योत्तरेण द्वारं कृत्वा दक्षिणतः प्राचीनावीती हवींपि निर्व-

<sup>1</sup> रावित्यूह:-छ. 2 तत्राग्निहोत्रहवण्या सह कुम्भः प्रयोज्यः षड्भिः कपालेः सह भर्जनार्थ कपालं पात्रीस्थाने हे पात्र्यो शरावश्चेति विशेषः । यावदुक्तमेव परकर्मणि पित्रधर्भकमिष्टम् । ततोऽन्यत् सर्व प्रकृतिवदेवेति हष्टव्यम् (रु). 3 णांतं परि-चः. 4 लादिभ-चः. 6 थ चैकमिनाः छः 6 वर्णामुदकुम्भं च-कःगः घः. 7 दनाविधानात्-चः 8 इदं वाक्यं घ कोशे न दश्यते । 9 उत्तरस्यां सक्त्यां द्वारं कृत्वा परितो वेदिं कटादिभिवेष्टिथित्वा ततोऽपरेण गाहिपत्यमवस्थिताच्छकटात्पात्रचा वा तयोरेव दक्षिणतो निर्वपति । दक्षिणार्धाच्छकटस्यत्यपरम् । तथोत्तरत इति । यथासमाम्रातं सोमाय पितृमते षट्कपालं पितृभ्यो बर्हिषद्वयो धानाः पितृभ्योऽभिष्वात्तेभ्यो मन्थं चेति त्रीणि । यवमयाः सर्वे यवान् संयुत्येत्युरत्रानुवादात् अन्नाषोमीयविकाराध्य । तेन पौर्णमासतन्नं भविति—कः

# पति । उत्तरतो वा । यज्ञोपवीती सोमाय पितृमत इति यथा समाम्नातम् ॥ १५॥ ७०॥ २०६४॥

[वेदिपरिश्रयणादिनिर्वापान्तविधिः]

(भा) उपवेषान्तानि प्रयुज्य निर्वपणकाले वेद्याः परिश्रयणं वेष्टनं कट्यादिभिद्रेव्यैः । स्रक्तचामुत्तरस्यां वहारम् । शकटमारुह्य दक्षिणतः शकटस्यावस्थितः पात्र्या वा प्राचीनावीत्युपसादनान्तं निर्वपणाङ्ग-त्वात् । निरुप्येति चोदिता अज्यान्य उपसादनान्ते बद्धा इति तदन्तस्य निर्वपणाङ्ग²तेति ।

(निर्वापविघौ पक्षान्तरप्रदर्शनम्)

कोचिन्निर्वपणमात्रम् । यदातूत्तरतः शकटस्य पात्रवा वा निर्वापः तदा प्रकृतिवत्सर्वम् । यवानां सर्वाणि ।

(वृ) निर्वपणाङ्गत्यात् । तदन्तस्य । कथं तदन्तस्य निर्वपणा-ङ्गत्वमिति चेत् ;—निरुप्येति-ङ्गतेति । आग्रयणं निरुप्येता आहुतीरिति चोदितानामज्यानीनां सूत्रकारेण निरुप्त ५ हविरुप-अस्त्रमित्युक्तृ। अथं पश्चाहुतीजुहे।तीति विधानात् ।

केचिनि-त्रम्— <sup>5</sup> प्राचीनावीती तत्राप्युपसादनाः प्रागज्यानी-नामेकः काळ इत्युक्तत्वात् । दक्षिणतः प्राचीनवीती निर्वपतीति निर्वपणमात्रस्य चोदितत्वात् ।

> यदा-र्वम्-यज्ञोपनीती । यवा-णि--यवा उत्तरत्र वक्ष्यन्ते ।

<sup>1</sup> द्वाम्मारभ्य दक्षिणत:—क. घ. ङ. दारमारुह्य शकट-छ. 2 क्रत्वात्— ङ. छ. <sup>3</sup> सन्नमश्रीक्षतं भवत्यथ**—छ.** <sup>4</sup> पञ्चाज्यानीर्जु—ग. घ. छ. <sup>5</sup> घ. पुस्तके—''प्राचीनावीती दाक्षिणत: . . चोदितत्वातु । त**न्ना**प्यु . . . बस्युक्तत्वात्" इति दस्यते ।

(सू) <sup>1</sup>अथैकेषाम्। सोमाय पितृमत आज्यं, पितृ-भ्यो बर्हिषद्भथष्षद्कपालं, पितृभ्योऽग्निष्वात्तेभ्यो धानाः, अग्नयं कव्यवाहनाय यमाय वा मन्थं यमा-याङ्गिरस्वते पितृमते ॥ १६॥ ७१॥ २०६५॥

(भा) सोमाय पितृमते पितृभ्यो बर्हिषद्भयः पितृभ्योऽग्निष्वात्तेभ्य आज्यमुपांशुयाजधर्मेण अग्नये कन्यवाहनाय (यमाय वा) यमायाङ्गि-रस्वते पितृमते<sup>2</sup> चेति देवता<sup>3</sup>त्रयं मन्थस्यव विकल्पेन भवति । द्वितीयः कन्यवाहनः स्विष्टक्व<sup>4</sup>दर्थे विद्यते । एकेषां मतात् । सोम-पितृमन् पितरो बर्हिषदः पितरोऽग्निष्वात्ताः अग्ने कन्यवाहन यमाङ्गिरस्वन् पितृमन् ।

(वृ) देवता-रुपेन भवति । --अग्नये कव्यवाहनायेति <sup>5</sup>मन्थ-देवतायाः <sup>6</sup>प्रथमत्वात् ।

द्वितीय:--मतात् ---अप्निं कव्यवाहनं यजतीत्यत्र अथ यथा-ग्निड्स्वष्टकृतं यजति इति वाक्यशेषात् ।

(सू) <sup>7</sup>उदकुम्भः प्रोक्षणीभाजनं भवति ॥ १७॥ ॥ ७२ ॥ २०६६ ॥

[उदकुम्भस्यैव प्रोक्षणीपात्रत्रा तत्रोपदेशपक्षश्च] (भा) <sup>8</sup>सर्वे प्रोक्षणमुदकुम्भात् । उपदेशो हविःपात्रप्रोक्षणे कृतेऽग्नि-होत्रहवण्याभेव प्रोक्षण्य <sup>9</sup> आनीयन्ते । तयोत्तराणि प्रोक्षणानीति ।

<sup>1</sup> आज्युमुपांशुयाजधर्मकम् । मन्थस्त्वाग्नेयिवकारः । समानमन्यत् । मन्थ-देवतास्तिस्ते विकल्पन्त अग्निः कथ्यवाहनो यमः केवलः सगुणश्चेति । (४) थेते वेति-ग.घ. ३ त्रयमेकस्येव-ग. ५ दर्थो विष-क. ५ मन्त्रेण मन्त्र-देवतायाः प्रयानत्वात्-ग. ५ प्रधानत्वात्-छ. ५ कुम्भ एव प्रोक्षण्यः सं-स्क्रयन्ते स्थाप्यन्ते च । (६) ८ सर्वप्रोक्षणग्रुद्द-क.घ. ९ आनीय तेन चोत्त-राणि-क. ङ.

- (च्) सर्वं प्रोक्षण्युद्रेकेण संयुत्य फलीकरणनिर्देशः हविःपात्र-प्रोक्षणं कृत्वा इध्मादिप्रोक्षणार्थं हवण्यामानीय कुम्भस्थश्चेषेण संव-पनमिति । स्वपक्षेऽपि तु संवपनार्थमुत्तरत्र प्रोक्षणार्थं चोदकुम्भस्थ-मेवेति ।
- (सू) 'त्रोक्षण्युद्रेकेण यवान् संयुत्य त्रिष्फलीकृतां-स्तण्डुलान् विभागमन्त्रेण विभन्य धानार्था-न्निधायेतरान् पिष्टानि कृत्वा दक्षिणार्धे गाई-पत्यस्य षद्कपालान्युपधाय दक्षिणाग्री प्रथमेन कपालमन्त्रेण धानार्थं कपालमधिश्रयति ॥ १८ ॥ ॥ ७३ ॥ २०६७ ॥

#### [तत्र हविषां यवमिश्रतण्डुलैर्निष्पादनादि]

(भा) उद्रेकः शेषः, तेनावहननकाले यवा मिश्रग्रन्ते, अतश्च ²सर्वे ³यवाः । प्रक्षाल्य विभागः ⁴पेषणार्थस्वाकृष्णाजिना⁵दीनाम् । कृष्णाजिनादानात् प्राक् इदं सोमस्य पितृमतः, इदं पितृणां बर्हिषदाम् । पितृणामग्निष्वात्तानां , अग्नेः कव्यवाहनस्य यमस्य वा, यमस्य अक्रिरस्वतः पितृ गमतो वा, पट्कपालस्य वा पेषणादि । आधिमन्त्रैः षट्कपा लानि दक्षिणे भागे धानार्थस्याधिश्रयणम्, ९ प्रक्षा-स्योपवेषं धानार्थानामप्युत्पवनम् । धर्मौ स्था विश्वायुषाविति धानार्थानामष्श्रय अनूह उपदेशः ।

<sup>1</sup> उद्रेकः शेषजलम् । तेन यवान् मिश्रयित्वावहन्ति । ततः प्राक्कृष्णा-जिनादानात्कृत्वा विभागस्याद्भता पुरोडाशार्थान्तिभज्य पिनष्टि । कपालमधिश्रयति उपदधातीत्वर्थः (रु), 2 सर्वयवानां प्रक्षात्य—स्व. 3 यवा एव—ग. 4गः प्रोक्षणा-र्थत्वात्—क. 5 नादानस्य—ग. स्व. 6 नाम् । एकेषां मते त्विदं पितृणां वर्षिषदाम्, इदं पितृणामप्रिष्वातानां अग्नेः-ग.घ.ङः, 7 मतः । षट्कपा—क.ग. 8 लान्युपधाय द—स्व. 9 प्रक्षालनम्—घ. 10 णम् । हविद्वित्वात्—ग. क. घ.

(वृ) उद्रे--यदाः । निर्वपणकाले यवोपदेशाभावेऽपि यवान् संयुत्येति विशेषवचनात्सर्वे <sup>1</sup>यवा एव । सर्वाणि हवीषि यवमयानि ।

प्रक्षा--भागः । तण्डुलान् प्रक्षाच्योत्करे निनीय विमागः

कुतः ---

पेषणा--दीनाम् । धानानां पेषणार्थत्वात् पेषणार्थकृष्णा-जिनादानात् प्रागेव विभागः । व्यावर्तध्विमत्यादिना विभज्योपल-क्षयति ।

इदं – मतो वा। अस्मिन् पक्षे सोमस्याज्यहाविष्टास विभागनिर्देशौ।

षद्कपालानि—गार्हपत्यस्य आधैरिति अन्तास्त्रोपपरि-भाषया ।

धाना--णम् ।---दक्षिणामौ धानाभर्जनार्थस्य कपालस्याधिश्रयणम् । उत्तानस्योपधानम् ।

प्रश्ला-वेषं । गार्हपत्यसंसर्गप्राप्तीप्ण्यस्य दक्षिणाग्नौ संसर्ग-भया²त्प्रश्लालनं घानाथीनामप्यूहेन ।

धाना--णम् । भजनावस्थायां हिवर्द्वया<sup>3</sup>वस्थस्य संसर्गित्वात् । (स्.) <sup>4</sup>अधिश्रयणकालेऽधिश्रयणमन्त्रेण तण्डुलानोप्य बहुरूपा धानाः करोति ॥ १९ ॥ ७४ ॥ ॥ २०६८॥

<sup>े</sup> यवाः स-छ. े त्यालनम्-घ्र.छ. ३ यावस्य-घ. ४ बहुवदूहोऽ-धिश्रयणमन्त्रस्य बहुवदुत्तसंघीनानां मन्थसमवायेऽपि बहुत्वाविशेषाच । किछ तण्डुलानाप्यति वचनात् तेषां बहुत्वाच । बहुवदेवोहश्च धानासु न्याय्यः । अन्ये तु हविद्वित्वाद्धिवद्दहन्ति । तत्र प्रथनादीन्यधेष्ठप्तानि निवर्तन्ते । पर्याप्तकरणं तु स्वेनाधिना किथते । पाकविशेषेण ग्रुक्ककुण्णादिनावात् बहुद्धपा भवन्तीत्यर्थः, अहोरात्राणामभिजित्या इति लिङ्गात् । (४)

(भा) बहुरूपा धा<sup>1</sup>नाः — नानारूपाः दग्घा अदग्धा ईषद्गधा इति । (सू) ैविद्द्यमानाः परिशेरत इति विज्ञायते ॥ २०॥ ॥ ७५॥ २०६९॥

त्रयोदशी खण्डिका

#### [ईषद्दश्चमानानामूष्मणैव पाकाय यावदुद्वासनमवस्थानं, इति-कर्तव्यतायामुपदेशपक्षश्च]

(भा) परिशेरते-- तिष्ठान्ति । विद्रह्ममानाः-- विविधं दह्ममा<sup>3</sup>नाः । <sup>4</sup> न घटचन्ते न सन्नह्मन्ते । स्वेन स्वेनामिना पर्यमिकरणम् , <sup>5</sup> धानार्थक-पालस्याप्यध्यूहनमङ्गाराधिवर्तनं च । तद्गतेनोष्मणा पाकात् । नोपदे<sup>6</sup>शः । न प्रथनादीनि पर्यमिकरणवर्जानि धानानाम् । आप्यनिनय<sup>7</sup>नान्ते उत्तरपरिमहादि ।

[षद्कपालहविषो धानानां च पर्यक्षिकरणाहि क्रिकथनम् ]
(वृ) स्वेन-करणम् — षट्कपालस्य गाहिपत्यामिना । धानानां दक्षिणामिना ।

## [ऊष्मणैव पाको नाङ्गारक्षेपेण]

्**धाना-नं च--**उदकाहरणाभावात्कपालगतोष्मणा पाक-<sup>8</sup> निर्वृत्तेः ।

नोपदेशः—चरुवदघोगतेनोष्मणा पाकसिद्धेरङ्गारेण <sup>9</sup>सह-भर्जनस्यानुचितत्वात् ।

 $<sup>^1</sup>$  ता: विधाधा ईषद्ग्या इति क—इ.  $^2$  ता: प्रथममोषत्पक्वा: सत्योऽ-त्रैवोद्धासनाद्द्यमाना: परिशेरते न तु विदाहभयात्तदानीमेवोद्धासयेदित्यर्थः । तथा च मारद्वाजः ता अत्रैव विद्वामानाः परिशेरत आ हविषामुद्धासनादिति । (रू).  $^3$  नाः घट्यन्ते स्वेन—क.  $^4$  नावघट्यन्ते—घ.  $^5$  धानाकपा—घ. च.  $^6$  शः प्रधानानि, पर्य-क.  $^7$  नादुत्तर—क. नायुत्तर—ग.  $^8$  निर्वृत्तिः—ग.  $^9$  सद्द द्विभेजै—घ.

- (वृ) न प्र-ग्रहादि-षट्कपालस्याप्यलेपनियनादूर्ध्वमुत्तरपरिग्रहाचेवः।
- (सू) <sup>1</sup>सम्प्रेषकाले पत्नीवर्ज सम्प्रेष्यति ॥१॥ ॥ ७६॥ २०७०॥

[पत्नीव्यातिरिक्तानां सम्प्रैषः]

- (भा) " नान्वास्ते पत्नी " इति श्रुतेः । असन्नद्धाऽपि । [पत्न्यन्वासनानिषेधे प्रमाणप्रदर्शनम्]
- (श्व) नान्या—ते: । यद्यपि सूत्रकारेणान्वासननिषेघो न कृतः ।
  तथापि न पत्न्यन्वास्ते इति श्रुतेर्नान्वासनम् ।
  असन्नद्धापि । पत्नीवर्जं संप्रेष्यतीति वचनात् असन्नद्धाऽपि

भवति ।

(सू) <sup>2</sup> आज्यग्रहणकाल उत्तरेण गार्हपत्यं चतुर्गृही-तान्याज्यानि गृह्णाति ॥ २ ॥ ७७ ॥ २०७१ ॥ प्रोक्षणीनामिमन्त्रणादि कर्म प्रतिपद्यते ॥ ॥ ३ ॥ ७८ ॥ २०७२ ॥

[होमार्थमाज्यग्रहणकालस्थानादिकम् ]

(भा) <sup>3</sup> आज्ये प्रोक्षणीषु चोत्पूयमानासु अभिमन्त्रितास्त्ररेण गार्हपत्यमाज्यमहणम् । उपभृति द्वाभ्यां प्रयाजार्थाभ्यां द्वाभ्यामनृया-जार्थाभ्यां <sup>4</sup> च । प्रन्थिविसंसने <sup>5</sup> कृते दभैरन्तर्धानादि ।

(यु) ग्रन्थि-ते--पूषा ते प्रन्थिमिति ।

<sup>1</sup> पत्नीकार्यं सर्वमि निवर्ततं न परन्यन्वास्त इति श्रुतेः । गृहेष्वासीनाऽऽ-उयमवेक्षत इति सत्याषाढः । (६). 2 चतुर्गृहीतान्याज्यानीत्ययमवभृषे व्याख्यातः । उत्तरेण गार्हपत्यमाज्यं प्रत्याहृत्य गृह्णाति । (६). 8 आज्यप्रे न्क. इ. इ.

(सू) <sup>1</sup> स्तरणकाले वहिषा त्रिः प्रसन्यं वेदिं स्तृणन् पर्येति ॥ ४ ॥ ७९ ॥ २०७३ ॥

(भा) सर्वमादाय बर्हिः प्रसन्यं <sup>2</sup> स्तृणन् गच्छति । <sup>3</sup> यथा सर्व बेदिः स्तीर्यते । त्रिरावृत्तिर्मन्त्रस्य ।

[भाष्ये मन्त्रस्य त्रिरावृत्तिकथनं पक्षान्तरे पञ्चधावृत्तेरिप प्रदर्शनार्थम्]

- (बु) त्रिरावृत्तिर्मन्त्रस्य-यद्यपि धातुभेदेन स्तरणं नास्ति । तथापि प्रकृतौ मन्त्रस्य त्रिरावृत्तेर(वगतत्वा)ङ्गरवात् त्रिरिति प्रदर्शनं पञ्चधातुपक्षे पञ्चधावृत्तिः ।
- (स्) <sup>4</sup> औद्धवान् धारयमाणास्त्रिरस्तृणन् प्रति-पर्येति ॥ ५ ॥ ८० ॥ २०७४ ॥
  - <sup>5</sup> औद्भवः प्रस्तरः ॥ ६ ॥ ८१ ॥ २०७५ ॥
  - <sup>6</sup> प्रस्तरस्य ग्रहणसादने तृष्णीम् ॥ ७ ॥ ८२ ॥

॥ २०७६ ॥

<sup>°</sup>न विधृती ॥ ८ ॥ ८३ ॥ २०७७ ॥

<sup>8</sup> द्वौ परिधी परिद्धाति॥ ९ ॥ ८४ ॥ २०७८ ॥

<sup>9</sup> मध्यमोत्तरौ ॥ १० ॥ ८५ ॥ २०७९ ॥ सर्वान् वा ॥ ११ ॥ ८६ ॥ २०८० ॥

¹ प्रस्तरकर्मवर्जमा स्तरणात्कृत्वा सर्व बहिरादाय सर्वा विदि त्रिमेन्त्रण संस्तृणन् प्रसन्ध्यं पर्येति । अविधानिष्ट च मुष्टिम् (६). ² व्यं वेदि स्तृ—च्य. ³ यदा सर्वं वेदिः त्रिम—क. यदा सर्वा—ग. ⁴ स्तरणार्धमुद्ध्यमाने बहिषि येऽविधिष्टास्त अध्याः । (६). ॐ अध्याय एव प्रस्तरो भवेत् ॥ (६). ७ तमेव प्रस्तरमिस्मिन् काले तृष्णीं गृहीत्वा तिस्मिन् पवित्रे अपिमुज्य सादनकाले तृष्णीं गृहीत्वा तिस्मिन् पवित्रे अपिमुज्य सादनकाले तृष्णीं मवासादयिति । (६). ७ गतः (६). ७ को द्वां (ए). ७ तेन द्वां परिश्री परिद्धातीति ब्राह्मणव्या- स्वयंयमिति द्रष्ट्रव्यम् । याजमाने तु परिश्री द्धामीत्वृद्धः । तथाऽभीत्विरिषी यज्ञस्य पाष उपसमिति व्रव्यमानं प्रथतिसत्वृद्धानि॥ (६).

# [औद्धवप्रस्तरपारिधिपरिधानादिकम्]

(भा) औद्धवाः स्तरणं कुर्वतः कतिपयाश्चिष्टा हस्ते । तान् धारयमाणः प्रतिनिवर्तते पुनः । स प्रस्तरः । तस्मिन् पवित्रे अपि सुज्य प्राणापानाभ्यां त्वेति प्रदाय पुनरुपादाय परिषी परिद्रधाति मध्यमोत्तरौ । अभिमन्त्रणाद्याधारसमिदन्ते 1 स्तरणं पस्तरस्य तृष्णीमेव । न विष्णोः स्तूपोऽसीत्याहवनीयं <sup>३</sup>प्रति**प्रहणम् ।** केचित् सञ्जानाथामित्यपादानं तूष्णीमाहुः। अविक्षोभाय परिधी दवामीत्यूहः । यदा तु सर्वे परिवयस्तदा निवित्सूकासु <sup>8</sup> दक्षिणो मध्यमेन परिधिना सह स्थाप्यते ।

## [औद्धवपदार्थः]

(शु) ओद्धवाः — स्तीणीवशिष्टा हस्तस्था दर्भा औद्धवा इत्युच्यन्ते ।

तान् धा-स्तरः --स्तरणशिष्टानामौद्धवानां पस्तरस्वम्, अतो न पूर्व प्रस्तराहरणम् । अत्र चावशेषणं प्रस्तरप्रमाणस्य कुरुम्यादि-4 मात्रस्य ।

### [तूष्णीमेव स्तरणादिकम्]

तस्मिन्-रस्य--सूर्यस्त्वेत्यभिमन्त्रणम् । 5 तूर्व्णोभेव तस्तर-णम् । तूष्णीमेवापादानम् । तूष्णीमे<sup>6</sup>वापादानमाहवनीयं प्रति ।

न वि-यं प्रतिग्रहणम्--यस्प्रस्तरं यजुषा गुड्डीयादिति <sup>ग</sup> निन्दिःवा तूष्णीमेव न्यस्येदिति वचनात् । न च विष्णोः

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> न्ते प्रस्तरस्य स्तरणं तूष्णीमेव-ग. <sup>2</sup> प्रतिप्रस्तरस्य-ग. च. <sup>8</sup> स परिधीनां मध्यमी स्थाप्यते-क. <sup>4</sup> मात्रस्य साधारणम्-**ग. छ**. <sup>5</sup> तूष्णीमेव भ्यस्येदिति वचनात् तरस्त-छ. <sup>त</sup> मेव ग्रहणमापा-घ. <sup>त</sup> निन्दितस्वात्-छ.

( चृ ) स्तूपोऽसीत्यस्मिन् काले प्रस्तरापादानम् । पुरस्तात्प्रस्तरग्रहणा-भावात् ।

#### [पक्षान्तराशयः]

केचि-हु: स्तरणशेषत्वात्पस्तरस्य ; पृथगपादानाभावात् कर्षनिवाहवनीयमित्यस्य प्राप्तग्रभावात् सङ्गानाथामिति विधृतीभ्याः मपादानं तृष्णीमित्याहुः ।

- (स्) 1 यदि सर्वानावाहनकाले परिधी श्रेपोण्विति वाऽभिज्ञाय दक्षिणं मध्यमे परिधावुपसमस्येत् ॥ ॥ १२ ॥ ८७ ॥ २०८१ ॥
- (भा) द्वितीयया वा पुरोऽनुवानयया सह सोमस्य पितृमतः परिधी परपोर्णिवति वाऽभिज्ञाय प्रस्तरसादनादि ।
- (वृ) द्वितीयया वा-क्यया-सोमस्य पितृमतः 2 पुरोनु-वाक्योचारणकाले प्रथमपासत्वात् ।
- (स) <sup>3</sup>उद्वासनकाले धाना उद्वास्य विभागमन्त्रेण विभज्यार्धा आज्येन संयौति ॥ १३ ॥ ८८ ॥ ॥ २०८२ ॥

¹ सर्वपक्षे त्वावाहनकाले वा सोमस्य पितृमतः पुरोनुवाक्यायां परधी~र्षो॰ णिवित शब्दं श्रुत्वा वा दक्षिणमीप मध्यमेन सह निदध्यात् ॥ (क). ²तः प्रस्तरसादनादि पु—क. ³धानास्वभिमन्त्रणादिमन्त्राणां बहुवदूहः पूर्ववत तथा धाना उद्धास्येति वचनाव । तत्रोद्धासनमन्त्रस्याययोः पदयोलिङ्गाविरोधाल्लापः न वा प्रथक्षुपदस्य वोदितप्रथलामावऽपि पच्यमानानां प्रथक्षुत्वसंभवात् । तथा चस्परिवापयोरिष द्रष्टव्यम् । धानास्तृद्धास्य विभज्य याः पितृणां वहिषदां ता द्वितीयस्यां पात्रचां तूर्णा मित्रष्टाप्याज्येन मिश्रयति ॥ (क)

- (भा) षट्कपालोद्वासनान्ते धानाः कपालादुद्वास्यन्ते श्वतावुत्स्नातौ जितित्तौ मतीनामिति । श्वेकिच बहुवचनेन, अस्वधानानां बहुवच निचोदितत्वात् । जन त्वेवम् । यद्येकवचनेन चोद्येरम् एकैव धाना हिवः स्यात् । सर्वाण्यग्नीषोमीयविकाराणि । असे समस्यापि प्रकृतिदेवतात्वात् । यदाज्यं सोमस्य पितृमतः तदोपांशुयाजविकारत्वम् । मन्थदेवता श्वाग्नेयविकारा एकेषां मतेन । असकपालानां तूष्णी-मुद्वासनमुपदेशः यथाभागं ज्यावर्तेथामिति विभज्य स्वस्यां निधाय पात्र्यामाज्येनार्धं तूष्णीं मिश्रयाति ॥
- (ष्ट्र) षट्कपा-स्यन्ते—पात्रान्तरेण । यद्यक-स्स्यात् <sup>9</sup>—पुरोडाशादिवत् । सर्वा-राणि—अक्षरसङ्ख्यावशात् । सोम-त्वात्—प्रकृतिदेवतात्वादेवाग्नीषीमीय<sup>10</sup>विकारत्वात् । तृष्णीग्रद्वासनम्—सौकर्यपाप्तम् ।
- (स्) 11 अर्धाः पिष्टानामावृता सक्तृन् कृत्वाऽ-भिवान्याये दुग्धस्यार्धशरावे सक्तृनोप्येकये-क्षुश्रलाकयेक्षुकाण्डेन वा दक्षिणासुखाह्मः प्रसच्य-मनारभ्योपमन्थति ॥ १४ ॥ ८९ ॥ २०८३ ॥

<sup>े</sup> नो भुवनस्य गोपो श्रता-क. ग. ङ. च. छ. े के विद्वहु-क. उ सर्वांसां धानानां चोदि-च. े चनेन चोदि-छ. े नन्त्रेवं य-क. े सोमस्य प्रकृ-घ. ता त्वाग्नेय-घ. े सह कपा-घ. षट्यपा-च. े इदं-घ. कोशे न दश्यते, े विकारत्वम्-घ. च. े भि भिवान्या व्याख्याता काण्डरालाके च। तस्या दुग्धस्याधिशरावे शरावाधपरिमते दुग्वे सक्तृनोप्य तिस्मित्नक्षुकाण्डं शलाकां वा रज्जवा बद्धाऽवधाय साक्षादनन्वारभमाणो रज्जवा मन्थित (रु).

## [दुग्धे सकुमिश्रणमन्थनादि]

(भा) <sup>1</sup> अर्घोश्च सक्तून् करोति । प्रिष्टानां <sup>2</sup>कियया कृष्णाजिना-दानाद्यणूकरणान्तेन <sup>3</sup>चतुर्थ्योघिवापः । अर्घ<sup>4</sup>पूर्णे मह्नके पात्री-स्थानीये सक्तून् श्लिपति । बद्धाऽन्येन मन्थति अनारभ्य ।

#### [अर्धशरावपदार्थः]

(शृ) अर्धशाराव इति मध्यमपदलोपी समासः । अर्धपूर्णः शराबोऽ-, र्षशारावः । मृतवत्सायाः <sup>5</sup> परवत्सेन दुद्यमानायाः पयसाऽर्धपूर्णे शराबे सक्तृन् क्षिपति ।

बद्धाः --- "अन्वारम्भनिवृत्तिः।

(स्र्) <sup>7</sup> श्रलाकास्थं मन्थं कृत्वैकैकशो हर्वीष्यासाद-यति ॥ १५ ॥ ९० ॥ २०८४ ॥

#### [हविरासादनविधिः]

(भा) शलाका तिष्ठति यस्मिन् मन्त्रे स शलाकास्यः । एतस्कृत्वा-लङ्कृत्यासादयति । आसादनमन्त्रस्यावृत्तिः प्रियेणेत्यस्य ।

(वृ) मन्थशब्दः सक्तुवाची । आसा-त्यस्य — एकैकश आसादनात् <sup>१</sup>।

(स्) <sup>10</sup> दक्षिणतः कशिप्पवर्हणमाञ्जनमभ्यञ्जन-मुदकुम्भमित्येकैकश्च आसाद्य निधाय सामि-धेनीभ्यः प्रतिपद्यते ॥ १६ ॥ ९१ ॥ २०८५ ॥

# [काशिपूपबईणासादनादिकम्]

(भा) अयं यज्ञो ममाग्ने इति कृते आसन्नाभिमर्शने ततः कशिष्वा वा-सादनम् । <sup>2</sup> केषां चिन्मतेनाग्नेयवन्मन्थस्य, <sup>3</sup> एवमेकैकशः।

(बृ) अयं-मर्शने--चतुर्होतुरिं पदर्शनम् I [कशिष्त्राद्यासादने क्रमप्रदर्शनम्]

ततः-दनम्-उदकुम्भिन्येकैकश आसाच वेदं निघायेति कमनिर्देशात् , कृत आसन्नाभिमर्शने वेदनिधानादेः पुरस्ताःकशि-प्वादीनामासादनम् ।

केषां-न्थस्य -- यज्ञोऽसीत्यादि एकदेवतस्वात् <sup>३</sup> एकमेक-मेकैकशः।

- <sup>4</sup> अग्रये देवेभ्यः पितृभ्यः समिष्यमाना-(日) यानुबृहीति सम्प्रेष्यति ॥ १७ ॥९२ ॥ २०८६ ॥ विषे नोहः
- (भा) अग्नये देवेभ्यः पितृभ्यः समिध्यमानायानुत्रृहीति <sup>5</sup> नित्ये नोडः ।
- अविकारपक्षेऽप्येवमेव पठितस्वात् । (ৰু)
- <sup>6</sup> एकां सामिधेनीं त्रिरन्वाह उज्ञन्तस्वा हवामह (स्) इत्येताम् ॥ १८ ॥ ९३ ॥ २०८७ ॥ <sup>7</sup> एकामनूयाजसमिधमवशिष्य समश इध्मं त्रैधं विभज्य त्रिरादधाति ॥१९॥९४॥ 112066 11

<sup>8</sup> समानमाप्रवरात् ॥ २०॥ ९५॥ २०८९॥

¹ प्वादीनामासा-घ. ² एकेषां मते-क. घ. च. छ. ³ एकमेकेकशः-च. छ. <sup>4</sup> प्राकृतस्यायं संप्रेषस्य प्रत्याम्रायः न तूरः (रू). <sup>5</sup> नित्यो नोहः-कः. <sup>6</sup> होतेति शेषः (रु). <sup>7</sup> त्रैधमिति विस्पष्टार्थम् (रु). <sup>8</sup> गतः (रु).

### [सामिधेन्यास्त्रिवारता, इध्माधानक्रमश्च]

(भा) उशन्तस्त्वेत्येषेवैका बहुयाज्यादीनामपि। नापरिमितमुच्यते । त्रिरेव। नैमित्तिकस्यापि प्रत्याञ्चायः प्रत्यक्षविधिः सर्वत्र । समशः—समिवभागेन। त्रैधम्—त्रिभिभागैः।

(ष्ट) उञ्चन्त-स्सर्वत्र—एकां सामिधेनीमिति पत्यक्षविधानात् वैक्यादीनामपि ।

समगः--अविशेषात्।

(सू) <sup>1</sup>नार्षेयं वृणीते न होतारम् ॥ २१॥ ९६॥ ॥ २०९०॥

<sup>2</sup> अश्राव्याह सीद होतिरिति । एतावान् प्रवरः ॥ २२ ॥ ९७ ॥ २०९१ ॥

[आर्षेयवरणनिषेधः, तत्र पश्चान्तरकथनं च]
(भा) आर्षेयवरणपिकषेषे होतुरध्वयीश्च प्रतिषेधः प्रवरस्य । केचिदध्वयीरेष । न होतुः, वेदान्तरकारित्वात् । अग्निरार्षेयो देवो
होता, मानुषो होतेव । आर्षेयवरणप्र<sup>4</sup>तिषेधे देवाः पितर इत्यस्यापि
कैनिवृत्तिरिति । केचिदन्यवरणशङ्कासमाध्यर्थोऽयामिति ।

# (बृ) आर्षेय-रस्य - आविशेषात्।

[होतृवरणप्रतिषेधाभावपश्चसमर्थनम् ]

केचित्-त्वात्--बहुचवेदोक्तकारित्वाद्धोतुः । अस्मदीय-<sup>6</sup> होत्रस्यापि तच्छेषत्वात् । ऋग्वेदं चार्षेयवरणप्रतिषेघाभावात् न होतृ<sup>7</sup>वरणप्रतिषेघ इति ।

 $^1$  अन्निर्देवो होतेत्यादि मानुषान्तं निवर्तते ( $\epsilon$ ).  $^2$  क ददमित्यम्बर्युरवस्थायाश्राव्याषंयस्थानं सीद होतरित्यताबदाह । तत्राषंयामावात् देवाः पितर रत्यस्य
निवृत्तिर्याजमान एव दर्शिता ( $\epsilon$ ).  $^3$  षेथो हो - इ.  $\epsilon$ . पेथेन हो - घ.  $^4$  षेथात् देवाः - च.  $^5$  निवृत्तिः - च.  $^6$  शक्क्ष्या स- च.  $^6$  होत्रविधेर्प- घ.  $^7$  तृप्रवरप्रतिषेष - घ.  $\mathbf{3}$ .

(वृ) अग्निरार्षे -ता — त्रयो वा अग्नय इत्युपकम्य य एव देवानां होता तं वृणीत इति निर्देशात् अग्नेश्च यजमानोत्पन्नतया तदार्षेयत्वात् अग्निर्देवो होता।

मानुषो-होतैव---¹ उभयवरणस्य निवृत्तिः।

[देवाः पितर इत्यस्यानिवृत्तिरेवेति भाष्यक्रन्मतकथनम् ]

आर्षेय-थोंऽयिमिति—-स्वमते तु "सीद होतः" इत्यस्यापि प्रवरस्थानापन्नत्वात् देवाः पितर इत्यस्यानिवृत्तिः ॥ १३ ॥ ॥ ९० ॥ २०९१ ॥

(सू) <sup>२</sup> अपवर्हिषः प्रयाजानिष्टा जीववन्तावाज्य-भागौ यजति॥२३॥९८॥२०९२॥

> <sup>3</sup> आ नो अग्ने सुकेतुना रियं विश्वायुपोषसम् । मार्डीकं धेहि जीवसे । त्वं सोम महे भगं त्वं यून ऋतायते । दक्षं दधासि जीवसे इति जीववन्तौ ॥ २४ ॥ ९९ ॥ २०९३ ॥

> <sup>4</sup> अत्र वेद्याः परिश्रयणमेके समामनन्ति ॥ ॥ २५ ॥ १०० ॥ २०९४ ॥

> > चतुर्दशी खण्डिका

 $<sup>^1</sup>$  उभयोर्वरणस्य –  $\mathbf{u}$ .  $\mathbf{v}$ .  $^2$  त्रीनिष्ट्रा पञ्चमार्थमर्धमीपभृतस्य समानयते (रू).  $^3$  गत: (रू).  $^4$  निर्वपणकालेऽत्र वा परिश्रयति (रू).

(स्) <sup>1</sup> विस्नस्य यज्ञोपत्रीतानि प्राचीनावीतानि कुर्वते । विपरिक्रामन्त्यात्विजः । विपरिहरन्ति स्नुचो हवींषि परिश्रयणानीति ॥ १॥ १०१॥ ॥ २०९५॥

्[आज्यभागोत्तरं प्राचीनावीतकरणम्]

(भा) बहिंवेजीः प्रयाजाः, पञ्चमार्थं समानयनम् । येपशे च पञ्चम-विकारेऽपि समानयनदर्शनात् । अशक्या येषां काले विमोक्तं प्रन्थयः तेषां वाससां सूत्राणां वा पूर्वे क्रियते । आज्यभागाविष्टा तान् विसस्य विमुच्य प्रन्थीन् प्राचीनावीतानि कुर्वन्ति । पुनश्च प्रन्थयः क्रियन्ते शक्या विमोकाय ।

[ब्रह्मादीनां स्रुगादीनां च स्थानव्यत्ययकरणम्]

विपरिकामन्त्यृत्विजः—विविधं परिकामन्ति । ब्रह्मोत्तरतो गच्छति । होताऽऽमीध्रश्च दक्षिणतः । अध्वर्यु<sup>6</sup>श्च । विपरिक्रमणं स्थानपरिवर्तनम् । वि<sup>7</sup>परिहरणं च परिक्रयणानां पूर्वापरयोश्च दक्षिणोत्तरयो<sup>8</sup>श्च विपरिवर्तनं वचनकृतम् । स्नुचां हविषां च । (वृ) शक्या विमोकाय—पुनर्विमोक्तुं शक्याः शिथिलाः ।

विपरि-स्थानव्यत्ययः।

<sup>1</sup> अथ सर्वे यज्ञोपवीतक्कतानां वाससां सूत्राणां वा ग्रन्थांन् विसस्य प्राचीना-वीतानि कृत्वा ग्रग्नीयुः । व्यत्ययेन परिकार्मान्त च । ये द्रिश्चणतस्त उत्तरते। गच्छान्ते ये तृत्तरतस्ते दक्षिणत श्रत्यश्चः । तत्राष्ट्रेणाह्वनीयं पिनृयज्ञस्य सञ्चरे। भवतीति भारद्वाजः । क्रित्वम्यहणं यजनानस्याप्युपलक्षणं, ब्रह्मयजमानांवित्येक श्रित लिक्कात् । तथा सुनार्शन्यपि व्यत्ययेन हर्दन्त । तत्र सुग्धविषांविपरिहरणमेय दर्शयित (श). 2 अपन्तां च-च. 3 शक्या ये विमान्तं ग्रन्थयस्त वाससा स्त्रेण या क्रियन्ते-च. 4 ये विमोक्तं ग्रन्थयस्ते वाससा स्त्रणां च क्रियन्ते-घ. 5 विस्तज्य-स्त्र. 6 योक्ष-क. स्त्र. योक्ष परि-च. विपरहारक्ष-क. 8 श्व परि-क. च.

(स्) <sup>1</sup> दक्षिणेन जुहूसुपभृतं सादयति। दक्षिणेनोपभृतं ध्रुवां दक्षिणेन पुरोडाशं धानास्ता दक्षिणेन मन्थम् ॥ २ ॥ १०२ ॥ २०९६ ॥ <sup>2</sup> समानत्र जुहूषट्कपालौ ॥ ३ ॥ १०३ ॥ ॥ २०९७ ॥

[जुहू पुरोडाशयोर्न स्थानव्यत्ययः]

- (मा) जुह्श्य पर्कपालश्च<sup>3</sup> जुहूषर्कपालौ ।
- (वृ) समानत्र-समानस्थाने । अचिकता जुहः षट्कपालश्च ।
- (धू) <sup>5</sup> ब्रह्मयजमानावित्येके ॥ ४ ॥ १०४ ॥ ॥ २०९८ ॥ [पक्षभेदेन ब्रह्मयजमानयोरिप न स्थानव्यत्ययः]
- (**भा**) ब्रह्मयजमानौ <sup>6</sup> वा ।
- (स्) <sup>7</sup>षडवत्तः पश्चावत्तिनां पश्चावत्तश्चतुरवात्तिनाम् ॥ ॥ ५ ॥ १०५ ॥ २०९९ ॥ [यागेऽपि वैलक्ष्यणम्]
- (मा) षडवत्तहोमो भवति पश्चावतिनां यजमानानाम् । पञ्चावत्रश्च-तुरवत्तिनाम् ।
- (सू) <sup>8</sup>सम्भिन्दन् पुरोडाशस्यावद्यति ॥ ६॥ ॥ १०६॥ २१००॥

<sup>1</sup> एवं कृत्वा परिश्रयणेषु पौरस्त्यं पश्चाद्धरित पाश्चात्यं च पुरस्तात् । एवं दाक्षिणात्योदीच्ययोर्मिथः (६). <sup>2</sup> जुद्दः पुराडाशश्च सर्वकालमकत्रैव स्थाने भवतः—(६). <sup>8</sup> जुद्दः पट्कपालश्च समानत्र—क. <sup>4</sup> ने पूर्वस्थाने अ—घ. <sup>5</sup> ब्रह्मथजमानो वा समानत्र भवतः, जुद्दूषट्कपालौ तु विपरिहरन्त्येवेत्यर्थः (६). <sup>6</sup> नौ च—घ. छ. नौ च वा—ग. <sup>7</sup> याग इति शेषः (६). <sup>8</sup> सम्भेदः संकरः । प्रकृतिवद्वदानदेशानां नासंकरो भवतीत्यर्थः (६).

## [हविरवदानदेशसाङ्कर्यं तत्र पक्षान्तरं च]

(भा) सम्भेदः सङ्गमोऽवदानानां यथा भिद्यते तथाऽवदानं महीतव्य-मिति । कोचित् सम्भिन्दित्विति सम्यग्भेदाभिपायमिति ।

(सू) ¹द्विः प्रथमस्यावद्येत्पञ्चावत्तिनः ॥ ७ ॥ ॥ १०७॥ २१०१॥

#### [हविरवदानक्रमः]

(भा) प्रथमस्य हविषो द्विरवदानं पञ्चावितनः। इतस्योः <sup>2</sup>सकृत् सकृत्, सन्ततश्चतेः।

- (वृ) प्रथ-तिनः -- उपस्तरणाभिघारणाभ्यां षडवत्तम् । इतर-तेः -- सन्ततमवद्यतीति श्रुतेः ।
- (सू) <sup>3</sup> जुह्वाग्रुपस्तीर्यं सोमाय पितृमतेऽनु स्वधित सम्प्रेष्यति ॥ ८॥१०८॥२१०२॥ <sup>4</sup> सकृत्पुरोडाशस्यावद्यति संकृद्धानानां सकृ-न्मन्थस्य॥९॥१०९॥२९०३॥

## [सम्प्रैपावदानक्रमो]

(भा) यागे यागे सर्वहाविषां प्रहणं प्रकृतिवत्स्रुतयः । स्वधाकारपक्षेऽपि अनु<sup>5</sup>स्व<sup>6</sup>षा इति ।

<sup>1</sup> त्रिष्वीप वक्ष्यमाणेषु यागेषु प्रथमाद्धविषो द्विरवद्यत्पञ्चावत्तिनः षडवत्त न्त्राय (रु). 2 सक्कत् सन्तत-क. 3 अनु स्वभेत्यनुवाक्यां संप्रेष्यति (रु). 4 त्रिभिरेतेरवदांनस्पस्तरणाभिघारणाभ्यां च चतुरवित्तनः पञ्चावत्तं सम्पद्यते । पञ्चावात्तिनः षडवत्तरवं प्रथमस्य द्विरवदानादिति द्रष्टव्यम् । तत्र मध्यादेव सक्कत्सक्रद्वदानं यागत्रयेऽपि । प्रत्याभिघारणं त्वन्तयाग एव भवति । धानाष्ठ तु मा भेः संविक्थाः मा ते हिंसीरिति पदानां वहुवद्दः यथा मा भेष्ट संविजिध्वं मा वे। हिंसिष्टिति । केविन् भरतमुद्धरनेमनुषिधतेति च कुर्वन्ति (रु). 5 स्व ३ घा-छ. 6 धाभ्य इति-क.

- (वृ) प्रकृतिवत्—1 यस्मिन् स्वरे प्रकृतौ प्रु<sup>2</sup>तिः।
- (स्) <sup>3</sup> दक्षिणतोऽवदायाभिषार्योदङ्ङतिक्रम्य दक्षि-णामुलस्तिष्ठन् आ स्वधत्याश्रावयति ॥ १०॥ ॥ ११०॥ २१०४॥

4 अस्तु स्वधेति प्रतिश्रावयति । सोमं पितृ-मन्तं स्वधेति सम्प्रेष्यति । ये स्वधामहे इति यजति । स्वधा नम इति वषद्करोति ॥११॥ ॥१११॥२१०५॥

### [आश्रावणप्रत्याश्रावणवषद्काराः]

(भा) आ स्वधेत्याश्रावणम् । अस्तु स्वधिति प्रत्याश्रावणम् । सोमाय पितृमतेऽनु स्वधा इति पुरोऽनुवाक्याप्रैषः । दक्षिणतोऽवस्थितो हिवषां गृह्णात्यवदानं मध्यादेवोदग्गत्वा । ⁵आ३ स्वधा । अस्तु स्वा३धा । स्वा३धा नमः । आश्रुतप्रत्याश्रुतानि वा प्रकृतिवत् ।

(वृ) दक्षि—गात्वा—-दक्षिणामुखस्तिष्ठन् आ स्वा इत्याश्रावण-प्रकारः। अस्तु इति प्रत्याश्रावणम् । स्वधा नम इति वषट्करणम् ।

# [आश्रावणादिविधौ पक्षान्तरम्]

आश्च-वत्— <sup>6</sup> अस्यार्थः — <sup>7</sup> ' उत्तमाक्षरस्याविकारमेक आहु-राधिकस्स्यादित्यपरम् <sup>7</sup> इत्यत्र अनयोरिषकपक्ष एव युक्तः, ऋचमुक्ता प्रणौतीति वचनात् ।

<sup>1</sup> यस्मिन् वर्णे प्र—घ. 2 प्छुतिः तत्र तत्रेति—घ. छ. 8 दक्षिणतोऽवदाय दक्षिणतः स्थित इत्यर्थः। तत्राश्रावयेत्यस्य स्थाने स्वधाकारः। तेन ओ श्रावयेति पक्षे ओ स्वधेति भवति (रु). 4 गताः (रु). 5 आस्वा३धा—छ. 6 घः—पुस्तकानुसारेणेयं वृत्तिः उत्तरस्वस्य अधिकः प्रणव इति भाष्यस्यानन्तरं स्यादिति प्रातभाति। 7 उत्तमस्याक्षरस्य विकारमाधिकं स्यादित्यनयोः पक्षयोर्धिकपक्ष एवात्र नियतः प्र—घः.

( सू ) स्वधाकारं तु प्रतिषिष्य बहुचवाजसनेयिनामा-श्रुतप्रत्याश्रुतान्येव विद्धाति ।। १२ ॥ ११२ ॥ ॥ २१०६ ॥

> ैद्वे पुरोऽनुवाक्ये अन्वाह ॥ १३ ॥ ११३ ॥ ॥ २१०७ ॥

( भा ) अनुवाक्यामुक्त्वाऽिषकः प्रणवः बहुचवाजसनेयिनां विहितत्वात् ।

(सू) <sup>3</sup> ऋचम्रुक्ता प्रणौति। अपराम्रुक्ता प्रणौति॥ ॥ १४॥ ११४॥ २१०८॥

> <sup>4</sup>त्वं सोम प्रचिकित इत्येता आम्नाता भवन्ति ॥ १५ ॥ ११५ ॥ २१०९ ॥

> <sup>5</sup> एका याज्या ॥ १६ ॥ ११६ ॥ २११० ॥ अग्निष्वात्ताः पितर इत्येषा । ये आग्निष्वात्ता येऽनग्निष्वात्ता अंहोग्रुचः पितरः सोम्यासः । परेऽवरे मृतासो भवन्तोऽघिन्नवन्तु ते अवन्त्वस्मान् । वान्याये दुग्ये जुषमाणाः करम्भग्रदीराणा अवरे परे च । अग्निष्वात्ता ऋतुभिः संविदाना इन्द्रवन्तो हविरिदं जुषन्तामिति पितृभ्योऽग्निष्वात्तेभ्यः ॥ १७॥ ११७॥ २१११ ॥

## [पुरोऽनुवाक्याविधिः]

( वृ ) स्वं सोम प्रचिकित इत्येता आम्नाता भवन्तीति । सोमस्य पितृमतः पुरेाऽनुवाक्याद्वयम् । स्वं सोम पितृभिरित्येका याज्या ।

श्रुतिरिति शेषः (रु).
 द सर्वेषु यागेषु हे हे अन्वाह (रु).
 इप्यनुवाक्ययोः प्रणवः कार्य इत्यर्थः (रु).
 याज्यान्वककका भवन्ति (रु).

बर्हिषदः पितरः, आहं पितृनिति बर्हिषद्भयः पुरोऽनुवाक्ये । उपह्ताः पितर इति याज्या । अग्निष्वात्ताः पितर एह गच्छते त्येकानुवाक्या । ये अग्निष्वात्ता इति द्वितीया सूत्रपठिता । वान्याये दुग्वे इति स्त्रपठिता याज्या ।

(सू) <sup>2</sup> उपांशु परिश्रिते पितृयज्ञेन चरन्ति ॥ १८॥
॥ ११८॥ २११२॥
<sup>3</sup> एतेनैव कल्पेन पितृन् वर्हिषदौ यजत्यग्निब्वात्तान् ॥ १९॥ ११९॥ २११३॥
<sup>4</sup> अग्नि कव्यवाहनं स्विष्टकुदर्थे यजति ॥ २०॥
॥ १२०॥ २११४॥
[बर्हिषदामग्निष्वात्तानां च पितृणां स्विष्टकृतश्च

(भा) उपांशु प्रचरन्ति पितृयश्चेन । पुनः परिश्रितवचनात् स्विष्टकृत्कव्यवाहने <sup>5</sup> उपांशु । एष विधिरुत्तरेषां यः सोमस्य । यदा कव्यवाहनाय मन्थस्तदाऽपि स्विष्टकृदर्थी द्वितीयः कव्यवाहनः । सोमं पितृमन्तं यज पितॄन् बर्हिषदः । पितॄनश्चिष्वात्तान् । आर्थे कव्यवाहनं यमं वा । यममङ्गिरस्वन्तं पितृमन्तं वा । यदा सोमस्य आज्यं तदा<sup>6</sup>ऽपि ष्रौवादीनां <sup>7</sup>सकृदवदायाभिघारणमेव ध्रुवायाः ।

<sup>1</sup> तेल्यग्निष्वात्तानामेका—घ. 2 पुनः परिश्रितवचनमादरार्थम् (रु). 3 योऽयं सोमस्य पितृमतो याग उक्तः स्वधाकारोदगतिकमणादिरेतेनैव पितृन् बहिंषदो यजित पितृनप्रिप्वात्तांश्चेल्ययंः (रु). 4 एतेनैव कल्पेनेल्यव, तस्यापि पितृत्वाविशेषात् । तत्राप्तये कव्यवाहनाय स्वष्टकृतेऽनु स्वधित तु कल्पान्तरकाराः । यदा त्वप्तये कव्यवाहनाय मन्थः तदाऽपि स्वष्टकृतेऽनु स्वधित तु कल्पान्तरकाराः । यदा त्वप्तये कव्यवाहनाय मन्थः तदाऽपि स्वष्टकृतेऽनु स्वधित योऽप्तिः कव्यवाहनो भवत्येव (रु). 5 नेप्युपांशुत्वमेव, एष-ग. घ. च. 6 दा ध्रुवादीनां—क. ङ. च. 7 सकृतसकृद य. च.

पञ्चावत्तश्चतुरवत्ति<sup>1</sup>नाामिति पक्षे द्विः प्रथमं ध्रुवायाः। षडवत्तः पञ्चावत्ति<sup>2</sup>नामिति पक्षे । नोपस्तरणं सोऽप्ययाज्ये ।

### [स्वष्टकृतोऽप्युपांशुत्वविधिः]

( वृ) स्विष्ट-श्रु —अस्यार्थः —परिश्रितवचनमन्येषामसंप्रज्ञानार्थम् । यथा परोक्षं गुहावने याजयेदिति । अतः स्विष्टक्कतोऽप्युपांशुत्वम् ।

एष वि-स्य — द्वे पुरोऽनुवाक्ये इत्यादि । एतेनैव कल्पे-नेति वचनाद्भिः कव्यवाहनः स्विष्टकृतोऽपि ।

यदा क--हनः--एकेषां मतेन।

सोमं पि--याज्ये — अवदीयमाने उपांशुयाजधर्मकत्वात् । अभिघारणं तु बर्हिषदादीनाम् । सह विद्यमानत्वात् पञ्चावत्तसम्पत्त्यर्थे चाभिघारणम् ।

(सू) <sup>3</sup> यां देवतां यजेत्तद्धविषः प्रथममवदानम<sup>-</sup> वद्यति ॥ २१ ॥ १२१ ॥ २११५ ॥

4स चावदानकल्पः ॥२२॥१२२॥२११६॥ [इज्यमानदेवतोद्देशेन अवदाय पुनः प्रथमादवदानम्]

(भा) या देवतेज्यते तद्धविषे। ऽवदाय पुनः प्रथमादेव गृह्णाति स चावदानकल्प इति वचनात् । हुत्वा नारिष्ठान् स्विष्टकृद्धें ऽमये कन्यवाहनायानु ब्रह्मीति । कन्यवाहनत्वं स्विष्टकृद्धुणस्य निवर्तकम् । अमये कन्यवाहनाय स्विष्टकृत् इति बोषायनः ।

# (वृ) या देव-ह्याति - क्रमेण।

<sup>1</sup> नामिति द्वि:—चः 2 नाभिति । नो-चः 3 इज्यमानाया देवताया हिवषः प्रथममनदःय तत इतराभ्यामुत्पत्तिक्रमणावद्यति (६). 4 पुरोडाशे-ज्यायामुक्तिस्त्रभ्योऽवदानकल्पः स एवोत्तरयोरिप हिवषोरित्यर्थः। यदा तु सोमाय पितृमत आज्यं तदा पञ्चग्रहीतेन षड्गृहीतेन वा ध्रौवेण सोमं पितृमन्तिमिष्ट्या ततोऽनयैवावृता हविभियंजति (रु).

स चाव--नात्—प्रथमं यष्टव्यदेवतावदानम् । अन्येषां हिवरुत्पत्तिक्रमेण । पञ्चावत्तिनां प्रथमस्य द्विरवदानमिति ।

[नारिष्ठयागः कव्यवाहनस्य स्विष्टकृद्गुणकता च]

हुत्वा नारिष्ठान् —स्वष्टकृत्स्थानत्वात्।

अग्नये--तिकम्—अथो यथाऽग्निं स्विष्टकृतं यजतीति स्विष्ट-कृत्स्थान<sup>1</sup>त्वात्कव्यवाहनः स्विष्टकृद्भुणकः । पितॄणां कव्यवाहनः <sup>2</sup> गुणेन गुणान्तरस्य प्राकृतस्य निवृत्तेः ।

अग्नये-यनः— <sup>३</sup>कव्यवाहनेनेष्टं स्विष्टस्वं करोतीति स्विष्ट-कृद्गुणसम्पत्तेः ॥

(सू) <sup>4</sup> मन्थ इडामवद्याति मन्थं वैव ॥ २३ ॥ ॥ १२३ ॥ १११७ ॥

[इडाया अवदानं तस्यानुपस्तरणं च]

(भा) वैश्वानरे हिनिरिति कृत्वा प्राशित्रं ततो मन्थ <sup>5</sup> इडामनुपस्तीर्थ गृह्यते हिनिषोरितरयोः । केवलो वा मन्थ इडा । तदाऽवदानमन्त्रस्य याजमानस्य <sup>7</sup> च निवृत्तिरर्थलोपात् ।

### [तत्र भाष्यकाराशयवर्णनम्]

(वृ) वैश्वानरे —पात्रासंसर्गार्थत्वादुपस्तरणस्य मन्थे हविदशेषे हिवर<sup>8</sup>वदानान्नोपस्तरणम्। येषां चतुरवदानसम्पत्त्यर्थमुपस्तरणाभिघारणे

<sup>1</sup> त्वादमेः स्विष्ठकृत्वं गुणः-घ. 2 हन गुणेन-घ. 8 कव्यवाहनगुणेन स्विष्ठं करोतीत्वस्य गुणस्य सम्पत्तः-घ. 4 इडावदानकाले मन्ये किञ्चिदिडामवयति सर्वमेव वा मन्यमित्वर्यः । यशा श्रडावानीडामवयति षड्भ्यो वेत्यादि तथा मन्यमित्वर्यः । यशा श्रडावानीडामवयति षड्भ्यो वेत्यादि तथा मन्यमित्वर्याः । तन्नेव मन्ये इतराभ्या हविभ्यां मिडामवद्यति । मन्यमेव वा केवलं नेतरे हविधी इत्यपरे । तत्र त्वितरयोहंविषो-रिडाम्रंशनेन दोषः (रु). 5 इडामुपस्ती-क. इ. 6 रितरेतरयोः च. 7 नस्य यजमानभागस्य च-च. 8 रन्तराव-घ.

यागेष्विति पक्षः तेषामपि पात्रासंसर्गः प्रधानकार्यम् । अर्थाचतुस्सङ्ख्या-सम्पत्तिरिति भाष्यकाराभिप्रायः ।

## [इडावदानमन्त्रनिवृत्तौ हेतुकथनम्]

केव-पात्-पात्रान्तरेऽवदानाभावादवदानमन्त्रस्य निवृत्तिः । अवदानाभावादेव सुरूपवर्षवर्ण इत्यस्यापि निवृत्तिः ।

(स्.) <sup>1</sup> मन्थं होत्र आदघाति ॥ २४ ॥ १२४ ॥ ॥ २११८ ॥

(भा) अवष्रेण <sup>2</sup> मक्षिते प्राशित्रे मन्त्रेण, या अप्स्वन्तरिति निवृत्ति-रर्थछोपात् । केचिदभिमर्शनस्यापि <sup>3</sup> नाभ्यादेः ।

# [मन्थाद्याणस्य समन्त्रकत्वामन्त्रकत्वपक्षी]

(वृ) अव — अविष्रेण सर्वभक्षा इति वक्ष्यति । अविष्राणस्यापि भक्षणप्रकारत्वान्मन्त्रानिवृत्तिः ।

या-लोपात्-आस्यगतप्राशित्रद्रव्यस्यान्तः प्रवेशार्थत्वाद् भ्य-वनयनस्य अवष्राणे च तत्कार्योभावान्निवृत्तिः ।

केचिद्भि-दे:---निवृत्तिः । ऊर्ध्वं मे नामेस्सीदेति मक्ष्य-माणद्रव्यनिर्देशाचदभा<sup>4</sup>वानिवृत्तिः ।

(स्र) तं होताऽविज्ञाति ॥ २५ ॥ १२५ ॥ ॥ २१९ ॥

पञ्चदशी खण्डिका.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अवझेण सर्वभक्षा इति ्षुराति । तेनोपहूतामिडां मम्थवर्जं भक्षणमन्त्रेणावज्ञाय ततो मन्थारं होतृहस्त आदधाति (रु). <sup>2</sup> मक्षिते प्राक्षित्रं मन्त्रेण—घ्य. भक्षिते प्राक्षित्रमन्त्रेण—छः. <sup>3</sup> नामे:—चः. <sup>4</sup> वाह्रोपः—छः.

[होतहस्तस्थस्य मन्थस्य क्रमेणावद्राणिबिधः]
(मा) अवद्रेण प्राश्यावान्तरेडामिडां च षट्कपालघानानां व मन्धं
होत्रेऽवद्राणार्थं तस्येव हस्त आदधाति। तं होत्रादयः क्रमेणाविजद्रनित

2 मन्त्रेणैव। यदाऽपि 3 केवलो मन्थ इडा तदाऽपि होतुईस्ते स्थितामेव।

(सू) <sup>4</sup> ब्रह्माऽध्वर्युरग्नीद्यजमानश्च ॥ १ ॥ १२६ ॥ ॥ २१२० ॥ अपि वा न यजमानः ॥ २ ॥ १२७ ॥ ॥ २१२१॥

[यजमानस्य मन्थानवद्याणपश्रः]

(भा) न वा मन्थेडां यजमानः।

(सू) <sup>6</sup> समशो वा प्रतिविभज्यावघ्रेण मक्षयित्वा बर्हिषि लेपा**त्रिमृ**जन्ते ॥ ३ ॥ १२८ ॥ २१२२ ॥

[होतृहस्तस्थमन्थस्य समशो विभज्य गृहीत्वा स्वस्वां-शावद्राणादिपक्षः]

(भा) समशः समैभीगैर्विभज्य मन्थमवघ्रेण भक्षायित्वा <sup>6</sup> इडामन्त्रेण केपनिमार्गो बर्हिषि। समप्रविभागपक्ष एव केपनिमार्ग इति केचित्।

<sup>1</sup> नां मन्थं -क. छ. 2 मन्त्रेणािप यदा-क. 3 केवल इड। तदाऽिष-ङ. च. 4 तं होत्तहस्तिस्थितमेव यथोक्तेन क्रमेणाविज्ञान्ति । तेनैव मन्त्रेण ततः प्रस्तरे मार्जयन्ते । अथवा प्रतिपत्त्यन्तरमेतद्वैशेषिकं मन्थस्य । न त्विडाशेषः । तथोत्कर्षमप्यस्य पक्षे वस्थिति—अत्रैके मक्षणेत्यादिना । सत्याषाद्यश्चाह — मन्यमवद्याणार्थं परिशिष्ये-डामिति । तेन मार्जनान्ते त्ष्णीमविज्ञान्ति । प्राशित्रावद्याणे त्वभ्यवनयनमन्त्रोध-र्थलोपान्निश्चः । प्राश्चननाभ्यभिमर्शनमंत्र्यावापे लिङ्गविरोधादिलेके (र). 5 विभज्य वा मन्थं स्वमंश्चमादायाविज्ञान्ति (रु).

- (वृ) सम-केचित्-आनन्तार्थात्समशः <sup>1</sup> प्रविभागेन समानकर्तृ-
- (स्) <sup>2</sup> उदकुम्भमादाय यजमानः शुन्धन्तां पितर इति त्रिः प्रसन्धं नेदिं परिषिश्चन् पर्येति ॥ ४॥ १२९॥ २१२३॥

[मन्थावद्राणमार्जनवेदिपरिषेकादिकं, उपदेशपक्षश्च]

- (भा) अवष्राय मन्थं मनोज्योतिरिति मार्जनम् । तत उदकुम्भा-दानादि याजमानम् । कृते मार्जने मन्थावष्राणमिकम् । नेडाप्रत्या-ष्नाय इत्युपदेशः । धानाषट्कपालेभ्यो यजमानमागः । यदाऽपि केवलो मन्थ <sup>3</sup> इडा । य आसादित उदकुम्भस्तमादाय शुन्धन्तां पितर इति सकुन्मन्त्रयित्वा <sup>4</sup> त्रिः परिषिश्चति ।
- (वृ) अव-जनम्-अवष्ठाय बर्हिषि रुपं निमृज्य । ततः--प्राप्तमक्षणाबाषाय ।

**धाना—इंडा——पूर्वार्धीच** यजभानमाग⁵मिति वैशेविकपाप्त त्वात् । केवलमन्थेडापक्षे सर्वेभ्योऽपि यजमानमागः ।

य-आ-प्रतिपर्याणे 6।

(सू) <sup>7</sup> निधाय क्रम्भमयाविष्ठा जनयन् कर्वराणीति त्रिरपरिषिश्चन् प्रतिपर्येति ॥ ५ ॥ १३० ॥ २१२४ ॥

<sup>1</sup> गेनैककर्तृकत्वाच-घ. 2 वेद्यां सादितमुद् कुम्भमादाय परिषिञ्चति । सकुन्मन्त्रः (र). 3 इडाया आसा च्र. 4 त्रिः प्रदक्षिणं परि—च. 5 मिल्य- विशेषप्रा—घ. 6 णे त्रिः—च. 7 निधायैव कुम्ममपरिषिञ्चन् प्रतिपर्येति न तु इस्तस्थकुम्भमित्यर्थः। नन्वेवमसंभवादेवापरिषेकसिद्धरनर्थकः प्रतिषेधः। सल्यमनर्थकः। तथाऽपि लीकिक एवायमुक्तिप्रकारो वैचित्रयाय कृत इत्यलम्रतिनिर्वन्धन (रु).

[निधानानन्तरं पुनः कुम्भग्रहणेन सौत्रपरिषेकप्रतिषेधविधे-स्सार्थक्योपपादनं, तत्र पक्षान्तरं च]

(भा) निषाय कुम्मं पुनर्गृह्णातीति केचित्, अपरिषिञ्चान्निति परिषेचन-प्रतिषेषात्। यदि कुम्भा न गृह्येत परिषेकप्रतिषेषाेऽनर्थक इति। द्रव्यान्तरेण वा मा भूत्परिषेक इति प्रतिषेषः। प्रतिपर्येति—निवर्तते त्रिरेव।

[द्रव्यान्तरप्राप्तपरिषेकप्रतिषेधकतया सौत्रपरिषेधस्योपपात्तिरिति भाष्यकृत्पक्षः]

(वृ) अपरि-षेधः-अस्यार्थः-परिषेकप्रतिषेषेन पुनः कुम्भोपा-दानमवगम्यते । निधाय कुम्भं त्रिः पर्येतीत्युक्ते परिक्रमणस्य पूर्वतुल्य-त्वाद्व्यान्तरेणापि परिषेकः प्रामोतीति तत्प्रतिषेध इति स्वपक्षः ।

(सू) <sup>1</sup> हिनिक्शेषान् संष्ठोम्नाय पिण्डान् कृत्वा तिसृषु स्रक्तिषु निद्धाति पूर्वस्यां दक्षिणस्यामपरस्या-मिति एतत्ते ततासौ ये चत्वामान्वित्येतैः प्रति-मन्त्रम् ॥ ६ ॥ १३१ ॥ २१२५ ॥ <sup>2</sup> त्रीन् परान् पितृनन्वाचष्टे । षष्ठं प्रथमे पिण्डे । पश्चमं द्वितीये । चतुर्थं तृतीये ॥ ७ ॥ १३२ ॥ ॥ २१२६ ॥

<sup>1</sup> ह्विर्शेषान् सर्वमन्थेडापक्षे ही। इतरथा त्रीन्। संश्लेष्नाय संप्रोत्पूर्वो मनितर्मर्देने द्रष्टन्यः। रलयोरिवशेषः। नलेपश्छान्दसः। संप्रमर्खेति यावत् (६). 2 प्रियतामहात्परानिप त्रीन् पितृन् प्रातिलोम्येन त्रिष्ठु पिण्डेष्यन्वाचिष्टे। पित्रादिकीर्तनानन्तरं कीर्तयित नामभिरेव तेषामिप नानामगृहीतं गच्छतीति वचनात्। तथ्या एतेत्तं तत रुद्ध विष्णो ये च त्वामन्वित्यादि। कोचित्त परान् पितृन् प्रियतामहस्य प्रियतामह प्रियतामहस्य पितामह प्रियतामहस्य ततित्यन्वाचक्षते (रु).

#### [प्रिपतामहात्परेभ्यः पिण्डनिधानं, तेषां नामग्रहणनिषधश्च ]

(भा) पुरोडाशधानाशेषान् संष्ठोन्नाय <sup>1</sup> विलोड्य <sup>2</sup> उपयुक्तो मन्थ इति । <sup>3</sup> उदकेन संष्ठोन्नाय पिण्डाः क्रियन्ते त्रयः । वेदिकोणाः सुक्तयः पूर्वाद्याः । तास्तु स्थापयति । परे पितरः षष्ठपञ्चमचतुर्थाः । नित्यानुक्ता तानन्वाचष्टे तान् पश्चादुचारयति । न तेषां नामानि गृह्यन्ते । षष्ठादारभ्य <sup>4</sup> ये त्रयः तस्मादानृतीयात्पुरुषान्नाम न <sup>5</sup> गृह्वन्ति । प्तत्ते तत देवदत्तप्रपितामहस्य प्रपितामह ये च त्वामन्विति पूर्वस्याम् । एतते पितामहरूद्धत्तप्रीपतामहस्य पितामह ये च त्वमन्विति दक्षिणस्याम् । एततेप्रपितामहिवण्णुदत्तप्रपितामहस्य तत ये च त्वामन्वित्यपरस्याम् ।

(वृ) उपयु-त्रयः--उपयुक्तशेषादेव पिण्डकरणमित्यत्र हेतु किक्तः, उपयुक्तो मन्थोऽवन्नाण इति ।

न तेषां-तीति — आ तृतीयात्पुरुषादित्याङ् मर्यादायाम् । षष्ठादारभ्या यावनृतीयपुरुषं नामप्रहणं न कर्तव्यम् । षष्ठपञ्चमचतुर्थानां षष्ठोपक्रमत्वात् आतृतीयादिति परसीमानिर्देश उपपद्यते । अथवा आ तृतीयादित्यभिविधिः । षष्ठादारभ्यान्वाख्यानक्रमेण चतुर्थस्य तृतीयत्वम् । अत एव षष्ठं प्रथमे पिण्डे पञ्चम द्वितीये चतुर्थं तृतीय इति षष्ठपञ्चम-चतुर्थानां नामप्रहणं न कर्तव्यमिति । अतः प्रपितामहस्य प्रपितामहे-त्येवमादिनिर्देशः न यज्ञदत्तादिनामनिर्देशः । एतावन्तो हीज्यन्त इति तृतीयपर्यन्तानामेव प्राधान्येन गिण्डेरिज्यतया देवतात्वात् । इतरेषाम<sup>8</sup>न्वायातनरूपनिर्देशात् ।

 $<sup>^1</sup>$  आलोड्य.  $^2$  उपयुक्केन्म. क.  $^3$  उदकेन पिण्डाः—क. च.  $^4$  भ्य तृतीयात्पुरुषाज्ञामानि गृ—क.  $^5$  गृह्णन्तीति—घ. ङ. च.  $^6$  रूपयुक्ती म्य. छ.  $^7$  पिण्डेः पूज्यतया—घ.  $^8$  म्वाचक्षाणाख्याननिर्देशात्—छ.

(स्) <sup>1</sup> उत्तरस्यां स्रथक्तां रिप्तलेपं निमृज्य अत्र पितरो यथामागं मन्द्रध्वमित्युक्ता उद्श्वो निष्क्रम्य सुसंदशं त्वा वयमित्यैन्द्यूर्चाऽऽहवनीसुप-तिष्ठन्ते ऐन्द्रीभ्यां वा ॥ ८ ॥ १३३ ॥ २१२७ ॥ <sup>2</sup> अतिमतोरुपस्थायाक्षन्रमी मदन्त हीति पङ्क्त्या गाईपत्यसुपतिष्ठन्ते ॥ ९ ॥ १३४ ॥ ॥ २१२८ ॥

#### [हस्तलेपनिमार्जनादिकम्]

(भा) <sup>8</sup> रिप्तलेपं <sup>4</sup> रिप्तस्य <sup>5</sup> हस्तस्य छेपं निमृज्योत्तरस्यां स्नक्त्यां अत्र पितर इत्युक्ता यजमान उदङ् निष्कामित सहित्विभिः । आहवनीय-गाईपत्योपस्थानं च । आतमितोराहवनीयोपस्थानम् यावञ्चसो जायते । उपदेशो <sup>6</sup> हरी इत्ये<sup>7</sup>तद्म्यस्यन्त आतमितोस्तिष्ठन्तीति । यदा <sup>8</sup> त्वैन्द्रीभ्यां तदा अक्षन्नमी मदन्त हीति पुनश्च गाईयत्येऽपि प्रयोगः । छन्दोज्ञानं कर्माङ्गं यत्रोपिदि<sup>9</sup> स्यते । अन्यत्राप्यृषिदेवताच्छन्दोज्ञानं कर्मणः फलोत्कर्ष इति ।

[अत्र पितर इति मन्त्रोचारणं यजमानस्यैव, निष्क्रमणादिकं तु सर्वेषाम्]

(वृ) अत्र पितरः-स्थानं च--यथाभागं मन्दध्वमित्युक्तोदञ्चो निष्कम्येति समानकर्तृकत्वेऽपि यजमानस्यैव मन्त्रः। अत्र पितरो

<sup>1</sup> रिसलेपं हस्ते लिप्तं पिण्डलेपं निमृज्यात्र पितर इ.साह यजमानः। तत उदङ्निष्क्रमणादि सर्वेषाम् (रु). 2 यावदनुच्छुसन्तस्ताम्यन्ति तावदैन्द्या ऐन्द्रीभ्यां वाऽभ्यासेनाहवनीयसुपम्थाय ततो गाहंपत्यसुपतिष्ठन्ते (रु). 3 लिप्त-घ. छ. 4 लिप्तशेषं निमृज्य लिप्तस्य हस्तलेप उत्तरस्यां-च. 5 हस्तं निमृज्यो-ग. 6 हविरित्येत-ग. 7 तदन्तमभ्यस्यन्त आत-घ. 8 त्वैन्द्री स्यातदा-घ. 9 स्यते तत्र-घ.

यथाभागं मन्दध्वमित्याहेत्येकवचनादुदश्चो निष्क्रामन्तीति निष्क्रमण एव बहुत्वश्रवणात् । कुम्भादानाद्यत्र पितर इत्यन्तं याजमानम् । निष्क्रमणादिपरिश्रितप्रवेशनान्तं सर्वे कुर्वन्तीति ।

# [प्राकृताहवनीयस्यैवोपस्थाने प्रमाणप्रदर्शनम्]

आतमि—यत इति—माक्रताहवनीयस्यैवोपस्थानम्, न तत्कार्यापन्नवेदिमध्यस्थस्य । न्येवास्मै तद्धुवते यत्सत्याहवनीये अथान्यत्र
चरन्तीति वाक्यशेषात् । अत एव पितृयज्ञे वेदिमध्यस्थेऽग्नौ आहवनीयकार्यकरणेऽपि पाक्रताहवनीयधारणम् । तत्रामिहोत्रहोमो नैमितिकेष्ट्यन्तरप्राप्तावि तस्मिन्नव । आतमितोरिति मन्त्रे समाप्तेऽपि यावदुच्छ्वा सं निरोधं कृत्वा तावत्कालं मनसाऽऽहवनीय²मिसस्धायोपतिष्ठते ।

उप-न्तीति-ऐन्द्रचर्चा आतमितोराहवनीयमुपतिष्ठन्त इति वचनात् यावदुच्छ्वासोपजननं मन्त्रमावर्त<sup>3</sup>योदिति ।

यदा -होति--आहवनीयोपस्थाने द्वितीया । पुन-गः--द्वितीयस्या ऋचः । उभे अपि पङ्क्ती ।

[याजने ऋषिदेवत्राछन्दःपरिज्ञानावश्यकत्वम्]

अन्यत्रा-त्कर्षः—यत्रोपदेशो नास्ति तत्राप्यृषिदेवताच्छन्दो-ज्ञाने फलोत्कर्षः, अङ्गभ्यस्तया फलम्यस्त्वसिद्धेः। यो हवा अविदि-तार्षयच्छन्द इत्यादि श्रुती याजयति वाऽध्यापयति वेति श्रवणात <sup>4</sup>याजने ऋषिदेवताच्छन्दोज्ञानमञ्जम्।

(स्र.) <sup>6</sup> एतयैव परिश्रितं प्रविज्ञन्ति ॥ १०॥ १३५॥ ॥ २१२९॥

 $<sup>^1</sup>$  सिनरोधं – घ.  $^2$  मतुसं – ग.  $^3$  बेरिनिति – घ.  $^4$  याजनेऽपि ऋ – घ.  $^6$  एतथैव प्रक्लुंश परिश्रितं वेदिदेशं प्रविशन्ति (रु).

¹ अत्रैके अक्षणपरिषेचने समामनान्ति ॥ ११ ॥ ॥ १३६ ॥ २१३० ॥

<sup>2</sup> अवघ्रेण सर्वभक्षाः ॥ १२ ॥ १३७ ॥ ॥ २१३१ ॥

<sup>3</sup> आञ्जनादि पिण्डपितृयज्ञवदापक्ङ्त्याः ॥१३॥

॥ १३८ ॥ २१३२ ॥

<sup>4</sup> यदन्तारिक्षामिति पङ्कत्या पुनरेति ॥ १४ ॥

॥ १३९ ॥ २१३३ ॥

<sup>5</sup> विस्नस्य प्राचीनावीतानि यज्ञोपवीतानि कुर्वते । विपरिक्रामन्त्यृत्विजः परिहरन्ति स्रुचः ॥ १५ ॥ १४० ॥ २१३४ ॥ <sup>6</sup> अपकर्षन्ति परिश्रयणानि ॥ १६ ॥ १४१ ॥

॥ २१३५ ॥

/ [परिश्रितदेशप्रवेशादिकम्]

(भा) प्रविश्य वा परिश्रितं मन्थस्या<sup>7</sup>वघ्रेण भक्षणं वेदिपरिषेचनं च । <sup>8</sup> सर्वे भक्षा अवघ्रेण प्राशित्रावान्तरेडा यजमानभागानाम् । न हवि-श्शेषभक्षः, पिण्डार्थस्वात् । न चतुर्घाकरणं मन्थस्य, इडार्थस्वात् । यदाप्येकदैवत्यम् । पङ्क्ष्या गार्हपत्योपस्थानं समानम्, पिण्डपितृयज्ञवत् । अपनीतेषु परिश्रयणेषु इदं यजमानस्येत्युक्ता परिहृत्य <sup>9</sup> च वेदेनान्वा-हार्यदानादि ।

<sup>1</sup> मन्थावन्नाणवेदिदेशपरिषेचने अत्र वा क्रियेते (क). 2 प्राशित्रेडायजमानभागा अप्यविष्ठेणैव भक्ष्या न केवलं मन्य इति (क). 3 यदन्तरिक्षमिति
पङ्क्त्या गार्हपरयोपस्थानान्तमित्यर्थः (क). 4 पुनः परिश्रितमिति (क).
5 येषां पूर्व विपर्यासस्तानि सर्वाणि यथापूर्वमेव कुर्वन्ति (क). 6 परिश्रयणानि
त्वपनयन्त्येव । ततोऽन्वाहार्यं दत्त्वा ब्रह्मन् प्रस्थास्याम इति प्रातपद्यते (क्).
7 वन्नाण-घ. च. 8 सर्वभक्षा अविष्ठेण प्राशित्रेडावान्तरेडा यज-च्याः 9 चान्वाहा—घ.

#### [परिश्रितप्रवेशने मन्त्रः]

(वृ) एतथैवेति — अक्षन्नमी मदन्तेत्यनया परिश्रितदेशं प्रविशन्ति । [तत्र मतभेदः]

यदाप्ये-त्यम्—अमये कव्यवाहनायेत्येकेषां मतेन । [आञ्जनप्रवाहणगार्हणत्योपस्थानादि हविद्देशेषदोषे आज्येन

पिण्डदानपक्षः तत्र मीमांसकमतं च]

आञ्चनादि — आङ्क्ष्व तत विष्णुशर्मन् प्रिपतामहस्य पिता-महत्यादि यजमानः । परेत पितर इति प्रवाहण्या प्रवाहियत्वा विसुज्य प्राचीनावीतं यज्ञोपवीतं कृत्वा प्रजापते न त्वदेतानीति गाहिपत्यसमीपं गत्वा यदन्तिरक्षमित्युपस्थाय पुनर्यदन्तिरक्षमिति परिश्रितं प्रविशति यजमानः । अत्र हिवेदशेषेषु केशकीटादिभिद्धेष्टेषु तानप्सु क्षिप्त्वा आज्येन पिण्डनि धानं केचित्कुर्वन्ति । पिण्डपितृयज्ञवत् पिण्डविधान-मपि प्रधानं न शेषप्रतिपत्तिमात्रामिति ।

मीमांसकानां तु परप्रयुक्तशेषविषयत्वास्त्रोप एवं। ऋत्विजोऽपि विसस्य प्राचीनावीतानि इत्यादि कुर्वन्ति ।

अप-दानादि--चतुर्घोकरणाभावेऽपि इदं यजमानस्येति यजमानभागानिर्देशः। तं यजमानभागं वेदेन परिहृत्यान्वाहार्यदानम्।

(स्) औपभृतं जुह्वामानीयापवर्हिषावनूयाजौ यजति । देवौ यजेति प्रथमं संप्रेष्यति । यजेत्युत्तरम् ॥ ॥ १७ ॥ १४२ ॥ २१३६ ॥

#### [प्रैषोहविधानम्]

(भा) देवान् यजेति सर्वार्थस्वात् । देवावित्यूहः । उत्तरयोद्धि यजित्वा-चजयजेति च ।

 $<sup>^{1}</sup>$  विस्नस्य--  $\mathbf{z}$ .  $^{2}$  धानमिति केचित् –  $\mathbf{z}$ .  $^{3}$  व्याख्यातोऽयमवभृषे (रू).

<sup>4</sup> यजत्वा-घ.

(वृ) देवान् यजेति च — अस्यार्थः – देवान् यजेति प्रैषस्य सर्वा-नूयाजार्थ<sup>1</sup>त्वात् प्रथमानूयाजाभावे देवावित्यूहः । द्वितीयस्य द्वि<sup>2</sup>याजित्वा-देवौ यजेत्युक्ता पुनर्थजेत्याह । <sup>8</sup> उत्तरस्य यजेत्येवेति ।

(सू) भूक्तवाकं प्रति निवीतानि कुर्वते ॥ १८॥ ॥ १४३ ॥ २१३७ ॥

[कर्मभेदेन यज्ञोपवीतनिवीतव्यवस्था]

(भा) <sup>5</sup> निवीतमवलम्बतं <sup>6</sup> ग्रीवायां सूक्तवाकप्रैषादि । यज्ञोपवीतं शंयुवाकादि ।

(वृ) निर्वात-षादि--दिवः खीलोऽवतत इत्यन्तम् । यज्ञोप-कादि--मूक्तवाकं प्रति निर्वातानीति तावन्मात्रे विधानात् ।

(सू) <sup>7</sup>न पत्नीः संयाजयन्ति ॥ १९ ॥ १४४ ॥ ॥ २१३८ ॥

[गाईपत्यदेशं प्रत्यध्वर्योगमने होत्राग्नीभ्रयोस्तदभावे च हेतुः स्रुक्सादनप्रोहणादिकं च]

(भा) संस्नावान्ते प्रक्षाल्य लेपान् गार्हपत्यदेशं गच्छत्यध्वर्युः । पत्नीः संयाजयिष्यन्तः प्रत्यञ्चो यन्तीति तदर्थत्वाद्गमन<sup>8</sup>स्य होताऽऽग्रीष्रश्च न गच्छतः । स्नुचोः सादनं प्रोहणं <sup>9</sup> च कार्यम् । <sup>10</sup> संपत्नीयहोमः

¹ त्वात् प्रथमान्याजार्थत्वात् -ग. ² यजत्वा -घ. ³ उत्तमस्य -घ. ⁴ स्क्रवाकप्रेषप्रभृत्या तत्समाप्तोर्निवीतानि कण्ठावलम्बितानि छुर्वन्ति । ततः परं तु यज्ञोपनीतान्येव, स्क्रवाकं प्रतीति वचनात् (६). ६ निवीतं विलम्बितम् -घ. ६ प्रीवासु स्-च. ७ परनीसंयाजाभावेऽपि गच्छत्येवाध्वर्युः पश्चात् । सुयौ च स्प्ये साद्यित्वा संपत्नीयं पत्न्या विना जुहोति उपारिष्ठात्पष्टलेपफलीकरणहोमाभ्यां पत्नीसंयाजानञ्जत्वात्तेषाम् (६). ८ स्य न होताऽऽग्नीध्रश्च ग - ङ. १ णं वा का -छ. १० संपत्नीयदक्षिणाबिहोमाश्च कर्तन्याः । अप - घ.

(सू)

दक्षिणामिहोमश्चेति । अपत्नीसंयाजाङ्गत्वादेषाम् । पत्न्यभावात्प्रासन-निवृत्तिः ।

(वृ) संस्रा-च्छतः ---पत्नीसंयाजाभावात् । स्रुग्विमोकार्थत्वाद-ध्वर्योगेमनं कर्तव्यम् ॥

[स्नुग्विमोकनिषेधपक्षप्रदर्शनम्]
स्नुचो-षाम्—केचित् स्नुग्विमोकं न कुर्वन्ति ।
पत्न्य-त्तिः—न पत्नयन्वास्त इति पत्नीसान्निध्याभावात् ।

1 न समिष्टयजुर्जुहोति ॥ २०॥ १४५॥
॥ २१३९॥

<sup>2</sup> सर्वमन्यत्क्रियते ॥ २१ ॥ १४६ ॥ २१४० ॥ <sup>3</sup> संतिष्ठते पितृयज्ञः ॥२२॥१४७॥ २१४१॥ <sup>वोडशी खिण्डका</sup>

[सिमष्टयजुर्होमिनिषेधः बर्हिःप्रहरणादिब्राह्मणभोजनान्तकर्मविधिः, भर्जनकपालविमोकादि च]

(भा) स्तरणमेव वेदस्य । कृतेषु प्राय<sup>4</sup>श्चितेषु श्रीवसमाप्तिः । अभावेऽपि सामष्टयजुषः काल<sup>5</sup>मात्रार्थत्वाद्वर्हिषः प्रहरणम् । यजमान-भागप्राश्चनं च कार्यम् । वेद्यभिस्तर<sup>6</sup>णादि च ब्राह्मणभोजनान्तं प्रकृतिवत् । कपालैः सह भर्जनार्थस्याप्युद्वासनम् । <sup>7</sup> प्रकृतिवदन्यत्सूत्र-कारवचनात् । प्राञ्चि कर्माणि । दक्षिणा<sup>8</sup>प्राचीत्वमिति केचिन्मतात् ।

इति श्रीधूर्तस्वामिभाष्ये अष्टमे प्रश्ने चतुर्थः पटलः

<sup>1</sup> सिमष्ट्रयजुरभावेऽपि बिहैं: प्रह्रियते, कालोपलक्षणत्वात्तस्य (रु)· 2 अतोऽ-न्यत्सर्वं ब्राह्मणतर्पणान्तं क्रियते । तत्र भर्जनकपालविमोके यद्धमें कपालं तद्पि ब्रते इत्यूहः (रु). 3 गतः (रु). 4 श्चित्तेषु होमेषु ध्रौ—्छ. च. छः 5 मात्रत्वा-द्विषां—च. 6 णादिबा -च. 7 प्रकृतिवत्स्त्र—च. 8 प्रार्खाति कोचेदन्यमतात्— ख. घः प्राचीत्वं केविदन्यमतात्—क. च.

[वेदेर्दक्षिणाप्राचीत्वं विष्णुक्रमादीनां प्राक्तं तत्र मतभेदश्च]
(वृ) वेद्यभिस्तरणादि —प्राचीत्वम् वेदेरेव दक्षिणाप्राचीत्वम् ,
विष्णुक्रमादि प्राच एव ।

प्रकु-नात्—सर्वमन्याक्तियत इति। प्राञ्चि—विष्णुकमादीनि।

दश्चि—तात्—सूत्रान्तरमतात् विष्णुकमादीनामपि प्राक्तमिति केचित्।

इति कौशिकेन रामाभिचिता क्रुतायां धूर्तस्वामिमाष्यवृत्तौ अष्टमे प्रश्ने चतुर्थः पटलः

(स्) <sup>1</sup>प्रतिपूरुषमेककपालाचिर्वपति यावन्तो यजमा-नस्यामात्याः सस्त्रीकास्तावत एकातिरिक्तान् ॥ १॥ १॥ २१४२॥

[त्रयाणामेककपालानां निर्वापः, तत्र सापत्यानपत्यविषये विशेषश्च]

(भा) पुरुषं पुरुषं प्रतिपुरुषम् । प्रतिपुरुषवचनाद्यजमानपत्नीनामेक-कपाछाः । प्रजाश्रुतेस्तदपत्यानामेवेति केचित् । बहुत्व<sup>2</sup>श्रुतेरनपत्यस्यापि त्रयः । विहरणादि तूष्णीम् , येन पुरोडाशासिद्धिः ।

(वृ) प्रजा-केचित् — जाता एव प्रजा रुद्रानिरवदयत इति श्रुतेः । बहु-त्रयः — एककपाला भवन्तीति बहुत्वश्रुतेरनपत्यस्यापि त्रयः ।

. विह-ष्णीम्-पाकृते विहारे आहवनीयादेः।

(सू) <sup>8</sup> यावन्तो गृह्यास्तेभ्यः कमकरमिति निरुप्य-माणेषु यजमानो जपति ॥ २ ॥ २ ॥ २१४३ ॥

<sup>1</sup> ब्याख्यातोऽयं करम्भपात्रविधौ (क) 2 श्रुतेस्तदपत्य—च. 8 गत: (क). 8ROUTHA, VOL, II. 33

[वैदिकपुरोडाशनिष्यत्तौ हेतः]

(भा) निरुप्यमाणेष्विति छिङ्गाद्वै<sup>1</sup>दिकपुरोडाशसिद्धिः । <sup>2</sup> लोके निर्वापाभावाद्वैदिकैः कर्मभिः पुरोडाशसिद्धिः।

<sup>3</sup> तूष्णीग्रुपचरितानि भवन्ति ॥३॥३॥२१४४॥ (सू) [अग्न्यन्वाधानादिकार्यकलापः]

( मा ) अग्न्यन्वाघानं परिस्तरणादि वेदः पाणिप्रक्षालनादि सुवो वेदिः, आज्यस्थारुपिक्षे प्रणीताप्रणयनम् , अञ्मोपवेष इति । पुरत आप्यलेपनिनयनान्ते आज्यनिर्वापः अङ्गाराभ्यूहनं वा ।

(वृ) यजुरुत्पूतस्यापि विकल्प्यमानत्वात् . आप्य-निर्वापः-अभिघारणार्थम् ।

अङ्गाराभ्यूहर्नं वा-आप्यलेपानिनयनान्तेऽनिभघारणपक्ष इति प्रयोगकमः।

<sup>4</sup> उत्तरार्धे गाईपत्यस्याधिश्रयति ॥ ४॥ (सू) ા ૪ ॥ રેશ્ક્રેપ્ત ॥

[गार्हपत्योत्तराधें प्रागपवर्गतयाऽधिश्रयणम् ]

(भा) सूत्रयोजना तु उत्तरार्धे पागपवर्गानिषश्रयति ।

ं तानभिघार्यानभिघार्य वोद्वास्यान्तर्वेद्यासाद्य (सू) पश्नां शर्मासीति मूते समावपति ॥५॥५॥ ॥ २१४६॥

<sup>1</sup> दिक: पुरो-घ. ङ. छ, दिक: पुरोडाश: सिद्ध:-च. 2 लोके पुरोडाशा-भावात्-ख. ङ. <sup>3</sup> सर्वमेवैषां तन्त्रं तूष्णीकं भवति । तत्र यावन्तः पुरोडाशसं-योगिनः पदार्था होमाश्च तावन्त एत्र कियन्ते यथा विहृत्यामीन् परिस्तरणानाहृत्य वेदं क्रत्वाऽग्नीन् परिस्तीर्य पाणी प्रक्षाल्य पुरोडाशार्थानि पात्राणि सुवाज्यस्थाल्यो च प्रयुज्य पवित्रे कृत्वा पात्राणि संमृज्य प्रोक्षनिर्वापादीनि (হ). 4 गतः (হ). <sup>5</sup> आप्यलेगं निनीयाज्यं निरुप्य पुरोडाश।नुद्वास्य संस्कृतायां वेद्यामासादयति । ततो मृत क्षिपति । धान्याद्यावपनार्थस्तृणपुत्रो मृतम् (रु).

# [धान्यावापार्थतृणपुञ्जरूपे मूते यजमानादि-क्रमेण गाईपत्याधिश्रितस्य निक्षेपः]

(भा) <sup>1</sup> प्रथमकमश्चोत्तरेषु पदार्थेषु क्रमः । उद्घास्यासादनमसंस्कृतायां वेद्याम् । मृतो <sup>2</sup> मृढकस्तृणमयः । तत्रैतान् समावपति क्षिपति अभिज्ञानं कृत्वा ।

## [भाष्योक्तक्रमविवरणम् ]

(वृ) प्रथम-क्रमः — यजमानस्य प्रथमम्, पत्न्या द्वितीयम्, ज्येष्ठस्य पुत्रस्य तृतीयम्, तद्भार्यायाश्चतुर्थम्, इत्येवमन्तरङ्गतः। अविश्रयणक्रमेणोतरेषां क्रमः।

उद्वास्या-द्याम्—दिविहोमत्वादिनिष्टिविकारत्वात् । मूतो-नं कृत्वा— पतिपुरुषं चिह्नानि कृत्वा ।
 गूतयोर्मूतेषु वा ॥ ६॥ ६॥ २१४७॥

(भा) द्वयोर्बहुषु वा।

(वृ) द्वयोर्बहुषु वा-मृतेषु।

(सू) <sup>6</sup>कोशापिधानेन हरन्तीत्येकेषाम् ॥७॥७॥ ॥२१४८॥

# [पेटिकाप्रक्षेपहरणपक्षः]

(भा) कोशः पेटकः। तस्यापिधानं स्थगनम्। तस्मिन्वा मसमारोप्य पश्नां शर्मासीति हरन्ति।

<sup>े</sup> प्रथनकमश्चात्तरेषु पुरोडाशेषु पदार्थेषु - च. े मृतकः -क. ख. ग. घ. च. मृतकः - क. 3 मान्प्राग - घ. 4 पुरोडाशं चि - घ. 5 गतः (ह). 6 वस्तादिनिधानार्थो वेत्रादिमयः पेटकादिः कोशः । तस्मिन्वा समोप्य हरन्ति (ह). 7 समोप्य - ख.

- (सू) <sup>1</sup> एक एव रुद्रो न द्वितीयाय तस्थ इति दक्षिणाग्नेरेकोल्युकं धूपायद्धरति ॥ ८ ॥ ८॥ ॥ २१४९॥
- (भा) एकं च तदुरुमुकं च असंस्रष्टमन्यैरेकोरुमुकम् । तद्ववळद्भूम-संयुक्तं हरति।
- (वृ) अन्यै:—उल्मुकै:।
- (स्) <sup>2</sup> उत्तरपूर्वमवान्तरदेशं गत्वा आसुस्ते रुद्र पश्चित्याव्वृत्कर एकं पुरोडाशग्रुपवपति ॥९॥ ॥९॥२१५०॥

[आखूत्करे पुरोडाशोपवापः]

- (मा) उत्तर<sup>3</sup>पूर्वयोर्यः कोणदेशः तत्र य आखूरकरस्तत्र पुरोडाशं स्थापयति आखुस्ते रुद्र पशुरिति ॥
- (स्.) <sup>4</sup> असौ ते पशुरिति वा द्वेष्यं मनसा ध्यायन् ॥ ॥ १०॥ १०॥ २१५१॥ [स्रति शत्रौ तद्ध्यानपूर्वकसूपवापः]
- (भा) यस्य चास्ति द्वेष्यः देवदेत्तस्ते पशुरिति, यदशत्रुवधमिच्छति <sup>6</sup>स एतं मनसा ध्यायन् स्थापयति ।
- (सू) <sup>6</sup>यदि न द्विष्यादाखुस्ते पश्चिरिति ब्र्यात् ॥ ॥ ११ ॥ ११ ॥ २१५२ ॥
  - (**भा**) यस्सन्तम<sup>7</sup>पि न द्वेष्टि तस्याखुस्ते रुद्र पशुरिति स्थापनम् ।

<sup>1</sup> एकं अद्वितीयमुत्मुकमेकोत्मुकं, मन्त्रवर्णात् । धूपायत् धूमायमानम् (६). 2 सर्वे गच्छन्त्यृत्विजोऽमात्याश्च । आखुभिरवटादुत्कीर्णाः पांसव आखुत्करः (६). 3 पूर्वो यः—क.ख.घ. 4 यदि शुत्रमान् यजमानः स्याद्देष्टि च तं तदा मनसा ध्यायन्नाम निर्दिश्चानि देवदत्तस्ते पश्चस्तं जुबस्वेति (६). 5 स एव एतं मनसा-ख. 6 यदि दयालुस्सन्तमि शत्रुं न द्विष्यात्तदाऽपि पूर्वतर एव विधिराखुस्ते रुद्र पश्चरिति (६). 7 पि द्वेष्यं न—छ.

- (वृ) यस्सन्त-पनम् —यदि न द्विष्यादाखुस्ते पशुरिति ब्र्यादिति । आखुस्ते रुद्र पशुरिति पूर्वोक्तस्यैव प्रदर्शनम् , ते इति सम्बोध्यविशेषसापेक्षत्वात् ।
- (स्) <sup>1</sup> चतुष्पथ एकोल्मुकमुपसमाधाय सम्परिस्तिर्य सर्वेषां पुरोडाशानां उत्तराधीत्सकृदवदाय मध्यमेनान्तमेन वा पलाशपर्णेन जुहोति॥ ॥ १२॥ १२॥ २१५३॥

सप्तदशी खण्डिका

## [चतुष्पथे होमादिप्रकारः]

(भा) चतुष्पथो यत्र चत्वारः पन्थानस्संगच्छन्ते, उत्तरपूर्व एव । तत्रोल्मुकं प्रतिष्ठाप्य । उपसमाधाय-बल्लवन्तं क्रत्वा, परिस्तीर्थ सर्वती दभैः, सर्वपुरोडाशानामुत्तरार्धाद्गृहीत्वा, पलाशपर्णेन जुहोति । वैद्वित्रिपर्णो नेष्यते <sup>8</sup>मध्यमोत्तमानियमात् ।

- (वृ) यस्य मध्यमो नास्ति तत्पर्णो नेष्यते I
- (सू) <sup>4</sup>एष ते रुद्र भागस्सह स्वस्नाऽम्विकया तं जुषस्व भेषजं गवे इत्येताभ्यां चातुष्पथमप्रिं परिषिश्चति । अवाम्ब रुद्र मदिमहीति यजमानो जपति ॥१॥१३॥२१५४॥

(भा) भेषजं गव इति गायत्री त्रिपदा। स<sup>5</sup> भेषजमि<sup>6</sup>ति द्विपदा गायत्री। समन्ततोऽपां स्रव<sup>7</sup>णम्। समन्ततः परिस्तरणानां परिषेकः। अवाम्बेति व्यव<sup>8</sup>साययदित्यन्तो मन्त्रः।

 $<sup>^1</sup>$  गतः (रु).  $^2$  द्विपत्रिकापणें — क.ख.ग.घ, द्विपत्रपणें — च.  $^3$  मध्यमा नितम — छ.  $^4$  गतः (रु).  $^5$  सुभेषज — ख.  $^6$  ति त्रिपदा — क.  $^7$  णम् । ततः परिस्त — क. ख. ग. घ.  $^8$  सायादिखन्तः — क.

- (वृ) भेषजं-यत्री-एताभ्यामिति स्त्रीलिङ्गनिदशीत् अनवसान-पाठाच ऋग्वेदोपपादनम् ।
- (सू) <sup>1 ज्</sup>यम्बकं यजामह इति त्रिः प्रदक्षिणमप्तिं परियन्ति ॥ २ ॥ १४ ॥ २१५५ ॥ [अग्निप्रदक्षिणविधिः]
- (भा) अप्नि परियन्त्यमात्यास्सयजमानपत्नीकाः ।
- (सू) <sup>2 ज्</sup>यम्बकं यजामहे सुगन्धि पतिवेदनम् । उर्वारुकमिव बन्धनादितो मुक्षीय मा पेतेरिति यजमानस्य पतिकामा परीयात् ॥ ३ ॥ १५ ॥ ॥ २१५६॥

[यजमानकन्याग्निप्रदक्षिणविधौ मन्त्रक्रमः]

- (भा) यजमानापत्येषु या त्वपत्ता पतिकामा तस्या <sup>3</sup> एवायं मन्त्रः ।
- (वृ) तस्या-एवायं मन्त्रः-स्त्रपठितः।
- (सू) <sup>4</sup> उञ्ध्वीन् पुरोडाशानुदस्य प्रतिलम्य ज्यम्बकं यजामह इति यजमानस्याञ्जलौ समोप्य भग स्थ भगस्य वो लिप्सीयेत्यपादायैतेनैव कल्पेन त्रिः समावपेयुः ॥ ४ ॥ १६ ॥ २१५७॥

[पुरोडाशोर्ध्वप्रक्षेपणं, पततस्तस्य प्रहणं, तस्य यजमानाञ्जलौ प्रक्षेपादि च]

(भा) उदसनमुत्सेपः। ऊर्घ्वानां पुरोडाशानाम्। प्रतिरुभ्य पुन-

<sup>1</sup> परियन्त्यमात्यास्तय जमानपत्नीकाः स्त्रियश्च (६). 2 यदि स्याद्यजमानस्य कन्या पतिकामा साऽत्यनेन मन्त्रेण परीयात् । यस्य कस्य च पतिकामा स्यादित्येकं यजमानस्येत्यप्रमिति तु भारद्वाजः (६). 3 एव मन्त्रः—क..ख..ङ..छ, एष मन्त्रः—घ. 4 सर्वे ते पर्येतारः प्रत्येकमेकैकं पुरोडाशमादाय तानूर्ध्वमाकाश ०िक्षप्य पुनर्गृहीत्वा परिगमनमन्त्रेण यजमानस्याञ्जलो समोध्य भग स्थ इति पुनः स्वं स्वमादत्ते। एवं त्रिः कुर्वन्ति (६).

र्गृहीत्वा परिगमनमन्त्रेणैव । यजमानस्याञ्जलौ क्षिपन्ति । पुनश्च स्वान् गृह्णन्ति भग स्थेति अहणमन्त्रेण । व्यवायान्मन्त्रावृत्तिः ।

(वृ) पुनर्गृहीत्वा-क्षिपन्ति ।—पुष्टिवर्धनिम<sup>1</sup>त्यनेन । पुनश्च-न्त्रावृत्तिः—समावपनमन्त्रस्यावृत्तिः तदाहैतेनैव <sup>2</sup> मन्त्रेणेति ।

(सू) <sup>3</sup> पतिकामा या श्रेवं समावपेयुस्तथैव मन्त्रं संनमयित्वा ॥५॥१७॥२१५८॥

(भा) पति कामयन्त इति पतिकामा याः कन्या यजमानापत्यं ताश्च यजमानहस्ते क्षिपेयुः पुरोडाशान्। यः परिगमनमन्त्रस्तासां तेनैव।

(वृ) यः परि-तेनैव--पतिवदेनमित्यनेनैव । पतिकामा यारचैव-मिति पतिकामा या एवमिति पदच्छेदः । तथैव मन्त्रं संनमयित्वा इति सूत्रपाठ<sup>4</sup>प्रकारेणोहयित्वा ।

(सू) <sup>७</sup> परीत्य परीत्य समावपन्तीत्येके ॥६॥१८॥ ॥ २१५९॥

[परिगमनमन्त्रावृत्तौ निमित्तकथनम् ]

(भा) यदा परीत्य परीत्य क्षपः तदा व्यवायात्परिगमनमन्त्र<sup>6</sup>स्या-वृत्तिः ।

(वृ) यदा-वृत्तिः--समा<sup>ग</sup>वपनादिव्यवायात्।

<sup>1</sup> ह्यन्तेन—छ. 2 नैव कल्पेनेति—घ. 8 या सा यजमानस्य कन्या पितकामा तस्याज्ञालावेवमेव त्रिः समावेपेयुः। समावपनमन्त्रं तु सिप पूर्ववत्संनमध्य वदतीत्यर्थः। संनमिवत्वा संनमध्येत्यर्थः। भारद्वाजश्चाह पितकामा या अपि समावपेयुंदिति (रु). 4 पाठकमेणोह—छ. 5 प्रथमपर्यायवदुत्तरयोरिप पर्याययोः पिरगमनस्यायमुभयत्र विकल्पः (रु). 6 स्य निवृत्तिः—क. ख. 7 वपनव्य—घ.

(सू) <sup>1</sup> तान् मृते समावपति मृतयोर्मृतेषु वा ॥ ७॥ १९॥ ॥ ११॥ ॥ ११६०॥

[पेटिकापिधानेनानीतानामपि मूतक्षेपणम्]

- (भा) यदाऽपि कोशापिधानेनानीताः तदाऽपि मूते क्षेपः।
- (वृ) यदापि-क्षेप:--वृक्षा<sup>2</sup>सञ्जनकाले मृतस्येव विघानात् ।
- (सू) <sup>3</sup>एष ते रुद्र भाग इति वृक्ष आसजति वृक्षयो-वृक्षेषु वा ॥ ८॥ २०॥ २१६१॥
- (भा) वृक्षासञ्जनम् वृक्षे रुङ्गयत्यध्वर्युः एष ते रुद्र भागस्तं ⁴जुषस्वे-त्यतीद्यन्तेन ।

#### [तत्र पक्षान्तरम्]

(सू) <sup>5</sup> अपि वा मूतयोस्समोप्य विवधं कृत्वा श्रुष्के स्थाणौ वल्मीकवपायां वाऽवधाय अवतत-धन्वा पिनाकहस्तः कृत्तिवासोमिति त्रिरवता-स्यन्ति ॥९॥२१॥२१६२॥

(भा) विवधः—<sup>6</sup>करपटी । <sup>7</sup>तस्या मूले बद्घ्वा शुष्कवृक्षच्छद <sup>8</sup>
स्थापियत्वा आसञ्जनमन्त्रेण । वल्मीकवपा वस्रीभिरुद्धता मृत् । तस्यां

¹ यदाऽपि कोशापिधानेनाहतास्तदाऽपि मृत एव समावपत्यध्वयुः (६).
² सञ्जनार्थक्षेपे मृ—छ. ³ आसजित मृते स्थापयित । यदा द्वे बहूनि वा मृतानि तदाऽपि बहुष्वासर्जात अतीहीति मन्त्रान्तः (६). ⁴ स्वातीद्यन्तेन—क. ख. घ. ⁵ इयोरेव मृतयोः क्षिप्ता ते च विवधलम्बते ऋता विवधनेव स्थाणी वस्मीकवपायां वा मन्त्रेणावदधाति । विवधो नाम स्कन्धवाद्यः साधनविशेषो येन गोपालाः क्षीरभाण्डानि वहन्ति । ततस्सर्वेऽवततधन्वेत्यावर्तयन्तस्तावित्रिष्ट्या-साक्तिष्ट्या-साक्तिष्ट्या-साक्तिष्ट्या-साक्तिष्ट्या-साक्तिष्ट्या-साक्तिष्ट्या-त्या-स्तावती-ख. घ. ७ तस्यान्तयोमूते व—छ. तस्यां मूते व—घ. ७ दे स्थाणी स्था—छ.

स्थापयति । अवततघन्वेत्युक्ताऽवताम्यन्ति निरुच्छ्वासास्तिष्ठन्ति सह-र्त्वि<sup>1</sup>ग्मिः स्त्रियश्च । मन्त्रावृत्तिः प्रत्यक्षोपकारात् । उपदेशः प्रणवान्त<sup>2</sup>मभ्यस्यन्तस्तिष्ठ<sup>3</sup>न्ति ।

(वृ) करपटी-शिक्यद्वया⁴न्तर्दण्डः । तस्या-मन्त्रेण—एष ते रुद्र भागस्तं जुषस्वेति । वस्मीक-यति—अवततधन्वेत्युक्ता ।

मन्त्राष्ट्र-रात्--प्रणवान्तमन्त्रोचारणस्य ग्लानिसाधनत्वात् तस्यावृत्तेमन्त्रावृत्तिः । अस्मिन्पक्षे प्रणवान्तं मन्त्रमुक्त्वा आ श्रमोपजननात्तिष्ठन्ति उच्छ्वासनिरोधं कृत्वा ।

उपदेशः-न्ति —एकैकस्मिस्तमने यावःक्वेशं मन्त्रावृतिः । (सू) <sup>5</sup> अपः परिषिच्याप्रतीक्षास्तूष्णीमेत्यैघोऽस्ये-घिषीमहीत्याहवनीये समिघ आधाय अपो अन्व-चारिषमित्युपतिष्ठन्ते ॥ १०॥ २२ ॥ २१६३ ॥ अध्यदशी खण्डिका

[अग्निपरिषेकाद्युपस्थानान्तकर्मकलापः]

(भा) परिषेकमध्वर्युः करोति परं सामात्याः सर्वे, बहुवचनात् । विपरिगमन संवापो त्वमात्यानामेव, पुरोडाशसंबन्धात् । केचिद्यजमान-पत्नीवर्जानां तदपत्यानामेव, चातुर्मास्येषु यजमानस्यामात्या इति षष्ठीनिर्देशात् । प्रजा वरुणपाशान्मुञ्जति प्रजा रुद्रान्निरवदयेते इति लिङ्गात् । अप्रतीक्षाः— हेनेक्षन्ते यत्र होमः कृतः । १ यत्र च

<sup>1</sup> निमर्भूयश्व मन्त्रात्रतिः—ख. 2 मभ्यस्य तिस्मितिष्ठन्ति—ख. 8 न्तीति— क. ख. ङ. 4 न्तो दण्डः तिस्मन्मृते बद्धाऽन्तयोः—घ. 5 अपः परिषिच्य परितो मूतमवस्नावयित्वा । व्याख्यातश्लोषः (रु). 6 परिवपन—ग. 7 समा-वापौ—ग. छ. 8 नेक्षन्तो य—घ. नेक्षमाणा य—ख. 9 यत्र वा—ख. घ. ख.

स्थापिताः पुरोडाशाः। तूष्णीं वाग्यता आगच्छन्ति । एकैका समित्, एकवचनात्। न चोह<sup>1</sup> उपस्थाने पत्न्याः। उपदेशः सहाधानम्। पयस्वत्यम् आगमं तां मेति चोहः।

(वृ) परिषेक-वचनात् — अप्रतीक्षास्तूष्णीमेत्योपतिष्ठन्त इति समानकर्तृकत्वात् । परिषेकस्य त्वपः परिषिञ्चति रुद्रस्यान्तर्हित्या <sup>2</sup>इत्येकसङ्ख्याककर्तृकत्वावगमादध्वर्युरेव ।

परिगमन-मेव --अमात्यशब्देन पुत्रदुहित्रादयः।

चातुर्मास्येषु-निर्देशात्-व्यतिरेकावगतेः । किंच प्रजा वरुण-निरवदयत इति लिङ्गात् पुत्रादीनामेव ।

अप्रतीक्षाः-डाशाः--तदुभयम्।

तूर्णी-एकवचनात्-पित्तमन्त्रमेकैका समित् । मन्त्रे एकवचनात्।

न चोहः-तन्याः--पयस्वा अपे इत्येव प्रकृतौ सौमिका-वभृथे पुल्लिङ्गपठितत्वेन पत्न्या अपि विनियुक्तत्वात् ।

उपदेशः-सहाधानम्-मन्त्रत्रयमुक्ता समित्रयस्य सहाधानम्। समिध आधायेति सक्चदाधाने बहु³त्वश्रवणात्।

॥ २३ ॥ २१६४ ॥

[तेष्वग्निष्वादित्यहविर्निर्वापविधिः]

(भा) <sup>6</sup> अस्यादित्यस्याग्निः पूर्ववत् समदश् सामि<sup>7</sup> धन्यः ।

<sup>1</sup> उपस्थाने । उप—च. 2 इत्येककर्तृकत्वा—घ. 3 त्वविशेषणात्—छ. 4 सम-वेताभि—घ. छ. 5 तेष्विश्विष्वादित्यं क्षिपीत । पूर्ववित्यग्न्याधेयादित्यवत् सप्तदशसामिधेन्यश्रतुधाकरणकाल इत्यादिशिधेनेत्यर्थः । वरस्तु नेष्यते, दक्षि-णान्तरवचनात् । तथाऽन्यत्र वरदानादित्येव भारद्वाजः (रु). 6 आद्य आ—च. गधेनीकः—च.

(वृ) पूर्ववत्--आधानगतादित्यवत्।

(सू) <sup>1</sup> श्वेतोऽश्वो दक्षिणा ॥'२ ॥ २४ ॥ २१६५ ॥ <sup>2</sup> गौर्वा श्वेतः श्वेतन्यङ्गो वा । ३ ॥ २५ ॥ ॥ २१६६ ॥

[श्वेतोऽश्वो दक्षिणा बलीवदों वा न घेनुः]

(भा) दक्षिणापवादः श्वेतोऽश्वः बलीवर्दो वा श्वेतः । यस्यैकमङ्ग श्वेतं स श्वेतन्यङ्गः ।

- (वृ) दक्षिणापवादः—भेनुदक्षिणायाः।
- (सू) <sup>3</sup> सिद्धमिष्टिः संतिष्ठते । ४ ॥ २६ ॥ २१६७ ॥
- (मा) आदि<sup>4</sup>त्यस्य समाप्तौ साकमेधसमाप्तिः।
- (सू) <sup>5</sup> आग्नावैष्णवमेकादशकपालं निर्वपेचक्षुष्कामो बार्हस्पत्यं चरुं ब्रह्मवर्चसकाम ऐन्द्रं पशुकामः सारस्वतं प्रजाकामः पौष्णं प्रतिष्ठाकामः॥ ॥५॥२७॥ २१६८॥ [आदित्यानुनिर्वाप्यानि काम्यान्याग्नावैष्णवादीनि]

(भा) आदित्यस्यानुनिर्वाप्यान्यामावैष्णवादीनि सति कामे।

- (सू) <sup>6</sup> एतेषां यत्कामयेत तद्जुनिर्वपेत् ॥६॥ ॥२८॥ २९६९॥
- (भा) कामबहुत्वेऽप्येतेषामेकमेव कर्तव्यं <sup>7</sup> यदिच्छति।
- (वृ) एतेषां <sup>8</sup> यत्कामयेतेत्यस्यार्थः कामवंहु च्छतीति । तत्साधनं हिवरनुनिर्वाप्यम् ।

<sup>1</sup> गतः (रु). 2 सर्वश्वेतः श्वेतिचिह्नमात्रो वा पुंगवः (रु). 3 गतः (रु). 4 त्यसमाप्तौ-क. ख. ख. ख. ड. 5 एतान्यादित्यस्यानुनिर्वाप्यानि कामानु-सारेण कर्तव्यानि । किमेतानि कामबहुत्वे समुचीयन्ते १ नेत्याह (रु). 6 एतेषां हिषणं यमिच्छेत्तमेवानुनिर्वेपेत् । न ततोऽधिकमित्यर्थः (रु). 7 यदी-च्छिति—ख. 8 यः काम—छ.

(स्) 1 सिद्धमिष्टिः संतिष्टते ॥ ७॥ २९॥ २१७०॥ व संतिष्ठन्ते साकमेघाः ॥ ८॥ ३०॥ २१०१॥ अत्र पौर्णमास्येष्ट्रोन्दनादि पूर्वविश्ववर्तनम् । सर्वं वा वापयेत् । मन्त्रादिर्विक्रियते योऽस्याः पृथिन्यास्त्वचि निवर्तयत्योषधीः । अग्निरीज्ञान ओजसा वरुणो धीतिभिस्सह । इन्द्रो मरुद्धिस्स- खिभिः सह । अग्निरितग्मेनेति समानम् ॥ ९॥ ॥ ३१॥ २१७२॥

पकोनविंशी खण्डिका

# [साकमेधाख्यतृतीयपर्वसमाप्तिः] (भा) अत्रास्मिन् कृते पौर्णमास्या यागः । ततो वपनम्।

इति धूर्तस्वामिभाष्ये अष्टमे प्रश्ने पञ्चमः पटलः

(वृ) अत्रास्मिन्-गः—निवर्तनं वा । अत्र पौणमास्येत्यत्र । अत्र-शब्द आनन्तर्यपरः । साकमेघवद्देशान्तराभावादत्र देश इति न भवति ।

इति कौशिकेम रामामिचिता कृतायां धूर्तस्वामिभाष्यवृत्तौ अष्टमे प्रश्ने पञ्चमः पटलः

¹ गतः (६). ² आदित्यान्ते संतिष्ठन्ते काम्यत्वादनुनिर्वाध्याणाम् (६). <sup>8</sup> व्याख्यातोऽयं वरुणप्रवासेषु (६).

# (सू) <sup>1</sup> ततो द्वयहे त्र्यहे चतुरहेऽर्धमासे मासि चतुर्षु मासेषु ग्रुनासीरीयेण यजते॥१॥१॥२१७३॥

[तुरीयपर्वभूतशुनासीरीयाङ्गवपनकालः]

(भा) ततो वपनानन्तरं द्वबहे द्वितीयेऽहाने द्वितीयायाम् । त्र्यहे तृतीयायाम् अर्धमासे—पर्वणि वपनं कृत्वा । अमावास्यायां वषनमुपदेशः । तथोत्तरस्याम् । शुनासीर इन्द्रो यास्मिस्तच्छुनासीरीयम् ।

#### [वपनकालविषये पक्षमेदः]

(वृ) ततो-कृत्वा-प्रतिपदि वपनं कृत्वा ततोऽर्घमासे पर्वण्यमावा-स्यायां ग्रुनासीरीयेणेष्ट्रा वपनामिति ह्रियहादिपक्षेऽनन्तरं वपनम् ।

अमावा-रस्याम् — अस्यार्थः — अर्घमासपक्षे अमावा<sup>2</sup>स्या-नन्तरं साकमेषार्थं वपनम् । ततोऽर्षमासे पौर्णमास्यां ग्रुनासीरियेणेष्ट्रा वपनमिति ग्रुनासीरीयेऽप्यत्र पौर्णमास्येति वचनात् ।

[शुनासीरीयशब्दार्थः]

शुनासी-यम्—शुनासीर इन्द्रो यस्मिन् कर्मणि तत्कर्म शुनासीरीयम्।

(सू) <sup>3</sup> तस्य वैश्वदेववत्कल्पः ॥ २ ॥ २ ॥ २१७४ ॥
<sup>4</sup> निर्वपणकाल आग्नयमष्टाकपालामिति दशोत्तराणि हवींपि निर्वपति ॥ ३ ॥ ३ ॥ २१७५ ॥

<sup>1</sup> ततः साकमेधकालात् पर्वण आरभ्य बहादिष्वतीतेषु पूर्ववचतुष्वेंव वा मासेषु 
श्वनासिरीयेण यजते । श्वनासीरदेवतासंबन्धाच्छनासिरीयं पर्व (६). 2 स्याया 
अन-छ. अमावास्यायामन-च. 3 परिभाषया वैश्वदेवप्रकृतिकत्वे सिद्धेऽपि 
केश्वित्कल्पकारैर्महाहविःकल्पातिदेशात् तिज्ञरासार्थं वचनम् । सायंदोहाभावानु 
सग्रस्कालतामप्यस्येच्छन्ति (६). 4 पञ्चसंचराणि निरुप्येन्द्राम्नं वैश्वदेवं चरुमिन्द्राय 
श्वनासीराय प्ररोडाशं द्वादशकपालं वायव्यं पयस्सौर्यमेककपालमिति पञ्च निर्वपति (६).

¹ वायव्यस्य पयसः प्रातर्दोहवत्कल्पः॥४॥ ॥४॥२१७६॥

[पुनर्वेश्वदेववचसः फलम्]

(भा) पुनर्वेश्वदेववद्वचनादनूयाजेऽिप वैश्वदेववद्विधिः <sup>2</sup> त्रेघासंनहन-पृषदाज्यादीनि । <sup>3</sup> द्वग्रहकारुत्वं ग्रुनासीरीयस्य वैश्वदेव<sup>4</sup>वत् ।

[सद्यस्कालत्वपक्षे प्रयोगः]

पातदों हिविकारत्वाच पयसस्स चस्कालत्वं वा द्वचाहादौ

शिक्षस्य विधानात्। शाखामाहृत्य न वत्सापाकरणादि, सायं
दोहार्थत्वात्तेषाम्। वेदं कृत्वा वेदिः। पलाशप्रशातनादि पर्णवल्कवर्जम्।
कुम्भ्यालेपने कृते इमी पर्णमि<sup>6</sup>ति निधाय वत्सापाकरणं प्रातदोंहाय। परिस्तरणम्। देवा देवेष्विति कमः। पणिप्रक्षालनादि ।
सचस्काले रेऽपि केवले पातदों है विधिरेषः।

[भाष्योक्तपुनर्वेश्वदेववद्वचनस्य फलोपपादनम्]
(वृ) पुनर्वेश्व—दीनि—एतद्वाह्मणानि पञ्च हवींपीति, तथा वैश्वदेववरुणप्रघाससाकभेषशुनासीरीयाणाम्, इति परिभाषोक्तत्वाच वैश्वदेवप्रकृतित्वे सिद्धेऽपि तस्य वैश्वदेववदिति वचनात् अनूयाजेऽप्यष्टावाद्याः पाशुकाः प्रैषवर्जमित्येवमादि भवति ।

आहुतीनां त्रिंशत्संख्यातिरेकेऽपि---

द्यहा-घानात् — ततो <sup>9</sup>द्यह इत्यादिना साङ्गस्यैकस्मिन्नहानि विधानात्सद्यस्कालत्वम् ।

सद्यस्कालस्वपक्षे प्रयोगः — शाखामाहृत्य-10विधिरेषः ।

<sup>1</sup> तत्र शाखामाहृत्य निधाय रात्रावेव वस्सापाकरणं प्रातदोहार्थत्वात् (६).

2 त्रेधा संनहनं द्यहत्वं शुना—च. 3 द्यहसाध्यत्व—छ. च. 4 ववचनात् प्रातदोह—च. 5 साङ्गस्यैव वि—च. 6 ति विधाय—ख. 7 पि देवतानुवाद शति केवले—च. 8 विधिशेषः—क. ख. च. छ. 9 द्यह इति साङ्ग—ग. छ.

10 विशेषः—क. ख.

(स्) <sup>1</sup> अथैकेषाम् । पश्च संचराणि निरुष्य वायव्या यवागः प्रतिधुग्वेन्द्राय ग्रुनासीराय पुरोडाशो द्वादशकपालः । इन्द्राय ग्रुनासीराय स्नुचा जुहुत नो हविः । जुषतां प्रति मेधिरः । प्रह्व्यानि घृतवन्त्यस्मै हर्यश्वाय भरता सजोषाः । इन्द्रर्तुभि-ब्रेह्मणा वाष्ट्रधानः ग्रुनासीरी हविरिदं जुषस्वेति ग्रुनासीरीयस्य ध्वाज्यानुवाक्ये । सौर्य एक-कपाल इति ॥ ५ ॥ ५ ॥ २१७७ ॥

#### [ग्रुनासीरीयप्रयोगक्रमः]

(भा) <sup>2</sup>एकेषां न दश हवींषि पञ्चसंचराणि कृत्वा वायव्या यवागूः गृतपेया वा चरुवत् । प्रतिष्ठुक् सद्योदुग्धं पयः । लौिककं अमृतम् । एतदस्मै गृतं कुरुतेति लिङ्गात् । आसादनादि<sup>3</sup> सान्नाय्यवत् । सर्व अपणवर्जं सान्नाय्यवत् । इन्द्राय ग्रुनासीरार्यं सौर्य एककपाल इत्यष्टो । विश्वेदेवा हव्यं रक्षध्वम् । इन्द्र ग्रुनासीर हव्यं रक्षस्व । वायो हव्यं रक्षस्व । सौर्य हव्यं रक्षस्व । इदममेः सवितुः पूष्ण इन्द्राग्न्योरिन्द्रस्य ग्रुनासीरीयस्य सूर्यस्य इदं सोमस्य सरस्वत्याः विश्वेषां देवानां वायवे हविरिन्द्रियं वायवे देवेभ्यो <sup>4</sup> हव्यम् ।

¹ अथवा पञ्च संचराणि निरुप्य वायच्या यवागूः। तस्याश्वरुवत्कत्यः। वायच्या प्रतिधुग्वा। प्रतिधुगिति सद्योद्धग्धं पयः समाख्यायते। तथा च भरद्वाजः—प्रति-धुगिति द्वग्धमात्रस्य वाद इति। प्रतिधुषा प्रातस्सवने शृतेन माध्यन्दिन इति लिङ्गात्वा एतदस्मै शृतं कुरुतिति लिङ्गाच। तत्र पञ्चसंचरानन्तरं दुग्धमात्रं लेकिकं पयो ग्रहीत्वा निध्यम्। आसादनप्रभृति तु साचाय्यधर्मान् लभते। तथा च कात्यायनः—वायच्यं पयो लोकिकं प्रतिधुक्छुतेरिति। श्रपणवर्णं सर्वेऽपि संस्कारास्साचाय्यविद्यन्ये। तत इन्द्राय श्रुनासीराय दादशकपालः ततः सौर्य एककपाल इत्यष्टां च हवींषि (रु). 2 एतेषां तु दश—च. 3 सादनादि—खा. 4 ह्व्यमाप्यायताम् पुनः पञ्चप्रयाजेऽपि विश्वदेवविधिः—च.

(वृ) एकेषां चक्वत् सद्यश्याच ब्रीह्या वृताशुयुक्ते ? अतो निवेपणादि श्रपणान्तं कर्तव्यम् ।

### [सौत्रप्रतिधुक्छब्दार्थः]

प्रतिधुक्-लिङ्गात्—अस्यार्थः—समनैषुः प्रत्यधुक्षनिति प्रतिधुक्तां दुग्धमात्रमुक्ता एतदस्मै गृतं कुरुतेति पश्चाच्छ्पणविधानात् अगृतस्यैव प्रतिधुक्तम् ।

#### [प्रतिदुहो धर्माः]

अस्य च लौकिकत्वं, निर्वपणकाले दुग्धस्यैव विधानात् । अतो न दोहधर्माः ।

आसाद वत् अपात्तस्य यावत्संभवं वैधिकधर्माः कर्तव्या

सर्व-वत्-सद्योदुग्वस्यापि वैदिकवर्मसंभवे तद्वाघो न युक्त इति।

### इन्द्राय-ष्टी--एकेषां मतेन ।

स्वपक्षे — विश्वे देवा-ध्वम् — इन्द्र रक्षस्व, वायो रक्षस्व इति यवागूपक्षे । सूर्य हन्यं-देवेभ्यो हन्यम् — इति पयःपक्ष ऊहः ।

(स्) <sup>2</sup> नव प्रयाजान्याजाः ॥ ६ ॥ ६ ॥ २१७८ ॥
 <sup>3</sup> पश्चप्रयाजं त्रचन्याजमित्येके ॥ ७ ॥ ७ ॥
 ॥ २१७९ ॥

 $<sup>^{1}</sup>$  दीनामश्वता—धः. दिना ग्रुक्ता.  $^{2}$  उत्तरिवकल्पार्थोऽनुवादः (v).  $^{3}$ प्रकृतिवदेवोभयमित्यर्थः (v).

संसर्पोऽस्यंहस्पत्याय त्वेति <sup>1</sup> मासनाञ्चेक-कपालमाभेजुहोति ॥ ८ ॥ ८ ॥ २१८० ॥ <sup>2</sup> द्वादशगवं सीरं दक्षिणा ॥ ९ ॥ ९ ॥ ॥ २१८१ ॥

[सीरदक्षिणाप्रतिप्रहमन्त्रः]

(भा) सीरं-लाङ्गलम् । द्वादशभिवेलीवैर्देर्युक्तम् । तस्य प्रतिष्रह उत्तानस्त्वेति ।

[सीरे द्वादशवलीवर्दयोगकथनस्य भूतपूर्वतद्योगतात्पर्यकत्वेन दीर्घस्य केवलस्यैव सीरस्य दक्षिणात्वम् ]

- (वृ) सीरं-स्त्वेति—केवलं सीरस्यैव दक्षिणात्वात् द्वादशभिर्युक्त-मिति भूतपूर्वेगत्या । द्वादशगवां योजनसमर्थं दीर्घम् । न तु गोयुक्तस्य गोभिः सह दानम् । अतः सीरमात्रस्याप्राणित्वादुत्तानस्त्वेति प्रतिग्रहः ।
- (सू) <sup>4</sup>षड्योगं ना ॥ १०॥ १०॥ २१८२॥ [षड्बळीवर्दयोगयोग्यं वा सीरं दक्षिणा]
- (भा) षड्योगं षड्भिर्युक्तम् ।
- (वृ) षड्यो -क्तम् तस्यापि प्रतिम्रहः पूर्ववत् ।
- (सू) े उष्टारावित्यकेषाम् ॥ ११ ॥ ११ ॥ २१८३ ॥ [दक्षिणायां पक्षान्तरम्]

(भा) उष्टारौ-प्रासङ्गिकौ धुर्यो वर्जयित्वा । ब्राह्मणा इदं वः सीरं अयमश्व इति संकल्पयति । एककपा<sup>6</sup>रुस्य दक्षिणेत्युपदेशः ।

<sup>1</sup> मासनाम्नत्येकवचनात् एकैवाहुतिः । भारद्वाजस्त्वाह् — मासनाम्नाऽभिजुहोति संसर्पाय स्वाहांऽहस्पत्याय त्वा स्वाहेति (रु). 2 यदद्वादशिभवेतीवर्देयुक्तं कृषिति तद्द्वादशागवं सीरम् (रु). 3 गोयुक्तम् । अस्य न गोभिः सह —च. 4 षड्भियोगे। यस्य सीरस्य तत् षड्योगम् । तस्य चोभयस्योत्तानस्त्वेति प्रतिग्रहः (रु). 5 उष्टारः प्रासन्नवाही वाहः (रु). लदक्षि —खः च.

- (वृ) उष्टा-को--- रथादिवाहको । धुर्यो युग्यो ।
- (स्) ¹ उष्टारं वा ॥ १२ ॥ १२ ॥ २१ ८४ ॥
  ² अश्वं श्वेतमेककपालस्य गां वा श्वेतम् ॥
  ॥ १३ ॥ १३ ॥ २१८५ ॥

विंशी खण्डिका

#### [दानप्रकारः]

(भा) ब्राह्मणा द्वादशगवं सीरं वो ददामि अश्वं श्वेतमेककपालस्य बो ददामि बलीवर्दं वा श्वेतम् ।

(स्) इति स्क्तवाकस्याशीष्षु होता वर्तते। एवं यजमानो जपति। आशास इति मन्त्रं संनमति। सिद्धमिष्टिः संतिष्ठते। संतिष्ठन्ते चातुर्मास्यानि। अत्र पौर्णमास्येष्टोन्दनादि पूर्ववित्रवर्तनम्। सर्वं वा वापयेत्। मन्त्रादिवित्रियते। एकं मासम्रद्धान्यः। तेनास्यो मह आवहदमृतं मर्त्यास्यः। प्रजामनु प्रजायसे तदु ते मर्त्यामृतस्। येन ते ते प्रजापत ईजानस्य न्यवर्तयन्। तेनाहमस्य ब्रह्मणा निवर्तयामि जीवसे। अग्निस्तिग्मेनेति समानम्॥ १॥ १॥ १४॥ २१८६॥

¹ ददातीखध्याहार:, सामध्यीत् (६). ² ददातीखेव शेषः (६). ³ पौर्णमास्येष्ट्रेति तु द्यहादावसंभवान्निवर्तते (२).

### [सौत्रानुवत्सरराव्दार्थः, चातुर्मास्यसमुदायानुष्ठानप्रयुक्त-तदुत्तरानुष्ठेयस्सोमादिनैकस्य पर्वणः प्रयोगे भवति]

(भा) अनुवत्सरो वायुः। पौर्णमा<sup>1</sup>स्येति <sup>2</sup> प्रायिकम्। कथम् ? द्यहादाविष्ट्वाऽपि वपनम्। चातुर्मास्यैरिष्ट्वेति समुदाय<sup>3</sup>प्रयुक्तो नैकस्य प्रवेणः प्रयोगे भवति वैमुधवत्।

## [भाष्योक्तांनुवत्सरशब्दार्थे प्रमाणं संवत्सरादेरक्रयादि-रूपेण ध्यानं च]

(वृ) अनुवत्सरो वायुरिति—वायुरनुवत्सर इति ज्ञानार्थम् । संवत्स-रनामस्वनुवत्सर इत्यस्याभावेऽपि वायुरनुवत्सर इत्यादिब्राझणदर्शनात् । अत एवाभिवीव संवत्सर इत्यादिदर्शनात् । संवत्सरीणां स्वस्तिमाशास्त इत्यादिष्वग्न्यादिरूपेण संवत्सरादेष्यीनं कर्तव्यम् ।

पौर्णमास्येति-द्वचहादौ--पौर्णमासीमिष्टा वपनसंभवः।

अतः—

अनिष्टाऽपि-नम्—पौर्णमास्याम् । चातुर्मा-भवति—सोमः पशुर्वा । वैमृधवत्— <sup>4</sup> तते। न प्रतिपर्वावृत्तिः ।

(सू) <sup>5</sup> चातुर्मास्यैरिष्टा सोमेन पशुना वा यजते॥
॥ २॥ १५॥ २१८७॥

<sup>1</sup> स्थेष्ट्रंति—च. 2 पाक्षिकः—क. ख. ग. घ. च. छ. 3 प्रयुक्तौ—क. 4 अतो—ग. घ. छ. 5 सोमोऽग्निष्ठोमसंस्थः पशुश्च निरूद्धग्धः विकारे प्रमाणासं—भवात्। तौ च नित्ययोर्थं साधयतः चातुर्मास्याङ्गत्वात्। कात्यायनवोषायनाभ्याम-चेष्ट्रिरयुक्ता। कात्यायनस्तावत् सोमेन पशुनेष्ठ्या वा यजेतेति। बोधायनश्च पशुसोमानुक्ताऽऽह सवनेष्ट्या यजेतेत्यौपमन्यव इति। केयं सवनेष्टिनांम श सव-देवतानामिष्टिः सवनेष्टिः सवनस्थानापन्नेति वा, यथोक्तं स्त्रकृता — तुरायणे संवत्सरं सवनविधा इर्ष्टानिर्वपन्ति आमयोऽष्टाकपाल ऐन्द्र एकादशकपालो वैश्वदेवो द्वादशकपालश्वक्रीरत्येक इति।

[चातुर्मास्योत्तराङ्गसोमपश्वन्यतरयागविधिः] भोऽग्रिष्ठोमतल्यः तत्प्रकातित्वाचातर्मास्याङ्गम् । अर्

(भा) सोमोऽग्निष्टोमतुल्यः तत्प्रकृतित्वाचातुर्मास्याङ्गम्। अनेन मुच्यत ऋणात् न चाकामः। तथा पशुबन्धो निरूढतुल्यः। न निरू-ढार्थं साध्यति।

(वृ) सोमोऽग्नि-त्वात्—एकाहानामग्निष्टोमप्रकृतित्वात् । [सोमस्य चातुर्मास्याङ्गत्वाग्निष्टोमविकृतित्वयोस्साधनम्] चातुर्मास्याङ्गं—सोमः ।

चातुर्मास्यैरिष्ट्वेति क्वाप्रत्ययात्तदङ्गत्वम् । स्वतन्त्राधिकारपक्षे समानकर्तृकप्रयोगानुपपत्तेः । अतोऽङ्गत्वात्कर्मान्तरतयाऽग्निष्टोमविक्वाति- त्वम् ।

(स्) <sup>1</sup>फाल्गुन्या उद्घृष्टे सोमाय दीक्षते ॥ ३ ॥ ॥ १६ ॥ २१८८ ॥

[चातुर्मास्योत्तराङ्गभृतसोमयागदीक्षाकालस्तत्र पक्षान्तरं च] (भा) उद्घृष्टः ग्रुक्कः पक्षः । फाल्गुन्याः परो यदशुक्कः पक्षः तदादौ

तास्त्वत्र समानतन्त्रा इध्यन्ते, सवनेष्ट्येरयेकवचनात् । तत्रापि त्वाहाश्व-लायनः-तुरायणमित्रीरिन्द्रो विश्वे देवा इति पृथागिष्टयोऽनुसवनमहरहरेका वा त्रिह-विरिति ।

तथाऽनुप्रहान्तरमप्यत्र भारद्वाजेनोक्तम्—आ वरुणप्रघासानां कालाद्वैश्वदेवस्य कालो नातीयादा माकमेधानां कालाद्वरुणप्रघासानां कालो नातीयादा ग्रुनासीरीयस्य कालात्साकमेधानां कालो नातीयादिति । कालातिकमेष्त्रापदि येजेतेति (रु).

1 यदि सोमन यक्ष्यते तदा य आगाभिन्याः फाल्गुन्याः परस्ताद्भाव्युद्वृष्ट्रपर्याय-रशुक्रपक्षः तत्र दीक्षित्वाऽनन्तरे पर्वणि यजेत यदि फाल्गुन्यामुगक्रमापवर्गी । प्रदर्श-नार्थं चंतत् । यदा चैन्यामुगक्रम्य गुनश्चिन्यामपवर्गः तदा चैन्या उद्वृष्टे सोमः । यदा ब्यहादौ शुनासीरीय तदाऽपि फाल्गुन्या उद्वृष्ट एव सोमः । मुख्यस्यैव सोमका-लस्यानतिक्रमणीयत्वात् । पशुना यक्ष्यमाणस्य शुनासीरीयादनन्तरे पर्वणि यागः । (इ). सोमाय दीक्षते। केचित् फाल्गुन्या <sup>1</sup> अविष्यः फाल्गुनीशुक्क एव परसं-वत्सरे <sup>2</sup>तदादाविति । प्रदर्शनं चैतत् , यस्य चैन्यां परिसमाप्ति-स्तस्य चैन्याः परः शुक्क इति, पशुस्त्वनन्तरमपर्वण्यपीत्युपदेशः। अनन्तरे पर्वणीति न्यायः, <sup>8</sup>सर्वाक्कत्वात् यद्यपि न सम्पद्यत उद्घष्टे ।

#### [सोमयागस्य फाल्गुनगुक्कपक्षे दीक्षानिषेघे हेतुप्रदर्शनम् ]

(वृ) फाल्गुन्याः-दीक्षते—न तु फाल्गुन⁴मासे उद्घृष्टे, फाल्गुन्या इति पौर्णमास्या निर्देशात् । अतः फाल्गुन्याः परस्मिन् उद्घृष्टे, चैत्रे ।

[पक्षमेदेन फाब्गुनचैत्रयोरङ्गभूतसोमानुष्ठाने उपपत्तिकथनम् ] केचित् फाल्गुन्याः-ग्यः— <sup>5</sup> फाल्गुनीपौर्णमास्या अर्वाग्य उद्घष्टः ।

फाल्गुनी-दाविति--अस्यार्थः-फाल्गुन्यां वैश्वदेवे कृते तदादि चतुर्षु चतुर्षु मासेषु पर्वान्तरानुष्ठाने माकमेषेभ्य ऊर्ध्वं मासचतुष्ट्रये ग्रुनासीरीयपक्षे द्वितीयसंवत्सरफाल्गुन्यां शुनासीरीयः। तदा द्वितीयफाल्गुन्यां <sup>6</sup> उद्घृष्टे पौर्णमास्याः <sup>7</sup> सोमसंभवः। अतो द्वितीयफाल्गुन्यां समाप्ते चातुर्मास्ये तत ऊर्ध्वं परसंवत्स<sup>8</sup>रफाल्गुन उद्घृष्ट इत्युक्तम्। <sup>9</sup> पूर्वव्याख्याने फाल्गुन्यां समाप्ते शुनासीरीये परस्मिनुद्रुष्टे चैत्रे <sup>10</sup> सोम इत्युक्तम्।

 $<sup>^1</sup>$  अर्वोक् फाल्गुनी-घ.  $^2$  तदाऽपीति-छ.  $^3$  सर्वपर्वाङ्गत्वात्-ख. ग.  $^4$  मासीढुष्टे-छ.  $^5$  फाल्गुन्याः पौ-घ. छ.  $^6$  पौर्णमास्या उढ्ढृष्टे सोम-छ.  $^7$  सोमासंभवः-घ.  $^8$  रे फाल्गुन्युढृष्ट-ग. रे फाल्गुन उढ्ढृष्ट-ख. ग.  $^9$  स्वमते तु सञ्ज्याख्याने-ग. छ.  $^{10}$  मास इ-छ.

प्रदर्शनं—प्रिः — चैत्रवामारम्भपक्षे । तस्य—शुक्क इति — 1 वैशाखमासानन्तरशुक्कपक्षे सोमाय दक्षितेत्यर्थः ।

पश्चस्त्व-देशः--चातुर्मास्यैरिष्ट्वा यजेतेत्यानन्तर्यात् । अनन्तर-न्यायः-चोदकपाप्तकालाबाधाय।

सर्व-त्वात् - ग्रुनासीरीयाङ्गत्वे तदनन्तरमेव स्यात् । <sup>2</sup> सर्वा-थत्वे तु स्वकाल एव सर्वार्थमनुष्ठानमिति ।

यद्यपि-ष्टे-समाप्त्यनन्तरशुक्कपक्षे दैवात् मानुषाद्वा यदि सोमः पशुर्वा न संपद्यते तथापि ।

(स्) <sup>8</sup> तं ततो नानीजानमपरा फाल्गुनी पर्यवेयात्॥ ॥ ४ ॥ १७ ॥ २१८९ ॥

[पशुसोमयोः कालातिकमे प्रायिश्चत्तं तत्र पक्षान्तरं च]
(भा) तं—चातुर्मास्ययाजिनम्। अनीजानमनिष्टवन्तं सोमेन पशुना
वा। परि समाप्ते यागः। आगामिनी फाल्गुनी चैत्री वा <sup>6</sup> द्वितीया
नातिकामेत्। अतिकमे कालस्य सर्वप्रायश्चित्तम्। कोचि त्यशुकालातिकमे दर्शपूर्ण मासपक्वातित्वात् पथिकृद्वैश्वा नरी कुर्वन्ति। 10 नैतत्,
अप्रकृतत्वात् प्रथमेऽपि 11 प्रसङ्गात्।

(वृ) अनीजान-क्रामेदिति--12 सा द्वितीया। फाल्गुन्यां चैत्रघां वा कर्तव्यः सोमः पशुर्वेति । अपरफाल्गुन्याः पूर्वमतिकमणप्रायश्चितं नास्ति ।

<sup>1</sup> वैशाखे समाप्यनन्तरं शुक्र-छ. 2 सर्वाङ्गत्व-छ. 3 तत उद्घृष्टादुत्तरा या फाल्गुनी सा तं सोमेनानिष्टवन्तं नातिगच्छेत्। ततः पूर्विस्मेनेव वसन्ते यजेतित्यर्थः (र). 4 समाप्ते वा या-क. ख. ग. 5 या आगामिनी-ग. घ. च. छ. 6 वा सा द्वितीया-घ. छ. 7 त्यशुसोमयोः काला-ख. मासज्योतिष्टोमप्र-ख. 9 नराविष्रष्टुतं च कुर्वन्ति-ख. 10 नैतिद्यादिष्रन्थः ग. घ. व्यतिरिक्तकोशे न दृश्यते। 11 प्रसङ्गाभावात्-ग. 12 सर्वथा द्विती- यफाल्गुन्यां-घ. छ.

अतिक्रमे-श्चित्तम्—तत्कालातिकमे सर्वपायश्चित्तम् । यद्यपि दश्चैविकारः पशुः तथापि पथिकृद्वैश्वानरयोः ¹ पुनःपुनरामयणादिक²-र्भणामनुष्ठानात् स्वकालातिपत्तिविषय<sup>8</sup>त्वात् । यो दर्शपूर्णमासयाजी सिन्निति लिङ्गात् । अस्य च ⁴ सकृदनुष्ठेयत्वात् सर्वप्रायश्चित्तमेव सामान्य-विहितमिति । ⁵ एवं सोमस्यापि नामिष्ठुत् ।

केचित् - कुर्वन्ति - केचित्पशुसोमयोः कालातिकमे दर्शपूर्ण-मासज्योतिष्टोमप्रकृतित्वात् पथिकृद्धैश्वानराविष्ठष्टतं च कुर्वन्ति ।

<sup>6</sup> नैतत् – अप्रकृतत्वात् । प्रथमेऽपि प्रसङ्गात् — प्रथमदर्श-पूर्णमासयोः प्रथमज्योतिष्टोमे च पथिकृदादिपसङ्गात् । तस्मादाद्याति<sup>7</sup>-मत आरब्धस्य कर्मणः <sup>8</sup> स्वकालातिकमे पथिकृदादेः प्राप्तिः ॥

- (सू) <sup>9</sup> इति वै खलूत्सृजमानस्य ॥ ५ ॥ १८ ॥ ॥ २१९० ॥
- (भा) उत्स्रजमानः—यो न पुन<sup>10</sup>र्थजते अन्त्यचातुर्मास्यैस्तस्य सोमः पद्मर्वा।
- (बृ) नित्यपक्षे, नित्यत्वं चोक्तं प्रथमसूत्रे ।
- (स्) अथ पुनरालभमानस्य फाल्गुन्याश्चतुर्देश्यां श्चना-सीरीयेणेष्टा ॥ ६ ॥ १९ ॥ २१९१ ॥

एकविंशी खण्डिका.

### [पञ्चसांवसरिकादिकल्पेन पुनश्चातुर्मास्यारम्भविधिस्तत्रोपेश-पक्षश्च]

(भा) पुनर्थो <sup>1</sup> यजते स पुनरालभमानः पञ्चसांवत्सिरकादिभिः सक्टत्क्र-तैर्बा क्वती भवति चातुर्मास्यैः। पञ्चसांवत्सिरकादिभिन्नो स करोति फलम्यस्त्वार्थम् । क्वत्वा संकल्पमादौ । उपदेशस्तु पुनरालभमानस्येति <sup>2</sup> वचनात् द्विरभ्यासो लभ्यते । कालान्तरेऽपि च <sup>3</sup> पुनः कामेन चातुर्मा-स्यान्वारम्भणाया द्वानि । न समासः ।

#### (वृ) कृती-कृतकृत्यः।

पश्चसां -संकल्पमादौ -पञ्चसांवत्सरिकादीन् कृत्वा चातुर्मास्या-रम्भकालेऽन्यतरपक्षसंकल्पः । <sup>5</sup>वैकल्पिकप्रयोगात्फलविशेषसिद्धेश्च ।

उपदेश-भयते-अस्यार्थः — अस्य पुनरालभमानस्येति <sup>6</sup> काम-निरपेक्षवचनात् अभ्यासो नित्यतया रूभ्यत इति ।

अस्य च सूत्रस्य <sup>7</sup> पञ्चसांवत्सरिकाभिपायत्वे पुनः पुनरालभ-मानस्येति वक्तव्यम् ।

कालान्त-यानीति--पुनरक्षय्यसुक् <sup>8</sup>तार्थं पुनरालम्भो लभ्यत इति ।

न समासः — अस्यार्थः — पुनः पुनः कामनासिद्ध्यर्थं साधन-भूतचातुर्मास्यतन्त्रता न भवति । किं तु भेदेनानुष्टयानीति । अथ वा न समास इति फल्लसमासा 10 मिसन्धिना एकमनुष्टानमिति । एवमन्त उपदेशपक्षः ।

 $<sup>^1</sup>$  यो न यजते –छ.  $^2$  सोर्ऽाप ल-च.  $^8$  पुन: पुन: का-छ.  $^4$  दीनीति समासः–च.  $^5$  प्रयोगभेदात्फल-घ.  $^6$  कामिनिमत्तिरपेक्षवचनािं दुरभ्यासाँ – छ.  $^7$  रिकाद्यभिप्रायस्वे – छ.  $^8$  तकामार्थं – घ.  $^9$  देनैवानु – घ.  $^{10}$  भिसन्ध्या पुक – घ.

- (स्) <sup>1</sup>पश्चद्रयां वैश्वदेवेन यजते ॥१॥२०॥ ॥२१९२॥
- (भा) पुनरालभमानस्य चतुर्दश्यां चातुर्भास्यानां शुनासीरीयम् । पञ्चदश्यां वैश्वदेवम् । विरमण एव सोमः यशुर्वा ।
- (वृ) चातुर्मास्यानां ग्रुनासीरीयमिति निर्घारणे षष्टी । प्रकान्त-चातुर्थमास्यग्रुनासीरीयं चतुर्दश्यां द्वितीयप्रयोगा<sup>3</sup>रम्भानुरोघार्थम् ।

विरमण एवेति— 4 चातुर्मास्यानां संकल्पितप्रयोगसमाप्तिः॥

(स्) <sup>5</sup> एतेनैव पशुकामो यजेत यस्मिन्नस्यतीं भूयिष्ठं गोषु पयः स्यात् ॥ २ ॥ २१ ॥ २१९३ ॥ [पुनरारम्मे वैश्वदेवस्य न वसन्तकालनियमः, न वाऽन्ते सोमः पशुर्वा]

(भा) <sup>6</sup> एतेनैव पशुकामः, यस्मिन् ऋतावस्य गोषु बहु पयो भवति प्रावृषि वसन्ते वा। <sup>7</sup> एकस्यापि पर्वणः प्रयोगे वैश्वा<sup>8</sup>नरपार्जन्या पञ्चहोता च। न तु सोमः पशुर्वा।

(वृ) एतेनैव- न्ते वा — तयोरन्यतरस्मित् वैश्वदेवेन पशुकामो यजेत ।

<sup>1</sup> साकमेधेभ्यः परं चतुर्षु मासेषु फाल्गुन्यां चैत्रवां वा यच्छुनासीरीयस्य प्रायणं तेन तस्याः पूर्वेगुरुचतुर्दर्यामिष्ट्वा पद्यदर्यां पुनेवैश्वदेवमारभते। ततः पद्यसांवत्सरिकायन्ते सोमः पद्युर्वा। यदा तु द्वयहादौ ग्रुनासीरीयं तदा सामध्यां चतुर्दर्यां ग्रुनासीरीयंणत्येतक भवति (रु). 2 मीस्य ग्रु—छ. 3 रम्भार्थ—छ. 4 यदा चातुर्मास्यप्रयोग—छ. 5 पशुकाम एतेनैव वैश्वदेवन यस्मिन्नेव प्रावृद्धादौ प्रभूतक्षीरा यजमानस्य गावः सम्पयन्ते तिस्मिन्नेव काले यजेत। न वसन्तिनयम इत्यर्थः वरुणप्रघासादयस्तु न भवन्ति एवकारात्। न चादौ पन्नहोतृवैश्वानरपार्जन्ये भवतः। न च सोमः पशुर्वाऽन्ते; ससुदायप्रयुक्तत्वात्तेषाम् (रु). 6 एतेनैव वैश्वदेवेन पशु—ख. छ. 7 एकस्यापि प्रयोगे वैश्वानरपार्जन्यपन्नहोतारः—क. ख. 8 नरः पार्जन्यः पन्न—च. छ.

एकस्यापि पशुर्वी—एकस्याप्यारम्भार्था नियमा भवन्ति । न तु सोमः पशुर्वा समुदायाङ्गत्वात् । अत एव सोमयाजिनोऽग्नीषोमीय-रहितप्रयोगे वैमृषश्चिन्त्यः ।

(सू) <sup>1</sup> एतेनैव प्रजाकामः पशुकामो वा यजेत ॥३॥ ॥२२॥ २१९४॥

[प्रजाकामस्य तु वसन्त एव वैश्वदेवनियमः]

- (भा) प्रजाका<sup>2</sup>मस्य स्वकाले वैश्वदेवमेव।
- (वृ) प्रजा-मेव--यस्मिन् ऋताविति पशुकामस्यैव कालविधिः। प्रजाका<sup>2</sup>मस्य तु वसन्त एव वैश्वदेवम्।
- (सू) <sup>३</sup> अथैकेषां वैश्वदेवेनेतरेषां पर्वणां स्थाने पश्चकामो यजेत यावत्सहस्रं पशून् प्राप्तुयात् । अथेतरैः स्वकालैर्यजेत ॥ ४॥ २३॥ २१९५॥

[गोसहस्रकामनया चातुर्मास्यानुष्ठाने पर्वान्तरस्थाने याव-त्सहस्रपूर्ति वैश्वदेवाभ्यासः पर्वान्तरकाले गोसहस्रपूर्ती विधिः, उपदेशपक्षश्ची

(भा) (अधेकेषाम्) पशुकामस्य वैश्वदेवाभ्यासो वरुणप्रघासादिनां स्थाने यावत्सहस्रं पूर्णमिति । पूर्णे वरुणप्रघासादीनि स्वकालानि करोति । (अथेतरैस्स्वकालेरिति)

¹ अस्य तु वसन्त एव कालः (रु). ² मपशुकामस्य-खः घः चः दिवकाले वैश्वदेवनेष्ट्वा वरुणप्रघासादीनामिष स्थाने वैश्वदेवमेवाभ्यस्येत् आगोसि- हसप्राप्तेः। पूर्णे तु सहस्रे वरुणप्रघासादिभिः स्वे स्वे काले यजेत, न पुनर्वैश्वदेवमभ्य- स्थेत्। तत्र यद्यपि साक्रमेधानां शुनासीरीयस्य वा काले सहस्रप्राप्तिः तदाऽप्यावरुण- प्रघासकालं तूष्णीमासित्या ततः क्रमशः सर्वैरीप पर्वभिः स्वकालैरिष्ट्राऽपवर्जयेतः। अकृते पूर्वस्मिन्पर्वण्युत्तरपर्वारम्भासिद्धः, स्वकालोपक्षत्वाच पूर्वस्य। पञ्चहोत्रादय- श्वास्मिन्कल्ये भवन्ति सर्वापविगित्वःत् (रु).

यदा त्वपरिसमाप्ते <sup>1</sup> साकमेघकाले शुनासीरीयकाले वा प्राप्यते सहस्रं तदा स्वकाले साकमेघशुनासीरीयाभ्यामिष्ट्वा विरमति।

इतरेरिति वचनादिनिष्ट्वेव स्वकाले वैश्वदेवेन वरुणप्रघासैस्वकाले-रिष्टा विरमतीस्युपदेशः।

अथ वा मा भूत्क्रमभेद इति प्राप्तकालैरिप साकमेधादिभिरिनष्ट्वा
<sup>2</sup> वरुणप्रघासैरेव <sup>3</sup> स्वकालै<sup>4</sup>येजेतेति॥

(वृ) अथेकेषां-पूर्णमिति—सहस्रपशुकामस्यायं प्रयोगः ।

पूर्णे-एतदेव विवृणोति-यदा त्वपरि-विरमति-असमाप्त इति <sup>5</sup>तन्मासचतुष्टयपूर्तेरवीग्यदि सहस्रप्राप्तिः तदा <sup>6</sup>तत्तत्कारुंऽ-विश्रष्टानि पर्वाणि कृत्वा ।

इतेरिति-पदेश इति-वरुणप्रघासैरिति त्रयाणामु परुक्षण-मिति ।

अथवा-यजत इति । साकमेधकाले सहस्रपूरणेऽपि पूर्वं साकमेधन ग्रुनासीरीयेण चेष्ट्रा पश्चाद्धरुणप्रघासानुष्ठाने क्रमबाधभयात् साकमेधग्रुनासीरीयाभ्यामनिष्ट्रा वत्सरान्तरे वरुणप्रघासाँग्रेरेव स्वकालैरिष्ट्रा विरमेत् ।

इतरेरिति वचनात् वरुणप्रघासादीनां कालातिकमे आषाढादि-चतु<sup>ग</sup>र्मासाद्यतिकमाद्भवति न त्वाषाढीं श्रावणीं वाऽतिकम्य ।

(सू) शुनासीरीयेण ग्रामकामो <sup>8</sup> वर्ष्य उदके यजेत ॥ ॥ ५ ॥ २४ ॥ २१९६ ॥

[ग्राप्तकामनया शुनासीरीययागः]

(মা) वर्ष्य उदके यजेतेति श्रुतिः, तस्या विधिः।

 $^1$  साकमेषशुनासीरीयकाले—ख.  $^2$  घासाधैरेव—ध.  ${\bf e}$ .  $^3$  स्वकाले य— च.  ${\bf e}$ .  $^4$  यजत इति— ${\bf e}$ .  ${\bf e}$ .  $^5$  तत्तनमास—ध.  $^6$  तत्तत्काल एव शिष्टानि— ${\bf e}$ .  $^7$  मीसातिकमा—ध.  $^8$  वर्षे भवं वर्ष्यम् (रू).

- (वृ) तस्या-विधि:-- प्रयोगविधि:।
- (सू) वर्ष्यग्रुदकमन्ववसाय तत उदकार्थान् कुरुते ॥ ॥ ६ ॥ २५ ॥ २१९७ ॥
- (भा) यत्रोदकं वर्ष्यं तत्र गत्वा <sup>2</sup> यजते । वर्ष्योदेवोदकार्थार्श्युनासी-रीयस्य ।
- (वृ) यत्रो-ते--अचिरवृष्टमुदकं यत्र।
- (सू) <sup>3</sup> एतेनैव प्रजाकामः पशुकामः पुष्टिकामो ब्रह्मवर्चसकामोऽनाद्यकामो वा यजेत ॥ ७ ॥ २६ ॥ ॥ २१९८ ॥

े [प्रजापश्वादिकामनयाऽपि शुनासीरीययागः]

- (भा) तस्यैवोत्तरे कामाः।
- (वृ) तस्यै-कामाः---शुनासीरीयस्य <sup>4</sup> प्रजादयः ।
- (सू) <sup>5</sup> पर्वभिश्वातुर्मास्येषु मासान् संचष्टे ॥ ८॥ ॥ २७॥ २१९९॥

[चातुर्मास्येषु मासाश्चान्द्रमानेनैव प्राह्याः]

- (भा) पर्वभिश्चातुर्मास्येषु मासगणना न सावनेन नापि सौरेण, चान्द्र-मसैरेव संचष्टे गणयति ।
- (वृ) पर्व-गणना <sup>6</sup> चतुर्षु मासेष्विति मासा<sup>7</sup>श्चान्द्रमासा अष्टाभिः पर्वभिः ।

¹ वर्षे यजेतित कोऽथैस्तमाह-यत्र वर्षसंपन्नसिल्लस्तोयाधारस्तत्र गत्वा यजेत । यजंश्व यावानुद्रकार्थस्तत्सर्व तत एवोदकात्कुर्यादित्यर्थः (इ). ² यजेतिति-क. घ. ³ एतेनेव ग्रुनासीरीयेण (ह). ⁴ प्रजाकामादयः-छ. ⁵ ततश्चतुष्ठं मासेष्वित्यादी या माससङ्घा सा पर्वभिरेव भवति । चान्द्रमसा एव मासाः संख्येया न सौरास्सावना वेत्युक्तं भवति । ततश्चतुष्ठं मासेष्विति कोऽर्थः ? अष्टसु पर्वस्वतीतेषु नवमे पर्वणि यजेतिति । तथा चाश्वलायनः-पश्चम्यां पौर्णमास्यामिति (ह). ७ चतुष्ठं चतुष्ठं चतुष्ठं-घ. ७ श्वान्द्राः पर्वभिः-घ.

न साव-रेण--त्रिंशदहोरात्रैर्न मासगणना । नापि संका-न्तिनिबन्धनो मासः।

#### [दीक्षाकल्पादिषु चान्द्रमासानियमः]

चान्द्रमसे—यति—अत्र चान्द्रमासनियमादन्यत्रानियमः । अन्यत्र दीक्षाकल्पादिषु मासं संवत्सरिमत्यादिषु । पञ्चम्यां पौर्णमा-स्यां वरुणप्रधासैरित्याश्वलायनवचनात् । चतुर्षु मासेष्वाषाढ्यामिति निर्देशाच ।

(सू) <sup>1</sup>पश्चसांवत्सरिकाणि व्याख्यास्यामः॥९॥ ॥ २८॥ २२००॥

> <sup>2</sup> त्रीनृतून् संवत्सरानिष्टा मासं न यजते । द्वौ पराविष्टा विरमति ॥ १०॥ २९॥ २२०१॥

### [पञ्चसांवत्सरीकविधिः]

(भा) ऋतवस्संवत्सराश्चतुर्दश्यां शुनासीरीयं पश्चदश्यां वैश्वदेविमत्य-विकृतं सर्वम् । तृतीये तु पश्चदश्यामेव शुनासीरीयम् । न चान्तराल-व्रतानि मासम् । <sup>३</sup> पौर्णमास्यां वैश्वदेवेनेष्ट्वा पूर्ववत्संवत्सरद्वयम् ।

(वृ) ऋतव-सर्वम्—पुनः पुनः। तृतीये-यम्—<sup>4</sup> अत्र वैश्वदेवाभावात्।

<sup>1</sup> अथैतेषामेव चातुर्मास्थानामाष्ट्रस्या पञ्चसंवत्सरकालता विकल्प्यते । तत्र च कियाभूयस्त्वात फलभूयस्त्वं मन्त्वन्यम् (रु), 2 पुनरालभमानस्यारम्भप्रकारः प्रागेवोक्तः ।
तथा ह्यारम्याविकृतान् त्रीन् संवत्सरानिष्ठा चतुर्थमालभमानो न पूर्ववत्फाल्गुन्याश्चतुर्द्द्रयां द्युनसीरीयेणेष्ट्वा पञ्चद्रस्यां वैश्वदेवेन यजते । किंतु फाल्गुन्यां द्युनासीरीयेणेष्ट्वा ततः परस्यां पौर्णमास्यां वैश्वदेवेन यजते । ततः पूर्ववत्पराविष्
संवत्सराविष्ट्वा अन्ते सोमेन पद्यना वेष्ट्वा विरमति । मासं न यजत इति मासं जद्यात्
नायं मासगणनायामन्तर्भाव्य इत्यर्थः । तिस्मन्नन्राले व्रतान्यिप न भवन्तीत्यन्ये (रु).
अ परस्यां पौर्णमास्य।म्—घ. 4 तत्र—घ.

### [सर्वपर्वसमाप्तेः परं मासविरामेणारम्मेऽन्तरास्त्रवताभावः]

नचान्त-सम् —मासमिनिष्ट्वेति सर्वपर्वसु समाप्तेषु मासं विरम्य पुनः <sup>1</sup> प्रारम्भे नान्तरालवतानि । पर्वणां प्रयोगमध्येऽन्तरालवतोप-देशात् ।

पौर्णमा-द्वयम्—फाल्गुनारम्भपक्षे प्रयोगप्रकारः ।

(सू) <sup>2</sup> चैत्र्यां तूपक्रम्य द्वाविष्टा मासमिनष्टा त्रीन्

परानिष्टा विरमति ॥ ११ ॥ ३० ॥ २२०२ ॥

[चैत्र्यामारम्भे विशेषः]

(भा) यदा तु चैत्र्यामारम्भस्तदा द्वितीये संवत्सरे चैत्र्यां शुनासीरीयम् । न चान्तरालत्रतानि मासम् । परस्यां वैश्वदेवम् । अविकृतानि त्रीणि । एष पञ्चसांवत्सरिकविधिः ।

(वृ) यदा तु-यम्—<sup>3</sup> न चतुर्दश्याम् । तत्रापि मासमिनिष्ट्वेति । न चान्तराल-त्रीणि—मासादूर्ध्वमागामिन्यां पौर्णमास्याम् । आषाढ्याः पूर्वे मासचतुष्टयस्य वैश्वदेवकाल्स्वात् प्रथममासे स्वतः प्राप्ते यागनिषेधात् <sup>4</sup> द्वितीये पौर्णमास्यां वैश्वदेवयागः ।

अवि-णि -- वत्सराणि ।

(सू) <sup>5</sup> अथ पश्चदश्चवार्षिकाणि ॥ १२ ॥ ३१ ॥ ॥ २२०३ ॥ <sup>6</sup> एतान्येव द्विः ॥ १३ ॥ ३२ ॥ २२०४ ॥

¹ प्रयोगारम्भे-छ. ² यदा चैन्यामुपकमस्तदा द्वौ संवत्तराविष्ट्वा मासत्याग इति विशेषः (रु). ³ तचतु-छ. ⁴ द्वितीयपौर्ण-घ. ⁵ व्याख्यास्याम इति शेषः (रु). ७ अभ्यस्येदिति वक्ष्यमाणेन संबन्धः । प्रयुक्तस्य पुनः प्रयोगोऽभ्यासः । तस्यैव द्विः पुनः प्रयोगो द्विरभ्यासः, यथा शुल्वे वक्ष्यति 'ताभिस्त्रिरभ्यस्ताभिरंसौ चतुरभ्य-स्ताभिः श्रोणी' इति । तद्यमर्थः--एतान्येव प्रयुक्तानि पञ्चसांवत्सिरकाणि पुनर्दिरभ्यस्येत् । एवं पञ्चदशवार्षिकाणि संपद्यन्त इति (रु).

## ¹ त्रिरपरिमितं वाऽभ्यस्येत् ॥१४॥३३॥२२०५॥ [अथ दशपञ्चदशवर्षिकादिचातुर्मास्यविधिः]

(भा) अथ पञ्चदशवार्षिकाणि । एतान्येव पञ्चसांवत्सरिकाणि कृत्वा पश्चात् द्विरम्यासं तेषामेव करोति । ततः पञ्चदश भवन्ति । उपदेश एतान्येव द्विरिति दशापि रूभ्यन्ते । त्रिरिति पञ्चदश । अपरिमितं वाऽभ्यासः ।

(वृ) एतान्येव सक्कदनु शानात् द्विरिति पश्चसांवत्सरिकाणां द्विः-प्रयोगात् दशवार्षिकाणि, त्रिरिति पश्चदशवार्षि काणि । अथ पश्चदश-वार्षिकेभ्य ऊर्ध्वं विंशतिवर्षादि । पूर्विस्मिन्पक्षे एतान्येव द्विरिति सक्कदनुष्ठितानां पुनर्द्धिः करणमिति पश्चदशवार्षिकपक्षः । त्रिरपरिमि-तमिति पश्चदशवार्षि स्थ ऊर्ध्वमिति ।

(सू) <sup>4</sup> विज्ञायते च स त्रिष्ठ संवत्सरेष्ठ मासं न यजत इत्येतद्वचनोऽभ्यासः ॥ १५ ॥ ३४ ॥ ॥ २२०६॥

[चातुर्मास्याभ्यासे प्रमाणप्रदर्शनम्]

(भा) सः चातुर्मास्ययाजी त्रिषु त्रिषु संवत्सरेषु पूर्णेषु मासं न यजत इति, यागे असति यान्यन्तरालत्रतानि तानि न करोति, तृतीये

<sup>1</sup> विश्वतिवार्षिकाण्यि क्रभ्यन्त इति भावः । दशवार्षिकता तु न सिध्यति । अवचन्तात् । अथ पञ्चसांवत्सिरकाभ्यास एव कि प्रमाणं तद्दश्यित (रु). 2 नुष्ठितानि द्वि— घ. 3 पक्ष-छ. 4 पञ्चसांवत्सिरकाणि तावत्प्रत्यक्षश्रुतानि । यस्त्रेषां प्रयोगिविधौ त्रिषु संवत्सरेष्चिति वक्तव्ये त्रिषु त्रिष्विति वीष्ता कृता तद्वचनकोऽभ्यासस्तत्प्रमाणक इत्यर्थः । केचिक्तभ्यासप्रमाणभृताया वीष्माया द्वितीयादिप्रयोगसाधारण्याद्विरभ्यासेनात्र दशवार्षिकतां त्रिरभ्यासेन पञ्चदशवार्षिकतां चोक्तामिच्छन्ति । सर्वथापि तावत्पञ्चसांवत्सरिकभ्योऽर्वाक् चातुर्मास्यानामभ्यासो न प्रमाणवानिति द्वष्टव्यम् (रु).

संवत्सरे फाल्गुन्यामेव शुनासीरीयम् । परस्यां <sup>1</sup>वैश्वदेवम् । त्रिषु त्रिष्वत्येतद्वीप्सावचनं यस्य चातुर्मास्यानामभ्यासः तस्य भवत्येत-द्वचनम् । चातुर्मास्यासो वीप्सावच <sup>2</sup> नाद्विभेवतीत्यध्यवसाय चातु-र्मास्थानामध्यवसायः कर्तव्यः । अभ्यासं च कुर्वन् त्रिषु त्रिषु संवत्सरेषु मासं परित्यजति । पञ्चसांवत्सरिकाणां तु प्रत्यक्षा श्रुतिः ।

(वृ) तृतीये-यम्—न चतुर्दश्याम्, फाल्गुन्यामिति चैत्र्या अपि प्रदर्शनम् ।

> परस्यां-विमिति-परस्यां पौर्णमास्याम् । त्रिषु-भ्यासः-विकीर्षितः ।

तस्य भवत्ये-कर्तव्यः-तस्याभ्यासस्य। अनेनाभ्यासार्थिनो-ऽभ्यासो विधीयते।

पश्चसांव-श्रुतिः---त्रीनृतून् संवत्सरान् इत्यादिः । तत ऊर्ध्व-मभ्यासस्य <sup>3</sup> त्रिष्वित्यादिवचनं विधायकम् ।

(स्) <sup>4</sup> पश्चसांवत्सारकेषु वैश्वानरपार्जन्या पश्चहोता च नाम्यावर्तेत ॥१६॥३५॥२२०७॥ <sup>5</sup> एकोप्रक्रमत्वात् ॥१७॥३६॥२२०८॥

[पञ्चसंवत्सरिकादिषु वैश्वानरपार्जन्यपञ्चहोत्रनावृत्तिः]
(भा) पञ्चसांवत्सरि<sup>6</sup>केषु वैश्वानरपार्जन्याऽन्वारम्भणीया पञ्चहोता चान्वारम्भार्थत्वान्नावर्तन्ते । एकोपक्रमत्वात् । एको ह्यारम्भः पञ्चदशा-परिमितं वा ।

<sup>1</sup> वेश्वदेविमिति—क. ख. च. छ. 2 नाद्धि भव—व. 3 त्रिषु त्रिष्विखा-दिवीप्सावचनं—घ. 4 पञ्चसांवत्सिरिकेषु तिद्वेतृद्धिषु च द्वयमेतत्प्रतिपर्यायं नावतंते (रु). 5 कि.मिल्यारम्भार्थं सदेतद्वयं नावतंते । अत आह—यावतोऽभ्यासानिच्छन्ति तावतामक एवारम्भो न तु प्रतिपर्यायं भिषते तत्कुतोऽनयोरात्रात्तः (रु). 6 कादिषु— ख, कादिवै—च.

## (वृ) एको-तं वा-तेष्वेकैकस्य।

(सू) <sup>1</sup> यथाऽन्वारम्भणीया यथाऽन्वारम्भणीया ॥१८॥ ॥३७॥२२०९॥

द्वाविशी खण्डिका.

इति आपस्तम्बश्रौतस्त्रे अष्टमः प्रश्नः.

# [वैश्वानरपार्जन्यपश्चहोत्रनावृत्तौ दृष्टान्ताभिधानम्]

(भा) यथाऽन्वारम्भणीया दर्शपूर्णमासयोरेक आरम्भो यावज्ञी विके <sup>3</sup> प्रयोग इति सक्कृत्कियते तद्वदिहाप्युभयं निवर्तते अन्वारम्भार्थत्वात् । <sub>इति आपस्तम्बश्रीतस्त्रधूर्तस्वामिभाष्ये अष्टमे प्रश्ले षष्टः पटलः</sub>

समाप्तश्राष्ट्रमः प्रश्नः

(वृ) यथा-त्वात्—अन्वारम्भणीया पञ्चहोता च । वीप्सा प्रश्नपरि-<sup>4</sup> समाप्त्यर्था ।।

इति कोशिकेन रामाभिचिता कृतायां श्रूर्तस्वामिभाष्यवृत्तो अष्टमे प्रश्ने षष्ठः पटलः.

समासश्चाष्टमः प्रश्नः

<sup>1</sup> तदेतहृष्टान्तेन द्रहयति—अन्वारम्भणीययोर्यावजीवप्रयुक्तयोरप्येक एवारम्भ इत्यारम्भार्थाऽन्वारम्भणीया सक्तदेवादो प्रयुज्यते, न तु प्रतिवर्धायमावर्तते तद्वदेवाप्येत-हुयमिति (रु). 2 जीवप्रयोग इति—क. ख. च. छ. 8 प्रयोगेऽपि भवतीति—घ. द समाप्तियोतनार्था—छ.

### षष्ठप्रश्ने प्रथमादिखण्डप्रारम्भनिर्देशः

अग्निहोत्रं, अमे सम्राट्, परिसमूहनेन, पूर्वी दुह्यात्, पत्नी-वदस्य, रेतो वा, देवस्य, अमये च, यस्यामी, सिमधमाधाय, न सिमत् (वर्षीयसी), सौर्य हिवः, अमे गृहपते, पूर्ववदमीन्, पयसा, अग्न्युपस्थानं, संपर्श्यामि, तत्सिवितः, अमीनुपसमाधाय, पातरवनेकेन, वर्ची हि, अमे रुचां, अद्या नो, प्रवत्स्यन्, प्रवसन्, प्रजां नः, तदाहुः, सगृहः, इदं श्रेयः, सर्वेहुतं, यदि नानातन्त्रं, इत्येकितिशत्॥

# षष्ठप्रश्ने प्रथमादिपटलप्रारम्भनिर्देशः

अभिहोत्रं, पत्नीवदस्य, यस्यामौ, अम्ने गृहपते, अम्न्युपस्थानं पातरवनेकेन, प्रवत्स्यन्, सगृहः, इत्यष्टौ ॥

## सप्तमप्रश्ने प्रथमादिखण्डप्रारम्भनिर्देशः

सर्वान् लोकान्, अत्यन्यान्, मूलतः, उत्तरस्मात्, अथास्याः, अमेर्भस्म, अमेः पुरीषं, अमीन् परिस्तीर्य, आज्यम्रहणकाले, यूपाय, उनम्भय, पशुं, अमये, स्रुच्यमाघार्य, पर्यमये, ऊवध्योहं, यासामूषः, ततः प्रतिप्रस्थाता, इषे त्वेति, वायो वीहि, इन्द्रामिभ्यां, पशुपुरोडाशस्य, प्राशित्रं, मनोताये, अपां त्वेषघीनां, अवान्तरेडां, प्रथमेनाद्यान्, इष्टिविधः, इत्यष्टाविंशतिः॥

# सप्तमप्रश्ने प्रथमादिपटलप्रारम्भनिर्देशः

सर्वान् लोकान , उत्तरस्मात् , अमीन् परिस्तिर्थि, पशुं , सुच्यमाघार्य, ततः प्रतिप्रस्थाता, पशुपुरोडाशस्य, अपां त्वीषधीनां , इत्यष्टी ।।

### अष्टमप्रश्ने प्रथमादिखण्डपारम्भनिर्देशः

अक्षयं ह वै, श्वोम्ते पात्र, अष्टावाद्याः, श्वोम्ते पौर्णमास्या, ततश्चतुर्षु मासेष्वाषाद्यां, स्त्रियाः, कायानुत्राहिकं, अमीदपः, ततश्चतुर्षु मासेषु पूर्विस्मिन्, निर्वपणकाले चतुरः, उत्तरस्मात्, ततो महाहविषः, तदानीमेव, संप्रैषकाले, विस्नस्य, ब्रह्माध्वर्युः, प्रतिपूरुषं, एष ते रुद्र, आदित्यं घृते, ततो द्व्यहे, अनुवत्सरीणां, पश्चदश्यां, इति द्वाविंशतिः॥

#### अष्टमप्रश्ने प्रथमादिपटलप्रारम्भानेर्देशः

अक्षय्यं ह वै, ततश्चतुर्षु मासेष्वाषाढ्यां, ततश्चतुर्षु मासेषु पूर्वस्मिन्, तदानीमेव, प्रतिपूरुषं, अनुवत्सरीणां, इति षट्॥

## अथ होत्रं चातुर्मास्यानाम्

सूत्रोक्तान्वारम्भणीयायां याज्यानुवाक्याः।

अमे यं यज्ञमध्वरं, सोम यास्ते मयोसुन इत्याज्यभागयोः पुरोनु-वान्ये। वैश्वदेवस्य सर्वत्र 1 जुषाणयाज्यास्वमेव। अभिर्मूर्घा, सुवो यज्ञस्य । त्वं नः सोम, या ते घामानीति सोमस्य । तत्सवितुः, अचित्ती, यचक्रमेति सवितुरुपांशु । चोदियत्री, पावीरवी कन्येति सरस्वत्याः । पूषा गाः, शुक्रं त इति पूष्णः । सर्वपर्वेष्ठ पौष्णान्तानां तेऽवर्धन्त, प्रचित्रमर्कमिति मरुताम् । विश्वेदेवा ऋतावृधः, विश्वे देवाः शृणुतेम-मित्यामिक्षायाः। द्यावा नः प्रथिवी, प्रपूर्वात इत्येककपाळस्योपांकु । अग्नि 🖔 स्तोमेन, स हब्यवाळ् इति स्विष्टक्कतः। उक्ता आध्वर्यवे प्रयाजानूयाजानाम्। शं नो भवन्तु, वाजे वाज इति वाजिनस्य। कर्ध्वज्ञुरनवानमर्धेचस्य समानं प्रणयनाभिमन्थनसामिषेन्यः पशुवद्वरुणप्रघासानां इन्द्रामी रोचना दिवः, श्रयद्वत्रं प्रचर्षणिभ्य इत्यैन्द्राग्नस्य। मरुतो यस्य हि <sup>2</sup>क्षये, श्रियसेकमिति मरुताम् । अव ते हेडो वरुण, उदुत्तममिति वारुण्याः I कया न श्चित्र आ सुवत्, को अद्य युद्ध इति कस्योपांशु। अग्ने नय, देवानामिति स्विष्टकृतः। शं नो भवन्तु, वाज इति वाजिनस्य। प्रयाजप्रमृ-त्यनूयाजान्तोऽवमृथः । बहुचबोधायनमतात् बर्हिर्वजीः प्रयाजानूयाजाः । अप्स्वग्ने, अप्सु<sup>ँ</sup> सोम<sup>ँ</sup>इत्याज्यभागयोः। दृषा सोमेति सोमस्य परिपाठात्। इमं मे वरुण, तत्त्वा यामीति वरुणस्य, त्वं नो अग्ने, स त्वं नो अम इत्यमीवरुणयोः । <sup>3</sup> नायात्कारणं निगदः । केचित्त्वनर्थछप्तं कुर्वन्ति । सामिषनीनिवृत्तिः। इन्धनाभावात् प्रवरनिवृत्तिः श्रुतेः। ऋषिष्टुत इत्यनुह्रेन अग्निमम् आवहेति यक्ष्यमाणानामावाहनम् । वरुणस्य यदि निष्कारः । आज्यपानावाह्य अमीवरुणौ वा होत्रायावहेति ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> जुषाणा याज्या अ-स्त्र. <sup>2</sup> क्षयो श्रियत्येकभानुभिति मारुत्याः—स्त्र. <sup>3</sup> नायाः करणनि—स्त्र.

स्विष्टक्रद्भुणो वाजसनेयिमतात् ऊहेन समाप्य जातवेदस इति पादेशो वेदिः। पक्षे प्रवराङ्गानामभिमशेनम् , होतृवर्य इति लिङ्गात्। अतो छुप्यते चून्वनं, संनहनाभावात् । नोपदेशेन तदर्थं गमनं विद्यते जपः प्रघानस्य वा दृष्टोपकारात् । स्नुगादापनादि, पूर्ववत् स्नुगादापनाचेव युक्तम्। उपदेशादितराणीति वचनात्। साकमेधेषु वार्त्रघ्नावाज्यभागौ अनीकवतः भद्रा ते अग्ने, सेनानीकेनेति प्रधानस्य। स्वस्ति नो दिवः यथा होतरिति स्विष्टकृतः । अग्निमीडे, वृषा सोमेत्याज्यभागयोः सान्तपनस्य सान्तपन इदं हविः, संवत्सरीणां मरुत इति हविषः। प्राकृते स्विष्टकृतः। गृहमेघीय आज्यभागपभृतीडान्तः। अयाट्करणवर्जं च स्विष्टकृतः। अग्निना रियमश्चवद्गयस्फानः अमीवहत्याज्यभागयोः गृहमेधीयस्य गृहमेची स आगतः प्रबुध्नियति प्रधानस्य । उपयमेति युवतिः, इमे अग्न इति स्विष्टकृतः । एषा बहुचमतिः । केचित्सामिधेनीप्रयाजपतिषे<sup>2</sup>धाद-प्रतिषिद्धं कुर्वन्ति । प्रवरनिविदा अग्निमग्न आवह, सोममावह, मरुतो गृहमोधिन आवह, अग्नि होत्रायावहेत्येवमादि प्रयाजाङ्गस्वात् सुगादा-पनमाज्यभागाभ्यां मरुतां गृहमेघिनां प्रिया घामानि यक्षदमेरित्येव-मादीडान्तः । प्राकृतौ क्रीडिन आज्यभागौ क्रीडं वः शर्घो मारुतं, प्रेषामज्मेष्विति प्रधानस्य अग्निमग्नि १ हवीमतिः, त्वं हि शश्वन्त इति स्विष्टक्कतः । तेऽवर्धन्त, प्रचित्रमर्कमिति स्वतवसां महाहविषः । पञ्च-संवत्सरान्ते इन्द्रामी राचना दिवः, श्रथद्वृत्रमित्यन्द्रामस्य। इन्द्रं वो विश्वतस्परि, इन्द्रं नर इत्यैन्द्रस्य। विश्वकर्मन् हविषा वावृधानः, विश्वकर्मन् हविषा वर्धनेनेत्येककपालस्य। तमिन्द्रं वाजयामसि, युजे रथमिति वृत्रघः। अमे नय, देवानामिति स्विष्टकृतः॥

पितृयज्ञे न पित्रुद्देशः न बर्हिष्मन्तौ प्रयाजानूयाजौ न जपाः शंयुवाकान्तं कर्म होतुः। अग्निं होत्रायावह स्वं महिमानमावहेत्यस्य स्थाने अग्निं कञ्यवाहनमावाहयेत्। उत्तमे चैव प्रयाजे प्रागाज्य-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> धूननं-छ. <sup>2</sup> धात्तदप्रतिषेधं कुर्वान्त-छ.

भागेभ्यो निगमयेत्तत उपांश्वनिगदः । स्विष्टक्रदावह देवान् पितृन्यजमा-नायेति एषा बह्वृचमतिः। केचित्कस्यचित् हौत्राम्नानात् यदन्य-त्मक्कतिवत् हिंकृत्य उशन्तस्त्वा हवामह इति त्रिने प्रवरः । उभयमतेऽ-प्यमि कव्यवाहनं स्विष्टकृतं होत्रायावह स्वं महिमानमाहेत्येवमादि । न वा <sup>1</sup> स्विष्टकूतः, कव्यवाहनेन निवृत्तत्वात् 🕈 स्वाहा देवा ९ आज्य-पान्स्वाहाऽभिं कत्यवाहनं होत्रा जुषाणा इति प्रयाजान्ते आ नो अभे सुकेतुना, स्व इसोम महे मगमित्याज्यभागयोः । स्वं सोम प्रचिकितः, त्वया हि नः पितरः सोम पूर्वे, त्वं सोम पितृभिः संविदानः, इति सोमस्य पितृमतः । बर्हिषदः पितरः, आहं पितृनुपहूताः पितर इति बर्हिषदाम् । अभिष्वांताः पितरः, ये अभिष्वात्ताः येऽनभिष्वाताः वान्यायै दुग्वे जुषमाणाः करम्भमित्यग्निष्वात्तानां प्रघानानां तिस्रस्तिसः। यद्ग्रे कव्यवाहन, त्वमम ईडितो जातवेदः, मातली कव्येरिति स्विष्टकृतः। निगदश्च यथादेवतम् । यदाऽम्रये कन्यवाहनाय मन्यं तदाऽप्येता एव निगदाः। यमो दाघार, यथा पञ्चत्रिकद्भुकेभिरिति यमाय। यमप्रस्तरं, अङ्गिरोभिरागहि, अङ्गिरसो नः पितर इत्यङ्गिरस्ततः। सवीसु विकृतिष्विडोपहूतेति परिपाठात्। अदितिने उरुष्यतु महीमूषु मातरमित्यादित्यस्य । अग्नाविष्णू , अग्नाविष्णू महिषामेत्यामावैष्णवस्य । बृहस्पते पर्येवापित्र इति बृहस्पतेः। इन्द्रं वो विश्वतस्परि, इन्द्रं नरः इत्यैन्द्रस्य । प्र णो देवी, आ नो दिव इति सरस्वत्याः । पूषा गा अन्वेद्र नः, शुक्तं ते अन्यदिति पूष्णः। इन्द्रामी रोचना दिवः, अथद्रुत्रिन-त्येन्द्रामस्य । विश्वे देवाः इति वैश्वदेवस्य । परिमिते शुनसीरीयस्य वायोः शतं हरीणां, विश्वे देवा प्रयाभिरिति पयसः । अन्यद्वैश्वदेवनत् । वायोर्निशुंणस्य सगुणे एव याज्यानुवाक्ये यस्मान्निर्गुणस्यापि वायोः श्वेतवत्यः पठिताः ॥

रति चातुर्मास्यहौत्रम्.

<sup>1</sup> स्विष्टकृद्भुणः-छ.

# आपस्तम्बश्रौतस्त्राणां अकारादिवर्णक्रमसूची ६-८ प्रश्नाः

| •                                |       |                               | •     |
|----------------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| स्त्राणि                         | पुटम् | स्त्राणि                      | पुटम् |
| अ                                |       | अभीदौपयजानङ्गारान्            | 289   |
| अंहीयसीं पुरस्तात्               | 175   | अञ्चीनन्वाधाय पृथक्शाखे       | 387   |
| अक्तया श्रतस्यावद्यति            | 232   | अभ्रीनन्वाधाय वेदं            | 450   |
| अकन् कर्मकृतः                    | 409   | अग्नीनन्वाधाय शाखा-           | 327   |
| अक्षय्यं ह वै चातुर्मास्ययाजिनः  | 319   | अग्नीनन्वाधायेध्माबर्हि-      | 477   |
| अक्षसंमिता पश्चात्               | 173   | अग्नीनुपसमाधाय धर्मी          | 87    |
| अग्न आयू ५षि पवसे                | 78    | अग्नीन् परिस्तीर्य पाणि-      | 192   |
| अप्नये गृहपतये                   | 56    | अझीन् परिस्तीर्य पाणि-        | 479   |
| अग्नये च त्वा                    | 38    | अञ्चीन् समाधेहीति             | 106   |
| अग्नये देवेभ्यः पितृभ्यः         | 491   | अञ्चीषोमाविमं सुमः            | 78    |
| अग्नयेऽनीकवते पुरोडाश-           | 445   | अग्नेः पुरीषमसीत्युत्तरतः     | 186   |
| <b>अप्रये</b> ऽनुबृह्यप्रये      | 269   | अग्ने गृहपत इति               | 88    |
| अप्तये मध्यमानाय                 | 222   | अम्ने गृहपते                  | 17    |
| अग्रावशिश्वरति प्रविष्टः         | 223   | अझे गृहपते परिषद्य            | 57    |
| अप्निं कव्यवाहनं स्विष्टकृद्र्ये | 499   | अग्नेरनीकमप आविवेशेति         | 430   |
| अग्निः प्रथमः प्राक्षातु         | 139   | अग्ने रुचां पते नमस्ते        | 96    |
| अग्निपतयेऽप्रये                  | 7     | अग्नेर्जनित्रमसीत्यधि-        | 221   |
| अग्निज्योतिज्योतिरग्निः          | 47    | अग्नेर्भस्मासीत्युत्तरवेद्यां | 181   |
| <b>अक्रि</b> र्गेयुरादित्यः      | 187   | अप्ने वेहींत्रं वेद्त्य       | 469   |
| अग्निब्बात्ताः पितर हरथेषा       | 498   | अञ्चे सम्राडजैकपा-            | 8     |
| अग्निहोत्रं व्याख्यास्यामः       | 61    | अग्रगन्वाधानस्य               | 158   |
| अग्निहोत्रस्थाली प्रक्षा-        | 20    | अग्न्युपस्थानं व्याख्यास्यामः | 76    |
| अग्निहोत्रस्थाल्या पूर्वा        | 62    | अग्न्युपस्थानवदत्र            | 108   |
| अमीदपश्चिस्संमृड्हीति            | 429   | अप्राचवार्ल प्रथमात्र-        | 171   |
|                                  | 55    | 1                             |       |
| . •                              | -     |                               |       |

| स्त्राणि                      | पुटम्       | । सूत्राणि                  | पुटम्                |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------|
| अग्रेणावटं प्राञ्ज            | 207         | अथ यश्चतुर्ष् चतुर्ष्       | <b>362</b>           |
| अच्छिन्नो रायस्युवीरः         | 166         | अथ वेदिदेशमभिमृशति          | 19                   |
| अजूगुपतमध्यराक्षी-            | 108         | अथ हविषा प्रचरति            | 284                  |
| <b>अ</b> अनादियूपं यजमानः     | 211         | अथाध्वर्युः पूर्वेण         | 411                  |
| भणिमत्सौविष्टकृतेषु स्थवि-    | 280         | अथान्तरा वेदी गत्वा         | 408                  |
| अतिक्रम्य यूप्यान्यं          | 163         | अथाभ्यां शमीपर्ण-           | 402                  |
| अतो भूयसो यदि                 | 455         | अथास्या मध्ये प्रादेश-      | 179                  |
| अत्यन्यानगानिति<br>-          | 164         | अथेतरैः स्वकाले यजेत        | 538                  |
| अत्यूध्नीं होत्रे             | 289         | अथैकेषां पञ्च संचराणि       | 527                  |
| अत्र दक्षिणमग्नि संमार्ष्टि   | 410         | अथैकेषां वैश्वदेवनेतरेषां   | 538                  |
| अत्र पौर्णमास्येष्ट्रा        | 441         | अथैकेषां वैष्णवीमाम्ना-     | 217                  |
| अत्र पौर्णमास्येष्ट्रोन्दनादि | 524         | अथैकेषां सोमाय पितृमते      | 481                  |
| "                             | 530         | अथैतेषां नान्या मांसाशा     | 309                  |
| अत्र यजमानो वरं               | <b>26</b> 2 | अथैनमसंस्कृतेनाज्येन        | 210                  |
| अत्र वा दिशः प्रति यजेत्      | 285         | अथैनसुपस्पृशति तं           | 164                  |
| अत्र वेद्याः परिश्रयण-        | 493         | अथैने अध्वर्युस्संस्नावेण   | 261                  |
| अत्र स्वरोरञ्जनमेके           | 294         | अदब्धेन त्वा चक्षुषा        | 32                   |
| अन्नापि मेषं मेषीं च          | 397         | अद्भिः पशोस्सर्वान्         | 246                  |
| अत्रैके भक्षणपरिषेचने         | 509         | अद्भिस्त्र्चं प्रयित्वा     | 53                   |
| अथ खनति यथाऽनावि-             | 207         | अद्भवश्च त्वौषधीभ्य-        | 38                   |
| अथ ततो वर्षीयान्              | 168         | अद्भवस्त्वौषधीभ्यः          | 225                  |
| अथ दक्षिणाञ्चि                | 28          | अद्या नो देव सवितः          | 97                   |
| अथ पञ्चदशवार्षिकाणि           | 542         | अधिश्रयणकालेऽधिश्रयण-       | 483                  |
| अथ पञ्चाज्यानी-               | 128         | अधिश्रयणकाले प्रात-         | 452                  |
| भथ पुनरालभमानस्य              | 535         | अधिश्रयणवर्जं दधनि          | $m{\mathscr{O}}_2^0$ |
| अथ प्रचरति                    | 411         | अधिवृक्षसूर्ये आविस्सूर्ये  | 93                   |
| अथ प्रचर्चारमति               | 411         | अधिश्रित उन्नीयमाने         | •                    |
| अथ प्रतिप्रस्थाता पूर्वेण     | 411         | अधिश्रित्य पूर्वमुत्तर-     | 62 $215$             |
| अथ मध्यं यत आयच्छति           | 248         | अधो दूरं परिन्ययेत          | 215<br>245           |
| <b>अ</b> थ यम शीर्जीऽवद्यति   | 283         | अनर्वा प्रेहीति प्राचीमुदा- | 240                  |
|                               |             |                             |                      |

|       | <u> </u> | •    |       |
|-------|----------|------|-------|
| अकारा | ाद्व     | प्यक | मस्चा |

**5**53

| स्त्राणि                       | पुटम् | । सूत्राणि                    | - पुटम्     |
|--------------------------------|-------|-------------------------------|-------------|
| अनारमत्यमे दुश्शीर्त-          | 65    | अपिवाऽग्निहोत्रीं बीहि-       | 141         |
| अनाविरुपरं कृत्वा              | 213   | अपिवाऽध्वर्युः प्रतिप्रस्थाता | 410         |
| अनिकासितां स्थालीं             | 464   | अपिवा द्वैधं विभज्य           | 279         |
| अनुवत्सरीणां स्वस्तिमाश्चास्ते | 530   | अपिवा न यजमानः                | <b>50</b> 3 |
| अनुवत्सरान् वासयन्ति           | 464   | अपिवा नवानां चतु-             | 141         |
| अन्तरा यूपमाहवनीयं             | 276   | अपिवा नवानां यवाग्वा          | 141         |
| भन्तरा वेदी प्रति-             | 375   | अपिवा न वेदिः                 | 428         |
| अन्तरा वेदी प्रतिप्रस्थाता     | 385   | अपिवा नेध्माबर्हिभैवति        | 447         |
| अन्तर्वेद्यपो निनीय            | 59    | अपिवा नैककपार्छ               | 138         |
| असं नो बुद्धयाज्युप-           | 107   | अपिवा पूर्वेद्यरन्वाहार्य-    | 397         |
| अन्नपतेऽन्नस्य नो              | 57    | अपिवा पौष्णः करम्भ-           | 393         |
| अन्योन्यस्य पृष्ठे             | 437   | अपिव्।ऽमावास्यां              | 141         |
| अन्वारभेतामितरी                | 410   | अपिवाऽमावास्यायां             | 140         |
| अप आचम्यैन पुनः                | - 51  | अपिवा सूतयोस्समोप्य           | 520         |
| अपः परिषिच्याप्रतीक्षा-        | 521   | अपिवा यजमान एवात्मन्          | 120         |
| अपः प्रगाह्य तिष्ठन्तो         | 428   | अपिवा सौमिकोऽवसृथः            | 435         |
| अपकर्षन्ति प्रतिश्रयणानि       | 509   | अपिवा स्नात्वोष्ट्रा केश-     | 441         |
| अपचारे यजमानस्य                | 35    | अपिवौपभृतं जुह्वामानीय        | 434         |
| अपबर्हिषः प्रयाजानिष्टा        | 431   | अप्रतिषेक्यं स्यात्तेजः       | 31          |
| अपबर्हिषः प्रयाजानिष्ट्रा      | 493   | अप्रतिमृष्टं दर्न्युदायुवन-   | 464         |
| अपरं सुच्यानीय                 | 55    | अप्रास्य वाऽपरयोः             | 57          |
| अपरामुक्ता प्रणौति             | 498   | अप्स्वग्न इत्येषा             | 432         |
| अपरेणाहवनीयं                   | 28    | अभिक्रामं सायं                | 47          |
| अपरेणोत्तरां वेदिं             | 376   | अमिपर्यमिकृते देशे            | 238         |
| अपरी दुह्यात्कनिष्ठस्य         | 21    | अभिष्ठितो वरुणस्य             | 428         |
| अपां त्वीषधीनां रसं            | 282   | अमध्वश्राति                   | 361         |
| अपां पेरुरसीति                 | 226   | अमायुं कृण्वन्तं              | 239         |
| अपि पत्नीसंयाजाः               | 372   | अमावास्यायां पौर्ण-           | 124         |
| अपि प्रेरग्ने स्वां तनुव-      | 60    | असरिधिश्रितं वा               | 32          |
| अपिवाऽप्रिं मथित्वी-           | 221   | अम्मरस्तमिते होतन्यम्         | 22          |
| SROUTHA VOL. II.               | ·     |                               | 36          |

SROUTHA VOL. II.

| स्त्राणि                    | पुटम्       | सूत्राणि •                    | पुटम्        |
|-----------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| अम्भस्त्थाम्भो वो           | 83          | आग्नीधादौपयजान्               | 290          |
| भयजुष्केण वत्सानपाकृत्य     | 448         | आग्नेयी मैत्रावरुणी           | 151          |
| <b>अरण्योर्वोपावरो</b> ह्य  | 121         | भाज्यप्रहणकाल उत्तरेण         | 485          |
| अरितमिर्वा चतुर्भिः         | 173         | आज्यग्रहणकाले चतु-            | 201          |
| अर्घाः पिष्टानामावृता       | <b>48</b> 9 | बाज्यभागाभ्यां प्रचर्य        | 48           |
| अर्घाध्वे द्वितीयं          | 273         | <b>आज्यानि चेत्येके</b>       | 233          |
| भलङ्करणकाल भाज्ये-          | 135         | भाज्येन तण्डुलै-              | 71           |
| अलङ्करणकाल आज्येनैक-        | 341         | भाज्येन तेजस्कामस्य           | 71           |
| अलोहिनीं सुश्रतां कृत्वा    | 252         | भाज्येन पद्यं यस्त-           | 275          |
| अवघ्रेण सर्वभक्षाः          | 509         | आज्येन सोमत्त्रष्टाराविष्ट्वा | 297          |
| अवतक्षणानां स्वरु-          | 170         | आक्षते अभ्यक्षते              | 463          |
| अवहननादिकर्म प्रतिपद्यते    | 268         | आञ्जनादि पिण्डपितृयज्ञ-       | 509          |
| अवान्तरेडामवर्चति           | 287         | आतमितोरुपस्थायाक्षन्नमी       | 507          |
| अवाम्बरुद्र मदिमहीति        | 517         | आदित्यं घृते चरुम्            | 522          |
| अविकारो वा परवाक्यश्रवणात्  | 475         | आदित्यायाधिं गृह्णामि         | 29           |
| अश्वं श्वेतमेककपालस्य       | <b>5</b> 30 | <b>बादी</b> सायां जुहोति      | 46           |
| अष्टावाद्याः पाञ्चकाः       | 349         | <b>आधाया</b> भिघार्य          | 137          |
| अष्टाश्रिरनुपूर्वो          | 170         | आ नो असे सुकेतुना             | 493          |
| अष्टासु मेषम्               | 39 <b>8</b> | जापो देवीश्शुद्धा युव-        | 245          |
| असंस्थितो वा एषः            | 61          | आपो वाजजितो वाजं              | 430          |
| असतो वा एषः                 | 20          | आपो ह श्रेष्म                 | 62           |
| <b>असावसा</b> बुपह्वयस्वेति | 355         | आमपेषाणां पत्नी               | 395          |
| असौ ते पशुरिति वा           | 516         | आमपेषाणां मेषप्रतिकृती        | 396          |
| अस्तमिते दोग्धि             | 21          | आयुर्दा अग्न इति              | 80           |
| अस्तु स्ववेति प्रतिश्रावयति | 497         | आयुष्यो ह्वा अस्यैष           | 309          |
| अहरहर्यजमानः<br>-           | 74          | आरादग्निभ्यो वाचं             | 102<br>105   |
| अहुंते यानेषु भाण्डा-       | 114         | भारादग्निभ्यो वाचं            | 136          |
| आ                           |             | आविःपृष्टं वा कृत्वा          | 3 <i>5</i> 0 |
| आप्नावैष्णवमेकादश-          | 158         | आशास इति मन्त्रं              | 350<br>418   |
| <b>जा</b> मावैष्णवमेकादश-   | <b>52</b> 3 | आशास इति मन्त्रं संनमति       | 410          |

| <del>अंकारादिवर्णकम<b>य्</b>वी</del> |       |                                     | 555   |
|--------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| सूत्राणि                             | पुटम् | स्त्राणि                            | पुटम् |
| भाशास इति मन्त्रं संनमति             | 470   | 3                                   |       |
| भाशास इति मन्त्रं संनमति             | 530   | उत्करे निवपति                       | 376   |
| भाश्रान्याह सीद                      | 492   | उत्करे वाजिनम्                      | 342   |
| आह्वनीयमध्रे                         | 28    | (उत्तमे सर्वेषु वा द्वयोः)          | 216   |
| भाह्वनीयादुल्मुकमादाया-              | 232   | <b>उत्तमेनोत्तमम्</b>               | 349   |
| आह्वनीये प्रणयनीय                    | 184   | उत्तरतः प्राचीमववान्मा              | 176   |
| आह्वनीये वर्षिष्ठम्                  | 9     | <b>उत्तरपूर्वमवान्तरदेशं</b>        | 516   |
| आहवनीये होमो                         | 57    | <b>उत्तरयोर्विकारेषू</b> भौ         | 294   |
| आहुत्ये वा एतं                       | 305   | उत्तरस्माद्वे <b>चंसादुदक्</b>      | 176   |
|                                      |       | <b>उत्तरस्मात्स्वष्टकृतम्</b>       | 457   |
| . <b>इ</b>                           | ·     | उत्तरस्यां <b>वेद्यां पशुबन्ध</b> - | 381   |
| इडान्तस्संतिष्ठते                    | 461   | उत्तरस्यां स्नक्तथां रिसलेपं        | 507   |
| इडायाः पदं घृत-                      | 30    | उत्तरामध्वर्युः करोति               | 371   |
| इति वै खलूत्सृजमानस्य                | 535   | उत्तरामाहुतिमुपोत्थाय               | . 77  |
| इदं श्रेयोऽवसानं                     | 122   | उत्तरार्धे गाईपत्यस्य               | 514   |
| इदावत्सरिणां स्वस्तिमाशास्ते         | 470   | उत्तरेण शमीपर्ण-                    | 411   |
| इध्माबर्हिराहरति .                   | 190   | उत्तरेण शमीपर्णकरीराणि              | 411   |
| इन्द्राग्निपर्यन्तानधिश्रित्ये -     | 398   | उत्तरेणोत्तरां वेदिमध्वर्युः        | 385   |
| इन्द्राग्निभ्यां छागस्य              | 261   | उत्तानायै होत्र इडा-                | 298   |
| इन्द्राग्निभ्यां छागस्य              | 284   | उदकान्ते स्तरणान्तां                | 426   |
| इन्द्राग्निभ्यां पुरोडाश-            | 269   | उदकुम्भः प्रोक्षणीभाजनं             | 481   |
| इन्द्राय ग्रुनासीराय                 | 527   | उदकुम्भमादाय यजमानः                 | 504   |
| इन्धानास्त्वा शतं हिमा               | 82    | उदक्पवित्रे कुम्भ्यां               | 267   |
| इमं विष्यामीति पत्नी                 | 436   | उदगद्रैः प्रागमै-                   | 18    |
| इषे त्वेति बाईषी आदत्ते              | 218   | उद्दिवं स्तभानान्तरिक्षं            | 212   |
| हुचे त्वेति वपामुत्खिद्य             | 249   | उद्भवन् दशहोतारं                    | 39    |
| इषे त्वेति सुङ्मुखा-                 | 48    | उद्धरेत्येव सायमाह                  | 5     |
| इष्टिविधो वा अन्यः                   | 302   | उद्भृतानुत्पूतानलङ्गृता-            | 456   |
| इह प्रजां पशून्                      | 34    | उद्भवस्थोदहं                        | 33    |
| इहैव सन् तत्र सतो                    | 103   | उद्यम्याग्निमाहवनीये                | 185   |

#### ऑपस्तम्बश्रीतसूत्राण

| स्त्राणि                      | पुटम् | भूत्राणि                        | पुट <b>म्</b> |
|-------------------------------|-------|---------------------------------|---------------|
| उद्देकेण दिशः प्रदिशः         | 284   | उरो अन्तरिक्षेत्यन्तरा          | 237           |
| उद्रेकेण पशुबन्धवद्दिशः       | 354   | उर्वन्तरिक्षं वीही-             | 39            |
| उद्वयं तमसस्परीत्यादित्य-     | 438   | उर्वेइयसीत्यधरा-                | 221           |
| उद्वासनकाले भनैडकीमि-         | 401   | उल्मुकैकदेशमादाया-              | 250           |
| उद्वासनकाल भामिक्षां          | 341   | <b>उल्मुकैकदेशमाहवनीये</b>      | 251           |
| उद्वासनकाले धाना उद्वास्य     | 488   | उषस्युपोदयं                     | 23            |
| उद्वासनकाले शरं               | 454   | उष्टारं वा                      | 530           |
| उन्नम्भय पृथिवीमित्यद्भिः     | 214   | उष्टारावित्येकेषा <b>म्</b>     | 529           |
| उन्नीत उपविशति                | 36    | ऊ                               |               |
| उन्नीयमान उभी                 | 35    | ऊर्ज विभ्रद्धस्सुमनाः           | 111           |
| उपतिष्ठत इति चोद्यमाने        | 76    | ऊर्जा वः पश्याम्यूर्जा          | 84            |
| उप त्वाऽग्ने दिवेदिव-         | 84    | ऊर्णावन्तं प्रथमस्सीद           | 186           |
| उपप्रयन्तो अध्वरमिति          | 78    | "                               | 326           |
| उपप्रेत संयतध्वं              | 40    | <b>ऊ</b> र्ध्व प्रातः           | 48            |
| उपमृह् <u>र</u> तृषदाज्यधानीं | 203   | <b>ऊर्ध्वज्ञुरासीनो</b> ऽनवानं  | 352           |
| उपमूललूनं वा                  | 477   | ऊर्ध्वबाहुर्वा                  | 167           |
| उपरिष्टाद्वा वनस्पतेः         | 285   | <b>ऊर्ध्वान् पुरोडाशानुदस्य</b> | 518           |
| उपर्यप्रावरणी                 | 119   | <b>ऊवध्यगोहं पार्थिवं</b>       | 238           |
| उपर्याइवनीये जुह्ना           | 286   | <b>ऋ</b>                        |               |
| उपवसथ एवैनं                   | 16    | ऋचमुकुा प्रणौति                 | 498           |
| उपस्थाय यज्ञशं च              | 304   | ऋतं त्वा सत्येन                 | 28            |
| उपस्थेयोऽग्नी ३               | 88    | ऋतमेव परमेष्ठगृतं               | 358           |
| उपहूत इति प्रतिवचनः           | 355   | ऋतुयाजी वाऽन्य-                 | 362           |
| उपहूतां प्राक्षन्ति 🎺 🕹       | 415   | ऋतुव्यावृत्ती सूयवसे            | 307           |
| उपहूतां मैत्रावरूण-           | 272   | ऋत्वे वा जायां                  | 360           |
| उपद्वतां मैत्रावरूण-          | 288   | ष्                              |               |
| उपांग्रुपरिश्रिते पितृयज्ञेन  | 499   | एकं मासमुद्दस्जत्               | , 530         |
| उभयत्र कुरस्रं तन्त्रं        | 372   | एक एव रुद्रोन                   | 516           |
| उभे दिशावन्तरोद्धत्या         | 473   | एकमुळ्खलं मुसलं                 | 128           |
| उरु विष्णो विक्रमस्वेति       | 159   | एकवत्संप्रैषः                   | 373           |

| अकारादिवर्णक्रम <del>ध्</del> ची |             |                               | 557   |
|----------------------------------|-------------|-------------------------------|-------|
| सूत्राणि                         | पुटम्       | सुत्राणि                      | पुटम् |
| एकां मारुतीं प्रतिप्रस्थाता      | 404         | एवमन्यत्र विप्रकान्ते         | 190   |
| एकां सामिधेनीं त्रिरन्वाह        | 491         | एष ते रुद्रभागः               | 517   |
| एकामनूयाजसमिध-                   | 491         | एष ते रुद्रभाग इति            | 520   |
| एका याज्या                       | 498         | एष पञ्जबन्धस्याहवनीयो         | 187   |
| एकारतिप्रभृत्यात्रय-             | 167         | एषा ते अझे समिदिति            | 44    |
| एकैकमाप्याय्य जपति               | 247         | एषोऽन्येषां नानाबीजानां       | 131   |
| एकोपऋमत्वात्                     | 544         | <b>ù</b>                      |       |
| एतद्वा विपरीतम्                  | 17          | ऐन्द्रमसीति चषाल-             | 210   |
| एतयैव परिश्रितं                  | <b>50</b> 8 | ऐन्द्रस्य चरोः स्थान इन्द्राय |       |
| एतस्मिन् काले प्रतिप्रस्थाता     | 393         | ऐन्द्राप्नपर्यन्तैः पचर्या-   | 411   |
| एतस्मिन् पितृयज्ञे               | 477         | ऐन्द्राप्नतुषानप्सु           | 470   |
| एतान्येव द्विः                   | 542         | ऐन्द्राप्तो निरूढपशुबन्धः     | 307   |
| एतावसदतामिति मन्त्रं             | 453         | ओ                             | 301   |
| , एतेनैव कल्पेन पितृन्           | 499         | जा<br>ओदनयोर्निम्ने कृत्वा    | 457   |
| एतेनैव पशुकामो यजेत              | 537         | ओषधीभ्यस्त्वेषधी-             | 48    |
| एतेनैव प्रजाकामः                 | 538         | ओषधे त्रायस्वेन-              | 164   |
| एतेनैव प्रजाकामः                 | 540         |                               | 104   |
| एतेनैव यो द्वितीयस्यामिति        | 177         | औ<br>                         | 100   |
| एतेषां यत्कामयेत                 | 523         | औद्धवः प्रस्तरः               | 486   |
| एवं कुर्वन ध्रुवायां             | 458         | भौद्धवान् धारयमाणः            | 486   |
| एवं तण्डुलानोदनं                 | 71          | औपभृतं जुह्वामानीयाप          | 510   |
| एवं दक्षिणतः प्राचीं             | 176         | क                             |       |
| एवं पञ्चावत्ता भवति              | 260         | कपालानामुपधानकाले             | 452   |
| एवं मांसम्                       | 70 ¦        | करम्भपात्रेषु चान्वोप्य       | 403   |
| एवं यजमानो जपति                  | 350         | कामं तु ततो भूयो              | 416   |
| ,,                               | 418         | कामं हुते संचर्य              | 12    |
| . ,,                             | 470         | काममेते वाससी यस्मै           | 437   |
| ,,                               | 530         | कायमेककपालमधि-                | 399   |
| एवं यवैर्यजेत                    | 146         | कायानुबूहिकं यजे-             | 411   |
| एवं सति लौकिकेन दशा              | 390         | काले पशुबन्धवद्राई-           | 382   |
|                                  |             |                               | 37*   |

| सूत्राणि                   | पुटम् । | सूत्राणि                    | पुटम्      |
|----------------------------|---------|-----------------------------|------------|
| कुम्भीपाक्यो वा भवतः       | 398     | जातवेदो वपया गच्छ           | 261        |
| कोशापिधानेन                | 515     | जातायानुबृहीति              | 223        |
| क्लोमानं श्रीहानं          | 281     | जुगुप्सेतानृतात्            | 360        |
| क्षीरहोता वा जुहू-         | 74      | जुहुयाद्वा                  | 160        |
| क्षेमाय वः शान्त्ये        | 111     | जुहूपभृतोर्हिरण्य-          | 277        |
| खं                         |         | जुहूचद्वसाहोमहवनी           | 198        |
| खादिररस्युवो वैकङ्कती      | 18      | जुह्वामुपस्तीर्य सोमाय      | 496        |
| खादिरं स्वर्गकामो          | 161     | ज्वलत उपतिष्ठते प्रजां      | 102        |
| ग                          |         | त                           |            |
| गा अभिन्नते                | 463     | तं ततो नानीजानमपरा          | 534        |
| गुदं त्रैधं विभज्य         | 279     | तं दक्षिणेन प्रत्यञ्च       | 239        |
| गुदं मां निन्हेंषीरिति     | 266     | तं नाभिघारयति               | , 457      |
| गुदकाण्डमेकादश्रधा         | 291     | तं मैत्रावरुणो ब्रूया-      | 295        |
| गुल्फदमे वृश्चेत्          | 165     | तं स ब्राह्मणाय             | 299        |
| गृहा मा बिभीत              | 111     | तं होताऽवजिघ्नति            | 502        |
| गोषुक्तेनाश्वसुक्तेन वा    | 92      | तचेदति हन्यात्सज्           | 64         |
| गौर्वा श्वेतः              | 523     | ततः प्रतिप्रस्थाता पत्नी-   | 244        |
| <sup>'</sup> <b>ਚ</b>      |         | ततश्चतुर्षु मासेषु          | 444        |
| चतुरवत्तिनोऽपि पञ्चा-      | 260     | ततश्चतुर्षु मासेष्वाषास्यां | 367        |
| चतुरुवयति                  | 36      | ततो द्वश्यहे त्रयहे चतुरहे  | 525        |
| चतुर्गृहीतान्याज्यानि      | 424     | ततो महाहविषस्तन्त्रं        | 468<br>222 |
| चतुर्थं वृतीये             | 505     | ततो यथा प्राञ्च मन्थति      | . 146      |
| चतुर्थाष्टमयोः प्रति       | 230     | तत्राग्नेयौ स्यामाकौ न      | 85         |
| चतुर्थेषूत्तमावन्तरेण      | 345     | तत्सवितुर्वरेण्यं सोमानं    | 10         |
| चतुर्धुवायाम्              | 203     | तथाऽग्निऽराघेयः             | 15<br>15   |
| चतुष्पथ एकोल्मुक-          | 517     | तथाऽन्वाहार्यपचनं           | 330        |
| चातुर्मास्यैरिष्ट्वा सोमेन | 531     | तथेध्मः                     | 387        |
| चैत्रयां त्पक्रम्य         | 542     | तथेध्माबर्हिषी              | 402        |
| <u>ज</u>                   |         | तदभावे कुशोर्णा निश्चष्य    | 402<br>426 |
| जघन्यः प्रतिप्रस्थाता      | 386     | तदभावे याथाकामं             |            |

559

490

सुत्राणि पुटम् सूत्राणि पुटम् तूष्णीं चतुर्थं हुत्वा .178 तदानीमेव पित्यज्ञस्य 471 तूर्णीं तुषनिष्कास-435 तदाहुर्नाप्तिरुपस्थेयः 110 तूष्णीमुपचरितानि 514 तदु हैके पृथगिडे 412 तृणं प्रहृत्य स्त्रीव-429 तद्दतं तत्सत्यं तद्दतं 359 तुणेनोपाकरोतीत्येके 218 तद्विष्णोः परमं पदं 214 ते ते धामानीत्यवटी 212 तप्ते प्रातर्दोहे सायं 338 तेन यक्ष्यमाणोऽमावास्यायां 156 त्रभुत्तरवेदिवत्तूर्श्णी 176 तेन संवत्सरे संवत्सरे 307 तयोदगुहिशति 55 ते यजमानमेव ध्यायन्ति 309 तयोरामिक्षावद्वैवतम् 394 तेषां पौष्णान्तानि पञ्च तस्मिन् प्रतिप्रस्थाता 335 412 तौ न पशौ करोति 256 तस्मिन् मन्त्रः 329 त्रयाणां ह वै हविषां 353 तस्मिन् संज्ञपयन्ति 239 त्रयोविंशतिदारुः 330 तस्य पर्वस्वन्तरालवतानि 359 त्रयोविंशतिदारुरिध्मः 190 तस्य वारुणप्रवासिकेन 468 त्रिरपरिमितं वाऽभ्यस्येत 543 तस्य वैश्वदेववत्कल्पः 525 त्रिश्चित्रावसुना सायमुप-81 151 तस्या एतदेव तन्त्र-त्रीनृत्न् संवत्सरानिष्टा 541 तस्यास्सप्तदश सामिधेन्यः 149 त्रीन् कलापान् संनद्धेकधा 331 तां दक्षिणत आसीनः प्रति-251 त्रीन् परान् पितृनन्वाचष्टे तां पत्नयै प्रयच्छति 505 298 त्रेधा संनद्धं पुन-तां पृच्छति पति कति 407 329 तां युगेन यजमानस्य त्रयम्बकं यजामह इति 175 518 त्रवम्बकं यजामहे सुगन्धि 173 518 तां वेदं कृस्वा दर्श-तानभिघार्यानभिघार्य 514 त्रवरतिश्चतुररतिर्वा 168 तानि श्रतैस्संनिधाय त्वं सोम प्रचिकित इत्येता 498 283 त्वसम्रे सप्रथा असि 148 तान्मूते समावपति 520 त्वामु ते दिवरे हज्यवाहमिति तान् यजमानः प्राकृतै-252 230 तिष्ठति पशावेकादश 229 तुषा ऋजीषधर्म दक्षिणत एकादशिनानाम् 425 224 तुषाणां स्थार्ली पुरयिस्वा दक्षिणतोऽवदायामि-497 434 दक्षिणतः कशिपूपबर्दण-

तुषोपवपनम्

| स्त्राणि                      | पुटम्       | स्त्राणि                           | पुटम् |
|-------------------------------|-------------|------------------------------------|-------|
| दक्षिणमंसमुत्तरां श्रोणिं     | 130         | द्वादशगवं सीरं                     | 529   |
| दक्षिणाकाले प्रथमजं           | 348         | द्धिः पञ्चावत्तिनः                 | 282   |
| दक्षिणामी पत्न्याः प्रति-     | 456         | द्धिः प्रथमस्यावद्येत्पञ्चावत्तिनः | 496   |
| दक्षिणादेव मरुतो              | 457         | द्विगुणा द्विज्यायामा              | 214   |
| दक्षिणेन जुहूमुपभृतं          | 495         | द्वितीयेन प्राग्वनस्पतेः           | 293   |
| दक्षिणेन विहारमग्नि-          | 19          | द्विवद्भृह्याऽनुजानाति             | 374   |
| दक्षिणो युक्तो भवति           | 117         | द्विस्सुचं निर्लिह्याद्धिः         | 52    |
| द्धन्याज्यमानीय               | 202         | द्वे पुरोऽनुवाक्ये अन्वाह          | 498   |
| द्धिकान्णो अकारिष-            | 78          | द्रौ पराविष्ट्रा विरमति            | 541   |
| दर्भमय्यौ रशने                | 214         | द्वौ परिषी परिद्धाति               | 486   |
| दशहोत्रा चामिसृश्य            | 39          | द्रधङ्गुलं त्रयङ्गुलं              | 375   |
| दिवमग्रे मा लेखीरिति          | 165         | द्वयङ्गुले मूला-                   | 46    |
| दिन्यं धामाशास्ते             | 470         | ម                                  |       |
| दीदिहि दीदिदासि               | 58          | <b>धारयत्याहवनीयम्</b>             | 158   |
| दीदिहि दीदिदासि दीदाये-       | 58          | धूपायत्यां ग्राम-                  | 46    |
| दुखाद्वा                      | 20          | धृष्टिरसि ब्रह्म यच्छेत्           | 29    |
| देवस्त्वा सविता मध्वा         | 164         | धेनुर्दक्षिणर्षभो वा               | 470   |
| देवस्य स्वा सवितुः            | 34          | <b>धेनुर्दक्षिणे</b> त्येके        | 417   |
| देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे     | 214         | ध्रुवावर्जं चतसृभिः                | 295   |
| देवान् यजेति प्रथमं           | 349         | ध्रुवासमञ्जनादिकर्म प्रतिपद्यते    | 228   |
| देवीराप इत्यवभृथं             | 436         | ध्रुवोऽसीति मन्त्रं संनमति         | 452   |
| देवेभ्यः कल्पस्वेत्यमिमन्त्रय | 249         | न                                  |       |
| देवेभ्यः प्रेष्येति प्रथमं    | 291         | नक्तमाहवनीयं                       | 13    |
| देवो वां सविता मध्वा          | 222         | नक्तमुपतिष्ठते न प्रातः            | 90    |
| देवी यजेति प्रथमं             | 434         | नक्षत्रं दृष्ट्वा                  | 22    |
| देवौ यजेति प्रथमं             | <b>5</b> 30 | न चाभिमीलते तिष्ठति                | 36    |
| दैवं च मानुषं च होतारी        | 228         | न दक्षिणा                          | 473   |
| दैवतानां द्विद्धिरवदाय        | 278         | न दध्यधिश्रयति                     | 70    |
| द्वयोः पयसा पश्च-             | 62          | न दीक्षितस्य जुहुयात्              | 160   |
| द्वयोरुद्धरणं वाजसनेयिनः      | 457         | न पत्नीत्येके                      | 246   |

| अकारादिवर्णेकम <b>स्</b> ची |       |                              | 561         |
|-----------------------------|-------|------------------------------|-------------|
| स्त्राणि                    | पुटम् | स्शाणि                       | <b>ुटम्</b> |
| न पत्नीस्संयाजयन्ति         | 511   | नानाप्राणो यजमानस्य          | 238         |
| न पाणिना                    | 137   | नानिष्टाऽऽप्रयणेनाहिताप्ति-  | 123         |
| न प्रयाजा इज्यन्ते          | 447   | नानुत्तरवेदिके पाञ्चकं       | 327         |
| न प्राची वेदिरुद्धत्या      | 473   | नान्तराऽग्नी संचरति          | 11,         |
| न प्रातरप्रिसुप च नाव-      | 90    | नाभिघारयति                   | 351         |
| न प्राह्मित्रं न यजमानभागं  | 460   | नायुदौ नाभिप्रवजनमन्त्रं     | 425         |
| न बर्हिरनुप्रहरति           | 446   | नार्षेयं वृणीते न            | 492         |
| न बर्हिरनुप्रहरेत           | 61    | नित्यं गाईपत्यं              | 14          |
| नभश्च नभस्यश्चेति           | 412   | नित्यमग्न्युपस्थानं          | 73          |
| ममस्त आतानेति पत्नधादित्य-  | 245   | नित्यो गतश्रियः              | 13          |
| न मांसधौतस्य देवा           | 53    | निधाय कुम्भमयाविष्ठा         | 504         |
| न मांसमभाति                 | 359   | निमृदोऽसि न्यहं तं           | 86          |
| नमो वोऽस्तु प्रवत्स्यामि    | 110   | निरुसं हविरिति न्याख्यातम्   | 128         |
| न राजन्यस्य जुहुयात्        | 72    | निर्देग्धं रक्षो निर्देग्धा  | 251         |
| नव प्रयाजाः                 | 345   | निर्दिस्यैवैनं वरुणपाशेन     | 408         |
| नव प्रयाजान्याजाः           | 528   | निर्वपणकाल आग्नेय-           | 125         |
| नवमीं चेदतिप्रवसेत          | 109   | ,,                           | 334         |
| नवरात्रवास्तौ वा पुन-       | 115   | ,,                           | 392         |
| न वर्त्म करोतीत्येके        | 34    | ,,                           | 469         |
| नवानामितराण्यैन्द्राप्तं    | 127   | ,,,                          | <b>525</b>  |
| न वा स्वधितिना स्वरुणैव     | 231   | निर्वपणकाले चतुरो            | 451         |
| न विध्ती                    | 486   | निर्वपणकाले त्रीहिमयं        | 264         |
| न शूदो दुद्यात              | 20    | निर्वपणकाले सर्वतो           | 479         |
| न समिदमिहोतच्या             | 49    | निष्कासस्यावदाय वरुणमिष्ट्रा | 432         |
| न समिष्टयजुर्जुहोति         | 51    | नीच्या अप्तये गृहपतये        | 297         |
| न सामिधेनीरन्वाह            | 447   | नैतस्य दब्नस्संस्कारो        | 200         |
| न सुश्रतं कुर्याद्रेतः      | 30    | नोत्तरं क्रियते              | 434         |
| न स्तनान् संमृशति           | 21    | नोदीचीरभ्यवेत्या इत्येके     | 426         |
| न हीनमन्वाहरेयुः            | 114   | नोचतहोमी जुहुतः              | 383         |
| नाज्यं प्रतिषिञ्चति         | 70    | नोपभृतम्                     | 254         |

| सूत्राणि                         | पुटम्       | सूत्राणि                    | पुटम् |
|----------------------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| नोपर्यास्ते                      | 360         | पञ्जपुरोडाशस्य पात्र-       | 263   |
| <b>प</b>                         |             | पञ्जबन्धवद्गाईपत्याद्गि     | 325   |
| पचन्ति ह वा अन्येष्वप्रिषु       | 309         | पञ्जवत्संप्रैषस्तथाज्यानि   | 339   |
| पद्मकृत्वो देवतोपदेशनं           | 220         | ,,                          | 400   |
| पञ्चदस्यां वैश्वदेवेन यजते       | <b>5</b> 37 | पञ्जवत्समानयनम्             | 345   |
| पञ्चप्रयाजं ज्यन्याज- '          | <b>528</b>  | . पञ्जवत्सिमष्टयज्ंषि       | 356   |
| पञ्चमं द्वितीये                  | 505         | पशुवन्निर्मन्थ्यः े         | 344   |
| पञ्चर्त्विजः                     | 376         | पश्काश्याज्गुप-             | 106   |
| पञ्चसांवत्सरिकाणि च्याख्यास्यामः | <b>541</b>  | पशुन्मे यच्छेत्य-           | 38    |
| पञ्चसांवत्सरिकेषु                | <b>544</b>  | पशोः पाशं प्रमुख्यत्यदितिः  | 243   |
| पञ्चहोत्रा यजमानः                | 343         | पश्चादुदीचीमवतान्मा         | 176   |
| पञ्चारत्निमिति काम्याः           | 166         | पालाशं तेजस्कामो            | 161   |
| पतिकामा याश्चेवं                 | 519         | पिष्टानां पौष्णं            | 335   |
| पत्नीवदस्याग्निहोत्रं            | 26          | पिष्टानामुत्पवनकाले         | 452   |
| पयसा पशुकामस्य                   | 69          | ंपुंसः पुंन्यञ्जनानि        | 397   |
| पराचीनरात्रेऽभिवान्याया          | 465         | पुरस्तात्सौम्याद्यावा-      | 127   |
| परिधिसंधिना सर्वाहुती-           | 181         | पुरस्तादछंकाराः             | 17    |
| परिधीन् प्रहृत्य संस्नावान्तं    | 351         | पुरस्ताद्वा स्विष्टकृतः     | 128   |
| परिवत्सरीणां स्वस्तिमाशास्ते     | 417         | पुरुषमात्रेत्येतस्या-       | . 168 |
| परिवीरसीति नाभिद्धे              | 214         | पुरूरवा इत्युत्तरा-         | 221   |
| परिसमूहनेनाग्नीन्                | 16          | पूर्णपात्रवर्जं पूर्व-      | 419   |
| परीत्य परीत्य समावपन्तीत्येके    | 519         | पूर्णपात्रस्य स्थाने        | 419   |
| पर्जन्याय प्रगायत                | 322         | पूर्ववदग्नीन् परिषिञ्चित    | 60    |
| पर्यप्रये कियमाणाया-             | 232         | पूर्ववदभ्रेरादानं           | 206   |
| पर्वणि वा                        | 74          | पूर्ववदाज्यान्यभि-          | 206   |
| पर्वमिश्चातुर्मास्येषु           | 540         | पूर्ववदुपसृष्टां दुद्धमानां | 21    |
| पवमानहवींपि वा                   | 80          | पूर्ववदेकस्यां              | 180   |
| पशुं स्नपयन्ति कूटकर्ण-          | 216         | पूर्ववहेपमवमृज्य            | 50    |
| पशुं हरन् पार्श्वतो              | 276         | पूर्वस्मिन् पर्वणि पञ्च-    | 321   |
| पशुपतेः पश्चचो विरूपाः           | 234         | पूर्वोऽध्वर्युरुत्तर-       | 386   |

| 2                 | •  |
|-------------------|----|
| अकारादिवर्णक्रमस् | चा |
|                   |    |

3

| सूत्राणि                       | पुटम् | सूत्राणि                       | पुटम्       |
|--------------------------------|-------|--------------------------------|-------------|
| पूर्वी दुह्याज्यवेष्ठस्य       | 21    | प्रमुखमाना इति                 | 235         |
| पूषा मा पशुपाः                 | 274   | प्ररूढकक्षे यष्टन्यमिति        | 368         |
| पूषा मा पशुपाः पातु            | 86    | प्रवसन् काले विहारामि-         | 103         |
| पूषाऽसीति दक्षिणतः             | 19    | प्रसूमयं बर्हिः प्रस्तरश्च     | 3 <b>28</b> |
| पृषदाज्ये विकारो महीनां        | 340   | प्रसृताकृतिरार्थ-              | 19          |
| पृषदाज्ये विकारो महीनां        | 401   | प्रस्तरस्य ग्रहणसादने          | 486         |
| पृषदाज्यं जुह्वामानीय          | 291   | प्रागुत्तरात्परिम्राहात्कृत्वा | 380         |
| पृषदाज्यं जुह्नामानीय          | 349   | ,,                             | 476         |
| प्रघास्यन् इवामइ इति           | 406   | प्राङ् शेते                    | 361         |
| प्रचरणकाल उद्धत्य              | 136   | प्राचीनप्रवणे वैश्वदेवेन       | 324         |
| प्रचरणकाल उपाँगु               | 347   | प्राञ्चमुत्तमं संस्थाप्य       | 284         |
| प्रजां नो नर्याजूगुप-          | 107   | प्रातरवनेकेन प्रात-            | 93          |
| प्रजां मे नर्याज्यप-           | 108   | प्रातदीहविकारमेके              | 391         |
| प्रजानन्तः प्रतिगृह्णन्ति      | 220   | प्रादुर्भूतेषु स्तोकेषु        | 252         |
| प्रजानन्तः प्रतिगृह्णन्ति      | 234   | प्राशित्रमवदायेडां             | 270         |
| प्रणीते चेदग्निहोत्रकाले       | 188   | प्राक्षन्ति ब्राह्मणा यः       | 462         |
| प्रतिदिनं स्रक्तयोऽवान्तर-     | 472   | प्रास्मा अग्नि भरत             | 237         |
| प्रतिपुरुषमेककपाछान्           | 513   | प्रेष्य प्रेष्येतीतरान्        | 291         |
| प्रतिप्रस्थाताऽऽहवनीये         | 261   | प्रोक्षणीनामसिमन्त्रणादि-      | 485         |
| प्रतिवेशा अपि पचन्ते           | 463   | प्रोक्षणीभरमिमन्त्रय           | 453         |
| प्रतिषेकं यवार्गृ              | 69    | प्रोक्षणीशेषं दक्षिणतः         | 179         |
| प्रत्यपिस <u>ु</u> ज्योल्मुकं  | 234   | प्रोक्षण्युद्रेकेण यवान्       | 482         |
| प्रत्याकम्य जुद्दामुपस्तीर्य   | 285   | प्रोक्षादिकर्म प्रतिपद्यते     | 128         |
| प्रत्याक्रम्य जुद्धा स्वरु-    | 231   | प्रोक्षान्तां कृत्वा           | 182         |
| प्रत्याकम्य जुह्नां स्वरु-     | 294   | <b>फ</b>                       |             |
| प्रत्युष्टं रक्षः प्रत्युष्टाः | 250   | फाल्गुन्यां पौर्णमास्यां       | 320         |
| प्रथमपरापातिनं                 | 165   | फाल्गुन्या उड्डृष्ट सोमाय      | 532         |
| प्रथमायां त्रिरन्कायां         | 185   | <b>ं ब</b>                     |             |
| प्रथमायां त्रिरन्काया-         | 222   | बर्हिभ्या प्रक्षशाखया          | 219         |
| थमेनाचाश्चतुरो                 | 293   | वर्हिषोऽप्रं सन्येन            | 247         |

| सूत्राणि                       | पुटम् | सूत्राणि                   | पुटम्        |
|--------------------------------|-------|----------------------------|--------------|
| -<br>बैल्वमन्नाचकामो           | 161   | मांसीयन्ति ह वा अग्नयो     | 309          |
| ब्रह्मचारी वा जुहु-            | 74    | मा नइशंसो अररुषो           | 85           |
| ब्रह्मयजमाना <b>वित्ये</b> के  | 495   | मारुत्याः प्रतिप्रस्थाता   | 387          |
| ब्रह्माऽध्वर्युरग्नीचजमानश्च   | 503   | मारुत्यां मेषीमवद्धाति     | 405          |
| भ                              |       | मा विपर्यास्त इत्यर्थी     | 267          |
| भद्रान्नः श्रेयस्समनैष्ट       | 139   | मुष्टिना शमिता वपोद्धरण-   | 250          |
| भवतं नस्समनसौ                  | 223   | मूतयोर्मृतेषु वा           | 515          |
| भुवनमसि सहस्रपोषं              | 83    | मूलतोऽतष्टमुपरम्           | 169          |
| भूतेभ्यस्त्वेति स्रुचमुद्रुह्य | 181   | मेढूं तमाप्याययत           | 246          |
| भूरिडा भुव इडा                 | 38    | मेद उपस्तीर्य              | 287          |
| भूर्भुवस्सुव-                  | 6     | मेषमध्वर्युः करोति मेषी-   | 396          |
| भूभृवस्सुवस्सुप्रजाः           | 91    | मेष्यर्धान् प्रतिप्रस्थाता | 393          |
| <b>н</b>                       |       | मोषूण इन्द्रेति यजमानः     | 409          |
| मन्त्रादिर्विकियते             | 524   | य                          |              |
| ,,                             | 530   | यं कामयेत तेजसैन-          | <b>212</b>   |
| मन्त्रादिर्विकियते यद्धर्मः    | 441   | यं कामयेत पापीयान्         | 49           |
| मन्थ इंडामवद्यति               | 501   | यं.कामयेत पुत्त्राणा-      | 36           |
| मन्थं होत्र आद्धाति            | 502   | यं कामयेत पुमानस्य         | 216          |
| मधुश्र माधवश्रेति चतुर्भि-     | 348   | यं कामयेत स्त्रथस्य        | 215          |
| मध्यतो गुदस्याव-               | 279   | यं कामयेत स्वस्ति पुन-     | 85           |
| मध्यमोत्तरी                    | 486   | यं कामयेतान्योन्यस्य       | 171          |
| मध्वज्ञनस्स्यादित्येकम्        | · 361 | यं कामयेतापश्च-            | 288          |
| मनोतायै हविषोऽव                | 277   | यं कामयेतापशुस्स्या-       | 218          |
| मम नाम तव च                    | 108   | यं कामयेताप्रति-           | 162          |
| मम नाम प्रथमं                  | 102   | य उर्ध्वमेकाष्टकाया        | 146          |
| ममाप्ने वर्ची विहवे-           | 78    | यः प्रवया इवर्षभः          | 416          |
| मरुज्ञयः कीडिभ्यः              | 467   | यजमानं सङ्कल्पयन्ति        | 309          |
| मरुद्र <b>धस्सांतपनेभ्यो</b>   | 446   | यजमानः प्रथमः              | 3 <b>5</b> 5 |
| मरुद्वचो गृहमेधिभ्यः           | 446   | यजुषाऽध्वर्युर्भेषार्थान्  | 393          |
| महित्रीणामवोऽस्तु सुक्षं       | 84    | यजेत्युत्तरम्              | 510          |
|                                |       |                            |              |

| यजार ७ सन्तं न प्रब्र्या- 408 यदि मध्यमानो न 222<br>यज्ञ यज्ञं गच्छेति 300 यदि वा पुरा तृणं स्यात 429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | सूत्राणि                    | पुटम् | सूत्राणि                    | पुटम्       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-----------------------------|-------------|
| यज्ञ यज्ञं गच्छेति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | यजार ७ सन्तं न प्रब्या-     | 408   | यदि मध्यमानो न              | 222         |
| यज्ञस्य सन्तित्तिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                           | 300   | यदि वा पुरा तृणं स्यात्     | 429         |
| यज्ञो ह वा एष 442 यदि हुतः पर्यावर्तेत 137 यदिकच वाचाकर्माण- यद्याविकच वाचाकर्माण- यद्याविकच वाचाकर्माण- यद्याविकच वाचाकर्माण- यद्याविकच वाचाकर्माण- यद्याविकच वाचाक्याण- यद्याविकच वाचाकर्माण- यद्याविकच वाचाक्याण- यद्याविकच वाचाक्याण- यद्याविकच वाचाकर्माण- यव्याविकच वाच |                             | 28    | यदि सर्वानावाहनकाले         | 488         |
| याँकेच वाचाकर्मीण- याँकेचाप्रिहोत्री कामयेत याँकेचाप्रिहोत्री कामयेत याँकेचाप्रिहोत्री कामयेत याँकेचाप्रिहोत्री कामयेत याँकेचाप्रकृतेति याँ संहिता रात्रीवंसेत् याँ संहिता रात्रीवंसेत् याँ संहिता रात्रीवंसेत् याँ संहिता रात्रीवंसेत् याँ दान्तेतादान्तं याँ दान्तेनादान्तं याँ दान्तेन्तिः याँ द्वन्तो याँ स्थान्ते याँ देवतां योजन्दिन्दः यादेवतीये हुत्वा यद्वाद्वनीये हुत्वा यदि कामयेत यदि कामयेत यदि नानातन्त्रां र्यामा- यदि वान्तान्त्रां र्यामा- यदि वान्तान्तां र्यामा- यदि वान्ते नानुष्या- यद्वे वान्ते याजमानस्था- 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | 442   | यदि हुतः पर्यावर्तेत        | 137         |
| यांकिचामिहोत्री कामयेत 242 यांकिचामिहोत्री कामयेत 242 यांकिचामिहोत्री कामयेत 242 यांकिचामिहोत्री विसेत 242 यांकिता रात्रीवंसित 115 यांकित सांकित सांकित 339 यांकित सांकित सांकित 264 यांकित सांकित सांकित 246 यांकित यांकित 246 यांकित सांकित 246 यांकित यांकित 246 यांकित सांकित 246 यांकित यांकित 246 यां |                             | 378   | यदुदिते जुहो-               | 23          |
| यत्र संहिता रात्रीवेसेत् 115 यत्तंवर्तते साऽऽमिक्षा 339 यत्तंवर्तते साऽऽमिक्षा 339 यत्तंवर्तते साऽऽमिक्षा 339 यत्तंवर्तते साऽऽमिक्षा 446 यया दान्तेनादान्तं 116 यया दान्तेनादान्तं 126 ययादेवतं सायंदोही 389 यथाऽन्वारम्यणीया यथा- 545 यथाई पात्राणि 450 यथार्थ पात्राणि प्रयुनिक्त 192 यथा ह वा इतं पितरं 105 यथाऽऽहितास्ते 10 यथाऽऽहितास्ते 10 यथाऽऽहितास्ते 10 यथाऽऽहितास्ते 10 यथाऽऽहितास्ते 10 यथाद्वर्तात्वानु- 59 यथोपल्डम्भं नित्ये 21 यद्वर्षात्वान्तेषु 42 यद्वर्तारक्षमिति पङ्क्ष्या 509 यदद्वर्गात्वान्तेषु 42 यद्वर्गात्वान्तेषु 42 यद्वर्गात्वान्तेष्वान्तेष्व 466 यद्वर्गात्वान्तेष्वमाणे 41 यद्वर्गात्वान्तेष्वमाणे 41 यद्वर्गात्वान्तेष्वमाणे 41 यद्वर्गात्वान्तेष्वमाणे 426 यद्वर्गात्वान्तेष्वमाणे 426 यद्वर्गात्वान्तेष्वमाणे 426 याद्वर्गा वित्वा वित्वः 500 याव्वत्वा यज्ञेन्त्वानेष्वः 500 याव्वत्वा यज्ञेन्त्वामेति 246 यात्वत्वा यज्ञामेति 246 याव्वत्वा यज्ञामेति 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | 88    | यदेव गाईपत्ये               | 20          |
| यन्न संहिता रात्रीर्वसेत यन्न संहिता रात्रीर्वसेत यन्न संहिता रात्रीर्वसेत यन्न संहिता रात्रीर्वसेत याद्य संवतंते साऽऽिमक्षा 339 यद्य स्वात्पन्त वर्षि 446 यय्य दान्तेनादान्तं 1.6 य्य मिचरेदरातीयन्तमधरं 243 य्य स्वादेवतं सायंदोही 389 य्य स्वाद्ये रात्राण 401 यथ्य पात्राण 450 यथ्य पात्राण प्रयुनिक्त 192 य्य में राज्ञा पिता 106 यथ्य ह वा हतं पितरं 105 यथ्य स्वाद्य स्वात्य ह्या 466 यथ्य ह त्य हतं पितरं 105 यथ्य स्वाद्य स्वात्य वित्र स्वात्य स्वात्य स्वात्य वित्र स्वात्य वित्र स्वात्य वित्र स्वात्य वित्र स्वात्य वित्र स्वात्य वित्र स्वात्य स्वात्य स्वात्य वित्र स्वात्य स्वात्य स्वात्य वित्र स्वात्य वित्र स्वात्य स्वात्य वित्र स्वात्य स्वात्य स्वात्य वित्र स्वात्य स्वात्य वित्र स्वात्य स्वात्य स्वात्य स्वात्य स्वात्य स्वात्य स्वात्य स्वत्य स्वात्य स्वात्य स्वात्य स्वात्य स्वात्य स्वात्य स्वात्य स्वात्य स्वत्य स्वात्य स्वात्य स्वात्य स्वात्य स्वात्य स्वात्य स्वात् | यत्पञ्चर्मायुमकृतेति        | 242   |                             | 377         |
| यस्तांतपनस्य बाँहें- यथा दान्तेनादान्तं यथादेवतं सायंदोहौं यथाऽन्वारम्यणीया यथा- यथार्थ पात्राणि यथार्थ पात्राणि प्रयुनक्ति यथा ह वा हतं पितरं यथाऽङहितास्ते यथाऽङहितास्ते यथाऽङहितास्ते यथाऽङहितास्ते यथाद्वतं सायंदोहौं यथा ह वा हतं पितरं यथाऽङहितास्ते यथाऽङहितास्ते यथाहितास्तेनानु- यथोपळम्मं नित्ये यद्मे यानि कानि यदम्भो वि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | 115   | यद्देवतः पशुस्तद्देवतो      | 264         |
| यथा दान्तेनादान्तं 1.6 यथादेवतं सायंदोहो 389 यथाऽन्वारम्यणीया यथा- यथार्थ पात्राणि 450 यथार्थ पात्राणि प्रयुनिक 192 यथार्थ पात्राणि प्रयुनिक 105 यथा ह वा इतं पितरं 105 यथाऽऽहितास्ते 10 यहुषभो न रूयाद्भ्या 466 यथाऽऽहितास्ते 10 यहुषभो न रूयाद्भ्या 466 यथाएकम्भं नित्ये 21 यस्य रवते जुद्दोति 466 यथापक्षम्भं नित्ये 21 यस्य रवते जुद्दोति 466 यथापक्षम्भं नित्ये 21 यस्याभावुद्भ्यमाणे 41 यद्भ्योपक्षम्भं नित्ये 21 यस्याभावुद्भ्यमाणे 41 यद्भ्योपक्षम्भं नित्ये 21 यस्याभावुद्भ्यमाणे 41 यद्भ्योपक्षम्भं नित्ये 21 यस्याभावुद्भ्यमाणे 426 यद्भारेषु व्यवशान्तेषु 42 यां देवतां यजेत्तद्भविषः 500 यदम्यतिक्षमिति पङ्क्ष्या 509 याज्याया अर्थेचे 284 यद्ग्यदेशसमारूढस्यात् 121 यां ते अभे यज्ञिया तन्- यद्भि कामयेत 36 यां देवतां यजेत्तद्भविषः 246 यद्भि कामयेत 36 यां द्राम्भङ्गिकाण्डं 171 यद्भि नानातन्त्रां श्यामा- यद्भि पत्नी नानुष्या- 54 यावन्तो गुद्धास्तेभ्यः 513                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | यत्संवर्तते साऽऽमिक्षा      | 339   | यद्यङ्गहीनस्स्यादङ्गतो      | 217         |
| यथादेवतं सायंदोही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | यत्सांतपनस्य बाईं-          | 446   |                             | 114         |
| यथाऽन्वारम्यणीया यथा- यथार्थ पात्राणि यथार्थ पात्राणि यथार्थ पात्राणि यथार्थ पात्राणि प्रयुनिक्त यथार्थ पात्राणि प्रयुनिक्त यथा ह वा इतं पितरं यथाऽऽहितास्ते यथाऽऽहितास्ते यथाऽऽहितास्ते यथाएकाभे नित्ये यथाद्वाहितास्तेनानु- यथोपल्लमं नित्ये यथापल्लमं नित्य यथापल्लमं नित्य यथापल्लमं नित्य यथापल्लमं नित्य यथापल्लमं नित्य यथापल्लमं पल्लमं पल्लमं नित्य यथापल्लमं पल्लमं पल्लमं पल्लमं पल्लमं पल्लमं प्रस्य प्रस | यथा दान्तेनादान्तं          | 1.6   | यद्यमिचरेदरातीयन्तमधरं      | <b>24</b> 3 |
| यथार्थ पात्राणि प्रयुनिक्ति 192 यथार्थ पात्राणि प्रयुनिक्ति 192 यथार्थ पात्राणि प्रयुनिक्ति 193 यथा ह वा हतं पितरं 105 यथार्था ह वा हतं पितरं 105 यथ्य रवते जुडोति 466 यथाहितास्तेनानु- 59 यथाप्रक्रमं नित्ये 21 यथाप्रक्रमं नित्ये 21 यथाप्रक्रमं नित्ये 21 यथाप्रक्रमं नित्ये 21 यथा वैते भवन्ति 309 यदम्रे यानि कानि 9 यां दिशं गच्छेयुस्तथामुखाः 426 यदक्रारेषु व्यवशान्तेषु 42 यां देवतां यजेत्तद्धविषः 500 यदक्रारेषु व्यवशान्तेषु 42 याज्याया अर्धेचे 284 यद्ग्यास्तमारूढस्त्यात् 121 या ते अम्ने यित्रया तन्- 120 यदाह्वनीये हुत्वा 58 यदि कामयेत 36 यदि वानाव्याः 516 यदि नानातन्त्रां स्थामा- 147 यदि नानातन्त्रां स्थामा- 54 यवित वानुष्या- 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | यथादेवतं सायंदोही 🗸         | 389   | यचाहार्योंऽहरहः             | 15          |
| यथार्थ पात्राणि प्रयुनिक्त 192 यथेनं राजा पिता 106 यथा ह वा इतं पितरं 105 यथाऽऽहितास्ते 10 यस्य रवते जुडोति 466 यथाऽऽहितास्ते 59 यस्य रवते जुडोति 466 यथोपल्लमं नित्ये 21 यस्याज्ञादुद्यमाणे 41 ग, 37 यद्मे यानि कानि 9 यां दिशं गच्छेयुस्तथागुस्ताः 426 यदङ्गरेषु व्यवशान्तेषु 42 यां देवतां यजेत्तद्विषः 500 यदन्तरिक्षमिति पङ्क्ष्या 509 याज्याया अर्थेचे 284 यदर्ग्योस्समारूढस्स्यात् 121 या ते अग्ने यित्रया तन्- 120 यदाह्वनीये हुत्वा 58 याते प्राणान् शुग्जगामिति 246 यदि कामयेत 36 यानाच्छे तान् वरुणो 407 यदि न द्विष्यादासुस्ते 516 यदि नानातन्त्रां स्यामा- 147 यदि नानातन्त्रां स्यामा- 54 यावन्तो यजमानस्या- 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | यथाऽन्वारम्यणीया यथा-       | 545   | यद्यु वै श्रवणायां          | 401         |
| यथा ह वा इतं पितरं 105 यथाऽऽहितास्ते 10 यस्य रवते जुडांति 466 यथाऽऽहितास्ते 10 यस्य रवते जुडांति 466 यथाहितारतेनानु- 59 यस्य रवते जुडांति 466 यथाएकरभं नित्ये 21 यस्याप्रावुद्धियमाणे 41 ग, 37 यस्यो चैते भवन्ति 309 यदग्ने यानि कानि 9 यां दिशं गच्छेयुस्तथागुस्ताः 426 यदग्नारेषु व्यवशान्तेषु 42 यां देवतां यजेत्तद्धविषः 500 यदन्तरिक्षमिति पङ्क्ष्या 509 याज्याया अर्थचे 284 यदरण्योस्समारूढस्स्यात् 121 या ते अग्ने यिह्या तन्- 120 यदाह्वनीये हुत्वा 58 या ते प्राणान् शुग्जगामेति 246 यदि कामयेत 36 यानाचष्टे तान् वरुणो 407 यदि न द्विष्यादास्तुस्ते 516 यदि नानातन्त्रां स्यामा- 147 यदि नानातन्त्रां स्यामा- 54 यावन्तो यज्ञमानस्या- 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | यथार्थं पात्राणि            | 450   | यद्यूपसुपस्पृज्ञोद्दुरिष्टं | 305         |
| यथाऽऽहितास्ते यथाहितास्तेनानु- यथोपलम्भं नित्ये  यद्भे यानि कानि यद्भु यानि यान्याया अर्थने यद्भु यान्याया अर्थने यव्भु यान्याया अर्थने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | यथार्थं पात्राणि प्रयुनक्ति | 192   | यद्येनं राजा पिता           | 106         |
| यथाऽऽहितास्ते 10 यस्य रवते जुडोति 466 यथाहितास्तेनानु- 59 यस्य रद्धः पश्चत् 63 यथोपलम्भं नित्ये 21 यस्यामानुद्धियमाणे 41 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | यथा ह वा इतं पितरं          | 105   | यद्वृषभो न रूयाद्व्ह्या     | 466         |
| यथाहितास्तेनानु- यथोपलम्भं नित्ये  त्रिक्षे यशेपलम्भं नित्ये  त्रिक्षे यशेपलम्भं नित्ये  त्रिक्षे यशेपलम्भं नित्ये  त्रिक्षे यानि कानि  यदम्भे वित्रे भवनित  309  यदम्भो वेते भवनित  309  याने वेता यजेस्प्रस्थाम्म विष्ठेष्ठा  या ते अभे यित्रया तन्-  या ते आणान् भ्रुग्जगामेति  246  यदि कामयेत  36  यानाचष्टे तान् वस्णो  407  यदि नानातन्त्रां स्थामा-  यदि नानातन्त्रां स्थामा-  यदि पती नानुष्या-  54  यावन्तो यजमानस्था-  395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | 10    | यस्य रवते जुहोति            | 466         |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | 59 ¦  |                             | 63          |
| यदमे यानि कानि 9 यां दिशं गच्छेयुस्तथासुस्ताः 426 यदङ्गारेषु व्यवशान्तेषु 42 यां देवतां यजेत्तद्धविषः 500 यदन्तरिक्षमिति पङ्क्ष्या 509 याज्याया अर्धेचे 284 यदरण्योस्समारूढस्स्यात् 121 या ते अम्ने यिश्चयां तन्- 120 यदाह्वनीये हुत्वा 58 या ते प्राणान् शुग्जगामेति 246 यदि कामयेत 36 यानाचष्टे तान् वरुणो 407 यदि न द्विष्यादास्तुस्ते 516 यावदुत्तममङ्गुलिकाण्डं 171 यदि नानातन्त्रां स्यामा- 147 यावन्तो गृह्यास्तेभ्यः 513 यावन्तो यजमानस्या- 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | यथोपलम्भं नित्ये            | 21    |                             | 41          |
| यदङ्गारेषु व्यवशान्तेषु 42 यां देवतां यजेत्तद्धविषः 500 यदन्तरिक्षमिति पङ्क्ष्या 509 याज्याया अर्थेचे 284 यदरण्योस्समारूढस्स्यात् 121 या ते अग्ने यिज्ञया तन्- 120 यदाह्वनीये हुत्वा 58 या ते प्राणान् शुग्जगामेति 246 यदि कामयेत 36 यानाचष्टे तान् वरूणो 407 यदि न द्विष्यादाखुस्ते 516 यावदुत्तममङ्गुलिकाण्डं 171 यदि नानातन्त्रां श्यामा- 147 यावन्तो गृह्यास्तेभ्यः 513 यदि पत्नी नानुष्या- 54 यावन्तो यजमानस्या- 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "                           | 37    |                             | 309         |
| यदन्तरिक्षमिति पङ्का 509 याज्याया अर्धेचे 284 यदरण्योस्समारूढस्स्यात् 121 या ते अग्ने यित्रया तन्- 120 यदाह्वनीये हुत्वा 58 या ते प्राणान् शुग्जगामेति 246 यदि कामयेत 36 यानाचष्टे तान् वरुणो 407 यदि न द्विष्यादाखुस्ते 516 यावदुत्तममङ्गुलिकाण्डं 171 यदि नानातन्त्रां स्यामा- 147 यावन्तो गृह्यास्तेभ्यः 513 यावन्तो यज्ञमानस्या- 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | यदम्ने यानि कानि            | 9     |                             | 426         |
| यदरण्योस्समारूढस्स्यात् 121 या ते अग्ने यित्रयां तन्- 120 यदाहवनीये हुत्वा 58 या ते प्राणान् शुग्जगामेति 246 यदि कामयेत 36 यानाचष्टे तान् वरुणो 407 यदि न द्विष्यादाखुस्ते 516 यावदुत्तममङ्गुलिकाण्डं 171 यदि नानातन्त्रां स्यामा- 147 यावन्तो गृह्यास्तेभ्यः 513 यदि पत्नी नानुष्या- 54 यावन्तो यज्ञमानस्या- 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | यदङ्गारेषु न्यवशान्तेषु     | 42    |                             |             |
| यदाहवनीये हुत्वा 58 या ते प्राणान् शुग्जगामेति 246 यदि कामयेत 36 यानाचष्टे तान् वरुणो 407 यदि न दिष्यादाखुस्ते 516 यावदुत्तममङ्गलिकाण्डं 171 यदि नानातन्त्रां स्थामा- 147 यावन्तो गृह्यास्तेभ्यः 513 यदि पती नानुष्या- 54 यावन्तो यजमानस्था- 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | यदन्तरिक्षमिति पङ्कया       |       |                             |             |
| यदि कामयेत 36 यानाचष्टे तान् वरुणो 407 यदि न द्विष्यादाखुस्ते 516 यावदुत्तममङ्गुलिकाण्डं 171 यदि नानातन्त्रां स्थामा- 147 यावन्तो गृह्यास्तेभ्यः 513 यावन्तो यज्ञमानस्था- 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *                           | 121   | · •                         |             |
| यदि न दिष्यादाखुस्ते . 516 यावदुत्तममङ्गलिकाण्डं 171 यदि नानातन्त्रां स्थामा- 147 यावन्तो गृह्यास्तेभ्यः 513 यदि पत्नी नानुष्या- 54 यावन्तो यजमानस्था- 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | यदाहवनीये हुत्वा            | 58    | , <del>-</del>              |             |
| यदि नानातन्त्रां स्थामा- 147 यावन्तो गृह्यास्तेभ्यः 513<br>यदि पत्नी नानुष्या- 54 यावन्तो यजमानस्था- 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | यदि कामयेत                  | 36    | •                           |             |
| यदि पती नानुष्या- 54 यावन्तो यजमानस्या- 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | यदि न द्विष्यादाखुस्ते      |       | · •                         |             |
| 4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | यदि नानातन्त्रां श्यामा-    |       |                             |             |
| यदि पूर्वीऽनुगतः 11   यावान्यजमान अर्ध्व- 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | यदि पत्नी नानुष्या-         | 54    |                             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | यदि पूर्वोऽनुगतः            | 11    | यावान्यजमान जर्ध्व-         | 167         |

| सूत्राणि                          | <b>पु</b> टम् | सूत्राणि                      | ंपुटम्      |
|-----------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------|
| ्यावान्वा रथे तिष्ठन्             | 167           | ਾ<br><b>ਬ</b>                 |             |
| यासामूधश्रतुर्विलं                | 241           | वनस्पते शतवल्शो               | 165         |
| युगपत्कालान्वा निगदान्            | 378           | वनिष्ठमग्नीधे षडवत्तं         | 288         |
| यूपं यजमान उपतिष्ठते              | 303           | वपया प्रचर्य पुरो-            | <b>26</b> 8 |
| यूपसकाशे वाऽप्ति                  | 160           | वपाश्रपणी पुनरन्वा-           | 250         |
| यूपाय परिवीयमाणाया-               | 214           | वरे दुत्ते कल्पयितव्यः        | 137         |
| यूपायाज्यमानाया-                  | 210           | वर्चोऽसि वर्चो मयि            | 95          |
| यूपायोच्छीयमाणाया-                | 212           | वर्षासु स्यामाकैर्यजेत        | 153         |
| युप्या वृक्षाः पलाश-              | 161           | वर्षीयसीमुत्तरामाहुतिं        | 49          |
| यूषे मेदोऽवधाय                    | 280           | वर्षीयानर्थादिध्मः            | 478         |
| ये अग्निष्वात्ता येऽनग्निष्वात्ता | 498           | वर्ष्यमुदकमन्ववसाय            | 540         |
| ये के च देवसंयुक्ता मन्त्राः      | 473           | वषट्कृते जुहोति               | 285         |
| येन यज्ञेनेर्त्सेत्कु-            | 126           | , "                           | 285         |
| ये प्राचीनमेकाष्ट्रकाया           | 138           | वषट्कृते हुत्वा प्रत्याक्रम्य | 254         |
| ये बध्यमानमिति                    | 235           | "                             | 286         |
| ये यजमानस्यामात्या-               | 461           | वसन्ते वैश्वदेवेन यजते        | 363         |
| ये स्वधामह इति यजति               | 497           | वहन्तीनां स्थावरा अभ्यवेत्याः | 426         |
| योऽपन्नदुन्मलं तत्पश्चना-         | 217           | वागस्याप्नेयीत्यनुमन्त्रयते   | 430         |
| यो वसन्तोऽभूत्प्रावृडभू-          | 362           | ,,                            | 469         |
| यो वा सोमयाजी                     | <b>7</b> 3    | वाग्यतः पात्राणि संसृश्य      | 196         |
| यो होमकालः                        | . 25          | वाग्यतोऽमिप्रवजित             | 102         |
| ₹                                 |               | वाचा त्वा होत्रा प्राणेन      | 6           |
| •                                 |               | वाजिनस्याग्रे वीहीत्यनु-      | 353         |
| रजतां त्वा हरित-                  | 44            | वाजिनां भक्षो भवतु            | 356         |
| रथमात्री निरूढपशु-                | 173           | वाजिभ्योऽनुबृहि               | 352         |
| रशनादेशे त्रिस्सर्वतो             | 211           | वातस्य त्वा ध्रज्या           | <b>28</b> 3 |
| रेतो वा अग्निहोत्रं               | 30            | वाताय स्वेत्युद्गृहाति        | 40          |
| रेवती रमध्वमित्यन्तरामी           | 83            | वात्सप्रेणेव सायंप्रात-       | 92<br>405   |
| रेवतीर्यज्ञपति प्रियधा            | 235           | वारणमेककपालमेके               | 425<br>425  |
| रोहीतकं प्रजाकाम-                 | 161           | वारुण्यै निष्कासेन            | 420         |

| •                            | अकारादि     | वर्णक्रमस्ची                 | 567         |
|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| सूत्रीणि                     | पुटेम्      | सूत्राणि                     | पुटम्       |
| वायव्यस्य पयसः               | 526         | शमिता पशुं नयति              | 237         |
| वायो वीहि स्तोकानामिति       | 251         | शमितार उपेतनेति वपा-         | 243         |
| वास उपावरोह जातवेदः          | 121         | शमित्रे स्वधिति प्रयच्छ-     | 232         |
| वासः स्यामाके                | 138         | शमीमय्यो हिरण्मय्यो वा       | 388         |
| वासो दक्षिणा दिधमन्थो        | 149         | शमोषधीभ्यश्शं पृथिन्या-      | 247         |
| वास्तोष्पत इत्यनुदुत्य       | 118         | "                            | 247         |
| विद्ह्यमानाः परिशेरते        | 484         | शम्यां पुरस्तादुदगम्रां      | 176         |
| विपरिकामन्त्यृत्विजः         |             | शम्यामात्री निरूढ-           | 175         |
| विज्ञायते च स त्रिषु         | <b>54</b> 3 | शरनिष्कासस्य दवीं पूरियत्वा  | 466         |
| विद्युदिस विद्य मे           | 43          | शामित्रान्निरूढपशुनन्ध-      | 290         |
| विश्वादीनामाभरन्तो           | 106         | ज्जुद्धाश्चरित्रा इति पादान् | <b>246</b>  |
| विश्वायुरसीति मध्यमं         | 181         | ज्ञुनासीरीयेण ग्रामकामः      | 539         |
| विष्णोः कर्माणि पश्यतेति     | 212         | ग्रुन्धतां लोकः पितृषदनः     | 207         |
| विस्तस्य प्राचीनावीतानि      | 509         | शूलात्प्रवृद्ध हृद्यं        | 274         |
| विस्नस्य यज्ञोपवीतानि        | 494         | श्रुतमितीतरः प्रत्याह        | <b>27</b> 3 |
| वृष्टिरासि वृश्च मे          | 61          | श्रुतां यजुषा                | 70          |
| वेणुयवानामिष्टिमेके          | 151         | शेषौ समवनीयोत्तरे            | 418         |
| वेणुयवेषु पक्वेषु            |             | श्रीरसीति पार्श्वेन वसा-     | 282         |
| वेदी कृत्वाऽग्रेण गाईपत्यं   | 370         | श्वेतोऽश्वो दक्षिणा          | <b>5</b> 23 |
| वेदं कृत्वाऽग्रेणान्वाहार्य- | 472         | श्रोभूते पात्रसंसादन-        | 333         |
| वैश्वदेग्यास्सायं दोहं       | 332         | श्वोभूते पौर्णमास्येष्ट्वा   | 357         |
| वैश्वानरो न जत्या            | 322         | व                            |             |
| वैष्णवीसृचमनृच्या-           | 160         | षडवत्तः पञ्चावत्तिनां        | 495         |
| <b>व्यञ्जनमात्रमित्यपरम्</b> | 391         | षडयोगं वा                    | 529         |
| व्याघारणप्रभृति संभार-       | 182         | षष्टं प्रथमे पिण्डे          | 505         |
| व्युष्टायां पुराऽभिहोत्रात   | 465         | स                            |             |
| बीहिमिरिष्ट्रा बीहिमिरेव     | 152         | संतिष्ठते पितृयज्ञः          | 512         |
| व्रीहीणां यवानां स्यामाकानां | 123         | संतिष्ठन्ते चातुर्मास्यानि   | 512         |
| श                            |             | संतिष्ठन्ते साकमेधाः         | 524         |
| शतं ते राजन् भिषजः           | 428         | सं ते प्राणो वायुना          | 227         |

| सूत्राणि                    | पुटम्      | स्त्राणि                       | पुटम्      |
|-----------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| संपद्यामि प्रजा भह-         | 82         | समिद्धयः प्रेज्येति प्रथमं     | 230        |
| संप्रेषकाले यदन्यदिध्मा-    | 453        | समिध आहुतिमुपस्थान-            | 109        |
| संभिन्दन् पुरोडाशस्यावद्यति | 495        | समिधः कृत्वा प्रत्येति         | 104        |
| संमृशतीत्येके               | 179        | समुत्क्रम्य सहपत्नीकाः         | 262        |
| संमृष्ट उत्तरोऽग्नि-        | 408        | समुद्रो वा एषः                 | 22         |
| संवत्सरीणां स्वस्तिमाशास्ते | 350        | समूर्ल बर्हिर्दाति             | 477        |
| संविशन्वा                   | 111        | समे जातमशखाजं                  | 162        |
| संवेष्ट्य रशनां ग्रीवासु    | 243        | स यत्रैतद्पः प्रणयति           | 303        |
| संसर्पोऽस्यंहस्पत्याय       | 529        | स वै खलु पर्णशाखया             | 449        |
| संसृष्टहोमं वा अग्नि-       |            | स शामित्रः                     | 239        |
| संहितासि विश्वरूपीरिति      | <b>8</b> 3 | सहश्च सहस्यश्चेति चनु।भैं-     | 470        |
| संहितासि विश्वरूपेति        | 83         | सहस्रं तेन काम-                | 6          |
| सकृत्पुरोडाशस्यावद्यति      | 496        | सहस्रवल्शा वि वयर              | 165        |
| सगृहः प्रयास्यन्            | 112        | सर्वं वा वापयेत्               | 441        |
| स चावदानकल्पः               | 500        | <b>))</b>                      | 524        |
| सद्यस्काला वा वरुण-         | 390        | <b>;</b>                       | 530        |
| सद्दन्तावाज्यभागौ           | 148        | सर्वमन्यत्क्रियते              | 512        |
| स न मन्येत सर्वेष्वेतेषु    | 24         | सर्वं हुतमपर्यावर्तयन्         | 137        |
| स नो बोधि श्रुघीहव-         | 84         | सर्वाणि हुत्वाऽद्मयस्वौषधीभ्यः | 291        |
| सप्तानां हविषां             | 412        | सर्वाण्यङ्गान्यध्वर्थुरभि-     | 246<br>425 |
| सप्रतवदिति हे धाय्ये        | 151        | सर्वा दिशोऽवसृथमाम्नातम्       | 425<br>155 |
| समं प्राणैईरति              | 39         | सर्वान् लोकान् पशुबन्ध-        | 486        |
| समभ्युचयवदेके               | <b>57</b>  | सर्वान्वा                      | 480<br>58  |
| समशो वा प्रतिविभज्यावघ्रेण  | 503        | सर्वे वा एते होमार्थाः         | 139        |
| समिधमाधाय                   | 45         | सर्वेषां वा भक्षाणां           | 147        |
| समवत्तधान्यां षडा-          | 280        | ,,                             | 460        |
| समान उत्करः                 | 376        | l                              | 129        |
| समानत्र जुहूषट्कपाली        | 495        |                                | 445        |
| समानमा प्रत्याश्रावणात्     | 295        | 1                              | 445        |
| समानमा प्रवरात्             | 491        | साकं सूर्येणोद्यता             | 7.10       |

#### अकारादिवर्णक्रमस्ची

| सूत्राणि                   | पुटम्     | स्त्राणि                         | पुटम्     |
|----------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|
| साकं सूर्येणोद्यता         | 467       | स्रुच्यमाघार्य प्रत्याक्रम्य     | 227       |
| सादनकाले भाज्यानि          | 203       | स्व भायतने पत्न्यु-              | 27        |
| साधारणद्रव्यांश्च          | 380       | स्वधाकारं तु प्रतिषिध्य          | 498       |
| सावित्रेण रशनामादाय        | 224       | स्वधा नम इति वषट्करोति           | 497       |
| सिद्धमिष्टिस्संतिष्ठते     | 140.      | स्वधितिना धारां भिनत्ति          | 282       |
| "                          | 147       | स्वधितिना वारि दधातीत्येके       | 283       |
| "                          | 149       | स्वरुमन्तर्धाय स्वधितिना         | 231       |
| ,,                         | 158       | स्वर्विदसि स्वर्वित्त्वा स्वरिहि | 241       |
| <b>))</b>                  | 322       | स्वयं यजमानः                     | 8         |
| <b>)</b>                   | 356       | स्वात्तं चित्सदेवं हव्य-         | 226       |
| ***                        | 446       | स्वाहाऽप्तये वैश्वानरायेति       | 39        |
| <b>)</b>                   | 446       | स्वाहा देवेभ्य इति पूर्व         | 259       |
| <b>&gt;</b> 9              | 467       | स्वाहोष्मणो व्यथिष्या            | 276       |
| <b>3)</b>                  | 470       | <b>स्विष्टकृद्यजमानो</b>         | 286       |
| ,,,                        | 523       | ·<br>ह                           |           |
| "                          | 524       | हरिणीं त्वा रजत-                 | 44        |
| "                          | 530       | हरितयवशाकशमीधान्यानां            | 150       |
| सुमित्रा न आप ओषधयः        | 300       | हविराहुतिप्रभृतीडान्त-           | 270       |
| सुहिता एतां रात्रिं,       | 462       | <sup>ह</sup> हिवदेवानामसि        | <b>35</b> |
| सूक्तवाकं अति निवीतानि     | 511       | हविश्शेषान् संह्रोन्नाय          | 505       |
| सूक्तवाकप्रैषो विकियते     | 295       | हविष्कृता वाचं विसृज्य           | 265       |
| सोमं पितृमन्तं स्वधेति     | 497       | हिरण्यं वैश्वानरे ददाति          | 322       |
| सौर्य एककपाल इति           | 527       | हिरण्ययं त्वा वंश                | 44        |
| सौर्य इबिरिति प्रात-       | <b>52</b> | हृदयं जिह्ना वक्षो               | 266       |
| स्फ्यमग्निहोत्रहवणीं वसा-  | 193       | हृदयस्याग्रेऽवद्यति              | 277       |
| स्तरणकाले बर्हिषा त्रिः    | 486       | हुत्वा महदभि-                    | 45        |
| स्त्रियाः स्त्रीव्यञ्जनानि | 397       | हुत्वा सुचमुदृह्य                | 49        |
| स्थाली कपालानां स्थाने     | 451       | होता प्रथमो भक्षयति              | 355       |
| बुचां संमार्जनकाले         | 197       | होमकाले गृहेभ्यः                 | 72        |
| -                          |           |                                  |           |

### मैसूरुप्राच्यविद्यासंशोधनसंस्थायां परिष्कृत्य देवनागराक्षरैः संमुद्रय प्रकाशिताः

### संस्कृतग्रन्थाः

| * 4 तैतिरीयसंहिता, सस्वरचिह्ना जपदपाठा, भट्ट 2 भास्करीयह्नानयङ्गाख्यभाष्यस्हिता च, प्रथमं संपुटम्                                                                                                                                                                                                                                                      | 7. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| नाख्यभाष्यसहितम् .  * 2 आपस्तम्बयद्वपरिभाषास्त्रम् , हरदस्तकपर्दिस्वामि 1 भाष्याभ्यां सहितम् .  * 3 माधवीयधातुवृत्तिः (अदादि-दिवादि-जुंहोत्यादयः) 2  * 4 तैत्तिरीयसंहिता, सस्वरचिद्धा जपदपाठा, भट्ट 2 भास्करीयद्धानयद्याख्यभाष्यसहिता च, प्रथमं संपुटम् .  * 5 तैत्तिरीयसंहिता, सस्वरचिद्धा सपदपाठा भट्ट 2 भास्करीयद्धानयद्याख्यभाष्यसहिता च, द्वितीयं |    |
| * 2 आपस्तम्बयन्नपरिभाषासूत्रम् , हरदस्तकपर्दिस्वामि 1 भाष्याभ्यां सहितम् .  * 3 माधवीयधातुवृत्तिः (अदादि-दिवादि-जुहोत्यादयः) 2  * 4 तैत्तिरीयसंहिता, सस्वरचिह्ना अपदपाठा, भट्ट 2  भास्करीयन्नानयन्नाख्यभाष्यस्मिता च, प्रथमं संपुटम् .  * 5 तैत्तिरीयसंहिता, सस्वरचिह्ना सपदपाठा भट्ट 2  भास्करीयन्नानयन्नाख्यभाष्यसहिता च, द्वितीयं                   | 2  |
| भाष्याभ्यां सहितम् .  * 3 माधवीयधातुवृत्तिः (अदादि-दिवादि-जुंहोत्यादयः) 2  * 4 तैत्तिरीयसंहिता, सस्वरचित्ता अपदपाठा, भट्ट 2  भास्करीयज्ञानयज्ञाख्यभाष्यसहिता च, प्रथमं संपुटम् .  * 5 तैत्तिरीयसंहिता, सस्वरचित्ता सपदपाठा भट्ट 2  भास्करीयज्ञानयज्ञाख्यभाष्यसहिता च, द्वितीयं                                                                         |    |
| * ३ माधवीयधातुवृत्तिः (अदादि-दिवादि-जुहोत्यादयः) 2  * ४ तैत्तिरीयसंहिता, सस्वरचिद्धा अपदपाठा, भट्ट 2  भास्करीयज्ञानयज्ञाख्यभाष्यसहिता च, प्रथमं संपुटम्  * ४ तैत्तिरीयसंहिता, सस्वरचिद्धा सपदपाठा भट्ट 2  भास्करीयज्ञानयज्ञाख्यभाष्यसहिता च, द्वितीयं                                                                                                  | O  |
| * 4 तैतिरीयसंहिता, सस्वरचिह्ना जपदपाठा, भट्ट 2 भास्करीयज्ञानयज्ञाख्यभाष्यसहिता च, प्रथमं संपुटम्  * 5 तैत्तिरीयसंहिता, सस्वरचिह्ना सपदपाठा भट्ट 2 भास्करीयज्ञानयज्ञाख्यभाष्यसहिता च, द्वितीयं                                                                                                                                                          |    |
| भास्करीयज्ञानयज्ञाख्यभाष्यसिंहता च, प्रथमं<br>संपुटम् .<br>* ठॅ तैत्तिरीयसेंहिता, सस्वरचिह्ना सपदपाठा भट्ट 2<br>भास्करीयज्ञानयज्ञाख्यभाष्यसिंहता च, द्वितीयं                                                                                                                                                                                           | 0  |
| संपुटम् । $*$ $5$ तैत्तिरीयसंहिता, सस्वरचिद्धा सपदपाठा भट्ट $2$ भास्करीयज्ञानयज्ञाख्यभाष्यसहिता च, द्वितीयं                                                                                                                                                                                                                                            | 8  |
| * 5 तैत्तिरीयसंहिता, सस्वरचिह्ना सपदपाठा भट्ट 2<br>भास्करीयज्ञानयज्ञाख्यभाष्यसहिता च, द्वितीयं                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| भास्करीयज्ञानयज्ञाख्यभाष्यसहिता च, द्वितीयं                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8  |
| मंग्रहम् .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| , 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| O didinistration of a second second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | į  |
| * 7 तैत्तिरीयसंहिताः सस्वरचिद्धा सपदगठा भट्ट 🖇                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0  |
| भास्करीयज्ञानयज्ञाख्यभाष्यसहिता च, सृतीयं                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| संपुटम् .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| * 8 श्रीभगवद्गीता, श्रीशङ्कराचार्यभाष्यसहिता 2 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2  |
| * 9 तैतिरायसंहिता, सस्वरचिद्धा सपदपाठा भट्ट 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | )  |
| भास्करीयज्ञानयज्ञाख्यभाष्ययुता च, चतुर्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| संपुटम् .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| TO A CONTRACTOR OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6  |
| *11 सौन्दर्यलहरी ' 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | )  |

<sup>\*</sup> पतिच्छाक्किता प्रन्थाः संप्रति विक्रयायात्र नोपछम्यन्ते,

|        | <b>बन्ध</b> नाम                                            | <b>गू</b> ल्यम् | ₹, | आ.     |
|--------|------------------------------------------------------------|-----------------|----|--------|
| *12    | तैत्तिरीयसंहिता, सस्वरचिह्ना सपदपाठा भट्ट                  |                 | 3  | 0      |
|        | भास्करीयज्ञानयज्ञाख्यभाष्यसहिता च, पञ्चमं                  |                 |    |        |
|        | संपुटम्.                                                   |                 |    |        |
| *13    | " , दशमं संपुटम्                                           | ••••            | 3  | 0      |
| *14    | " एकादशं संपुटम्                                           | ••••            | 3  | 0      |
| *45    | आपस्तम्बधर्मसूत्रं हरदत्ताचार्यप्रणीतोज्जलास्य-            |                 | 1  | 12     |
| , i (j | वृत्तियुतम् .                                              |                 |    |        |
|        | े तैत्तिरीयसंहिता, सस्वरिबद्धा सपदपाठा भट्ट <sup>,</sup>   | •••             | 3  | 0      |
|        | भास्करीयज्ञानयज्ञाख्यभाष्यसहिता च, अष्टमं                  | -               |    |        |
|        | संपुटम् .                                                  |                 |    |        |
| *17    | " " <b>नवमं संपुट</b> म्                                   | ••••            | 3  | ŧ      |
| *18    | " " द्वादशं संपुटम्                                        |                 | 1  | 12     |
| *19    | श्रीशङ्कराचार्यप्रवन्धावली, प्रथमसंपुटम् , (श्रीविष्णु     | •               | 1  | 4      |
|        | सहस्रनाम-सनत्सुजातीयभाष्यम् ).                             |                 |    |        |
| *20    | " द्वितीयसपुटम् , (अपरोक्षानुभूतिः,                        | ••••            | 1  | -1     |
|        | शतश्लोकी, हरिस्तुतिः, दशस्लोकी च).                         |                 |    |        |
| *21    | " तृनीयसंपुटम्, (उपदेशसाहस्री गद्यः                        | ••••            | 3  | , O    |
|        | पद्योभयात्मिका, रामतीर्थव्याख्यायुता).                     |                 |    | _      |
| *33    | " चतुर्थसंपुटम् , (आत्मवोध - बिवेक-                        | ••••            | 1  | 0      |
|        | चूडामणि-वाक्यवृत्ति - स्वात्मनिरूपण - योग-                 |                 |    |        |
|        | तारावळी-सर्वत्रेदान्त्सिद्धान्तसारसंग्रहाः).               |                 |    | ^      |
| *23    | माधवीयधातुवृत्तिः भ्वादौ प्रथमसंपुटम्                      | ••••            | 2  | 0      |
| *24    | ु " ॢ ः द्वितीयसंपुटम्                                     | ••••            | 2  |        |
| *25    | गोत्रप्रवरनिबन्धकदम्बम्                                    | ••••            | 2  |        |
| *26    | तैत्तिरीपारण्यकम्, सस्वरचिद्वम्, भद्वभास्करीय-             | , <b></b> ,     | 1  | 12     |
| *OF    | भाष्यसिंहतम् , प्रथमसंपुटम् (1-4 प्रश्नाः).                |                 |    | Δ      |
| *27    | तैत्तिरीयारण्यकम् , सस्वरचिद्धम् , भट्टभास्करीय-           | 4.1             | 1  | 0      |
| *28    | भाष्यसहितम् , द्वितीयसंपुटम् (५–६ प्रश्नौ).                |                 | 1  | 4      |
| 20     | एकाग्निकाण्डः सस्वरचिह्नः, हरदत्तीयभाष्यसहितः              |                 | 1  | 4±<br> |
|        | * एति बिह्याहिता श्रम्भाः संप्रति विक्रयायात्र नोपलभ्यन्ते |                 |    |        |
|        |                                                            |                 |    |        |

|      | अन्थनाम                                                | मृ्त्यम्- | <b>-</b> ₹.     | आ.  |
|------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----|
| *29  | तैत्तिरीयारण्यकम्, सस्वरचिद्धं, भट्टभास्करीय-          | ••••      | 1               | Ö   |
|      | भाष्यसहितं, तृतीयसंपुटम् ( <sup>7.</sup> 8 प्रश्नौ).   |           |                 |     |
| *30  | ब्रह्ममीमांसा, श्रीकण्ठभाष्यसहिता                      | •••       | 2               |     |
| *31  | माधवीयधातुवृत्तिः, स्वादिमारभ्य समग्रा                 | •••       |                 | 0   |
| *32  | बोघायनगृह्यसूत्रम्, सपरिशिष्टम् (प्रथममुद्रणम्)        | ••••      | 2               |     |
| *33  | तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्, (वैदिकाभरणित्रभाष्य-           | •,••      | 4               | . 0 |
|      | रत्नाख्यव्याख्याद्वययुतम्.)                            |           | •               |     |
| *34  | बोधायनधर्मसूत्रम् , गोविन्दस्यामिविवरणसमे-             | ****      | 3               | 0   |
|      | तस.                                                    | •         |                 | ••• |
| *35  | भाइदीपिका, प्रथमसंपुटम् (तृतीयाध्याये तुरीय-           | ••••      | 3               | 0   |
|      | पादान्तम् ).                                           |           |                 |     |
| *36  | तैत्तिरीयवाद्यणम् , सस्वरचिद्धस् भट्टभास्करीय-         | ••••      | 3               | 8   |
|      | भाष्ययुतस्.                                            |           |                 |     |
| *37  | कौटलीयमर्थशास्त्रम् (प्रथममुद्रणम्)                    | ••••      | 3               | 0   |
| *38  | तैत्तिरीयब्राह्मणम् , सस्वरचित्रम् , भट्टभास्करीय      | . ••••    | 3               | 8   |
|      | भाष्यसहितम (तृतीयापृके 1-7 प्रश्नाः).                  |           | •               | •   |
| *39  | श्रीमद्गसस्त्रभाष्यम् , आनन्द्तीर्थीयम् , तत्त्वप्रका- | •••       | 3               | ()  |
| (31) | शिका-चन्द्रिका-प्रकाशसहितम् , I सं.                    | ,         |                 |     |
| *40  | भाहृदीपिका, द्वितीयसंपुटस्, (तृतीयाध्याये पश्चम-       |           | 3               | 0   |
| 3.0  | पादप्रभृति सप्तमाध्यायान्तम् ).                        |           |                 |     |
| 41   | खादिरगृह्यस्त्रम्, रुद्रस्कन्दीयवृत्तिसहितम्           | • • • • • | 1               | 0   |
| *42  | तैत्तिरीयब्राह्मणम्, सस्वरचिह्नम्, भट्टभास्करीय-       | ••••      | $\overline{2}$  | 4   |
|      | भाष्ययुतम् (तृतीयाष्टके 8-12 प्रश्नाः).                |           |                 |     |
| 43   | स्मृतिचन्द्रिका यात्रिकदेवणभट्टकृता, संस्कारकाण्डः     |           | 1               | 8   |
| 44   | ,, ,, आह्विककाण्डः                                     | • • • • • | <b>2</b>        | 8   |
| 45   | स्मृतिचन्द्रिका याधिकदेवणभट्टकृता, व्यवहारकाण्डे       | •••       | 2               | 0   |
| ZO   | प्रथमसंपुटम्.                                          |           |                 |     |
| *46  | माद्दीपिका, तृतीयसंपुटम् (अष्टमाध्यायप्रभृति           | •••       | $\underline{0}$ | 8   |
| 40   | व्हामे 4 पादान्तम्).                                   |           |                 | ٠.  |
|      | Agree and and an office                                |           |                 |     |

<sup>ं</sup> पति चिद्वाङ्किता धन्याः संप्रति विकाययात्र नोपलम्यन्ते,

|            | भूने <b>ाम</b>                                         | मुस्यम् | ~ <i>₹</i> ₹. | मा. |
|------------|--------------------------------------------------------|---------|---------------|-----|
| ¥47        | श्रीमह्रह्मसूत्रभाष्यम्, आनन्दतीर्थीयम् , तस्वप्रका-   | ••••    | 3             | .0  |
|            | शिका-चन्द्रिका-प्रकाशयुतम्, II सं. सम-                 |         |               |     |
|            | न्वयाधिकरणप्रभृति आकाशाधिकरणान्तम्.                    |         |               |     |
| 48         | स्मृतिचन्द्रिका, याज्ञिकदेवणभद्रकृता, व्यवहार-         | ••••    | 3             | 0   |
|            | काण्डे द्वितीयसंपुटम्.                                 |         | _             | ^   |
| *49        | भादृदीपिका, खण्डदेवकृता, चतुर्थसंपुटस् (दशमा-          | ••••    | 3             | 0   |
|            | ध्याये पश्चमपादप्रश्वृति समग्रम्).                     |         | _             | 0   |
| *50        | गौतमधर्मसूत्रम्, मस्करिभाष्ययुतम्                      | ••••    | 3             | 8   |
| *51        | अलङ्कारमणिहारः, प्रथनसंपुटम् (समासोक्तय-               | ••••    | 3             | 0   |
| •          | लङ्कारान्तः).                                          |         |               |     |
| 52         | स्मृतिचन्द्रिकाः याज्ञिकदेवणभट्टकृता, श्राद्धकाण्डः    | ••••    | 3             | 4   |
| <b>5</b> 3 | श्रीमद्रह्मसूत्रभाष्यम्, आनन्दतीर्थांयम्, तत्त्वप्रका- | •••     | 4             | 0   |
|            | शिका चन्द्रिका प्रकाशयुतम्, III सं. (प्राणा-           |         |               |     |
|            | धिकरणप्रभृति प्रथमे द्वितीयपादान्तम्).                 | ,       |               | ^   |
| *54        | कौटलीयमथैशास्त्रम् (द्वितीयमुद्रणम्)                   | ••••    | 3             | 0   |
| *55        | बोघायनगृहस्त्रम्, सर्पारिशिष्टम् (द्वितीयमुद्रणम्)     | ••••    | 2             | 4   |
| 56         | स्मृतिचन्द्रिका, याक्षिकदेवणभट्टकृता, आशीच-            | ••••    | Ţ             | 8   |
|            | काण्डः.                                                |         | _             |     |
| 57         | तैत्तिरीयुब्राह्मणम्, सस्बरचिद्धम्, भट्टभास्करीय-      | •••     | 3             | 8   |
|            | कांचित्कसायणभाष्याभ्यां युतम्, द्वितीया-               |         |               |     |
|            | ष्टकम्.                                                |         |               | ۵   |
| 58         | अलङ्कारमणिहारः, द्वितीयसंपुटम् (परिकरालङ्कार-          | ••••    | .3            | 8   |
|            | प्रभृति मालादीपकालङ्कारान्तः).                         |         |               | ٥   |
| 59         | श्रीमद्रह्मसूत्रभाष्यम् , आनन्दतीर्थीयम्, तत्त्वप्रका- | ••••    | 3             | 8   |
|            | शिका-चन्द्रिका प्रकाशयुतम् , IV सं. (प्रथमा-           | •       |               |     |
|            | ध्याये तृतीयपादे आदितः अपशृद्राधिकरणान्तम              | Ţ.      |               | ٥   |
| *60        | कान्यप्रकाशः, मस्मटभद्दकृतः, माणिक्यचन्द्रकृतः         | •••     | 3             | 8   |
| ٥.         | सुद्देताख्यटीकायुतः.                                   |         |               | ^   |
| 61         | आयुर्वेदसूत्रम् , योगानन्दनाथभाष्यसहितम्               | ••••    | 3             | 0   |

<sup>\*</sup> पतिबद्धाद्धिता ग्रन्थाः संप्रति विक्रयायात्र नोपलस्यन्ते.

|            | ्र- <b>धन्य</b> नाम <del>१</del>                      | मूल्यम्- | €.  | आ. |
|------------|-------------------------------------------------------|----------|-----|----|
| 62         | अलंकाराणिहारः, तृतीयसंपुटम् (सारालङ्कारप्र-           | ••••     | 2   | 8  |
|            | भृति देत्वलङ्कारान्तः).                               |          |     |    |
| 63         |                                                       | ••••     | 2   | 0  |
|            | कायुतम् ${f I}$ सं. (1–5 अध्यायाः $\hat{j}$ .         |          |     |    |
| *64        | कौटर्लायमर्थशास्त्रम्, (तृतीयमुद्रणम्)                | ••••     | 3   | 0  |
| 65         | अर्थशाह्यपदसूची प्रथमसंपुटम्                          | ••••     | 2   | 8  |
| 66         | ,, द्वितीयसंपुटम् …                                   | ••••     | 2   | 8  |
| 67         | विद्यामाधावीयम्, विष्णुरामेकृतमुद्दरीयिकाटीका-        | ••••     | 2   | 0  |
|            | युतम् , II सं. (6-10 अध्यायाः).                       |          |     |    |
| 68         | अर्थशाह पदसूची, तृ नीयसंपुरम्                         | ••••     | . 2 | 0  |
| 69         | अभिलंबितार्थविन्तागणिः, प्रथमसंष्टम्                  | ••••     | 2   | 0  |
| 70         | विद्यामाध्यीयस्, विष्णुशर्मकृतमुह्सदीपिकाटीका-        | ••••     | i   | 8  |
|            | युत्तम् , III सं. (11-15 अध्यागः).                    |          |     |    |
| 71         | सरस्वती वेळासः, व्यवहारकाण्डः                         | ••••     | 2   |    |
| 72         | अलङ्कारः≀णिहारः, चतुर्थसंपुटम् (रसवदलङ्कार-           | ••••     | 2   | 4  |
|            | प्रभृति समग्रः).                                      |          | _   |    |
| 73         | आपस्तर शुल्बसूत्रम्, कपदीय — करविन्दीय —              | ••••     | 2   | 12 |
|            | मन्त्र हराजीयव्याख्याभिस्सहित्।                       |          |     | _  |
| 74         | तर्कताण्डवन्न, ज्यास्यतिकृतम्, न्यायदापास्य-          | •••      | 3   | 0  |
|            | क्राव्यासम्बद्धाः प्रथमपरिज्ञेदः.                     |          |     |    |
| 75         | अनेनमि है: प्रश्नसहनसरस्वतीकृती, गुरुचान्द्र-         | ••••     | 3 1 | 12 |
|            | कारी कायता. I सं. (प्रथमपोर्च्छद विश्व-               |          |     |    |
|            | मिङ्गात्वप्रभृत्याग्मादिवाघोद्धागन्ता).               |          | 4   | 0  |
| <b>7</b> 6 | तत्त्वमुक्तःकलायः, देवान्ताचार्यकृत-सर्वार्थसिद्धि-   | ••••     | 4   | U  |
|            | तद्या ख्यानन्ददायिनीभावप्रकाशस्या युतः,               |          |     |    |
|            | प्रथमो जडद्रव्यसरः                                    |          | _   | Δ  |
| 77         | तर्कताण्ड वम् , व्यासयतिकृतम् , न्यायदीपाख्य-         | ••••     | 2   | 0  |
|            | ब्याल्यायुतम्, II सः (द्वितायपारञ्छद                  |          |     |    |
|            | विधिवादान्तम्).                                       |          |     |    |
|            | * यतिच्छाक्तिता अन्धाः संप्रति विकयायात्र नोपलभ्यन्ते |          |     |    |

| ٠.   | अन्धनाम <b>मृ</b> ख्यम                                      | ( <b></b> #, | आ.  |
|------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| 78   | अद्वैतसिद्धिः, मधुसूइनसरस्वतीकृता, गुरुचन्द्रिका            | . Š          | 4   |
|      | टीकायुता, $oxdot{II}$ सं. प्रथमप्रिच्छेदे असतस्साध-         |              |     |
|      | कत्वोपपत्तिश्वभृति अविद्याप्रतिपादकश्चत्युपपः               |              |     |
|      | त्तिपर्यन्ता.                                               |              |     |
| 79   | तर्कताण्डवम् , न्यायदीपाख्यव्याख्यायुतम्, III सं. 📖         | . 2          | 0   |
| 80   | अद्वैतसिद्धिः गुरुचन्द्रिकोपेता, III संपुटम्                | . 2          | 4   |
| 81   | तत्त्वमुकाकलापः, वेदान्ताचार्यकृत सर्वार्थसिद्धि            | . 3          | 0   |
|      | तद्याख्यानन्ददायिनीभावप्रकाशाभ्यां युतः, II सं.             |              |     |
| 82   | तर्कताण्डवम्, न्यायदीपाख्यव्याख्यायुतम्, IV सं              | . 2          | .1  |
| 83   | वाक्यार्थरत्नम् , सुवर्णमुद्रिकाख्यव्याख्यासमळङ्कतम्        | . 1          | 0   |
| 81   | ्तत्त्वार्थसूत्रं, श्रीमदुमास्वामिविरचितम्, श्रीभास्करनन्दि | . 2          | 4   |
|      | विरचितसुखवोधास्यवृत्तियुतम्.                                |              |     |
| *85  | सौन्दर्यलहरी, राङ्कराचार्यविरचिता लक्ष्मीधरब्याख्या         | . 2          | 8   |
|      | रामलंकता, भावनोपनिषत् भास्करराजभाष्यसहिता                   | ,            |     |
|      | देवीपश्चस्तवी च. (द्वितीयसुद्रणम्)                          |              | ,   |
| 86   | यादवाभ्युद्यकाव्यस्, श्रीवेदान्ताचार्यविरचितं श्रीमदः       | . 3          | 4   |
|      | ष्ययदीक्षितेन्द्रविरचितव्याख्यासमलङ्कृतम्, प्रथम            | •            |     |
|      | संपुटम् (सर्गाः 13-18).                                     | ١            | ^   |
| 87   | आपस्तम्बश्रोतस्त्रम् श्रीरामाभिचिद्वचिसहितधूर्तः            | 4            | 0   |
| ω.   | स्वामिभाष्यभूषितस्, I सं. (प्रश्नाः 1—5).                   |              | 1.0 |
| 88   | प्रमेयरतालङ्कारः अभिनवचारुकीर्तिपण्डिताचार्यविरचित          |              | 12  |
| 89   | यादवाभ्युदयकाव्यं श्रीवेदान्ताचार्यविरचितम्                 | 5            | O   |
|      | श्रीमद्रणयदीक्षितेन्द्रकृतव्याख्यासमळङ्कृतम्                |              |     |
| (10) | द्वितीयसंयुर्ट (19-24 <b>सर्गाः</b> ).                      |              | ^   |
| 90   | शैवपरिभाषा शिवाद्ययोगिकता                                   | 3            | 0   |
| 91   | सौन्दर्भेलहरी इंकियाचार्यकृता लक्ष्मीघराचार्यकृत            | 3            | 0   |
|      | व्याख्यायुताः भास्कररायकृतभाष्यसहिता                        |              |     |
|      | भावनोपनिषत्. कालिदासकृता पश्चस्तवी                          |              |     |
| -    | च. तृतीयमुद्रणम्.                                           |              |     |

<sup>\*</sup> पर्ताचढाद्धिता घन्थाः संप्रति विक्रयायात्र नीपळभ्यन्ते.

|      | <del>प्रन्थना</del> म                           | मृहयम्- | - <i>≪</i> ' | आ. |
|------|-------------------------------------------------|---------|--------------|----|
| 92   | प्राकृतमणिदीपः, श्रीमदप्पयदीक्षितसुधीप्रजीतः,   |         | 6            | 4  |
| ·. · | तिरु तिरु-श्रीनिवासगोपालाचार्यसुधीप्रणी-        |         |              |    |
|      | तया प्राकृतमणिदीपदीधित्याख्यया टिप्पण्या        |         |              |    |
|      | समलङ्कृतः. प्रथमसंपुटम् .                       |         |              | _  |
| 93   | आपस्तम्बभ्रौतस्त्रम् श्रीरामाग्निचिव्रृत्तिसहित | ••••    | 8            | 8  |
|      | धूर्तस्वामिभाष्यभूषितम् II सं. (६-८ प्रश्नाः).  |         |              |    |
|      | Miscellaneous Publications.                     |         |              |    |
| 1.   | योगरत्नाकरः कर्णाटान्ध्रभाषाटीकायुतः            | ••••    | .)           | 12 |
|      | मैसूरुप्राच्यकोशागारस्थलिखितसंस्कृतग्रन्थस्चनी  | ••••    | :}           | 12 |
|      | सविवरणा, I सं. वेदाः (संहिता, ब्राह्मणम्        |         |              |    |
|      | आरण्यकम्, उपनिषत् , मन्त्रसंत्रहश्च).           |         |              |    |
| 3    | " द्वितीयं संपुटम्-धर्मशास्त्रम् (स्वृतिः)      | ••••    | 1            | 4  |
| 4    | मैसूर-प्राज्यकोशागारस्थमुदितसंस्कृतपुस्तकानां   | ••••    | 2            | 13 |
| _    |                                                 |         |              |    |

# ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಚ್ಯಾವಿದ್ಯಾ:ಸಂಶೋಧನಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ

## ಕನ್ನಡ ಗ್ರಂಥಗಳು

|     |                                          |      | ಬೆರೆ            |
|-----|------------------------------------------|------|-----------------|
|     |                                          |      | ರೂ. ಆ.          |
| *1  | ಪಂಪಮಹಾಕವಿಯ ಆದಿಪುರಾಣ                      | •••  | 2 8             |
| *2  | ರುದ್ರಭಟ್ಟನ ಜಗನ್ನಾಥವಿಜಯ                   | •••  | 2 12            |
| 3   | ನದಾನಂದಯೋಗಿಯ ಮಹಾಭಾರತ (ಪೌಲೋಮಾಸ್ತ್ರಿಕಪರ್ಪ   | •••  | 1 8             |
|     | ಗಳು).                                    |      |                 |
| *4  | ಕುಮಾರವಾೄನನ ಮಹಾಭಾರತ, ನಂಭವಪರ್ಷ             |      | 2 0             |
| *5  | ್,, ಜತುಗೃಹಾದಿ:ಕರ್ಮ                       | •••  | 1 12            |
| *6  | ,, ಸಭಾಪರ್ವ                               | •••  | 1 12            |
| *7  | ,, ಅರಣ್ಯಪರ್ವ                             | •••  | <b>2</b> 0      |
| *8  | ,, ವಿರಾಟಪರ್ವ                             | •••  | 1 8             |
| 9   | ಲಂಗಣ್ಣ ನ ಕೆಳದಿನೃಪವಿಜರು                   | •••  | 1 8             |
| 10  | ಸೋಮರಾಜನ ಉದ್ಬಟಕಾವ್ಯ                       | •••  | <b>2</b> 0      |
| *11 | ರುದ್ರಭಟ್ಟನ ಜಗನ್ನಾ ಥವಿಜಯ್ (ಎರಡನೆಯ ಮುದ್ರಣ) | •••  | 2 12            |
| *12 | ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಮಹಾಧಾರತ, ಉದ್ಯೋಗಪರ್ವ          | •••  | 1 2             |
| 13  | ಸೋಮನಾಥನ ಅಕ್ಸೂರಚರಿತ್ರೆ                    | •••  | 1 0             |
| 14  | ನಯನೇನನ ಧರ್ಮಾಮೃತ ಸಂ. I                    | •••  | $2 \frac{4}{2}$ |
| 15  | ಗೋವಿಂದವೈದ್ಯನ ಕಂಠೀ:ವನರಸರಾಜವಿಜಯ            | •••  | 2 8             |
| 16  | ನಯಸೇನನ ರರ್ಮಾಮೃಟ ಸಂ. II                   |      | 1 4             |
| 17  | ವೀರಭದ್ರನೃಪಾಲನ ವೀರೆಬದ್ರವಿಜಯ               | •••  | 1 4             |
| *18 | ಜನ್ನನ ಅನಂತನಾಥಪುರಾಣ                       |      | 2 0             |
| *19 | ಸಕಲವೈದೃ ನಂ <b>ಹಿತಾಸಾ</b> ರಾರ್ಣವ ಸಂ. I    | •••  | $1 \ 1^{4}$     |
| *20 | ಕುಮಾರವ್ಯಾ ನನ ಮಹಾಭಾರತ, ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವ         |      | 1 0             |
| *21 | ,, ದ್ರೋಣಪರ್ವ                             | •••  | 1 12            |
| 22  | ನಾಗವರ್ಮನ ಕಾವ್ಯಾವಲೋಕನ (ದ್ವಿತೀಯ ಮುದ್ರಣ)    |      | 1 8             |
| *23 | ಕುಮಾರವ್ಯಾಪನ ಮಹಾಧಾರತ್ರ ಕರ್ಣಪರ್ವ           |      | 2 4             |
| 24  | ,, ಶಲ್ಯಗದಾಪರ್ವಗಳು                        | •••  | 1 0             |
| 25  | ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ನೂಕ್ತಿಸುಧಾರ್ಣವ             |      | 2 8             |
| _26 | ಕ್ ಮಾರವ್ಯಾಸನ ಭೀಷ್ಮಪರ್ಷ (ದ್ವಿತೀಯವುದ್ರಣ)   | •••• | 1 4             |
| 27  | ಶಿಂಗಿರಾಜನ ಶಿಂಗಿರಾಜಪುರಾಣ                  | •    | 6 0             |
| 28  | ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ದ್ರೋಣವರ್ಷ (ದ್ವಿತೀಯಮುದ್ರಣ)    |      | $2^{12}$        |
| 29  | ಕುಮಾರವಾ್ಟ್ರಿನನ ಕರ್ಣಪರ್ವ (ದ್ವಿತೀಯಮುದ್ರಣ)  |      | 3 0             |
| 30  | ಚೌಂಡರಾಜನ ನಳಚಂಪು                          | •••• | $\frac{2}{2}$   |

<sup>\*</sup> ಈ ಗುರ್ತಿರುವ ಗ್ರಂಥಗಳು ಈಗ ಜಿಲೆಗೆ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ

# LIST OF WORKS PUBLISHED BY THE ORIENTAL RESEARCH INSTITUTE, MYSORE.

#### A.—Sanskrit Publications.

|              |                                                                                                         | $\mathbf{P}_{\mathbf{R}}$ | ICE |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|
|              |                                                                                                         | Rs.                       | a.  |
| *1.          | Apastamba Grihya Sutra with the commentary of Sudarsanacarya                                            | 1                         | 12  |
| <b>*</b> 2.  | Apastamba Paribhasha Sutra with the commen-                                                             | 1                         | 0   |
| <b>*3</b> .  | Madhaviya Dhatuvritti, Vol. 11, Fart 1 (Adadi                                                           | 2                         | 0   |
| *4.          | Taittiriya Samhita with the commentary of Dhates                                                        | 2                         | 8   |
| *5.          | Taittiriya Samhita with the commencary of Balakara<br>Bhaskara with Padapatha and Svarapatha,           | 2                         | 8   |
| <b>*</b> 6.  | Dakshinamurtistotra with the commentary of Sures                                                        | 1                         | 4   |
| *7           | Taittiriya Samhita with the commencary of Phastas<br>Bhaskara with Padapatha and Svarapatha,            | 3                         | 0   |
| <b>*8.</b>   | Bhagavadgita with the commentary of Standard                                                            | 2                         | 12  |
| *9.          | Taittiriya Samhita with the commentary of Bhatta-<br>Bhaskara with Padapatha and Svarapatha,<br>Vol. IV | 3                         | 0   |
| *10.<br>*11. | Mandala Brahmanopanishad with a commentary Saundaryalahari with the commentary of Lakshmi-              | v                         | v   |
| 11.          | dhara, Bhavanopanishad with a commencary, and                                                           | 1                         | 0   |
| <b>*12</b> . | Taittiriya Samhita with the commentary of Bhatta-<br>Bhaskara with Padapatha and Svarapatha,<br>Vol. V  | 3                         | 0   |
| <b>1</b> 3.  | Taittiriya Samhita with the commentary of Bhatta-<br>Bhaskara with Padapatha and Svarapatha,            | 3                         | 0   |
|              | Vol. X                                                                                                  | J                         | v   |

|              | •                                                                                                                                       | CRI      | J15 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
|              |                                                                                                                                         | Rs.      | a.  |
| *14.         | Taittiriya Samhita with the commentary of Bhatta-<br>Bhaskara with Padapatha and Svarapatha-<br>Vol. XI                                 | 3        | 0   |
| *15.         | Apastamba Dharma Sutra with the commentary called Ujjvala                                                                               | 1        | 12  |
| *16.         | Taittiriya Samhita with the commentary of Bhatta-<br>Bhaskara with Padapatha and Svarapatha,<br>Vol. VIII                               | 3        | 0   |
| *17.         | Taittiriya Samhita with the commentary of Bhatta-<br>Bhaskara with Padapatha and Svarapatha,<br>Vol. IX                                 | 2        | 4   |
| *18.         | Taittiriya Samhita with the commentary of Bhatta-<br>Bhaskara with Padapatha and Svarapatha,<br>Vol. XII                                | 1        | 12  |
| *19.         | Sankaracarya's Miscellaneous Works, Vol. I,<br>commentaries on Vishnusahasranama and Sanat-<br>sujātīya                                 | 1        | 4   |
| *20.         | Sankaracarya's Miscellaneous Works, Vol. II,<br>Aparokshānubhūti, Satasloki, Haristuti and<br>Dasasloki with a commentary               | 1        | 4   |
| *21.         | Sankaracarya's Miscellaneous Works, Vol. III,<br>Upadesasāhasri with a commentary                                                       | 2        | 0   |
| *22.         | Sankaracarya's Miscellaneous Works, Vol. IV,<br>Atmabodha, Vivekacūdāmaņi, Vākyavritti,<br>Svātmanirūpana, Yogatārāvali, Sarva vedanta- |          |     |
|              | siddhanta sārasangraha                                                                                                                  | 1        | 0   |
| *23.         | Madhaviya I)hatuvritti, Vol. I, Part I (Bhvādi)                                                                                         | <b>2</b> | 0   |
| *24.         | Madhaviya Dhatuvritti, Vol. I, Part II (Bhvādi)                                                                                         | <b>2</b> | 0   |
| *25.         | Gotra-prayara-nibandha-kadambakam ···                                                                                                   | 2        | 0   |
| <b>*26</b> . | Taittiriyaranyaka with the commentary of Bhatta-<br>Bhaskara with Svarapatha, Vol. I                                                    | 1        | 12  |
| *27.         | Bhaskara with Svarapatha, Vol. II                                                                                                       | 1        | 0   |
| *28.         | with Svarapatha                                                                                                                         | 1        | 4   |
| <b>*</b> 29. | Bhaskara with Svarapatha, Vol. III                                                                                                      | 1        | 0   |
| *30.         | Brahmamimamsa with the commentary of Srikantha                                                                                          | <b>2</b> | 0   |
| *31.         | Madhaviya Dhatuvritti, Vol. II, Part II (Svadi and Curadi)                                                                              | 2        | 0   |
| *32          |                                                                                                                                         | <b>2</b> | 4   |
| *33          | . Taittiriya Pratisakhya with Vaidikabharana and Tribhashyaratna                                                                        | 4        | 0   |
|              |                                                                                                                                         |          |     |

|              |                                                                                                                                                    | Pr       | IOE      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|              |                                                                                                                                                    | Rs.      | a.       |
|              | Discount Street with a commentary                                                                                                                  | 3        | 0        |
| *34.         | Bodhayana Dharma Subla with a comment                                                                                                              | 3        | 0        |
| *35.         | Bhattadipika, vol. 1                                                                                                                               |          |          |
| *36.         | Taittiriya Brāhmana With the commenced of Bhatta-Bhaskara with sarapatha, Ashtaka I                                                                | 3        | 8        |
|              | Bhatta-Bhaskara With Svarapatha, Indiana                                                                                                           | 3        | 0        |
| *37.         | Kautilya Arthasastra (First Edition)  Taittiriya Brahmana with the commentary of Taittiriya Brahmana Will Sprangetha Ashtaka III.                  |          |          |
| *38.         | Taittiriya Brahmana Will and Solamana Hill,<br>Bhatta Bhaskara with Svarapatha, Ashtaka III,                                                       |          |          |
|              |                                                                                                                                                    | 3        | 8        |
|              | Part I Stringed Brahmasutra Bhashya (Anandatirthiya)                                                                                               |          |          |
| <b>*3</b> 9. | Srimad-Brahmasutra Bhashya (Anandatirtinya)                                                                                                        | 3        | 0        |
|              | with Tatparya Candrika, etc., Vol. I                                                                                                               | 3        | 0        |
| *40.         | Bhattadipika, Vol. II Khādira Grihya Sutra with Rudraskandiya Rhatta Bhaskara's com-                                                               | 1        | 0        |
| 41.          | Khādira Grihya Sutra with Indutasaharaya com-<br>Taittiriya Brahmana with Bhatta-Bhaskara's com-                                                   |          |          |
| *42.         | Taittiriya Branmana with Brattil                                                                                                                   | 2        | 4        |
|              |                                                                                                                                                    | 1        | 8        |
| <b>4</b> 3.  |                                                                                                                                                    | 2        | 8        |
| <b>44</b> .  | Smriticandrika, Ahnika Kanda<br>Smriticandrika, Vyavahara Kanda, Part I                                                                            | <b>2</b> | 0        |
| 45.          |                                                                                                                                                    | 2        | 8        |
| <b>*46</b> . | Bhattadipika, Vol. III Srimad-Brahmasutra Bhashya (Anandatirthiya)                                                                                 |          | _        |
| *47.         | with Tatparya Candrika, etc., Vol. II                                                                                                              | 3        | 0        |
|              | Smriticandrika. Vyavahara Kanda, Part II                                                                                                           | 3        | 0        |
| 48.          | Smriticandrika. Vyavanara izazas, -                                                                                                                | 3        | 0        |
| *49.         | Bhattadipika, Vol. IV Gautama Dharma Sutra with Maskariya                                                                                          | 3        | 8        |
| <b>*</b> 50. | Gautama Dharma Subia With Massacra Vol I                                                                                                           | 3        | 0        |
| *51.         | Alankāra Manihāra, Vol. I                                                                                                                          | 3        | 4        |
| 52.          | Smriticandrika, Sraddha Kanda<br>Srimad-Brahmasutra Bhashya (Anandatirthiya)                                                                       |          | _        |
| *53.         | with Tatparya Candrika, etc., Vol. III                                                                                                             | 4        | 0        |
|              | With Tatparya Calullia, 60000 Edition)  Kautilya Arthasastra (Second Edition)                                                                      | 3        | 0        |
| *54.         | Kautilya Arthasastra (Becond Bodhayana Grihya Sutra with Parisishta                                                                                | 2        | 4        |
| <b>*</b> 55. | Bodhayana Grinya Suna Wanda                                                                                                                        | 1        | 8        |
| <b>56</b> .  | Smriticandrika, Asauca Kanda Smriticandrika, Asauca Kanda Taittiriya Brahmana with the commentary partly Taittiriya Phankara and partly of Sāyana, |          |          |
| 57.          | of Bhatta-Bhaskara and partly of Sāyaṇa,                                                                                                           | 0        | 8        |
|              | 01 Dilauda Diasana                                                                                                                                 | 3<br>3   | 8        |
|              | Ashtaka II                                                                                                                                         | _        | o        |
| 58.          | Ashtaka II  Alankāra Manihāra, Vol. II  Srimad-Brahmasutra Bhashya (Anandatirthiya)  Srimad-Brahmasutra Condrika etc., Vol. IV                     | 3        | 8        |
| <b>59</b> .  | Srimad-Brahmasutra Blashyu with Tatparya Candrika, etc., Vol. IV with Tatparya Candrika, etc., Vol. IV with Tatparya of Sanketa                    | 3        | 8        |
|              | with Tatparya Cantana, with the commentary of Sanketa                                                                                              | Э        | 0        |
| *60.         | with Tatparya Candrika, etc., vol. 1v<br>Kavya-Prakasa with the commentary of Sanketa<br>Ayurveda Sutra with the commentary of Yoga-               | 2        | 0        |
| 61.          | Avurveda Sutra Will 525                                                                                                                            | 2        | 8        |
|              | nandanatha Alankāra Manihāra, Vol. III                                                                                                             | _        | U        |
| 62.          | Alankāra Manihāra, Vol. III Vidyamadhaviya of Vidyamadhava with the com- Vidyamadhaviya of Muhurtadinika by Vishnu Sarma,                          |          |          |
| *63.         | Vidyamadhaviya of Vidyamadnava Will Sarma,<br>mentary of Muhurtadipika by Vishnu Sarma,                                                            | 2        | 0        |
|              | Tol T                                                                                                                                              |          | <u> </u> |
|              | Vol. I                                                                                                                                             |          |          |

|               |                                                                                     | PR                                  | CE     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|
|               | ·                                                                                   | Rs.                                 | a.     |
| *6 <b>4</b> . | Kautilya Arthasastra (Third Edition)                                                | 3                                   | 0      |
| 65.           | Index Verborum to the published texts of Artha-                                     |                                     |        |
| •••           | sastra of Kautilya, Vol. I                                                          | 2                                   | 8      |
| 66.           | Index Verborum to the published texts of Artha-                                     |                                     |        |
|               | sastra of Kautilya, Vol. II                                                         | 2                                   | 8      |
| 67.           | Vidyamadhaviya of Vidyamadhava with the com-                                        |                                     |        |
|               | mentary of Muhurtadipika by Vishnu Sarma,                                           | _                                   | ^      |
|               | Vol. II                                                                             | 2                                   | 0      |
| 68.           | Index Verborum to the published texts of Artha-                                     |                                     | ^      |
|               | Sastra, Vol. III                                                                    | 2                                   | 0      |
| <b>69</b> .   | Abhilashithartha Cintamani, Vol. I                                                  | 2                                   | 0      |
| 70.           | Vidyamadhaviya, Vol. III                                                            | 0                                   | 8<br>8 |
| 71.           | Sarasvati Vilasa (Vyavahara Kanda)                                                  | 2                                   | 4      |
| <b>72</b> .   | Alankara Manihara, Vol. IV                                                          | •                                   | 12     |
| <b>73</b> .   | Apastamba Sulba Sutra                                                               | _                                   | 0      |
| 74.           | Tarkatandava with Nyayadipa, Vol. I                                                 |                                     | 12     |
| 75<br>76.     | ZZG / William I I I I I I I I I I I I I I I I I I I                                 |                                     | 12     |
| 10.           | Tattvamuktakalapa with Sarvarthasiddhi, Bhava-<br>prakasa and Anandadayini, Vol. I  | 4                                   | U      |
| 77.           | Tarkatandava, Vol. II                                                               | $\tilde{2}$                         | 0      |
| 78.           | Advaitasiddhi with Gurucandrika, Vol. II                                            | 9                                   | 4      |
| 79.           | Tarkatandava, Vol. III                                                              | ο                                   | 0      |
| 80.           | Advaitasiddhi with Guruchandrika, Vol. III                                          | •                                   | 4      |
| 81.           | Tattvamuktakalapa with Sarvarthasiddhi, Bhava-                                      |                                     |        |
|               | prakasa and Anandadayini, Vol. II                                                   | 3                                   | 0      |
| <b>8</b> 2.   | Tarkatandava, Vol. IV                                                               |                                     | 4      |
| <b>8</b> 3.   | Vakyartharatna with the Suvarnamudrika                                              | 1                                   | 0      |
| 84.           | Tattvarthasutra of Umāsvami with the Sukhabodha                                     |                                     |        |
| <b>.</b>      | of Bhaskaranandi                                                                    | $egin{array}{c} 2 \\ 2 \end{array}$ | 4<br>8 |
| *85.          | Saundaryalahari Bhavanopanishat, Devipancastavi                                     |                                     | O      |
| <b>86.</b>    | Yadavabhyudaya of Sri Vedantacharya with the                                        |                                     |        |
|               | commentary of Appaya dikshit, Vol. I,                                               | 3                                   | 4      |
| 87,           | (Sargas 13—18) Anastamba Srauta Sutra with the Vritti of                            |                                     | -      |
| 01,           | Apastamba Srauta Sutra with the Vritti of<br>Ramagnicit and Bhashya of Dhurtaswami, |                                     |        |
|               | 77 1 7 70 4 8                                                                       |                                     | 0      |
| 88.           | Vol. I, Prasnas 1—5 Prameyaratnalankara of Charukirtipanditacharya                  | _                                   | 12     |
| 89.           | Yadavabhyudaya of Sri Vedantacharya with the                                        |                                     |        |
| 20.           | commentary of Appaya-dikshit Vol. II (Sargas                                        |                                     |        |
|               | 19-24)                                                                              | , 5                                 |        |
| 90.           | Saivaparibhasha of Sivagra yogi                                                     | , 3                                 | 0      |
| 91.           | Saundaryalahari, Bhavanopanishat Devipancastavi                                     | , ,                                 | ^      |
|               | etc. (Third Edition)                                                                | 3                                   | 0      |
|               |                                                                                     |                                     |        |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | P | RICI | S |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R | 3. a |   |
|             | a to a series with the close                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |      | • |
| 92.         | Prakrtamanidipa of Appayyadiksita with the gloss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |      |   |
|             | Prakrtamanidipadidhiti of Vidwan T. T. Srinivasa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 | 4    | L |
|             | gopalacharya Vol. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | U | •    | • |
| 93.         | Apastamba Srouta Sutra with the Bhashya of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |      |   |
|             | Dhurtaswami and the Vritti of Ramagnicit, Vol. II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 | 8    |   |
|             | Prasnas 6—8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ū | Ū    |   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |      |   |
|             | B.—Kannada Publications.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |      |   |
|             | D.—Vannada . zaviena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |      |   |
| *1.         | Adipurana of Pampa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 | 8    |   |
|             | Jagannatha Vijaya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 | 8    |   |
| *2.         | Mahabharata—Pauloma and Astika Parvas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 | 8    |   |
| 3.          | Mahabharata by Kumara Vyasa, Sambhava Parva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 | 0    |   |
| *4.         | Mahabharata by Kumara Vyasa, Jatugriha Parva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 | 12   |   |
| <b>45.</b>  | Mahabharata by Kumara Vyasa, Sabha Parva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 | 12   |   |
| *6.         | Mahabharata by Kumara Vyasa, Aranya Parva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 | 0    |   |
| <b>*</b> 7. | Mahabharata by Kumara Vyasa, Virata Parva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | 8    |   |
| *8.         | Keladınripa Vijaya of Linganna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 | 8    |   |
| 9.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 | 0    |   |
| 10.         | Udbhatakavya of Somaraja Jagannatha Vijaya of Rudrabhatta (Second Edition) Jagannatha Vijaya of Rudrabhatta (Maraga Parya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 | 12   |   |
| 11.         | Mahabharata by Kumara Vyasa, Udyoga Parva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | 2    |   |
| <b>12.</b>  | Mahabharata by Kumara vyasa, Cuyoga and Samanatha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 | 0    |   |
| 13.         | A buning Caritre Of Domanagua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 | 4    |   |
| <b>14</b> . | Dharmamrita of Nayasena, Vol. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 | 8    |   |
| 15.         | Tranting To Varanalana Vilaja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 | 4    |   |
| 16.         | Dharmamrita of Nayasona, voi. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 | 4    |   |
| 17.         | Virghhaniavilava ···                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 | 0    |   |
| <b>18</b> . |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 | 14   |   |
| <b>19</b> . | Anantanathapurana of Jahila<br>Sakalavaidya Samhita Sararnava by Virarajendra<br>Sakalavaidya Samhita Sararnava Bhishma Parva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 | 0    |   |
| <b>2</b> 0. | Sakalavaidya Saminta Sarariwa Sakalavaidya Saminta Sarariwa Sakalavaidya Saminta Sarariwa Sarariwa Sakalavaidya Saminta Sarariwa Sakalavaidya Saminta Sarariwa Sarariwa Sakalavaidya Saminta Sarariwa Sar | 1 | 12   |   |
| 21.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 | 8    |   |
| <b>22</b> . | Mahabharata by Kumara Vyasa (Second Edition)<br>Kavyavalokana by Nagavarma (Second Edition)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 | 4    |   |
| 23.         | Kavyavalokana by Nagavaina (Karna Parva) Mahabharata, by Kumara Vyasa, Karna Parva Mahabharata, by Kumara Cada Parvas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 | 0    |   |
| 24.         | Salva and Gada + at the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 | 8    |   |
| 25.         | Sukti Sudharnava of Mallikarjuna Bhishnia Parva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |      |   |
| 26.         | Mahabharata by humara vyasa, Diliana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 | 4    |   |
| - '         | (Second Edition)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 | 0    |   |
| 27.         | Gingingia Parana by Singifala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - |      |   |
| 28.         | Mahabharata by Kumara vyasa, Diomi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 | 12   |   |
|             | (Second Edition)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - | -    |   |
| 29.         | Mahabharata by Kumara vyasa ikumara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 | 0    |   |
|             | (Second Edition)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 | 4    |   |
| 30.         | Nalachampu by Chaundaraja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - |      |   |

|    |                                                                                                    | PRICE |                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
|    |                                                                                                    | Rs    | a.              |
|    | MISCELLANEOUS                                                                                      |       |                 |
| 1. | Yogaratnakara with translation in Kannada and Telugu, Part I                                       | _     | 12              |
| 2. | A Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts<br>in the Oriental Institute, Mysore, Vol. I—Vedas | J     | 12 <sup>-</sup> |
| 3. | Do Do Vol. II—Smṛtis  A Catalogue of printed Sanskrit Books in the Library                         |       | 4               |
| 4. | of the Institute                                                                                   | 4     | <b>1</b> 2      |
| 5. | A Catalogue of printed Kannada Books in the Library                                                | 2     | 8               |